Managing Editor Shreechand Rampuria.

Director:

Āgama and Sahitya Publication Dept. JAIN VISHWA BHARATI, LADNUN

Published by the kind munifience of the members

of the family of

V S 2031 Kārtic Krishnā 13 2500th Nirvana Day Sri Jaichand Lal Surajmal Gouti

(Sardar Shahar)

in sacred memory of Birdhichandji Gouti

and

Madan Chandji Gouti

Pages 1150

Rs 90/-

## अन्तस्तोष

अन्तन्तोष अनिवंचनीय होता है उस मानी का जो अपने हाथों से उप्न और मिनित हुम-निकुज को पत्निवित, पुष्पित और फिनित हुआ देखता है, उम कलाकार का जो अपनी तूनिका में निराकार को माकार हुआ देखता है और उम कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों में प्राणवान् बना देखता है। चिरकाल में मेरा मन उम कल्पना में भरा या कि जैन आगमों का बोध-पूण मम्पादन हों और मेरे जीवन के बहुश्रमी धण उममें लगे। मकल्प फत्रवान् बना और बैसा ही हुआ। मुन्से केन्द्र मान मेरा धर्म-पियार उम कार्य में सनक्त हो गया। अत मेरे इस अन्तन्तोष में मैं उन नवको समभागी बनाना चाहता है, जो इस प्रवृत्ति में मविभागी रहे हैं। सक्षेत्र में बढ़ सविभाग इस प्रवृत्ति में मविभागी रहे हैं। सक्षेत्र में बढ़ सविभाग इस प्रवृत्ति के

| मपादकः       |          | मुनि नथमल     |
|--------------|----------|---------------|
|              | सहयोगी : | मुनि दुनत्राम |
| पाठ-मंशोधन : | 21       | मुनि मुदर्गन  |
|              | **       | मृति नपुतर    |
|              | **       | मुनि हीरालाय  |

मविभाग १मारा धर्म है। जिन-जिनने इस मुख्यर प्रपृत्ति में उत्मुख्य भाव से अपना मविभाग समारित शिया है, उन सबकों में आसीर्वाद देशा हैं और गामना रहता हैं कि उनका भविष्य इस महान् हार्य का सविष्य बने।

याचायं तुलसी



## समर्पण

पुद्रो वि पण्णा-पुरिस्तो सुदवलो, जिसका प्रज्ञा-पुग्प पुष्ट पटु, जाणा-पहाणी वर्णि जन्म निच्च । सञ्चप्यओगे पयरासयम्स,

्रेड भी आगम-प्रधान या। गत्य-योग में प्रवर चिन या, निष्युन्त तस्म प्पणिहाणपूर्वं।। उसी भिनु यो विमल भाव में।

विसोधिय आगमबुद्धमेव, जिनने जागम-दोहन कर कर, सदं मुलद्वं णवणीयमन्द्रं। पाया प्रयर पनुर नवनीत। मञ्जाय - सञ्जाण - स्यम्म निन्त, धृत-मद्वान तीन निर निन्तन, ..... - रथम्म ानच्च, जवम्म सम्म प्पणिहाणपुरवे ॥

जवालाय की जिसल भाव से।

पवाहिया जेण मुबन्त धारा, गणे नमत्ये मय माणने वि। तो हेउमुझी स्म प्रवायणस्म,

ि जिनने धृत की पार यहाई, मनन सप में मेरे मन में। हेतुमूत श्रम - सम्पादन में, कानुस्य तस्य व्यक्तिष्णपुरवं॥ राजुमकी यो विमय भाव से।

# प्रन्थानुक्रम

- १. प्रकाशकीय
- २. सम्पादकीय (हिन्दी)
- ३ न्त्रीमका (हिन्दी)
- ४. सम्पादकीय (श्रग्रेजी)
- ४ सूमिका (श्रग्रेजी)
- ६. विषयानुकम
- ७. सकेत निर्देशिका
- मगवई : विग्राहपण्णती

# परिशिष्ट

- १. संक्षिप्त-पाठ, पूर्त-स्थल और पूर्ति आधार-स्थल
- २ पूरक पाठ
- ३- शुद्धिपणम्

## प्रकाशकीय

गन् १८६७ की वात है। जाचायंत्री वम्बई मे विराज रहेथे। भैने कलकत्ता ने पहुंचकर उनके दर्भन किए। उस समय श्री अपुभदायजी राका, श्रीमती इन्दु जैन, मोहन रालजी मठीनिया आदि पानायश्री की नेवा में उपस्थित ये और 'जैन विश्व भारती' की वस्यई के जाग-गाम रिसी रामन पर स्वापित करने पर चिन्तन चल रहा था। मैंने सुभाव रखा कि मन्दारभटर में 'गापी विचा-मन्दिर' जैंगा विधान और उत्तम मन्यान है। 'जैन विध्व भारती' उसी के समीप सरदारघहर में ही बयो न स्पापित की जाये ? दोनो सरवान एवं दूसरे के पूरक ट्रींगे । गुमाच पर जिलार हुआ । श्री कर्म्हवातालजी दूगर (सरदारपहर) की बम्बर् युनाया गमा। मारी वाते उनके सामने रसी गई और निर्णय हुआ कि उनके साथ जाकर एक दार इसी दृष्टि ने 'गार्था विद्या-मन्दिर' साथान को देवा जाए । निस्तित विधि पर पहुनने के लिए रतकता नेश्री गोपोचन्यजी चोपटा और में तथा दिल्ली ने श्रीमती उन्दुर्जन, साइनानजी आष्ट्रा गरदारशहर के लिए रवाना हुए। श्री करहेगानानजी दूगड दिली ने हम जिलों के नाम हुए। श्री राकाणी बम्बर्ट ने पहुँचे। मरवारणहरू में भावभीना स्वागत हुआ । भी ह्रगण्डी में 'गांगी विद्या-मन्दिर' भी प्रवटा ममिति के सदस्यों मी भी ध्यमन्ति। किस । 'जी निस्य भारती' सरवारमध्य में स्थापित करने के विवार सा उन्हों और में भी क्वारिक स्त्रामन किया गया । सस्यास्याहर 'जैन जिल्लानको' के नित उत्तरुक स्थान नगा । व्याने के प्रदम इसी ओर बहु ।

आनार्पभी ननगण व साध्यिया के कृत्य महिला उर्दाटण में नंदी पहाजी पर जारोहण कर रहें में । आनार्प से ने बीन में पैर पामें और मुक्त ने बातें । जैन पिटवमार्ग्य के जिल प्रहोति को ऐसी मुख्य सेंद्र जानुक्त स्थान है। देखी, रीमा मुख्यर सारा बानावरण है।"

और 'उ' का भेद करना कठिन होता है। यही कारण है कि आधुनिक प्रतियों में बहुततया 'ओ' के स्थान में 'उ' मिलता है। जो प्रतिया भाषाविद् लिपिकारों द्वारा लिखी गई, उनमें 'ओकार' मिलता है, किन्तु जो केवल लिपिको द्वारा लिखी गई, उनमें 'ओकार' के स्थान में 'उकार' हो गया। 'ओवामतरें' और 'उवामतरें' यह पाठ-भेद भी उक्त कारण में ही हुआ है। देखे—सूत्र ११३६२ (पृ० ६६), सूत्र ११४४४ (पृ० ७७)।

न।२४२ सूत्र मे 'छेत्तेहिं' पाठ है । लिपिभेद होते-होते 'वित्तेहिं', 'छत्तेहिं', 'चित्तेहिं'—इस प्रकार अनेक पाठ वन गए । न।३०१ मे 'तदा' के स्थान पर 'तहा' पाठ हो गया ।

कुछ प्रतियों में सिक्षप्त वाचना है। वृत्तिकार को भी सिक्षप्त वाचना प्राप्त हुई थी इसिलए उन्होंने लिखा कि अन्ययूथिक वक्तव्यता स्वयं उच्चारणीय है। ग्रन्थ के वडा होने के भय से वह लिखी नहीं गई। वृत्तिकार ने वृत्ति में सिक्षप्त पाठ को पूर्ण किया। कुछ लिपिकों ने वृत्ति के पाठ को मूल में लिखा और पूर्ण पाठ की वाचना सिक्षप्त पाठ की वाचना से भिन्न हो गई।

गुछ आदर्शों मे मिक्षप्त और विस्तृत—दोनो वाचनाओं का मिश्रण मिलता है। सूत्र २१४७ (पृ० वट) में 'खदया पुच्छा' यह सिक्षप्त पाठ है। किसी लिपिकार ने प्रति के हासिये (Margin) में अपनी जानकारी के लिए इसका पूरा पाठ लिख दिया और उसकी प्रतिलिपियों में मिक्षप्त और विस्तृत—दोनों पाठ मूल में लिख दिए गए, देखे—५११२२ सूत्र का पादिष्टपण (पृ० २०६), २१११६ मूत्र का प्रथम पादिष्टपण (पृ० ११२)। ११।५६ में पूरा पाठ और 'जहा ओवाउए' यह सिक्षप्त पाठ—दोनों माथ-माथ लिसे हुए हैं। अमोच्चा केवली के प्रकरण में भी ऐसा ही मिलता है। कुछ प्रतियों में बृत्ति में उद्दृत पाठ का ममावेश हुआ है, देखे—२।७५ सूत्र का दूसरा पादिष्टपण (पृ० १६)। कही-कही वृत्तिकार द्वारा किया हुआ वैकल्पिक अर्थ भी उत्तरवर्ती प्रतियों में सूत्र पाठ के रण में स्वीकृत हो गया, देखें—५।५१ सूत्र का प्रथम पादिष्टपण (पृ० १६४)।

पाठ-मशोधन में दूसरे आगमों के पाठों को भी आधार माना जाता है। २१६४ सूत्र में 'नियनने उरपरणवेंगा' उस पाठ के अनन्तर सभी प्रतियों में 'वहूं हिं सीलव्यय-गुण-वेरमण-परनागाग-गोमहोववाने हिं' यह पाठ है। वहा उसकी अर्थ-मगित नहीं होने के कारण वृत्तिकार को 'गिंदेगा जी गम्य' यह नियमा पटा, किन्तु ओवाइय और रायपमेण इय सूत्र को देखने से पता चरता है कि उत्त पाठ प्रतियों में जहां नियिन है वहां नहीं होना चाहिए। उत्त दोनों सूत्रों के आधार पर आके गाठ पाठ का कम उस प्रकार बनता है—'ओमह-भेमज्जेण पिंडनाभेमाणा वहूं हिं मीजन्यव-पुत्त वेरमण-परावस्ताय-पोसहोबवामें हिं अहापरिमाहिएहिं तबोकम्मेहिं अप्पाण भावेमाणा किए नित्री।'

२२।१ सूत्र में गभी जादर्शों में 'नारवरताण जाब केवड' पाठ लिगित है, किन्तु यहां 'जाब' का को प्रसादत रही है। मणवती का२१३ तथा प्रज्ञापना के प्रथम पद के आधार पर 'जाब' के स्थात पर 'जाव'ते हैं।

पाठ में वर्ण-मिस्तर्नन में बहुत बार अर्थ नहीं बदलता किन्तु कही-मही अर्थ समभने में कठिनाई होनी है और वह बदल भी जाता है। ६।६० सूत्र में 'हर्कि' पाठ है उसके हेट्टि' और 'लिट्टि'—ये दो पाठान्तर मिलने हैं। बृत्तिकार अभयदेवसूत्रि ने यहा 'हर्कि' का अर्थ 'मम' किया है, देखें—बृत्ति पत्र २७१। स्थानाग सूत्र (८।४३) में इसी प्रकरण में 'हेट्टि' पाठ है। बहा अभयदेवसूरि ने उसता अर्थ 'ब्रह्मलोण के नीचें' किया है, देखे—स्थानागवृत्ति पत्र ४१०।

कही-पही लेपक के समक्रभेद और लिपिभेद के कारण भी पाठ का परिवर्तन हुआ है। ६।१६६ मृत में 'ओपरेमाणी-ओघरेमाणी' पाठ है। क्छ प्रतियों में यह पाठ 'उविष्यरेमाणीओ- उपपरेमाणीओ- उपपरेमाणीओ रत राम में मितना है। एक प्रति में यह पाठ 'उविष्यरेमाणीओ-उविष्- भरेमाणीओ' रत राम में यह गया।

पाठ-परित के कड़ेरक उदाहरण उमितिए प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठ-मनोचन में केंबर प्रतियों या किया एक प्रति की आधार नहीं माना जा सकता। विभिन्त नागमी, उत्तरी व्यास्याओं और जॉनगति के आधार पर ही पाठ का निर्धारण किया जा सकता है।

#### संक्षेपीकरण और पाठ-संशोधन की समस्या

देशियाणि न तर आगम मुत्र तिसे तर उन्होंने मॅक्षेपीकरण की जो भौती अपनाई उसान प्रामाणित रण प्रस्तुत करना बहत कठित कार्य है और वह कठित इसतिए है सि उत्तरतात में अन्य आगमपरों ने अनेत दार आगम पाठों का मखेबीकरण किया है। सभय है कुछ तिसिकों ने भो देशन की मुक्ति के तिस पाठ-सक्षेत्र स्थित है।

१२।२५ मून में मिशान पाठ में भागपाति देवे। में आगर आदि तानन में लिए इसरे मता में दे तेंद्रेगर में मुसला भी गई है, जिस्तु पहा (२)६१७, पृत १६१) बिन्हु माठ नहीं है असितु पंचारत में स्थान पाठ में मुलीय साम मिना है। १६।३३ सूत्र में मिशान पाठ में मुलीय साम (स्प २० पृत १३०) देवने भी स्पत्त भी गई है, सिन्तु पहा पाठ पूरा नहीं है। यह 'स्परिक्टर मुद देवने भी मुसला की गई है।

१६०११ सूत्र में सिंग पाठ से उप्रयान का असला (१६१११०, पुर २१४) उस्त की सुक्ता है। पुर पाठ प्राप्त है। पुर प्रति है। पूर्व प्रति है। पूर्व प्रति है। पूर्व प्रति है। प्रति है। प्रति है। प्रति है।

 पाठों के स्थान पर भी 'जाव' पद लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार के पाठ-सक्षेप लिपिकारों द्वारा समय-समय पर किए हुए प्रतीत होते है।

वर्तमान मे प्रस्तुत आगम की मुख्य दो वाचनाए मिलती है—सक्षिप्त और विस्तृत । सिक्षप्त वाचना का ग्रन्थ परिमाण १५७५१ अनुष्टुप् इलोक परिमाण माना जाता है। विस्तृत वाचना का ग्रन्थ परिमाण सवा लाख अनुष्टुप् इलोक माना जाता है। अभयदेवसूरि ने सिक्षप्त वाचना को ही आधार मानकर प्रस्तुत आगम की वृत्ति लिखी है। हमने इस पाठ सपादन मे 'जाव' आदि पदी द्वारा समर्पित पाठो की यथावश्यक पूर्ति की है। उससे इसका ग्रन्थ परिमाण १६३१६ अनुष्टुप् इलोक, १६ अक्षर अधिक हो गया है।

## शब्दान्तर और रूपान्तर

| 01/20       | fran        | <del></del>    | ()               |
|-------------|-------------|----------------|------------------|
| 3818        | निगम        | नियम           | (ता)             |
| १।२२४       | अप्पिया     | अप्पिता        | (क)              |
| १।२२४       | एते सि      | तेतेसि         | (क, ता, म)       |
| १।२३७       | वइ०         | वति०           | (ता)             |
| 3इरा१       | वइ०         | विय०           | (ता)             |
| १।२४५       | मायो        | माओ०           | (ता)             |
| १।२७३       | पोयत        | पोदत           | (क, ता, व, म, स) |
| ११२७६       | कज्जइ       | किज्जइ         | (व, स)           |
| ११२८१       | पाणाडवाय    | पाणायवाय       | (स)              |
| श२८१        | नेरइयाण     | नेरतियाण       | (अ, ब, स)        |
| १।२६८।२     | उवओंग       | ओवओगे          | (ता)             |
| १।३१५       | अहे         | अघे            | (ता)             |
| ११३४४       | करेज्ज      | करिज्ज करेज्जा | (क) (स)          |
| ११३४७       | दुहिंग      | दुविदाग्       | (क, ता, म)       |
| Sisar       | दुगांचे     | दुगघे          | (अ, म, स)        |
| 61363       | आरिय        | यारिय          | (क, ता)          |
| ११३६४       | चड          | चतु            | (ता)             |
| £13 € ₹     | पाजीनिया    | पायोसिया       | (अ, च)           |
| ११३७०       | ना          | सत             | (ता)             |
| 813726      | स्विज्जमाणे | मघेज्जमाणे     | (ता)             |
| हा है दे है | निनिट्टे    | निमट्टे        | (क, ता)          |
| 315 35      | गाउपाए      | कानियाण्       | (តា)             |
| 412-7       | पत्पद्भाद०  | पानायवाय०      | (ब, म)           |

| १।३८६                 | हम्मी                  | हुम्मी, ह्रम्बी    | हम्सी (क) (ब); (स);   |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| १।४१५                 | जहा                    | जधा                | (ब, ब, म)             |
| १।४२४                 | मामाइयम् <u>म</u>      | सामानियन्स         | (ता)                  |
| १।४२४                 | <b>ज</b> ङ             | <b>ज</b> ति        | (अ, क, व, म, स)       |
| ११४३४                 | किवणस्म                | कि विण <i>स्</i> म | (ता)                  |
| २।२६                  | मागहा                  | मागधा              | (ता)                  |
| <b>२</b> १४१          | विय <u>ट</u> ्टभोर्ड   | वियट्टमोती         | (अ, ता, च, म, म)      |
| २१४८                  | मामाद्यमा <u>उ</u> याऽ |                    | समातियमानियाः (म) (क) |
| २।६६                  | नमणि०                  | धवणि०              | (ग, ता, य, म)         |
| २।६६                  | <b>रयणी</b> ए          | रतणीम्             | (ता)                  |
| श६८                   | आगहेब                  | आगभेद              | (स. म)                |
| २१६८                  | यादमताउम               | गानिमसानिम         | (व, स)                |
| २।६८                  | गयभेव                  | गनमेव              | (न, प)<br>(ना)        |
| २१६४                  | अवगृय ०                | अवंगुन०            | (ग)<br>(ग)            |
| २।६४                  | <b>मारममार्</b> मेण    | नातिमनातिमेण       | (प)<br>(ब, म)         |
| 518                   | अयमेया <del>र वे</del> | अनमेतारूवे         | (नः)<br>(तः)          |
| ३१२१                  | ईसापो                  | तीमाणे             | (सा)                  |
| 31£X                  | मोयाओ                  | मीनातो             | (क, ता)               |
| 3153                  | सारमसारमेण             | गानिमनानिमेण       | (य, म)                |
| है। ११२               | <b>गयणिञ्जा</b> जी     | गविषक्राञ्जा       | (य, प्र)<br>(ता)      |
| ३।११२                 | नियति                  | तिपवि              | (ता)                  |
| 311.55                | वेयिति                 | वेदति              | (ना)                  |
| 311/2                 | सम्यव                  | समत्र              | (गा)                  |
| בוצ                   | '43 <sup>1</sup> 13'   | 'पदीस'             | (ग, म)                |
| 8160                  | <u>बाड</u> ग्          | भाइपै              | (ना)                  |
| X1-1E                 | म्यानम् स्टब्स्        | रसा प्रभा सा       | (स)                   |
| £ 100 5               | रेगार्ज :व             | वेशपत्रिय          | (य, म)                |
| \$15.5 m              | क्ष्यास्य दिस्         | समारि              | (T)                   |
| 31525                 | , जुरदार,              | 'नोनिव'            | (×, ¬)                |
| <b>5</b> † <b>5</b> ? | Section for the first  | सरकारीत            | (ग)                   |
| ちまたこ                  | 44 A 47                |                    | (et)                  |
| tist                  | 77-1                   | 7                  | (41, #)               |
| \$ 12 0               | कर्णा कर है। जेर       | Amander of the     | (4)                   |
|                       |                        |                    | · •                   |

| ६११६६         | कालग              | कालत          | (क)       |
|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| ७।१७६         | ० जय ०            | ० जत ०        | (व)       |
| ७।२१३         | अयमेया रूवे       | अतमेतारूवे    | (ता)      |
| <b>८।२४</b> ८ | अणुप्पदायव्वे     | अणुप्पतातव्वे | (ता)      |
| <b>513</b> १४ | गोय               | गोद           | (ब)       |
| <b>ना३४७</b>  | अणादीय ०          | अणातीत ०      | (ता)      |
| 51850         | सातणयाए           | सादणताए       | (क, व, म) |
| ८१४३१         | इम्स <b>रिय</b> ० | दिस्सरिय०     | (म)       |
| <b>८।</b> ८५१ | इस्सरिय           | तिस्सरिय०     | (म)       |
| <b>E</b> 813  | सकसाई             | सकसादी        | (अ, ता)   |
| <b>६</b> १६४  | अहिओ (अ),         | अहितो अधितो   | (क) (ता)  |
| १७१३          | मय०               | मद० मत०       | (ता) (व)  |
| <b>३३</b> ९।3 | सवणयाए            | समणयाए        | (अ)       |
| ११।१३         | धूव               | घूम           | (ता)      |
| ११।१३४        | नीव               | नीम           | (ता, व)   |
| ११।१४२        | पंजमसर            | पदुमसर        | (ता)      |
| १६।११३        | नियम '            | नितम          | (व)       |
| १७।३८         | एयणा              | ग्तणा         | (ता, व)   |
| १=1१००        | मायिमिच्छ०        | मादिमिच्छ०    | (ब)       |
| १९१८४         | जति इदियाणि       | जिंददियाणि    | (ता)      |
| ३०१२२         | मजोगी             | गजोती         | (स)       |

#### प्रति परिचय

## (अ) भगवती वृत्ति (पंचपाठी) मूलपाठ सहित (हस्तिलिखत)

यह प्रति गर्यया पुस्तकात्रय, गण्यारशहर की है। इसके पत्र १८६ तथा पृष्ठ ३७६ है। प्रति पत्र १३ उन लग्या नया ४ इन्त नीडा है। पत्रों में मूलपाठ की १ में २३ तक पित्रया है। प्रति गिन्स में ६० में ६४ तक अक्षर हैं। प्रति मुन्दर नया कलात्मक ढग में लियी गई है। जीउ में बावडी भी है। लिपि-सबन् नहीं लिया गया है। अनुमानत यह प्रति १५-१६ वी जताब्दि की स्पत्री है।

## (क) भगवती मृतपाठ (हस्तलिखित)

सर्वा प्रमार वृपमार वृत्तीतिया, छापर के सम्रहालया की है। इसके पत्र ३३३ व पूर ६६० है। पर्वेश पत्र १०३ इस सम्मा तमा ८३ इस सीवा है। प्रत्येक पत्र में १५ पित्तिया तया प्रत्येक पिनत मे ५२ से ५५ तक अक्षर है। प्रति मुन्दर और कलात्मक है। बीच-बीच मे जाल पाउया तथा बावड़ी है। लिपि-सबत् नहीं दिया गया है। यह प्रति अनुमानत १६ बी सप्ती की है।

## (म) ताडपत्रीय मूलपाठ

यह प्रति जेनामेर मजार की ताजपत्रीय (फोटो प्रिट) मदनचन्दजी गोठी सरदारगहर द्वारा प्राप्त है। जसके पत्र ४२२ तथा पृष्ठ =४४ है। प्रत्येक पृष्ठ मे ३ मे ६ तक पत्तिया तथा प्रत्येक पत्ति मे १३० मे १४० तक अकर है। अतिम प्रजित में लिया है—

। छ। मगत महा श्री । हि। छ। छ। हा ।

लिपिन्तव ( नरी दिया गरा है । यह प्रति अनुमानत १२ वी शताब्दी की होनी चाहिए ।

## (ता) ताडपत्रीय मूलपाठ

पह प्रति जैसनमर भजार की नाटपत्रीय (फोटो प्रिट) मदनचादजी गोठी सरदारघहर जारा प्राप्त है। उसके पत्र ३४० तथा पृष्ठ ६६६ है। प्रत्येत पृष्ठ मे ४ से ६ नक पित्या और प्रत्येत पत्ति मे १३० से १४० तक अंतर है। जीतम प्राप्त चित्त किये हुए है।

जीम प्रमन्ति में लिया है-

। छ । भाषः समना ॥ ७ ॥ छ ॥ स्वत् १२३४ विशास द्वाः एरादस्या गुरौ ज्यसन्ते लेखरजाचीन विभिन्नमिति ॥

## (ब) भगवतो मूलपाठ (हरतलिखित)

सर पनि नेनाकी सभा, सरवारमान की है। इनके पत्र ४०= नया १४६ पृष्ट है। प्रतिक पत्र १०१ इन तका तथा ४) इन नौगा है। प्रत्येक पत्र से १६ पत्रिया नथा प्रतिक पति से उन ते ४२ अन्य है। पत्रि सुपत्र तथा क्या-सर्को। प्रत्येक पत्र से जीन रणानी पर वायकी तथा तथान नाहते हैं और हरावित से अपने किया हुआ है। निवस प्रयन्ति के उसाव में निविन्तव दें अधार के किया जा नामान र १६ वी स्वयंति की प्रति नगानी है।

## (म) भगवती सूत्र मूलपाठ (हस्तनिनित)

ार प्रति में के प्राचित्र प्राचार है। सम्बाद प्राचित्र के प्रति का अन्य का प्राचित्र के कि स्थान की कि प्रति के कि स्थान की कि प्रति के कि स्थान की कि स्थान की कि प्रति के कि स्थान की की की स्थान की की स्थान की की स्थान की स्था

्रेणके प्राप्त के रेगरियावयु विकार कृष्य पार्थि है, पर पर प्रदेश जाकरण ४६ की राज्यकी और

अतिम प्रशस्ति मे लिखा है—

।। छ ।। ग्रवाप १५७७४ ।। छ ।। छ ।। छ ।। छ ।। श्री ।।

छ ।। श्री कत्याणमस्तु ।। शुभं भवतु ।। छ ।। श्री ।। श्री ।। छ ।। छ ।।

प्रति मे अनेक स्थलो पर मस्कृत मे टिप्पण भी दिये हुए है ।

## (स) भगवती सूत्र (त्रिपाठी)

केशर भगवती नाम में ख्यात यह प्रति हमारे संघीय पुस्तकालय की है। इसके ६०२ पत्र तथा १२०४ पृष्ठ है। पत्र के मध्य में मूल पाठ तथा ऊपर नीचे वृत्ति लिखी गई है। यह प्रति सुन्दर और काफी गुद्ध है। किसी पाठक ने मुद्धित प्रति को प्रमाण मानकर स्थान-स्थान पर हरताल लगाकर इसे शुद्ध करने का प्रयत्न किया है। जहा ऐसा किया गया है वहा प्राय शुद्ध पाठ अशुद्ध वन गया है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में मूल पाठ की ४ में १५ तक पिनतया और प्रत्येक पिनत में ४५ में ५३ तक अक्षर है। प्रशम्ति में लिखा है—

श्री भगवती सूत्र सम्पूर्ण ॥ छ ॥ श्री विवाहपन्नत्ती पत्तम अग सम्मत्त ॥ श्रुभ भवतु । ग्रुभाग १५६७५ उभयमीलने ग्र० ३४२६१ ॥ श्री ॥ लिपित यती डाहामल्ल श्री नागोरमध्ये ग० १८४८ माह शु १५।

### य (वृषा) मुद्रित

प्रकाशक .--श्रीमती आगमोदय ममिति ।

## सहयोगानुभूति

जैन-परम्परा में वाचना का उतिहास बहुन प्राचीन है। आज से १५०० वर्ष पूर्व तक आगम की नार वाचनाए हो चुकी हैं। देविद्वमणी के बाद कोई मुनियोजित आगम-बाचना नहीं हुई। उनते वाचना-रान में जो आगम निष्ये गए थे, वे इस नम्बी अवधि में बहुत ही अव्यवस्थित तो गए। उनकी पुनत्यंव था के निए आज फिर एक मुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी। जानायंथी नुतर्या ने मुनियोजित सामूहिक वाचना के निए प्रयत्न भी किया था, परन्तु वह पूर्ण तहीं हो मा। अन्तत हम उनी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारी वाचना अनुसन्धानपूर्ण, तटम्थ-द्वि-ममिन्या तथा मपर्थिम होगी तो वह अपने-आप मामूहिक हो जाएगी। इसी निर्णय के अरसर पर हमारा यह जागम-बायना का नायं प्रारम्भ हुआ।

हमारी इस वाचना ने प्रमुख आचार्यश्री नुलसी हैं। याचना का अर्थ अध्यापन है। हमारी इस प्रवृत्ति में अध्यापा-वर्म के अनेक अग हैं—गाठ का अनुमधान, भाषान्तरण, क्रिक्शाएर व्यापन साहि-द्रादि। इन मभी प्रवृत्तियों में आचार्यश्री का हमें मिश्रय योग, मार्ग-दर्शन के क्रिक्शाहर पराव है। यहि हमारा इन सुराव कार्य में प्रवृत्त होने का शक्ति-बीज है। में आचार्यश्री के प्रति कृतजना जापित कर भार-मुक्त होऊ, उसकी अपेका अच्छा है कि अधिम नार्य के तिए उसके आधीर्याद वा धनित-सबल (पा और अधिक भारी बसू ।

प्रस्तुत जागम के मस्पादन में पाठ-सम्पादन के स्थाजी सहयोगी मुनि सुदर्गनर्जी, मधुकर्जी और हीराजाजों के अतिरिक्त मुनिश्री कानमज जी, छजमलजी, अमोलपचन्दजी, दिनकरजी, पूनमचन्दजी, कन्ह्यालालजी, राजकरणजी, ताराचन्दजी, वालचन्दजी, विजयराजजी, मणिलालजी, सहरत्तुमारजी (दितीय), सम्पतमलजी (रागरगट), धाल्तिकुमारजी, मोहनलालजी (धार्द्न) और श्रीमन्तालाज जी वोरड ना योग रहा है। पाठ-सम्पादन का कार्य स० २०२६ पीण कृष्णा ६ (२६ दिमम्बर १६७२) को सरदारधहर (राजम्यान) में आरम्भ किया गया और वह स० २०३० पालगुन घुनजा ११ (४ मार्च १६७४) को दिल्ली में पूरा हुआ।

प्रति घोषन में मुनि मुडयंनजी, मधुवरजी, हीरावालजी और दुलहराजजी ने बहुत श्रम क्या है। इसका प्रत्य-परिमाण मुनि मोहनलाव जी आमेट ने तैयार विया है।

कार्यनिष्पत्ति में उनके योगना मून्याकन करने हुए में इन सबके प्रति आभार व्यक्त पत्रता है।

आगमिबद और आगम-गपादन के पार्य में सहयोगी त्या श्री मदनचन्दनी गोठी जो इस अवसर पर किस्मृत नहीं किया जा सकता। यदि ये आज होते तो भगवती के प्रार्थ पर उन्हें परम पर्प होता।

जागम के प्रवन्ध महनायक श्री श्रीचरदानी रामपुरिया श्रारम्भ में ही जागम कार्य में मनरह को हैं। श्रागम माहित्य को जन-जा तक पहुँचाने के लिए ये क्रन-जानरा और श्रयस्तानील हैं। अपने मृद्यांत्वित यक्तानत कार्य में पूर्ण निवृत्त होकर अपना जिथकान ममय जागम-भेषा में समा रहें। 'अगुनाति' के उस श्रयपन में उन्होंने अपनी निष्ठा और तत्याना का परिचंद दिया है।

'र्जन विस्व भारती' के अध्यक्ष भी समनाद को मेटिया, 'र्जन विस्व भारती' तथा 'प्रादर्श स्परित्व सर्घ' के कार्य कर्नाओं ने पाठ-सस्पादत में प्रमुख सामग्री के समोदन में चर्चा तलात्वा में कार्य लिया है।

regriture titent

मुनि नयसन



## भूमिका

#### नामकरण

प्रस्तुत आगम का नाम व्याप्याप्रज्ञाप्ति है। प्रश्नोत्तर की यैली में लिया जाने याता ग्रन्थ व्यात्याप्रज्ञाप्त कहलाता है। समवायाग और नत्यी के अनुसार परतृत आगम में छत्तीम हजार प्रश्नों का व्याप्तरण है। तन्यापवात्तिक, पट्यण्डागम और बसायपाहुड के अनुसार प्रस्तुत आगम में साठ हजार प्रश्नों वा व्याप्तरण है।

प्रस्तुत आगम का वर्तमान आकार अन्य आगमो की अपेक्षा अधित विद्याल है। इसमें विषयत्रस्तु की विविधता है। सम्भवत विद्याविद्या की कोई भी ऐसी घाषा नहीं होगी जिसती इसमें प्रत्येत या अवस्थत रूप म चर्ची न हा। उत्तर दृष्टिकीण ने इस आगम के प्रति अस्मन्त श्रद्धा का भाव रहा। फान उसके नाम के साथ 'भगवती' विदेषण चुड गया, दैसे—भगवती व्यास्ता-प्रद्यात्व । ओन धनाव्यियो पूर्व 'भगवती' विदेषण न रहकर स्वतन्त्र नाम हो गया। वर्तमान में द्यारवाद्यक्ति की व्योत्ता 'भगवती' नाम अधिक प्रचित्त है।

### विषय-वस्तु

प्रस्तु जागम के विषय में सम्बन्ध में अनेत मूचनाए मितनी हैं। समवायान में बताया गया है हैं। अने देवा, सजी और राजवियों ने भाषानू में विजित्र प्रमान के प्रधा पूछे और भगवान् में विजित्र प्रमान के प्रधा पूछे और भगवान् में विजित्र में उनका उनके दिया। उनमें स्वसमय, परमयम, श्रीय, अशीव, मोंग और अतीव राग को प्रमान परमुत आगम में जीव है या नहीं हैं—इस प्रमाद के अनेत प्रधा विश्वित हैं। अवादि बीस्मात ने मुगार प्रस्तुत आगम में प्रधानिकों में गाय-साद हिलान है हमार शिवार कि साद हिलान है हमार शिवार के स्वति हैं।

- पु, समझाली, सर ६६, सरी, गुज ६६ ।
- त्राविवास्ति द्वारत, याख्यकाच्य त्र, यून दृत्व, क्वाच्यादृद द्व, यून दृत्व ।
- ६ भगपानी, गुप्त रहे।
- क न वान्यानिक कार्य ह
- त्र विकार राष्ट्रपार राष्ट्रपार राष्ट्रपार के का का का किया है। के विकास का कार्य की का का का कि विकास का कार्य अर्थ राष्ट्रपार के पार कार्या का कार्य की कार्य की वास्त्रपार के किया का कार्य की किया है। के विकास कार्या स्थ
- £ 3 mm 5 km e' .. # 2. 21

उनत सूचनाओं से प्रस्तुत आगम का महत्व जाना जा सकता है। वर्तमान विज्ञान की अनेक शाखाओं ने अनेक नए रहस्यों का उद्घाटन किया है। हम प्रस्तुत आगम की गहराउयों में जाते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इन रहस्यों का उद्घाटन ढाई हजार वर्ष पूर्व ही हो चुका था।

भगवान् महावीर ने जीवों के छह निकाय वतलाए। उनमें त्रस निकाय के जीव प्रत्यक्ष सिद्ध है। वनस्पित निकाय के जीव अब विज्ञान द्वारा भी सम्मत है। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु—इन चार निकायों के जीव विज्ञान द्वारा स्वीकृत नहीं हुए। भगवान् महावीर ने पृथ्वी आदि जीवों का केवल अस्तित्व ही नहीं वतलाया, उनका जीवनमान, आहार, व्वास, चैतन्य-विकास सज्ञाए आदि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। पृथ्वीकायिक जीवों का न्यूनतम जीवनकाल अन्तर्-, मुहूत्तं का और उत्कृष्ट जीवनकाल वाईस हजार वर्ष का होता है। वे स्वास निश्चित क्रम से नहीं लेते—कभी कम समय में और कभी अधिक समय से लेते हैं। उनमें आहार की इच्छा होती है। वे प्रतिक्षण आहार लेते हैं। उनमें स्पर्शनेन्द्रिय का चैतन्य स्पष्ट होता है। चैतन्य की अन्य धाराये अस्पष्ट होती हैं।

मनुष्य जैसे श्वासकाल में प्राणवायु का ग्रहण करता है वैसे पृथ्वीकाय के जीव श्वासकाल में केवल वायु को ही ग्रहण नहीं करते किन्तु पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति—इन सभी के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं।

पृथ्वी की भाति पानी आदि के जीव भी श्वास लेते है, आहार आदि करते है। वर्तमान विज्ञान ने वनस्पति जीवों के विविध पक्षों का अध्ययन कर उनके रहस्यों को अनावृत किया है, किन्तु पृथ्वी आदि के जीवों पर पर्याप्त शोध नहीं की। वनस्पति क्रोध और प्रेम प्रदिश्तित करती है। प्रेमपूर्ण व्यवहार से वह प्रफुल्लित होती है और घृणापूर्ण व्यवहार से वह मुरभा जाती है। विज्ञान के ये परीक्षण हमें महावीर के इस सिद्धान्त की ओर ले जाते हैं कि वनस्पति में दस सज्ञाए होती है। वे संज्ञाएं निम्न प्रकार हैं—आहार सज्ञा, भय सज्ञा, मैथुन सज्ञा, परिग्रह सज्ञा, कोध सज्ञा, मान सज्ञा, माया सज्ञा, लोभ सज्ञा, ओध सज्ञा और लोक सज्ञा। इन सज्ञाओं का अस्तित्व होने पर वनस्पित अम्पष्ट रूप में मही व्यवहार करती है जो स्पष्ट रूप में मनुष्य करता है।

प्रस्तुत विषय की चर्ची एक उदाहरण के रूप में की गई है। इसका प्रयोजन इस तथ्य की ओर इगित करना है कि इम आगम में ऐमें मैंकड़ों विषय प्रतिपादित है जो सामान्य बुद्धि द्वारा प्राह्म नहीं हैं। उनमें से कुछ विषय विज्ञान की नई शोधों द्वारा अब ग्राह्म हो चुके हैं और अनेक विषयों को परीक्षण के लिए पूर्व-मान्यता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के प्रत्यक्षन प्रमाणित होने पर केवल जीव-शास्त्रीय सिद्धान्तों का ही विकास नहीं होगा, विन्तु अहिंगा के निद्धान्त को नमभने का अवसर मिलता है और साथ-साथ सूक्ष्म जीवों के प्रति विष् जाने वाले व्यवहार की समीक्षा का भी।

९ भगवर १।१।३२, पू० हा

२. भगवर हाव्यान्ध्व,न्ध्य, पू. प्रद्या

भगवान् महाबीर ने पान मूल द्रव्यों का प्रतिपादन किया। वे पचास्तिकाय नहलाते हैं। उनमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय—वे तीनों अमूनं होने ने कारण अर्ट्य है। जीवास्तिकाय अमूनं होने के कारण दृष्य नहीं है फिर भी शरीर के माध्यम में प्रकट होने वाली चैतन्य किया के द्वारा वह दृष्य है। पुद्गलास्तिकाय [परमाण और सकत्य] मूत्तं होने के कारण दृष्य है। हमारे जगन् की विविधना जीव और पुद्गत के सयोग में निष्यन्त होनी है। प्रस्तुत आगम में जीव और पुद्गल का उत्तना विधद निष्पण है जितना प्राचीन धमंग्रन्थों या दर्शनग्रन्थों में मुलभ नहीं है।

प्रस्तुत आगम का पूर्ण आकार आज उपलब्य नहीं है किन्तु जितना उपतब्य है उसमें ह्यारों प्रध्नोत्तर चिंवत है। ऐतिहासिक दृष्टि से आजीवक सघ के आचार्य सम्मितगोधाल, जमाति, शिव-रात्ति, रक्षत्रक सन्यामी आदि प्ररूपण बहुत सहस्वपूर्ण है। तस्त्वचर्चा की दृष्टि से जयन्ती, सद्गुक ध्रमणोपायक, रोह अनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान् पार्थ के विषय कान्तासेविसयपुत्त, नुगिया नगर्नो के श्रायक आदि प्रकरण पठनीय है। गणित की दृष्टि से पार्व्याक्यीय गागेय अनगार के प्रध्नोत्तर बहुत मूल्यवान् है।

भगवान् महावीर के गुन में जनेक धर्म-सम्प्रदाय थे। नाम्प्रदायिक नट्टरना बहुत कम धी। एक धर्म नघ के मुनि और परिव्राजक दूसरे धर्म नघ के मुनि और परिव्राजक दूसरे धर्म नघ के मुनि और परिव्राजक के पान जाते, तर्ज- भर्म रंग्ने और जो कुछ उपादेव लगना वह मुनतभाव ने रंग्नेकार गरने। प्रस्तुन आगम में ऐसे अनेक प्रमा प्राप्त होते है जिनसे उन समय ती धामिक उद्यारना ता यथाये परिचय मितना है। इन प्रकार अनेक दृष्टिकोणों से प्रस्तुन आगम पहने में रचित्रर, ज्ञानवर्षक, सयम और समना का प्रेरण है।

### विभाग और अवान्तर विभाग

समयायाग और नाथीसूत्र के अनुसार प्रस्तुत आगम के भी ने अधिक अध्ययन, या हजार उद्देशर और यम हजार समुद्देशक हैं। इसका बर्जमार आगर इसते विक्रण ने किला है। वर्तमान में इसके एक भी अपनीस बात या असर और उन्सीस सी प्रश्नीस उद्देशर कितते हैं। प्रथम बनीस बातक राजन्य है। तेनीस स उनवानीस तक के साम बातर वारार वारत के समाय है। वार्तमाय बातक द्वारीस वारतों का समयाय है। द्वार्तमाय बातक द्वारीस वारतों का समयाय है। द्वार्तमाय बातक द्वारीस वारत हो है। उनके द्वारा वारत द्वारा अवस्थान कर है।

दाकों में इद्देशक तथा अध्ययनिमान इस प्रयान रे-

| दासक          | उद्देशक | अक्षर-परिमाण | राज्य | उद्देशक    | अशरनामिमान |
|---------------|---------|--------------|-------|------------|------------|
| <b>ર</b>      | १०      | उद्दर्       | ¥     | <b>!</b> e | 29.3       |
| *             | ŧ o     | २००१८        | 7     | 20         | * 1,5 2,8  |
| <b>t</b>      | \$ c    | 26.500       | 2     | ž e        | 2568.      |
| 74 40 mm 14 1 |         | •••          |       |            |            |

१ स्टब्स्, हृत्र हा, सट्टं, हृत दह।

#### Preface

#### The Title

The title of the Agama under review is 'Vyakhya Prajnapti'. The work written in a dialogue-style is called 'Vyakhya Prajñapati'. According to 'Samawayanga' and 'Nandi-Sutra' the present Agama has an exposition of thirtysix thousand queries! On the testimony of Tatwartha-Vartila, Satkhandagama and Kasaya-Pahuda the present Agama contained an exposition of sixty thousand queries2

The present Agama is a volume much larger than other Agamas multifarious in its contents. Probably, there is no branch of metaphysics, which has not been discussed in it, directly or indirectly. From the aforesaid point of view, this Agama was held in high esteem. The adjective 'Bhagawati' was, therefore, added to it's title, i.e. 'Vāvākhyā Prajñapti', Many centuries before, the adjective 'Bhapawati' became a part, and parcel of the title Now-a-days, the title 'Bhagawati' is more in vogue than 'Vyal hy'i Pramaph'.

#### The Content

Different sources provide copicions information regarding the contents of the present Asimi. "Simowayanga" tells us that many deities, kings and ling-exectics put different types of overies before the lord and he answered them in defail. Swa-Samaya, Para-Samaya, Jean a Aucha, Loka and Aloba have been explained in detail. According to Achara Akalanka aberres, such or whether the Jian crists or not, have been convered in this Aprilia 4. According to Achirya Veersena ahinowith the accries and answers, predictor softer four-promit and asolite for compression these been descubed in a new an thousand Channelleda Nivas.

<sup>2</sup> Telman La North - Elde Schools partition on 101, Kannel D. S. de Eleman 125 3 cmm squiezas

<sup>\$ 7 . .</sup> ms = 1-11 & 1 1 1

<sup>\$ \$\</sup>tilde{\gamma}\) pageshada \$\tilde{\gamma}\) \$ \$\tilde{\gamma}\

The importance of the present Āgama may well be understood by the aforesaid indications. Different branches of modern science have recently brought to light many mysteries. When we go into the depths of the present Āgama, we find that these mysteries had been revealed some 2500 years before

Lord Mahavira has enumerated six groups of living-beings (Jivas) The living beings of the Trasa-kāya(mobile beings)group are self-evident. The living beings of the floral group (Vanaspati nikāya) are supported by the modern Science also The four groups of living beings—the earth the water, the fire, and the air have not been accepted by the modern science Lord Māhavira has not only cited the existence of the earth living-beings etc., but thrown enough light on their life-span, food habits, breathing, evolution of consciousness, perceptions etc. also. The minimum span of life of the living-beings of the earth group is of a Antar Muhrat only and the maximum of twenty two thousand years. They do not have a particular order of breath period. Sometimes it is less and sometimes more. They aspire every moment for food and take it. The consciousness of the touch-organ is quite distinct in them. The other currents of consciousness are indistinct.

As man takes in oxygen in his breath-period, the living-beings of the earth group not only take in air, but the Pudgalas (matter) of all the earth, the water, the fire, the air and the flora?

Like the earth living-beings, the other living-beings of the water etc do breathe and take food etc. Modern science has studied the different aspects of the floral living-beings and thrown light on their mysteries, but sufficient research has not been carried out on the earth living-beings. Flora expresses anger and affection. The affectionate behaviour blooms it and the hateful behaviour fades it away. These scientific experiments lead us to the maxim of lord Mahavira that there is ten fold consciousness in the floral-world.

These ten folds are—Food consciousness, fear consciousness, co-habitation consciousness, hoarding consciousness, anger consciousness, ego consciousness, deceit consciousness, greed consciousness, 'Augha' consciousness and world consciousness. Having these folds of consciousness the floral world behaves indistinctly the same way as man does distinctly.

<sup>1</sup> Bi "avai, 1-1-32, page 9

<sup>2</sup> Brigiwai, 9-34-253, 254, page 464.

This topic has been mentioned as an example. The object of it is to point out the fact that in this Agama hundreds of such topics, that cannot be understood by common rense, have been expounded. A few of them have been so far understood with the help of the modern scientific research and many of them can be accepted as tenets for experiments.

The activities of the subtle living-beings (Sükshma jiva) being perceivably proved, not only the biological doctrines are evolved, an opportunity to understand the doctrine of Ahimsa, and side by side to review the behaviour towards the subtle living-beings, is provided also.

Lord Mahavira has expounded the five principal substances They are named as Panchāstikāya In them dharmāstikāya, adharmāstikāya and akāšāstilāya, the three being formless are invisible Though Jīvāstikāya too, being formless, is invisible, it is indicated by the activities of consciousness seen through the body. Pudgalāstikāya, being concrete, is visible. formity of our world is a result of the union of Jiva and Pudgala. A clear ascertainment of Jiva and Pudgala is found in this Agama to such a great extent as is not available in the old religious and philosophical works full text of the Agama is not available today, but whatever is available discasses thousands of queries. From the historical point of view, the chapters on Ächarya Mankkhalı Gosala, Jamalı, Sıvarajarsı, Slanda Sanyası etc. are of preat importance. From the angle of philosophical discussion Javanti, Madduka Śramanopāsaka, Roha Anagāra, Somila Brāhmana, Lord Parswa's disciple Killis-vesiva-putt i, sraval as of Tuneiva City etc. are the topics worth reading. From the view point of Mathematics, discussions of Parswa-potviya Gangeva Anigira are of great value.

In the age of Lord Mahayir i, there were different religious cults. Cultic bijots were almost un-he ard. Munis and Paravrajakas of one religious body went to emige themselves in philosophical discussions with the Munis and Partificular of another religious body, and whatever was found to be acceptable, was accepted freely. There are many contexts in this Agama to throw light on the true free-mindedness of religion prevailing in that age. In this Way, with different view-points this Agama is a nort, interesting to read, in print of collectation and equilibrium and promoter of knowledge

#### Divisions and Sections

'towarding to Syrpan 'yanga and Nandi Stite, this Arema contains worth than a hardred Adhyogonas cen thousand Oddes dias and ten thousand Some thinks . The present solution of it differs from the end recount.

The Contination the take

Presently, there are one hundred and thirtyeight Satas (Satakas) and one thousand and ninehundred and twentyfive Uddeśakas. The first thirtywo Satakas are independent ones—The seven Satakas, from thirtythree to thirtynine, are unions of twelve śatakas each—The fortieth śataka is a union of twentyone śatakas—The forty-first śataka is independent. In all, there are one hundred and thirtyeight satakas—In them, fortyone śatakas are cardinals and the rest are secondary ones

The Uddesakas and syllables in the Satakas are as follows:

| Śataka            | Uddesaka | Total syllables |
|-------------------|----------|-----------------|
| 1                 | 10       | 28841           |
| 2                 | 10       | 23818           |
| 3                 | 10       | 36702           |
| 4                 | 10       | 753             |
| 5                 | 10       | 25691           |
| 6                 | 10       | 18652           |
| 7                 | 10       | 24935           |
| 8                 | 10       | 48435           |
| 9                 | 34       | 45859           |
| 10                | 34       | 9907            |
| 11                | 12       | 32338           |
| 12                | 10       | 32808           |
| 13                | 10       |                 |
| 14                | 10       | 21914           |
| 15                | -        | 16033           |
| 16                | 14       | 39812           |
| 17                | 17       | 15939           |
| 18                | 10       | 8412            |
| 19                | 10       | 22443           |
| 20                | 10       | 8027            |
| 21 (eight vargas) | 80       | 19871           |
| 22 (six vargas)   | 60       | 1630            |
| 23 (five vargas)  | 50       | 1068            |
| 24                | 24       | 715             |
| 25                | 12       | 39926           |
| 26                | 11       | 45103           |
|                   |          | 4455            |

| Sataka                   | Uddesaka | Total syllables          |
|--------------------------|----------|--------------------------|
| 27                       | 11       | 190                      |
| 28                       | 11       | 694                      |
| 29                       | 11       | 1027                     |
| 30                       | 11       | 4764                     |
| 31                       | 28       | 2344                     |
| 32                       | 28       | 363                      |
| 33 (12 vargas)           | 124      | 3089                     |
| 34 ( ,, ,, )             | 124      | 8964                     |
| 35 ( ,, ,, )             | 132      | 4181                     |
| 36 ( ,, ,, )             | 132      | 731                      |
| 37 (,, ,, )              | 132      | 115                      |
| 38 ( ,, ,, )             | 132      | 87                       |
| 39 (,, ,, )              | 132      | 139                      |
| 40 (29 ,, )              | 231      | 2734                     |
| 41                       | 196      | 3516                     |
| programme and the second |          | photos delen deman annua |
| 138                      | 192311   | 618224                   |

#### The Language and the Style

The language of the present Agama is Prakrit. Here and there the usages of Saurseni are also found. In some instances, the use of Desi words (vernicular) is also found, like khatta (1747), Dongar (7/117 द्वान), Tola (7/110 द्वार) Magano (7/152 मन्त्रा), Bondi (3/112 न्यार), Cill halla (8/357 नियस्ट).

The expression of it is very litted and sweet. Many topics have been dealt with in the style of fable narration. Remniscences, anecdots and offereres are found through out the work. The difficult topics have been explained by citing appropriate examples in many places.

The present Aroma has been written down in prose style. Somewhere, the order is an independent discussion and sometimes it is an off-shoot of come meident. Some very part is also available in the furniof collected Githas to compile the ascertain the topic.

I In the socialists. Sot and as a set the state of the state of the second of the second of the same state of the same s

#### Accomplishment of the work

It took about a year and a quarter to redeem the text of the present Agama In the accomplishment of this task, there has been the contribution of many Munis I bless them that their devotedness to the performances be ever more developed. On the occasion of this twentyfifth centinary of Lord Mahavira, I have a feeling of great pleasure in presenting to the people the biggest and most volumenous work pertaining to the life and teaching of the Lord.

Anuvrata Vihar

Acharya Tulasi

Dellu

#### Editorial

#### Introduction to the work

The Āgama Sûtras have two main divisions, i.e. the Anga-Pravista and the Anga-Vāhya. The Anga-Pravista Sūtras are considered to be the nearest to the original and most authentic of all as they are composed by the principal diciples of Lord Mahāvira. They are twelve in number: 1. Āchārānga, 2. Sūtrakrtānga, 3. Sthānānga, 4. Samawāyānga, 5. Vyākhyā-Prajāapti, 6. Jāata Dharma-Kathā, 7. Upīsaka-Disā, 8. Anta-krita-Dašā, 9. Anutt iropipātika. Dašā, 10. Prašina-Vyākarana, 11. Vipāka-Šriita. 12. Dristiwāda. The twelfth Anga is, at present, not available.

The eleven Angas, which are available, are being published in three volumes under the title of Anga-Suttani. The first volume has four Angas, i.e. 1. Acharang 1, 2.—Sütrakritäng 1, 3. Sthänänga and 4. Samawäyänga. The second volume contains only the 'Vväkhyä Prajňapti' and the third contains the test six. Angas

The present work is the second volume of the Angi-Suttani. It has the original text of the Vyakhya-Prajūapti with its recentions. A brief preface has been added in the beginning. An eliborate preface and the word-index have not been added to it. It is planned to publish them in two independent volumes. Accordingly, the fourth volume will contain on elaborate preface to the cleven Angas and the lifth one will contain the word-index thereof.

#### The present text and the method of editing

The text of the present Arama has been redeemed on the basis of the cover menarcopic (two being pain to A managerals) and volues (commentative). According to the method of text redemption in course, no do not proceed on the basis of regarding only one monures of a commentative but the basis of regarding only one monures of a course but in medical formation presents, for not and later contexts preceding text (Poorwa Pains) and the text of other laters one better and the explantion of the Vitting commentary. He opposed compensate of the Bharmation extinct of present. These armages commentative and the explantion of the What is present. These armages can extend the first of the order of the first one of the Bharmation of the What is made can extend the first of the first of the first of the start of the

of the abridgement are found. In the manuscripts used in the text-redemption, there are four different versions. The abridgement of the text found in them has been done in different ways (See, page 39). There have been mistakes also due to the difference in written forms of the letters. In sutra 1/365, the reading Pāosiyāya' has been substituted for 'Prādoṣikī Kriyā'. In some manuscripts the reading is 'Pā-u-siyāya'. In the old script, it is difficult to differenciate 'O' from 'U'. This is why 'U' is abundantly found in the present manuscripts in place of 'O'. The manuscripts which were transcribed by the scholars efficient in the language, have 'O' but the copies, prepared by mere scribes have 'U' instead of 'O', The recensions such as 'Owāsantare' and 'Uwāsantare' have taken place due to this fact only (See, page 66, Sūtra 1/392, page 77, Sūtra 1/444)

In Sūtra 8/242, the reading is 'Chettehin'. But, as the transcribing went on, many gradual alterations, such as 'Bittehin', 'Chattehin', 'Cittehin' occured 'Tada' became 'Taha' in Sūtra 8/301 There is an obridged 'Vaína' (lesson) in same manucripts The commentator, too, received the abridged 'Vaína'. So he wrote 'Anya Yūthik waktawyata' is to be understood by one himself It has not been written down lest the work should get bulky'. The commentator completed the abridged reading in the commentary. Some transcribers have included same part of the commentary in the original text And, thus the reading of the full text differed from that of the abridged text.

In some specimens a mixture of the readings, abridged and full, has taken place. In Sūtra 2/47, page 88, 'Khandayā' Puéchā' is the abridged text. Some transcriber wrote its full text in the margin of the manuscript for his own understanding. And, in the later transcriptions, the abridged and the full foot-note of Sūtra 2/118, page 112). In 11/59 the full and the abridged text 'Jahā O-wā-i-c' both have been written down. Such is the case in the chapter of Asoléā Kewali' also. In some manuscript, the quotation given in the page 99). In some instances, the second foot-note of Sūtra 2/75, commentator, was accepted as the original text in the later transcriptions. (See the first foot-note of the Sutra 5/51, page 194).

In the task of text-redemption, the text of other Agamas also are taken as basis. In all the manuscripts, after the text 'Ciyatante uragharappawesa' in Sutra 2/94, the text reads as 'Bahūhin Sīlawwaya-guna-weramanapaééa-

<sup>1.</sup> Iha Sutra Anya Yuthika waktawayam Swayamuecaramyam Grantha—gaurawa — hhayezalikhitatatwattasya taccedam, Vrittipatra 106,

khāna-pos-howa-wasehin'. Due to the inconsistency in its meaning there, the commentator had to write 'Tairyuktā iti gamyam', but, on seeing the Sutras 'owā-iya' and 'Rāyapasena-iya', it is found that this reading should not be there where it has been written down. On the basis of both the above-mentioned Sūtras, the order of the text in view is constructed thus—'O-saha-Bhesajjenam Padilābhemānā bahūhīn Sīlawwaya-gūna weramana-Paééakhāna Posahowa-wāsehīn ahāparīggahi-e-hin tawokamméhin appānam bhāwemānā wiharanti'. In sūtra 2/1, in all the specimens, the text is sārakallāna Jāwa Fewa-in' but Jāwa' serves no purpose here. On the basis of 8/217 of the Bhagwati as weīl as the first stenza of the Prajnāpanā here the text is ascertained to be Jāwati, instead of 'Jāwa'.

In many instances, the meaning does not change by an alteration of letter but difficulty arises in understanding the meaning and sometimes it changes too. In Sūtra 6/90, the reading is 'hawwin', and 'hetthin' as well as 'hitthin' the two recensions are also found. The commentator Abhayadeva Sūri has given the meaning as 'Sama' there. (See the commentary-leaf 271). In the sthānānga Sūtra (143), on the same topic, the reading is as, 'hitthin'. Abhayadeva Sūri has given its meaning there as 'below the Brahma-loka'. (See the Sthīnānga-vitti leaf 410)

In same places the varient readings occur due to the mis-understanding of the transcriber and difference in characters in scripts. In Sutra 9/195, the reading is is 'Odharémānī-odharémanī'. In some specimens this reading is found in the form of 'uwadharemānīo-uwadharemāṇio'. In one copy, this reading is changed into 'uwari-dhare-manīo-uwari-dhare-manīo'.

A few examples of recensions have been cited here to show that manuscripts or only one particular copy cannot be taken as the basis in the redemption of the text. It can be redeemed only on the basis of various Agamas, their commentaries and consistency of their meaning

#### The problem of abridgement and redemption of the text

It is a task to lay down authentically the method of abridgement adopted by Devardhiran at the time of writing the Agama Sütras. And, it is a task because many Agamadh iras—have abridged the Agama-text in later periods—Probably, some transcribers too, for the soke of convenience of transcribing, have abridged the text

In the bridged text of raira 13/25, the dewoode old of the second Satal charbers referred to indicate the links of Bles appets Dewes etc., but the full text is not there (2/117, pope 111) and the ethanpide of the Praya profess been referred to. I then been to be about the Satis 16/33, the third

Śataka (Sūtra 27, page 130) has been referred to but the full text is not there. It is indicated there to refer to 'Rayapasena-ima' sutra.

The abridged text of Sūtra 16/71 refers to the chapter of 'Udrāyana (13/117, page 614) only not to find the full text there. In the same way 16/121, 18/56 and 18/77 indicate regarding the full text, but it is not found at the places referred to

On the basis of these references, it is inferred that the texts, at the places referred to, were complete at the time of their abridgement. But after that, some Anuyogadhara Ācharya abridged those full texts also The words 'Jāwa', 'Jahā' etc. have been used for abridgement.

In some instances, the use of 'Jāwa' is more or less unnecessary. It is either due to negligence on the part of the transcriber or has been written as usual without discernment. The transcribers have taken plenty of freedom in the use of 'Jāwa'. If someone transcribed 'Pāwaphala Jāwa Kajjanti, the other has written it as 'Pāwaphala virvāga Jāwa Kajjanti, with the short readings even such as 'winda' (7/196), 'Payoga' (8/17) 'Sahassa' (16/103) the word 'Jāwa' has been added. The abridgements of the text, therefore, seem to have been done from time to time by the scribes.

The Āgama under review has two main Vacnās, abridged and full The length of the abridged version of the work is regarded to be a total of 15751 Anustupa Ślokas The extent of the full version of the work is regarded to be a total of one lakh and a quarter Anustupa Ślokas Abhayadeva Sūri has written his commentary on the basis of the abridged version of this Āgama. In editing the text, we have, as far as needed, completed the texts introduced by the words 'Jāwa' etc., resulting the total length of the work to a measure of 19319 Anustupa Ślokas and 16 letters more.

## Change of Word and Formative

|       | 4417        | TOTHISTIAG               |
|-------|-------------|--------------------------|
| 1/49  | Nigama      |                          |
| 1/224 | Appiyā      | N <sub>1</sub> yama (Tā) |
| 1/224 | Etesin      | Appită (Ka)              |
| 1/237 | Wai         | Tetesin (Ka, Tā, Ma)     |
| 1/239 | Wai.        | Watı (Tā)                |
| 1/245 | Māyo        | Wayı (Tä)                |
| 1/273 | Poyantam    | $M\bar{a}o$ $(T\bar{a})$ |
|       | - Santain   | Podantam (Ka, Tā, Ba,    |
| 1/276 | Kaljai      | Ma, Sa)                  |
| 1/281 |             |                          |
|       | Pāņā-i-Wāya | D7-7                     |
|       |             | raņayawāya (Sa)          |

| 1/281                                   | Nera-1-yanam                                 | Neratiyanam    |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1/298/2                                 | Uwa Ogé                                      | Oy'a ogc       | (£T)        |
| 1/315                                   | Ahe                                          | Adhe           | (Tā)        |
| 1/354                                   | Karejja                                      | Karijja (Ka) l | Kareyā (Sa) |
| 1/357                                   | Duhi-é                                       | Dukkhi-c (I    |             |
| 1/357                                   | Dugga ndhe                                   | Durandhe       | (A, Ma, Sa) |
| 1/363                                   | Āriyam                                       | Yarıyam        | (Ka, Tā)    |
| 1/364                                   | La-u                                         | ćatu           | (Tā)        |
| 1/365                                   | Pa-O-siã                                     | Pāyosiā        | (A, ba)     |
| 1/370                                   | Saya                                         | Sata           | (Tā)        |
| 1/371                                   | Sandhijjamäne                                | Sandhejja.     | ,           |
| *(****                                  |                                              | mäne           | (Ta)        |
| 1/371                                   | Nisithe                                      | Nisatthe       | (Ka, Tā)    |
| 1/371                                   | Kā-1-ya-c                                    | Kätiyä-e       | (Ta)        |
| 1/385                                   | Pānā-1-wāya                                  | Pānāyawāyao    | (Ba, Sa)    |
| 1/389                                   | Нуззі                                        | Hussi          | (Ba);       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11,144                                       | Hriswi         | (S1),       |
|                                         |                                              | Hassi          | (Ka)        |
| 1/115                                   | Jahā                                         | Jadhā          | (A, Ba, Sa) |
| 1/424                                   | Sāmā-i-yassa                                 | Sāmātīyassa    | (T5)        |
| 1/425                                   | Ja-i                                         | Jati           | (A, Ka,     |
| 17122                                   | •                                            |                | Ba, Ma, Se) |
| 1/434                                   | Kiwanasta                                    | Kiwinasca      | (T5)        |
| 2/26                                    | Māgahā                                       | Māgadhā        | (Tů)        |
| 2/41                                    | Viyedda bhoï                                 | Viyaddabhotī   | (A. Tā,     |
|                                         | 3, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1 |                | Bī, Mr, S7) |
| 2757                                    | Sāmā-i-yama-i yām                            | Sāmā-1-mādiy-  |             |
|                                         | •                                            | ātim           | (Kn, Ba)    |
|                                         |                                              | Simitiyama-    |             |
|                                         |                                              | tiyāin         | (n?)        |
| 2116                                    | Dhamasio                                     | Dhawani        | (Ke, 75,    |
|                                         |                                              |                | Ba, Ma)     |
| 24K                                     | Pavarlyc                                     | Ratniye        | (73)        |
| 2315                                    | Ārūbe-i                                      | Ārēbhe-i       | (ha. Me)    |
| 2,03                                    | Khā-ria-Sāimini                              | Kintert-Stil-  | ĺ           |
|                                         |                                              | יתביה          | (Br. 55)    |
| 2/6*                                    | Salamena                                     | Servena        | (T*)        |
| 2194                                    | Anagenta o                                   | Aperputa o     | (55-)       |
| 2,34                                    | Kliner a stei menom                          | Kharers-       | •           |
|                                         |                                              | Sites, as non  | (F'a, \$>)  |

| 3/4              | Ayameyārūwe       | Atametārūwe (Tâ)                      |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 3/21             | Isāne             | Nisanc (Ta)                           |
| 3/25             | Moya-o            | Motato (Ka, Tā)                       |
| 3/33             | Khā-ima Sā-imena  | Khātim-Sāti-                          |
|                  |                   | menam (Ba,Sa)                         |
| 3/112            | Sayanıjjā o       | (20,20)                               |
| 3/112            | Niwatim           |                                       |
| 3/143            | Weyatı            | Nipatim (Tā)<br>Wedati (Tā)           |
| 3/148            | Samaya o          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5/3              | 'Padına'          | Samata o (Tā) 'Padīna' (Tā Ma)        |
| 5/60             | Ā-u-e             | 7                                     |
| 5/79             | Rayaharana māyā-e | Ā-u-ge (Tā)                           |
|                  | and mayare        | Rataharana-<br>mata-e (T5)            |
| 5/82             | Weyāwadıyam       | 331.1-                                |
| 5/110            | Samayansı         | Wedāwadiyam (Ba, ma) Samatansi (T5)   |
| 5/139            | 'Lo-1-ya'         | (14)                                  |
| 6/63             | Sakasā-ī-hın      | 'Lo-ti-ya' (A, Sa)                    |
| 6/63             | Sajogī            | Sakasādīhin (Tā)                      |
| 6/79             | Nāgo              | Sajoti (Tā)                           |
| 6/90             | Kanharātīo        | Nā-o (Tā, ma)                         |
| 6/166            | Kalagam           | Kanharāyīto (Ba)                      |
| 7/176            | о Јауа о          | Kalatam (Ka)                          |
| 7/213            | Ayameyākūwe       | o Jata o (Ba)                         |
| 8/248            | Anuppadäyawwe     | Atametākūwe (Tā)                      |
| 8/315            | Goyam             | Anuppatātawwe (Tā)                    |
| 8/347            | Anādīyā o         | Godam (Ba)                            |
| 8/420            | Sātānayāe         | Anatita (Ti)                          |
| 8/431            | Issariyao         | Sadanatae (Ka. Ba Ma)                 |
| 8/431            | Issariya          | Dissariya o (Ma)                      |
| 9/43             | Sakasāi           | Nissariya (Ma)                        |
| 9/94             | Ah <sub>i-0</sub> | Sakasādı (A, Tā)                      |
| 9/174            | Maya              | Auto (Ka), Adhie (ma)                 |
| 9/169            | Sawaņayāe         | Mata o (1a) Mata o (ba)               |
| 11/133<br>11/134 | $Dh\bar{u}wa$     | Samanayae (A)                         |
| 11/142           | Nīwa              | Duuma (TT)                            |
| 16/113           | Pa-u-ma-Sara      | To Des                                |
| 17/38            | Niyamam           | radumasara (T-)                       |
| ~ \ f #\ ft      | éyana             | ratiamam (Ro)                         |
|                  |                   | cyana (Ta, Ba)                        |
|                  |                   |                                       |

| 18/100 | Mayımıććha o  | Madımićcha o | (B 1) |
|--------|---------------|--------------|-------|
| 19/85  | Jati indiyāni | Jadındıyānı  | (Lī)  |
| 30/22  | Sajorī        | Sajotī       | (Kh)  |

#### Manuscripts used:

#### (A) Bhagawati-vritti (Panlapathi) Manuscript with original Text

This manuscript is from the Gadhaiya Library, Sardarshahr. It contains 189 leaves and 278 pages. Fach leaf is 13½" in length and 4½" in width. There are 1 to 23 lines of the original text on each leaf and each line has 80–85 letters. The copy has been prepared in a beautiful and artistic manner. There is a 'Wāw. ji' (bollow space) also in the centre. The year of the transcription has not been given. It is estimatedly written in the 15th-16th century.

#### (Ka) Bhagy ati Text (Manuscript)

This copy is from the Poonamehand Budhamal Dudhoria, Chapar library. It has 333 leaves and 666 pages. Each leaf is  $10\frac{1}{2}$ " long and  $4\frac{1}{2}$ ", wide. There are 15 lines on each leaf and each line has 52-55 letters. The copy is a beautiful and artistic one. There are intermitant Pils (full-stops) in red ink and wawer (hollow space). It dates back probably to the 16th country

#### (kha) The text on the palm-leaf (Manuscript)

This manuscript has been received from Madan Chand ji Gothi, Sardar Shahr. It belongs to Jaisalmer Library and is a photo print of the original written on Tola Patra. It has 422 leaves and 844 pages. Every page contains 3 to 6 hors, and there are 130-140 letters in each line. The concluding culogs has been written as the Mong dam Maha (11). The the life has Rair

The year of the transcription has not been given but estimatedly it should be of the 12th century

#### (Va) The text of the Palm-leaf (Manuscript)

This monuterpt belongs to Javalmer Library and is a photo print of the South written of the Tolpatra. This, too, has been received from Moden Charly Cothard Solar Solar. It has 34b leaves and 690 p. per. I seld leaf him Stroff resolutions are 130,140 letters in each line. The last leaf is mattacked. The explaint, ealing reads are letter of

wide of Toxyan equations appertuncted by the ending and conforming equations appertuncted by the endina conformal library.

## (Ba) The text of Bhagawatt (Manuscript)

This manuscript belongs to Terapanthi Sabha, Sardar Shahr. It has 478 leaves and 956 pages. Each leaf is  $10\frac{1}{2}$ " long and  $4\frac{1}{2}$ " wide. There are 13 lines on each leaf and each line contains 38-42 letters. The copy has been attractively and artistically prepared. There are three 'Wawadis' and red lines in it. 'Hartal' (orpinient) has been used. The concluding eulogy is not given in it and hence the year of script is unknown. Estimatedly, it dates back to the 16th century

## (Ma) Bhagwati Sutra Text (Manuscript)

This manuscript is from the Gadhaiyā Library, Sardar Shahr. It has 482 leaves and 964 pages Each leaf is 10½" long and 4½" wide Each leaf has 13 lines on it and there are 40-45 letters in each line. There are intermittant 'Pāis' (full stops) in red ink and Wāwadīs (hollow spaces).

The year of the script has not been given in the end but estimatedly it dates back to the 16th century The concluding eulogy reads as follows:—

Cha || Granthagram 15775 || Cha || Cha || || Cha || Srī || Cha || Srī || Cha || Srī || Cha || Srī || Cha ||

The script has notes in Sanskrit in many places

## (Sa) Bhagwati Sutra (Tripathi)

Known as Kesar Bhagwati, this manuscript is from the Terapanthi Bhandar, Ladnun It has 602 leaves and 1204 pages. The text is in the middle of the leaf while the 'vritti' has been given obove and below the text. This is a beautiful and sufficiently correct copy. Some reader, taking a printed copy as authentic has used 'Hartal' in many places and has tried to correct the text of this manuscript. Wherever it has been done so, the correct text has become incorrect. Each leaf of it has 4 to 15 lines of the text on it, and each line contains 45-53 letters.

The concluding eulogy reads as follows ....

Srī Bhagwati Sūtram Sampūrnam || cha || Srī Vivāha Pannatti Paīicamam angam Sammattam | Subham Bhavatu || Kalayanamastu Granthāgram 15675 Ubhaya Milane Gran, 34291 || Srī || Likhatayati Dāhāmallah Srī Nāgore Madhye Sam. 1848 Māha Su. 15 ||

## Wr., (Wripā) Printed

Publisher · Srimatī Agamodaya Samiti.

#### **ACKNOWLEDGEMENTS**

The 'Vāćnā' has a very ancient history in the Jaina tradition. There had been four 'Vāćnās' of the Āgamas to date in different periods in the last fifteen centuries. There was no well planned Āgama-Vāćnā after Dewardhigani The Āgamas, written in his Vāćnā-time, have become very much disordered during the long past period A well planned 'Vaénā' was the need of the day again to set them in order. Āćārya Tulsī had tried for a well planned congregational Vaénā but it could not materialize. Ultimately, we reached the conclusion that if our 'Vāćnā' is investigative, researching, full of a well bal inced view and diligence, it will itself become congregational With this decision in view, our work on this Āgama-Vāćnā began

Acarya Tulsī is the Head of this Vācan. Vācan means to teach There are many aspects of teaching in our 'Vācaa', i.e. redemption of the text, translation, critical study etc. In all such activities, we have received active participation, able guidance and inspiration from the Acarya. This is the source of strength below this great task.

Only the expression of gratitude to him will not suffice. Better it is that I must achieve the grace of his blessings for future work and prove myself more worthy of my duties.

In the editing of the present Agama Muni Sudarsanji, Madhukarji, Hiralahi have given constant help to me in various ways. Apart from their valuable assistance, we had co-operation from Muni Sri Kanmalji, Chatramalji, Amolakéandji Dinkarji. Poonaméandji, Rajkaranji, Kanhaiy i Lilp, Taracandji, Baléandji, Vijairajji, Manilalji, Mahendra Kumarji (second) Sampatmalji (Doongargarh), Santikumarji, Mohanlalji (Sardūl) and Manna lalji Borad. The work of editing the text was started on the 9th dark-moon day in the month of Paush in the year 2029 of the Vikrama I ra (28th December, 1972), in Sardar Shahr (Rajasthan) and was completed in Delhi on the 11th day of bright-moon in Phalguna in the year 2030 of the Vikrama I ra (4th March, 1974)

Muni Sudar'anji, Madhul atji, Hiralalji and Dulaharaji took great pains in craically examining the presectopy. The counting of the total cyllables of the work has been prepared by Muni. Mohanlalji (Årnej).

Valueing their contribution to the accomplishment of the world, I express my greature to their individually.

On the occur on, the endine Agams we obtained ond retine part upon in a little of the Agam, lete his Africa Lordy Civil, when a unbarrent

Had he been alive, he would have been highly contented to see this work accomplished

The Managing editor of the Āgama Śrī Śrī Chānd ji Rampuriā has been devoted to the task of the Āgama from the beginning. He has dedicated himself to the sternous work of making the Āgama Literature popular and handy to the public after giving up his well established practice of an advocate. He has highly shown his faith and dedication in this publication of the Āgama Suttani'

Sri Khem Chand ji Sethiā, President of the Jain Viśwa Bhārati and his co-workers and the staff of the Ādarśa Sahitya Sangha have worked diligently in collecting the material utilized in the edition of the text

Accounting the order of contribution to the same activity of the persons marching towards one and the same goal is nothing more than a formality. Actually, it is a solemn duty of us all and this is what we all have performed.

Anuvrata Vihar New Delhi

Muni Nathmal

# भगवई विसयाणुक्कम

पढमं मर्न

सू० १-४४८

पृष्ठ ३-७८

मगल-पद १, उत्तेव-पद ४, चलमाण-पर ११, नेरज्याण विति-जादि-पद १६, आरम-बणारभ-परं ३३, नाणादीण भवनर-नकमण-पद ३६, अगयुउ-गवृष्ट-अणगार-पर ४४, वसजयस्य वागमजरदेव पद ४६, कम्म-वेगण-पद ५३, नेरहवादीणं समाहार-समयनीरादि-परं ६०, मणुरमादीण समाहार-समसरीरादि-पदं ८६, तेन्सा-पद १०२, लीबाण भवपरिवट्टण-पद १०२, धनिमिन्या-पद ११२, धनिष्ण-आउप-पद ११४, धनामोहणिद्य-पद ११६, मद्भागारं १३१. अत्य-नत्यिन्यदं १३३, भगवनी समनान्यद १३६, मन्यामीर विज्जन्म बगादिनाद १४०, कम्मन्यदं १७४, उबद्वाण अवतामणन्यद १७४, तम्म-मोतान्यद १६६, पोग्गन-जीवाण तेकालियत्त-पद १६१, मीम्प-पद २००, पुरवि-पद २११, ब्रामय-पद २१६, नेरज्याण नाणादसायु कोहोत्रजनादिभग-पद २१६. अगुरकुमारादीय राणादपायु कोहोत्र-उत्तादिभग-पत्र २४४, मूरिय-पदं २४६, फुमणा-पत्र २६६, किरिया-पत्र २८६, मोरम्म पर्यु-परं २८८, लीयद्वितिनय ३०६ जीव-योग्यतन्य ३१०, निगेह-प्राप-४४ ३१४, देन मध्य-पद ३४८, विसारगडन्यद ३३४ आयु-पद ३३८, गरम-पद ३४० माइ : पेइय-सम्-पद ३४०, गरभरमं नरगगमणन्यद ३५३, गरमस्य देवानिगमणन्यद ३४५, वायस्य जाउपन्यद ३४६, पटिवरम आउपनाद २६०, बातपश्चिरम जाउपनाद ३६२, तिरियानाई ३६४, प्रवास प्रान पर २७३, वीन्ति पर २७४, गुरन्तपुन्य ३८४, पसरान्यर ४१७, जनायदोनन्यर ४४६ टर् गान्मविवाउपनार ४२०, भागापंक्षियनुसन्या ४२३, अवस्परामाधिनियान्यः ४३८, वाताबानमञ्द्र ४३६, प्राप्तन्तिव्यवस्यः ४३८, प्रसम्ययसम्बद्धाः ५४४, मन्नापसः-रयपा पद ४४३, इरियार्स प्यान्यवराज्यात्यः ४४४, उपया प्याः ४४६ ।

बीर्ष गर्न

गु॰ १-१५३

पुर छ१-१२०

ताणीय पद ६, मामुस्मानस्य २, साजनावस्य कार्याद्वयस्य ४, मनावर्शकात्रः ११ स्वावस्य २०० स्वावस्य ११ स्वावस्य ११ स् स्वयसानस्य २० समुन्धायस्य ४४ यद्यायस्य २४, इति पद १९ प्रतिभागास्त्रेदस्यः ११, मन्यापद ६६, प्रतिस्यापस्य सम्मोत्यस्य पद १२, द्वार्णस्य ११०, व्यक्तिस्य ५१, स्वावस्य ११, द्वार्णस्य ११६, व्यक्तिस्य ११, इति १९ स्वावस्य ११६, द्वार्णस्य ११६, व्यक्तिस्य ११६, व्यक्तिस्य ११६, द्वार्णस्य १८६, व्यक्तिस्य ११६, व्यक्तिस्य ११६, व्यक्तिस्य ११६, व्यक्तिस्य ११६, व्यक्तिस्य ११६, व्यक्तिस्य ११६, व्यक्तिस्य १८६, व्यक्तिस्य १९६, व् उक्खेव-पद १, देवविकुव्वणा-पद ४, तामिलस्स ईसाणिद-पद २५, सक्कीसाण-पद ५४, सणकुमार-पद ७२, चमरस्स भगवओ वदण-पद ७७, अमुर्गुमाग्वण्णग-पद ७६, चमरस्म उड्ढंमुप्राय-पद ६७, चमरस्स पु**ल्वभवे पूरणगाहावड-पद ६६. पूरणस्म दा**णामपव्यज्जा-पद १०२, पूरणस्स पाओवगमण-पद १०४, भगवश्रो एकराइयमहापडिमा-पद १०५, पूरणस्स चमरत्त-पद १०६, चन्रस्स कोव-पद १०६, चमरस्म भगवओ णीमापुट्य सकस्स आमायण-पद ११२, सक्केदस्स वज्जपक्लेव-पद ११३, चमरस्स भगवओ सरण-पद ११४, सक्कस्स वज्जपिंडसाहरण-पद ११५, सक्क-चमर-वज्जाण गडविसय-पद ११७, चमरम्स-चिता-पद १२७, असुरकुमाराण उड्ढमुप्पयणस्स हेउ-पद १३१, किरिया-पद १३३, किरिया-वेदणा-पद १४०, अतिकिरिया-पद १४३, पमत्तापमत्तद्धा-पद १४६ लवणसमुद्द-वुड्टि-हाणि-पद १५२, भाविअप्प-पद १५४, वाउकाय-पद १६४, वलाहक-पद १७२, किलेसोववाय-पदं १८३, भाविअप्प-विकुर्व्वणा-पद १८६, भाविअप्प-अभिजुजणा-पद २०६, भाविअप्प-विकु-व्वणा-पद २२२, आयरक्ख-पद २४४, लोगपाल-पद २४७, सोम-पद २५०, यम-पद २५६, वरुण-पद २६१, वेसमण-पद २६६।

चउत्य सत

सु० १-६

पृ० १८३-१८५

ईसाण-लोगपाल-पद १, नेरइय-उववाय-पद ७, लेम्सा-पदं ८ ।

पचम सत

सूत्र १-२६०

पृ० १८६-२३२

जबूदीचे मूरिय-वत्तव्वया-पद १, जबूदीचे दिवसराई-वत्तव्वया-पद ४, जबुदीचे उउ-वत्तव्वया पद १३, जबुर्दावे अयणादि-वत्तव्वया-पद १७, लवणसमुद्दादिसु सूरियादि-वत्तव्वया-पद २१, वाज-पद ३१। ओदणादीण किमरीरत्त-पद ५१, लवणसमुद्द-पद ५५, आज-पकरण-पडिस वेदण-पद ५७, नाउप्रमक्रमण-पद ५६, छउमत्य-केवलीण सदृसवण-पद ६४, छउमत्य-केवलीण हास-पद ६८, छडमत्य-केवलीण निद्दा-पद ७२, गब्भसाहरण-पद ७६, अडमुत्तग-पद ७८, महागुन्तागयदेव-पण्ह पद ६३, देवाण नोसज्यवत्तव्वया-पद ६६, देवभासा-पद ६३, द्धउमत्य-केवलीण नाणभेद-पद ६४, केवलीण पणीय-मण-वड-पद १००, अणुत्तरोववाइयाण वेचितिया जालाव-पद १०३, केवलीण इदियनाण-निसेच-पद १०८, केवलीण जोगचचलया-पद ११०, नाहनपुर्वाण सामत्य-पद ११२, मोक्स-पद ११५, एवभूय-अणेवभूय-वेदणा-पद ्१६६, तु नगर्नाद-पद १२२, अप्पायु-दीहायु-पद १२४, असुभसुभ-दीहायु-पद १२६, कर्नानारण जिरिया-पद १२८, अगणिकाए महाकम्मादि-पद १३३, घणुपक्लेवे किरिया-पद १३८, अभा उत्यित-पद १३६, नेरङयविज्ञव्यण-पद १३८ आहाकम्मादिम्राहारे आराहणादि-

पद १३६, आयरिय-उवण्कायस्य मिद्वि-पदं १४७ अव्वासाणिस्य ग्रम्मवदा-पद १४७, परमाणु-पद्माण एयणादि-पद १५०, परमाणु-पद्माण छदादि-पद १५४, परमाणु-पद्माण सअइट्समण्यक्तियद १६०, परमाणु-पद्माण परोण्यर कुमणा-पद १६५, परमाणु-पद्माण मिठि-पद १६६, परमाणु-पद्माण अनरमाल-पद १७५, परमाणु-पद्माण परोण्यर अध्यावतुयत्त-पद १६१, जीवाण सारम नपरिग्यह-पद १६२, हेड-पद १६१, नियिठिपुन-नार्यपुत्तपद २००, जीवाण-बृद्दि-नाणि-अवद्विद-पद २०६, जीवाण सोयवय-सावचयादि-पद २२५, किमिदरायगिह-पद २३५, उष्योय-अध्यार-पद २३७ मणुरममेत्ते समयादि-पद २४६, पामाविच्यज्ञ-पद २५४ देवनोय-पद २५६।

**छ**ट्ठं सनं

सू० १-⊏६

पु० २२३-२७०

पगरयनिज्जराए नेयत्त-पद १, प्रत्य-पद ४, महावेदणा-महानिज्जन-गउभग-पद १४, महाक्रममादीण पोग्गलवधादि-पद २०, अप्यक्रममादीण पोग्गलभेदादि-पद २०, क्रम्मोदन्य-पदं २४, क्रम्मोवन्यन्य गादि-जनादिन-पद २७, जीवाण गादि-जनादित्त-पद २०, क्रम्मपाठी वघ विवेद्या-पद २३, वेदगावेदगाण जीवाण अप्यावहृदन-पद ४२, कालादेर्मण गपदेग-अपदेग-पद ४४, पञ्चनताणादि-पद ६४, नमुक्तान-पद ७०, रण्टराट-पद ६६, गोगितियवेद-पद १०६, नेरज्यादीण आवान-पद १२०, मारणित्यसमुग्याप-पद १२२, घन्नाण जीणि-ठिज्ञ-पद १२६, गणना-काल-पद १२२, ऑवमिय-पान-पद १३३, मार्ग्यमाण् भरह्वाय-पद १२४, पुडवि-जादिनु नेहाियुक्ता-पद १३०, आद्यय-पद १४१, त्रवणादिनमुद्द-पद १४४, क्रम्मणगिज्ञिय-पद १६६, महिद्दिक्त-विद्याना पद १६६, विविक्त-विद्यानि नेहाियुक्त-अवस्ताय-पद १३३ जीव-विद्यानि नेहाियुक्त-अवस्ताय-पद १३३ जीव-विद्यानि विद्यानि नेहाियुक्त-अवस्ताय-पद १३३ जीव-विद्यानि विद्यानि नेहाियुक्त-अवस्ताय-पद १३३ जीव-विद्यानिय इत्यान-पद १३३ विद्यानिय जाणा-पद १७४, वेदणा-पद १७३, वेरण्याचीय जारार-पद १०६ विद्यान नाण-पद १६७।

सनमें सन

सूर १-२३३

पूर २३१-३१४,

प्रवाहरकान्त्र १, राजप्रधारणन्य २ व्यानकाणन्य ३, समाविष्णार्थन १ (स्थान्य १, समाविष्णार्थन १ (स्थान्य १, समाविष्णार्थन ६, प्रवरणास्त्र १, प्रधार्णाण्यकेण व्यान्य ६, प्रवरणास्त्र १०, प्रशाहरूक पुत्रप्राणार्थिय १०, प्रधारार्थिय १०, प्रधारार्थिय १०, प्रधार्थाय १०, प्रधारार्थिय १०, प्रधारार्थेय १०, प्रधार्थेय १०, प्रधाराय १०, प्रधार्थेय १०, प्रधाराय १०, प्रधार्थेय १०, प्रधार्येय १०, प्रधार्थेय १०, प्रधार्थेय १०, प्रधार्येय १०,

दुस्समदुस्समा-पद-११७, सनुडस्स किरिया-पद १२५, काम-भोग-पद १२७, दुद्यलगरी-रस्स भोगपरिच्चाय-पद १४६, अकामनिकरण-वेदणा-पद १५०, पामनिकरण-वेदणा-पद १५३, मोक्ख-पद १५६, हित्य-कुयु-जीव-समाणत्त-पद १५८, सुह-दुव्य-पद १६०, दसिवहसण्णा-पद १६१, नेरइयाण दसिवहवेदणा-पद १६२, हित्य-कुयूण अपच्चकराण-किरिया-पद १६३, अहाकम्मादि-पद १६५, अमनुड-अणगारम्स विज्ञ्बणा-पद १६७, महासिलाक द्यसगाम-पद १७३, रहमुसलसगाम-पद १८२, वरुण-नागनत्तुय-पद १६२, वरुणनागनत्तुय-मित्त-पद २०४, कालोदाइ-पिनतीण पचित्यकाए सदेह-पदं २१२, कालोदाइस्स समाहाणपुष्व पव्यञ्जा-पद २१७, कालोदाइस्स कम्मादिविसए परिण-पद २२२।

अट्ठमं सतं

सु० १-५०४

पृ० ३१५-३६७

पोगगलपरिणति-पद १, पयोगपरिणति-पद २, पज्जत्तापज्जत्त पहुच्च पयोगपरिणति-पद १८, सरीर पद्वच पयोगपरिणति-पद २७, इदिय पद्वच्च पयोगपरिणति-पद ३२, सरीर इदिय च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३५, वण्णादि पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३६, सरीर वण्णादि च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३७, इदिय वण्णादि च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३८, मरीर इदिय वण्णादि च पहुच्च पयोगपरिणति-पद ३६, मीसपरिणति-पद ४०, वीमसापरिणति-पद ४२, एग दब्व पहुच्च पोग्गलपरिणति-पद ४३, पयोगपरिणति-पद ४४, मणपयोगपरिणति-पद ४५, वइपयोगपरिणति-पद ४८, कायपयोगपरिणति-पद ४६, मीसपरिणति-पद ६५, वीससापरिणति-पद ६७, दोण्णि दव्वाइ पदुच्च पोग्गलपरिणति-पदं ७३, तिण्णि दव्वाइ पदुच्च पोग्गलपरिणति-पदं ७६, चत्तारि दव्वाइ पहुच्च पोग्गलपरिणति-पद ६२, ग्रासीविस-पद ६६, छउमत्य-केवलि-पद ६६, नाण-पद ६७, जीवाण नाणि-अण्ना-णित्त-पद १०४, अतरालगित पदुच्च १११, इदिग्र पहुच्च---११५, काय पहुच्च---११८, सृहम-यादर पदुच्च--१२०, पज्जत्तापज्जत्त पदुच्च--१२३, भवत्य पदुच्च---१३१, भवितादियाभविमिद्धिय पदुच्च--१३५, सण्णि-असण्णि पदुच्च--१३६, लिट्ट-पद १३६, नाणतिंद्व पहुच्च-नाणि-ग्रण्णाणित्त-पद १४७, दसण पहुच्च---१५६, चरित्त पहुच्च---१६१, चरित्ताचरित्त पहुच्य--१६३, नाणाइ पहुच्च--१६४, वालाइवीरिय पहुच्च--१६४, इदिय परुच्च--१६६, उवउत्ताण नाणि-अण्णाणित्त-पद १७२, जोग पहुच्च---१७६, लेस्स पदुच्च--१७७, कसाय पदुच्च--१७६, वेद पदुच्च---१८१, आहारग पदुच्च---१८२, नाणाण विमय-पद १८४, नाणीण सिंठड-पद १६२, नाणीण अंतर-पद २००, नाणीण बप्पाप्ततृवन-पद २०५, नाणपण्यव-पद २०८ नाणपण्यवाण अप्पावहुयत्त-पद २१२, बनाग्या,-पद २१६, जीवराण्याण अतर-पद २२२, चर्ग्य-अचरिम-पद २२४, किरिया-पद २२=, जातिविजनंदद्भे नगणोवागप-पदं २३०, नमणोवागगकयस्स दाणस्य परिणाम-पद २४५, उपनिमनिनिपादि परिभोगविहि-पद २४६, आलोयणाभिमृहस्स आराहय-पद २५१, जीनि-जलण-पर २५६, किरिवा-पर २५८, अण्गउित्यग्वाद-पर अदत्त पदुन्च—२०१, हिंग पदुन्च—२६५, गममाणगय पदुन्व—२६१, पिणीय-पर २६५, पचववहार पर ३०१, वय-पर ३०२, उरियाविह्यवय-पर ३०३, नगराउयवय-पर ३०६, कम्मप्पगांमु परीमहममबनार-पर ३१५, सूरित-पर ३१६, जोउनियाण उवविन-पर ३४०, वय-पर ३४५, बीमनावय-पर ३४६, प्योगवय-पर ३५४, जानावण पदुन्च ३६५, अतिनयावण पदुन्च—३५६, मरीर पदुन्य—३६३, सरीरपयोग पदुन्य ३६६, जोरानियमरीरप्योग पदुन्य—४०५, वेयामरीरप्योग पदुन्य—४१६, प्योगवय-पर्य, वेयामरीरप्योग पदुन्य—४१६, प्योगवय-पर्य देमवभ-मस्वयय-पद ४३४, ग्य-तीन-पर ४४६, आराह्णा-पद ४५१, पोनानपरिणाम-पर ४६७, पोगानपर्याप-पद ४३४, ग्य-तीन-पर ४४६, आराह्णा-पद ४५१, पोनानपरिणाम-पर ४६७, पोगानपर्य ४८५, कम्मण, अदिभागपिन-पर्य ४०७, कम्मण प्रोप्य निरमा-भयणा-पद ४६४, पोगानि-पोग्य-पर ४६६।

नवमं गत

सू० १-२६३

र्वे० इ€=-८£X

जबुरीनन्तर १, जोरमन्तर २, जंनररीयन्तर ७, ध्रमोच्या उवत्रसिन्यर ६, मारचा उत्र-मिद्ध-गद ५२, पामाविन्त्वज्ञमेग्य-पिण-गद ७७, पवेमण-पर्य ६६, मतर-विरतर-उववज्ज-णादिन्यर १२०, मतो जमतो उत्रवज्ञणादिन्यर १२१, मतो परनी या जाणणान्यर १२३, गय जनम उववज्ज्ञणान्यर १२५, गरेगस्य महोगिन्यर १३३, उम्मरन-देवाणयान्यर १२७, जमानिन्तर्थ १४६, एपरम परे-भरोगवयन्तर २४६, दिनस्य वये अणतद्रप्यर २४१, वेर-वमनार २५१, पुटविशास्त्रपरिण जाण-यागन्यर २५३ विस्था-पर २५६।

रमम् सतं

मु॰ १-१०३

वि० ४६६-४=४

दितान्यदः १, मनीत्यदः =, सबुत्रम-तिनियान्यदः ११, जीनियाः १४, वेदातान्यदः १६, नियमुक्तिमान्यदः १=, तित्यदुत्तार्याजेनप्रयान्यः १६, अप्यादीत् परिपृष्टीत वीद्यप्रयान्यः यदः १२, निर्माद्याप्रयोज्ञियः २६, अस्तरमः त्यन्तुः गरम्पन्यदः १०, पर्यापनी भागत्यदः ४०, त्यापनिवर्यान्यदः ४२, प्रमाण वृद्धित्य गदिः विव्यामीत्यदः ६८, गुण्यासः स्वर्याः ६६, स्वयन्यदः १-०, प्रयाणीयन्यदः ६०२।

एक्कामं मार्

गृत १-१८६

ho xex-rap

णाप्त्रप्रेत्राप्तः गुप्रवायर्थयप्रयः १ स्यष्ट्रणादिनीयामः अपनामार्थदस्य ४२, रिन्द्रन्त्रं । प्रथ ४४, निक्ष्येतन्त्रद्वे १०, कोणसङ्ख्यास्य १२, राष्ट्रीयस्य १४ ता पर्यासः रोत्तरः व्यक्तिसम्बार्यस्य १०० संस्थानः गरिसम्बास्य १०३, विशेष्टरं वर्षसम्बन्धः १४० संस्थाः गासे जीवपदेस-पद १११, सुदसणसेहि-पद ११५, इसिभद्दपुत्त-पद १७४,पोग्गल परिव्वायग-पद १८६।

बाररसमं सत

सु० १-२२६

ष्ट्र ४३७-४५७

सख-पोक्खली-पद १, उदयणादीण धम्मसवण-पद ३०, जयती-पिसण-पद ४१, पुढ्वी-पद ६६, परमाणुपोग्गलाण सघात-भेद-पद ६६, पोग्गलपिरयट्ट-पद ६१, वण्णादि अवण्णादि च पढुच्च दब्बवीमसा-पद १०२, कम्मओ विभक्ति-पद १२०, चद-सूर-गहण-पद १२२, सिस-आइच्च-पद १२४, चद-सूराण कामभोग-पद १२७, जीवाण सब्बत्य जम्म-मच्चु-पद १३०, असइ अदुवा अणतपुत्तो उववण्जण-पद १३३, देवाण विसरीरेसु उववाय-पद १४४, पर्चेदियितिग्क्सजोणियाण उववाय-पद १४६, पर्चिवह-देव-पद १६३, पचविह-देवाण-उववाय, पद १६६, पचविह-देवाण ठिड-पद १७६, पचविह-देवाण विज्वणा-पद १८३, पचविह-देवाण उव्वट्टण-पद १६४, पचविह-देवाण सचिट्टणा-पद १६१, पचविह-देवाण अप्पावहुयत्त-पद १६०, अट्ठविह-श्राय-पद २००, अट्ठविह-आयाण अप्पावहुयत्त-पद २०४, नाणदमणाण अत्तणा भेदाभेद-पद २०६, सियवाद-पद २११।

तेरसमं सत

सू० १-१६६

पृ० ५८७-६२३

सहोज्जिवित्यटेमु नरएसु जववाय-पद १, सक्षेज्जिवित्थडेसु नरएसु उच्बट्टण-पद ४, सरोज्जि-वित्यडेमु नरएसु मत्ता-पद ५ नरय-नेरङयाण अप्पमहत-पद ४२, नेरइयाण फासाणुभव-पद ४४, नग्याण वाहल्ल-पुड्डत्त-पद ४५, निग्यपरिसामन-पद ४६, लोग-मज्भ-पद ४७, लोय-पद ५५, भम्मित्यकायादीण परोष्पर फास-पद ६१ धम्मित्यकायादीण ओगाढ-पद ७४, गोग-पद ६६, आहाग-पद ६३, मतर-निरतर-जन्बवज्जणादि-पद ६५, चमरचच-आवास-पद ६६ उद्दायणम्हा-पद १०१, भासा-पद १२४, मण-पद १२६, काय-पद १२६, कम्मपगिड-नद १४०, भाविअप्प-विजन्वणा-पद १४६, छाउमित्थयसमुग्धाय-पद १६६।

चोइसम सतं

मू० १-१५५

पु० ६२४-६५३

तिस्माणुनारि-उपवास-गद १, नेण्डपादीण गतिविमय-पद ३, नेण्ड्यादीण अणतरोववन्नपादि-गद ४, उन्माद-भद १६, बुट्टिकायकरण-पद २१, तमुककायकरण-पद २५, विणयिविहिपद २६, पोग्ग र-कीय-परिणाम-गद ४४, अगणिकायस्म अतिक्कमण-पद ५४, पच्चणुटभवपद ६१, देवन्य उन्नचण-पन्नधण-पद ६६, नेज्यादीण विमाहारादि-पद ७१, देविदाण
भौर-पद ३४ गोपमम्म आमामण-पद ७०, तुन्नय-पदं ६०, भत्तपच्चक्यायस्स आहार-पद
६०, त्रक्ष्मण-पद ६०, अणुत्त-गेववाद्यदेव-पद ६६, अवाहाए अनर-पद ६०, कृत्वाण
गुण्य-भव-पद १०१, अम्मठ-अनेवानि-पद १००, अम्मठ-चिमा-पद ११०, अव्यावाहदेव-

र्गात्त-गर ११३, नवकस्स मत्ति-पद ११५, जभगवेब-गद ११७, सर्गाव-मकम्मत्वन्म-पद १२३, अत्तागत्त-गोग्गत-पद १२६, इद्वाणिट्वादि-योग्गत-पद १२६ देवाण भागामहन्म-पर १३०, मूरिय-पद १३२ समणाण तेयलेस्सा-पद १३६ केवित-पद १३८।

पन्नरसमं सतं

सू० १-१६०

पु०-६५४-७०६

गोसालग-पद १, भगवनो बिहार-पद २०, पडम-मामणमण-पद २२, दोध्च-मामणमण-पद ३० तच्न-मास प्रमण-पदं ३७, चंद्रस्य-मास प्रमण-पद ४८, गोना प्रम सिन्सम्बेण अगीकरण-पत्र ४३, तिलयभय-पत्रे ५७, वेनियायण-त्रालतयस्मि-पद ६०, निलयभय-निष्फत्तीए गोसालस्य अववक्रमण-पद ७२, गोसावस्य तेयलेस्सुप्पनि-पद ८६, गोसालस्य पुट्यकहा-उवमहार-पर ७७, गोनालन्म ग्रमरिम-पर ७६, गोमालरा आणद्येरसमामे अवकोनपदमण-पर ६२, जाणवयेरम्म भगवओ निवेदण-पद ६७, जाणदेवरेण गोयमाइण अपूरायण-पद ६६, गोनालरन भगवत पर अवकोमपुट्य निमञ्जनिमयणन्य १०१, भगवया गोनालग-प्रयास्य प्रियार-पद १०२, गोमालस्य पुणस्वत्रोग-पद १०३, गोमालेण मन्दाणप्रतिस्य भागानिकरणन्यः १०४, गोनारेण मुनायनस्य परिनावणन्यः १०७, गोमालेण भगवजी यहाम नेपनिनिन्ध-पद ११०, नायत्यम् जापवाद-पर ११४, गोनानेण नगणाण पतिष्यागरणन्यदः ११६, गोगातम्य नघनेदन्यदः ११६, गोगातम्य पतिगमपन्यद १२०, गोगारेण नाणानिद्धत-पम्बण-परं १२१, अप्रप्त-आजीविओवानव-पर १२८, गोनानस्म अन्यनो नीएरण-निहेन-पद) १३६, गोमालरम परिणाम-परिवनापुरव पाउधरम-पद १४१, गोमान्तम मीहरणत्यः १४२, भगवद्यो गोगायक पाउव्भवात्यः १४३, मीहत्य मागतिवद्भारत्य १४७, भगववा मीतम्म जामागण-पर १४६, मीतेण रेवर्रः भेजज्ञाहावण्-गद १५३, भगवती आगेगान्यद १६२, गावागुर्भातन्य प्रवतायनाः १६४, महात्रामस्य उयसम्बद्ध १६४, गोगाचन्य भवासमण-वर १६६।

मोनगम नतं

स्ट १-१३४

पृत ७१०-७३७

वालयायन्यत्र १, प्रगणिकायन्य ४, प्रतिविधितन्तर ६, प्रविवधिन्यान्यत् ६, विधानां प्रसन्तेषान्यतः ६, स्वतः स्वाधिन्यत्यतः ६, स्वतः स्वाधिन्यत्यतः । स्वतः स्वाधिन्यत्यतः । स्वतः स्वाधिन्यत्यतः प्रदे ३५, नेपन्यत्येष्यतः निवसः प्रदे त्राप्तः विधानां प्रदे १५, नेपन्यतेष्यः विधानां प्रदे । स्वाधिन्यतः प्रदे । स्वाधिन्यतः ५६, स्वाधिन्यतः प्रदे । स्वाधिन्यतः ५६, स्वाधिन्यतः ५६, स्वाधिन्यतः । स्वाधिनः । स्वाधिनः । स्वाधिनः । स्वाध

११७, अलोए गतिनिसेध-पद ११८, बलिस्स सभा-पद १२१, ओहि-पद १२३, दीवकुमारादि-पद १२५।

#### सत्तरसमं सतं

#### सू० १-६६

पु० ७३५-७५३

हित्थराय-पद १, किरिया-पद ५, भाव-पद १६, धम्माधम्म-ठित-पद १६, बाल पडिय-पद ४३, सवेगादि-पद ४८, किरिया-पद ५०, दुवल-वेदणा-पद ६०, ईसाण-पद ६४, प्ढविकाइयादीण देस-सव्व-मारणतियसमुग्घाय-पद ६७, एगिदिय-पद ८२, नागकुमारादि-पद ६७।

#### अट्ठारसम सतं

#### सु० १-२२४

७० ७५४-७६०

पढम-अपडम-पद १, चरिम-अचरिम-पद २१ सक्करस्स कत्तिय-सेट्टिनाम-पुटवभव-पद ३८, मागदिय-पुत्त-पद ५६, निष्जरापोग्गल-जाणणादि-पद ६६, दध-पद ७२, कम्म-नाणत्त-पद ८०, जीवाण परिभोगापरिभोग-पद ८६, कसाय-पद ८८, जुम्म-पद ८६, अधगविष्हिजीवाण वर-पर-पद ६५, वेउन्वियावेउन्विय-ग्रसुरकुमारादि-पद ६७, नेरइयादीण महाकम्मादि-पद १००, नेरइयादीण आउय-पद १०२, असुरकुमारादीण विजन्वणा-पद १०४, नेच्छड्य-ववहार-नय-पद १०७, परमाण-खधाण वण्णादि-पद १११, केवलि-भासा-पद ११६, चर्वाह-पद १२०, परिग्गह-पद १२३, पणिहाण-पद १२४, कालोदाइ-पभितीए पचरियकाए गदेह-पद १३४, मद्दुय-ममणोवासएण समाहाण-पद १४०, भगवया मद्दुयस्स पससा-पद १४३, विकुव्वणाए एंगजीव-सवध-पद १४८, देवासुर-सगाम-पद १५०, देवस्स दीवसमुद्द-अणुपरियट्टण-पद १५२, देवाण कम्मक्खवण-काल-पद १५४, ईरिय पहुच्च गोयमस्स सर्वाद-पद १५६, अण्णजित्ययाण आरोव-पद १६३, परमाणुपोग्गलादीण जाणणा-पासाण-पद १७४, भवियदव्य-पद १८३, भावियप्पणो असिवारादि-ओगाहणादि-पद १६१, परमाणुपोग्गतादीण वाउकाय-फास-पद १६६, दब्वाण वण्णादि-पद २००, माहण-पद २०४।

#### एगुणवीसदम सत

#### सू० १-११२

30 068-20x

निम्मा-पद १, पुटविकाइय-पद ५, आउक्काइयादि-पद २१, थावरजीवाणं ओगाहणाए प्रपायदृत्त-पद २४, थावरजीवाण मव्वमृहुम सव्ववादर-पद २५, महातवन-पद ३३, पुटविकाद्यस्य सरीरोगाहणा-पद ३४, पुढविकाव्यस्स वेदणा-पदं ३४, काउनाइयादीन वेदणा-पद ३६, महानवादि-पद ४८, चरम-परम-पद ५८, वेदणा-पद ६२, दीप्रतमुर्भद ६५, श्रमुरकुमारादीण भवणादि-पद ६७, जीवादि-निव्वत्ति-पद ७६,

मइमं मत

सू० १-१२३

पृ० ८०६-८३४

वेडिरियादि-पद १, अस्विकान-पद १०, अस्यिकायम्म अभिवयण-पद १४, पाणाऽवायादीण आयाए परिणति-पद २०, गद्म यक्कममाणम्म वणादि-पद ६१, इदियोवचय-पद २४, परमाणु-राधाण वण्यादिभग-पद २६, परमाणु-पद ३७, पृत्वित्रादीण आहार-पद ४३, वध-पद ५२, नमयगेत्ते ओमिष्पणि-उम्मिष्णिण-पद ६२, पनमह्व्यय्य-चाउज्जाम-धम्मपद ६६, तित्थगर-पद ६७, जिणतरेसु कान्यियम्य-पद ६६, पृद्वगय-पद ७०, तित्व-पद ७२, उम्मादीण निम्मथ्यम्माणुगमण-पद ७६, विज्ञा-जधा-चारण-पद ७६, आउय-पद ६६, उववय्जण-उव्यट्टण-पद ६१, कितस्वयादि-पद ६७, इनक्ममण्डियादि-पद १०४, वारमनमण्डियादि-पद ११२, चूनसीतिसम्बिज्यादि-पद ११७।

गयोगद्दमं सतं

मू० १-२१

प्रवास्थान

मानिआदिजीवाण उपवासादि-गद १।

ायीसहम सतं

मू० १-६

पु० ६४०-६४२

नानादिजीवाण उवदायादिनद १।

।वीसदम सत

मू० १-६

पुरु ८४३,८४४

म्रानुयादि नीवाण उवनायादि-पद १।

बउषीमदमं सतं

सु० १-३६१

व०३-६३-६००

नेरस्यादीसु उववासादिनाः १।

रचयीमद्रम मतं

मू० १-६३६

20 E01-E03

लेग्याना १. जोगग्य-चणावहुम पर २, समाप्तिनियमणोगिन्यः ४, शेमन्यः ६, यामपर ६, जीवाण अजीय परिभोगन्यः १७, अवगाहन्यः २१, पागात्राण समादिन्यः २२,
पोगपत्राण्यान्यः २४, गठाणन्यः २२, रमणणभाविषयःभे मठाणन्यः २७, पागाप्ताणः 
सठाणिनगणन्यः ४१, अधुनिदिनियोदिन्यान्यः ६२, निर्यापागन्यः १८, मणित्रणन्यः
६६, श्रापादहुम पर ६६, सुम्भन्यः १०२, सर्वान्यः १४०, श्रेमतिरम्यः १४१, पागपन्
पर १४०, मण्यपदेशान्यः २४०, पश्यान्यः २४६, नियोद्रणः २०३, नागपः २०४,
पण्यान्यः २,६, वेद्रणः २६६, श्राप्तः २६६, कण्याः २,६, चित्रः १४६,
सन्विष्णा पर २००, दिस्य-पर १६४ विगणः १६६, कण्याः १८६, कण्याः १६६,
प्राप्तयः १६६, महिन्यः १३६, महागुरणः पर १४६ । सामन्यः १८६, कण्याः १६५,
पेद्रणन्यः १६६ वणायन्यः १६०, महाग्राणः १३६, प्राप्ताः १६६, कण्याः १६६,
पेद्रणन्यः १६६, प्राप्ताः १६६, महाग्राणः १४, १८६, स्राप्तः १८६, वण्याः १६५,
पेद्रणन्यः १६६, प्राप्तः १६०, प्राप्तः १६६, प्राप्तः १८६, स्राप्तः १८६,

## पढमं सतं

## पढमो उद्देसो

#### मंगल-पर

नमो प्रस्ताण',
नमो सिद्धाण,
नमो प्रायित्याण',
नमो उवज्सायाणं,
नमो सन्वसाहण'।।
 नमो वभीए' निवीए ।।

#### सगहणी-गाहा

रायगिह १-चलण २-दुर्यमे, ३-कप्पश्रोंसे य ४-पगढ ४-पृटवीस्रो । ६-जावते ७-नेरट्ए, ६-यार्च ६-गुरुए य १०-चलणास्रो ॥१॥

३ नमी मुपस्म ॥

#### उबनेब-पदं

- ४८ नेज कालेक नेण समएण रायिनटे नाम' नयरे ट्रोट्या—प्रणायो ।।।
- पुरस ण रामित्स्य नगरस्य बहियां उत्तरपुरित्यमे दिसीभागे गुणिनतण नाम भेदण हीत्या ॥
- ६ 'मेशिन् राषा, चिराणा देवी' ॥

```
१ मार्गे (२)।

२. पीर (२, २, मूना) अगा (मूना)। अ. माम (४)।

२. पीर गाम (४)।

४. माए स्ट्रार (४, ४, गा, ग, ग, गूना)।

१. महि (८) (म, ४)।
```

- तेणं कालेण तेणं समएण समणे भगव महावीरे म्राइगरे तित्थगरे सहसंबुद्धे' पुरिसुत्तमे पुरिससीहे पुरिसवरपोडरीए पुरिसवरगधहत्यी लोगुत्तमे लोगनाहे लोगपदीवे लोगपज्जोयगरे स्रभयदए चक्खुदए मगगदए सरणदए" धम्मदेसए" धम्मसारही धम्मवरचाउरतचक्कवट्टी ग्रप्पडिहयवरनाणदसणवरे वियट्टछउमे जिणे जाणए बुद्धे बोहए मुत्ते" मोयए सन्वण्णू सन्वदिरसी" सिवमयलमरुय-मणतमक्खयमव्वावाह<sup>भ</sup>े सिद्धिगतिनामधेय ठाण सेपाविउकामे जाव" •पुन्वाणु-पुन्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे सुहसुहेण विहरमाणे जेणेव रायगिहे नगरे जेणेव गुणसिलए चेइए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिता ग्रहापडिरूव ग्रोग्गह ग्रोगिण्हइ, ग्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ० ॥
- परिसा निग्गया । धम्मो कहि आ । पडिगया परिसा" ।।
- तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवद्यो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इंदभूती नाम ग्रणगारे 'गोयमसगोत्ते ण'' सत्तुस्सेहे समचउरससठाणसिंठए वर्जिरसभ्-नारायसघयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे " ग्रोराले" घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवभचेरवासी 'उच्छू दसरीरे सिखत्तविउल-तेयलेस्से'' चोद्दसपुब्वी चउनाणोवगए सब्वक्खरसन्निवाती समणस्स भगवस्रो महावीरस्स श्रदूरसामते उड्ढजाणू" श्रहोसिरे भाणकोट्ठोवगए संजमेणं तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ।।
- १० तते ण से भगव गोयमे जायसङ्ढे जायससए जायकोउहल्ले उप्पन्नसङ्ढे उप्पन्न-ससए उप्पन्नकोउहल्ले सजायसड्ढे सजायससए सजायकोउहल्ले समुप्पन्नसड्ढे

```
१ सय° (अ)।
```

- १४ ०वाहमपुणरावत्तय (अ, व), सिवमचल-मरुज ० (क)।
- १५ स० पा०--जाव समोसरण। ओ० सू० १६-५१।
- १६ प्र०--ओ० सू० ५२-८१।
- १७ गोयमे गोत्तेगा (अ, ता, व), गोयम-सगुत्ते रा (क), गोयमगोत्तेण (म)।
- १८ °रिसह ° (क, म)।
- १६. तत्ततवे घोरतवे (क)।
- २०. उराले (अ, ता, व, म, बूपा)।
- २१. व्तेयलेसे (अ); व्तेअलेस्से °तेउलेम्मे (म), मूलटीकाकृता तु 'उच्छूड-सरीरमग्नित्तविजलतेयलेस'त्ति
- कृत्वा व्याच्यातमिति (वृ) । २२ उड्ढजाणू (क, ता), उड्ढजाणु (म) ।

२. पुरिमोत्तमे (अ), पुरुमुत्तमे (व)।

३. पुम्मसीहे (ता) सर्वत्र ।

४. पुम्मवरपुडरीए (ता)।

५ °हत्यीए (अ)।

६. तोगोत्तमे (अ, व)।

७. ॰ नाहे लोगहिए (अ)।

<sup>&</sup>lt; °पर्रवे (ता, क)।

६. ° करे (क)।

१० °दए बोहिदण (ग्र, ता)।

<sup>👯</sup> धम्मदाः धम्मदेनाए धम्मनायमे (अ), धम्मदा, धम्मदेसए (क, ता, व), धम्म-दण्ति पाठानारम् (वृ०)।

१२. मुक्ते (क)।

१३. संबदमी (ना)।

समुप्पन्नसए समुप्पन्नको उहार उहीत, उहेता जेणेव समणे भगव महावोरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समण भगव महावोर तिक्तुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेता वदइ नमसङ, विदत्ता नमसित्ता णच्चानन्ने णातिदूरे मुस्यूसमाणे णमसमाणे श्रभिमुहे विणएण पजित्यदे पज्जुवासमाणे एव वयासी —

#### चलमाण-पदं

११ ने नूण भने । चलमाणे चिलए ? उदीरिज्जमाणे उदीरिए ? वेदिज्जमाणे वेदिए ? पितृज्जमाणे पहीणे ? छिज्जमाणे छिण्णे ? भिज्जमाणे भिण्णे ? 'दब्भमाणे दब्दे' ? मिज्जमाणे भए' ? निज्जरिज्जमाणे निज्जिणों ?

हुना गोथमा । चलमाणे चिलए' । •उदीरिज्जमाणे उदीरिए । वेदिज्जमाणे वेदिए । पहिज्जमाणे पहीणे । छिज्जमाणे छिण्णे । भिज्जमाणे भिण्णे । दुज्भमाणे दुर्दे । भिज्जमाणे मए । ९ निज्जरिज्जमाणे निज्ज्जिणे ।।

१२. एए ण भते । नव पदा<sup>भ</sup> कि एगट्टा नाणाघोमा नाणावजणा ? उदाहु नाणट्टा नाणाघोसा नाणावजणा ?

गोयमा । चलमाणे चित्रम्, उदीरिङ्जमाणे उदीरिष्, वेदिञ्जमाणे चेदिष्, पिरुञ्जमाणे पहीणे''—एए ण चत्तारि पदा एगट्टा नाणाघोना नाणावजणा जपण्णपात्मस्य ।

िक्कामाणे क्रिण्णे, भिक्जमाणे भिष्णे, वक्त्रमाणे वप्टे, मिक्जमाणे मण्, निक्किक्जमाणे निक्किण्णे—एण् णं पच पदा नाणद्वा नाणाधीमा नाणायजणा विगयपवनस्य ॥

#### नेरइपाण ठिनिम्रादि-पर

६३ नेर्याण भने <sup>†</sup> फेवडम' राज टिवी पण्णना <sup>२</sup> फोलमा <sup>†</sup> जर्जोग दम बागमहत्याड, उन्होनेण नेनीय सागरीवमाड टिवी पण्णना ॥

```
    र गार्थकरें (६), स्वाइके (चा, स) ।
    क क्षांत्रक (चा, च), नार्थकरें (स) ।
    क साम (चा क) कार (स) ।
    क स्वे (चा) , क्षांत्र (स) ।
    क से (चा) , क्षांत्र (स) ।
    क से (चा) , क्षांत्र (चा) ।
    क से (चा) , चा) कार्यक्ष (चा) ।
    क से (चा) , क्षांत्र (चा) ।
    क से (चा) , क्षांत्र (चा) ।
    क से (चा) , चा) कार्यक्ष (चा) ।
    क से (चा) , क्षांत्र (चा) ।
    क से (चा) ।
    क से (चा) , क्षांत्र (चा) ।
    क से (च) , क्षांत्र (चा) ।
```

१४ नेरइया णं भते <sup>।</sup> केवइकालस्स ग्राणमित वा <sup>२</sup> पाणमंति वा <sup>?</sup> ऊससंति वा <sup>?</sup> णीससित वा <sup>?</sup> जहा उस्सासपदे ।।

१५. नेरइया ण भते । ग्राहारट्ठी ? हता गोयमा । ग्राहारट्ठी । जहा पण्णवणाए पढमए ग्राहारुद्देसए तहा भाणियव्व--

#### सगहणी-गाहा

ठिइ उस्सासाहारे, कि वाऽऽहारेति सन्वग्रो वावि ? कतिभागं सन्वाणि व ? कीस व भुज्जो परिणमति ?।।१।।

१६ नेरइयाणं भते । पुन्वाहारिया पोग्गला परिणया ?

श्राहारिया श्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया ?

श्रणाहारिया श्राहारिज्जिस्समाणां पोग्गला परिणया ?

श्रणाहारिया श्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ?

गोयमा ! नेरइयाण पुन्वाहारिया पोग्गला परिणया ।

श्राहारिया श्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया, परिणमित य ।

श्रणाहारिया श्राहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, परिणमिस्सिति ।

श्रणाहारिया श्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, णो परिणमिस्सिति ।

१७. नेरइयाणं भते । पुन्वाहारिया पोग्गला चिया ? पुच्छा— जहा परिणया तहा चियावि ॥

१८. एव—उविचया, उदीरिया, वेइया, निज्जिण्णा ।

## संगहणी-गाहा

परिणय 'चिया उवचिया' उदोरिया' वेइया' य निज्जिणा। एक्केक्कम्मि पदम्मि, चज्ञित्वहा पोग्गला होति' ॥१॥

५. प० ७।
 २. प० २८।१।
 ३. आहारिज्जम्म० (क)।
 ४ परिस्तमयित (ता)।
 ६. भ० १।१६।
 ६. निराय उपचिपा (अ), चिन उपचिन (म)
 ७. उदीरिय (ना)।

प वेतिया (म)।

६ पदमी (व)।

१०. अतोग्रे 'ता' प्रतौ एतावानतिरिक्तः पाठो लभ्यते— नेरइयासा भते ! पुट्याहारिया पोग्गला निज्जिण्सा । तहेव ।

- १६ नेरझ्या णं भते <sup>।</sup> कडविहा पोग्गला भिज्जति <sup>२</sup> गोयमा ! कम्मदव्ववग्गणमहिकिच्च दुविहा पोग्गला भिज्जति, त जहा— श्रण् चेव, वादरा चेव ।।
- २०. नेरइया णं भते । कइविहा पोग्गला चिज्जित ? गोयमा । ग्राहारदव्यवग्गणमहिकिच्च' दुविहा पोग्गला चिज्जित, त जहा— ग्रणू चेव, बादरा चेव ॥
- २१. एव उवचिज्जंति ॥
- २२ नेरङ्या ण भते । यङ्गिहे पोग्गले उदीरेति' ?
  गोयमा । कम्मदन्ववग्गणमहिकिच्न दुविहे पोग्गले उदीरेति, त जहा—ग्रणू
  नेव, वादरा चेव ॥
- २३ गेसावि एवं चेव भाणियव्वा वेदेनि, निज्जरेति ॥
- २४. एव`--श्रोयट्टेसु`, श्रोयट्टेति, श्रोयट्टिन्संति । सकामिनु, सकामेति, सकामिन्सति । निर्हात्तमु," निहत्तेति, निहत्तिस्सति । निकाएमु, निकायति, निकाउस्सति' ।

### सगहणी-गाहा

भेदियां चिया उवचिया, उदीरिया वेदिया य निज्जिण्णा। श्रीयट्रण सकामण, निहत्तण निकायणे निविहकानी ॥१॥

- २% नेरज्या ण भने ! जे पोग्पते तैयाकम्मत्ताए गेण्हति, ते कि तीतकानसमए गेण्हित ? पणुणन्नकानसमए गेण्हित ? अणागयकानसमए गेण्हित ? गोगमा ! नो तीयकानसमए गेण्हित, पणुणन्नकानसमए गेण्हित, नो अणागय-कालसमए गेण्हित।।
- २६ नेरज्या ण भते । जि. पोग्यते तैयानस्मत्ताए गहिए" उदीरेति, ते वि तीयकाल-गम्यगहिए पोग्यते उदीरेति ? पज्ष्यनकात्रसमए" घेष्पमाणे पोग्यते उदीर्तत ? गङ्गममयपुरवस्यदे पोग्यते उदीरेति ?

```
    १ ०मांगरिया (स. व) ।
    १ ०मांग (स. वा) ।
    १ मांगरिया (स. वा) ।
    १ १ ० ० (का वा) ।
    १ १ ० ० (का वा) ।
```

गोयमा ! तीयकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेति, नो पडुप्पन्नकालसमए घेष्पमाणे पोग्गले उदीरेति, नो गहणसमयपुरक्खडे पोग्गले उदीरेति ॥

२७. एव—वेदेति, निज्जरेति<sup>र</sup> ॥

२८. नेरइया ण भते । जीवाओं कि चलिय कम्म वधित ? अचलिय कम्म वयिति ? गोयमा । नो चलियं कम्म वधित, ग्रचलिय कम्म वंधित ॥

२६. नेरइयाण भते । जीवाओ कि चलिय कम्मं उदीरेति ? ग्रचलिय कम्म उदीरेति ?

गोयमा ! नो चलिय कम्म उदोरेति, ग्रचलिय कम्म उदोरेति ॥

३०० एव-वेदेति, ग्रोयट्टेति, सकामेंति, निहत्तेति', निकाएति'।।

३१. नेरइया ण भते । जीवाग्री कि चलियं कम्म निज्जरेति ? ग्रचलिय कम्म निज्जरेति ?

गोयमा ! चलिय कम्म निज्जरेति, नो ग्रचलिय कम्म निज्जरेति ॥

संगहणी-गाहा

वधोदयवेदोयट्टसकमे तह निहत्तणनिकाए। ग्रचितय-कम्म तु भवे, चलिय जीवाउ निज्जरए ।।१।।

३२. एव' ठिई ब्राहारो य भाणियव्वो । ठिती जहा-

१. निज्जरति (ता, व)।

२. निवत्तेति (ता)।

३ अनोग्रे 'अ' प्रतौ एताबानतिरिक्त पाठो लम्पते--सब्देमु ग्रचलिय नो चलिय। 'ता' प्रती च-सन्वेसु नो चलिय अचलिय।

४. ०वइ० (अ), ० व्वट्ट० (ता)।

५. निज्जरिए (ग्र, ता, व), निज्जरइ (क)। ६ अत्र विम्तृता वाचनापि लभ्यते। तस्या 'जहा नेरद्याएा' इत्यादि समर्पेशपदानि तन्यन्ते, किन्तु पूर्ववर्ति-नैरियकपदे तानि न विद्यन्ते, तेन सक्षिप्तैय वाचना मूलपाठ-म्पेलाहा। विस्तृता चैवम्--अमुरदुमारास भने ! केवडय काल डिई पणाना <sup>ह</sup>

गोयमा । जहण्णेरा दस वाससहस्साइ, उक्कोसेशा सातिरेग सागरोवम ॥ ग्रमुरकुमारा ण भते । केवइकालस्स आण-मित वा पाणमित वा ? ऊससित वा ? गीससति वा<sup>?</sup> गोवमा । जहण्णेएा सत्तण्ह थोवाण, उक्को-सेएा साइरेगस्स पक्खस्स आग्रामति वा, पाणमित वा, ऊससित वा, णीससित वा, असुरक्माराण भते <sup>।</sup> आहारट्ठी <sup>?</sup> हता आहारट्ठी। असुरकुमाराण भते । केवइकालस्स आहा-रट्ठे समुप्पज्जइ? गोयमा । असुरकुमाराण दुविहे आहारे पण्णाते, त जहा---वाभोगनिन्वत्तिए य अगाभोगनिन्वतिए

ठितिपदे' तहा भाणियव्या सव्यजीवाण। ग्राहारो वि जहा पण्णवणाए थ्राहाम्हेसए° तहा भाणियव्यो, एत्तो श्राहत्तो—नेराया ण भते ! श्राहारद्री ?

य। नत्य सा जे ने असाभोगनिव्यनिए, ने अण्समय ग्रविरहिए जाहारद्ठे समुण्यज्जर। त्रस मु ते ने आभोगनिव्यक्तिए, ने जहण्णेम् नजरवभत्तम्म, उन्होंनेसा नाजरेगम्स वामसह-स्मरम जाहारटठे समुप्पज्जद् । अगुरकृमारा ग् भने ! किमाहारमाहारेनि ? गोपमा ! दह्यओ श्रशतपम्मियाः दह्याः, भेनकालभावपण्ययणागमेण नेम जहा नेस-इपाण जाव ते मा तीम पोमाना मीमनाए भुज्जो-भुज्जो परिग्मिनि ? गोवमा । मोरदियत्ताए V, नुबानाए ४ इट्ठताए y इन्द्रियनाए भिन्तियनाएं उद्हताएं, सो अट्नाएं मुहताएं, गो दुर्ताण भूजती-भूजतो परिग्रमति । पृथ्वारास्या पुरमात पति-*अ*भुग्नुमाराग्। राप्ता र मसुरामाराभितावेण जहा नेन्द्रयास अप नो अवतिय गम्म विज्ञरति। नागरूरागण भने ! वेबटय राव टिवी dentall 3 भेषमा ! वहस्येस दम वागमहामाइ,

उस्तिमम देवताह हो पश्चिमाह । ारहमान राभी! वेपरनायन जाननी

धीमा । वहनीय मनार पीत्रात उसनीता हु स्तुप्पम अध्यमित वा ४।

वान्द्रमाना च भते <sup>1</sup> शालान्द्री है हताजालन्द्री । नारकारा भे विकास सामार् Salandana 3

egant i alafateten feng. नागर पराने, प्राप्ता-प्रशेतिपरिक्षित् व पराहरीत. Erite der alle ten der um je te namidentalfenateile. ₹. 40 ¥ 1

से अगुममयमविरहिए आहारद्वे ममुप्पज्जः। तत्व मा जे में आभोगनिव्यत्तिए, में पहणोगा चडत्वभत्तम्म, उपहोमेग् दिवनपृत्तम्म भ्राहा-रद्ठे ममुणज्जह । नेम जहा अनुरचुमाराण जाव नो अवलिय कम्म निज्जरित ।

एव सूत्रणणुमारापवि जाव यशियक्रवारास्

पुट्यिकारवाण भते 🤚 वेबर्ब गान हिई वण्णना ?

गोवमा ! जहम्मेण य रोगुट्स, वात्रीम वाममहम्माद्र ।

पुडविराज्या वेजज्ञालम्य जाणमति वा ४१ गीयमा । वेमानाए आणमनि वा ४। प्राचित्रताच्या स्म ध्राहानदी ?

रना पासस्ट्री । प्रिकारपांस रेगरमायस समृत्यव्यव ? गोयमा । अविर्याटि जाहारहे जगममय

ममुष्यज्ञः । पुरविकारमा विकासन्मारानेति ?

गो।मा । दस्यती एहा नेरायाम अप निब्दापाएग हार्हिन, यापाद प्राप्तस्य विदिगि निव पहिल्ली निव प्रविधि । यण्या राव शेर्का क्लोहियमा विद्युविक लागि, कथा वे राभित्य र समयो जिल ४ याम से पानर ह नेम मोर । साराम बदमार महार्दे हिर्दे भाग पानाएति 🖁

रार्थ रवनकार मारमान प्राक्षिताय ते योगि शेकाण पीरपान् र्वशे भ्रते परिनास र

गोरमा । कासिविवदेग प्रताप अवशे श्रद्धा atrunte i bie nie fiebalen eich if rafire wett fingefrete big em ein. 1. Tr 12,1 1

## दुवखताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति।।

काइयागा, नवर ठिती वण्णेयव्वा जा जस्स, उस्सासो वेमायाए।

वेडदियाएा ठिई भाग्ाियन्वा, ऊसासो वेमायाए।

वेइदियाण आहारे पुच्छा, गोयमा । ग्राभोग-निव्वत्तिए य ग्रणाभोगनिव्वत्तिए य तहेव। तत्य गा जे से आभोगनिव्वतिए, से गा असखेज्ज-समए ग्रतोमुहुत्तिए वेमायाए आहारहे समुप्प-ज्जइ। सेस तहेव जाव अग्रतभाग आसाएति। वेडदिया ण भते। जे पोग्गले आहारताए गेण्हित ते कि सब्बे आहारेति, ग्रो सब्बे ग्राहारेति?

गोयमा ! वेइदियाण दुविहे आहारे पण्णत्ते, त जहा—जोमाहारे पग्छेवाहारे य । जे पोग्गले लोमाहारताए गिण्हति ते सन्वे श्रपरिसेसिए आहारेति । जे पोग्गले पन्धेवाहारत्ताए गिण्हति तेसि ण पोग्गलाण असिखज्जइभाग आहारेति, णेगाइ च ण भागमहम्साङ श्रणासाङज्जमाणाइ अफासिज्जमाणाइ विद्यसमावज्जति ।

एएसि ए। भते । पोग्गलाण अस्पासाइज्ज-माणास्य श्रकामाऽज्जमासाण य कयरे-कयरे अप्पा वा बहुया वा तुरला वा विसेमाहिया वा ? गोयमा । नव्बत्योवा पोग्गला अणासाइज्ज-मासा, जफामाऽज्जमाणा अणतम्सा ।

वेइदिया ण भने । जे पोग्गला श्राहारत्ताए गिण्हिन ते ण नेमि पोग्गला कीमत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिएामिन ?

गोषमा । जिन्मिदियकामिदियवेमायत्ताम् भुज्जो-भुज्जो परिसामित ।

देइदियांग भते ! पुज्याहारिया पुग्गला परि-गया रे तहेब जाव चित्र उम्म निज्जरेति । नेददिवच्छरिदियाः गगगाना छिईए जाव गोमाद च म भागगहम्माद अणावादजनमाणाद अणासाङज्जमाणाइ अफासाङज्जमाणाङ विद्धंम-मावज्जति ।

एएसि ण भते ! पोग्गलाण अणाघाडज्जमा-णाइ ३ पुच्छा ।

गोयमा । सन्वत्योवा पोग्गला अणाघाउज्ज-माणा, अणासाइज्जमाणा श्रग्तगुणा, अफा-साइज्जमाणा अणतगुणा। तेइदियाण घाणिदिय-जिट्मिदियफासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमित।

चर्जीरदियाणं चिंग्यः (वस्तु)दियघाणिदिय-जिन्भिदियफासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिगामति ।

पिंचिदयितिरिवखजोणियाण ठिई भिण्उरण् ऊसासो वेमायाए। आहारो अस्पाभोगनिव्वत्तिए अस्पुसमय अविरिह्यो। ग्राभोगनिव्वत्तियो जहण्णेस अतोमुहुत्तस्स, उक्जोसेस्स छट्ठभत्तस्स। सेस जहा चउरिदियास जाव चिलय कम्म निज्जरेति।

एव मणुस्साण्वि, नवर आभोगनिव्वत्तिएं जहण्णेण अतोमुहुत्त, उनकोसेण अदुमभत्तस्स, सोडिदयवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिण्मित । सेस जहा चर्जरिदियाण तहेव जाव निज्जरित । वाणमतराण ठिईए नाणत्त, परिण्मित अवसेस जहा नागकुमाराण । एव जोइिसयाणिव, नवर उस्सासो जहण्णेण मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोन्सणिव मुहुत्तपुहुत्तस्स । आहारो जहण्णेण दिवस-पुहुत्तस्स । वस्कोसेसण्वि देवसपुहुत्तस्स । सेस तहेव ।

वेमाि यागा ठिई भागि यन्त्रा भ्रोहिया। कमासो जहण्णेण मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेण तेत्ती-साए पक्याण। आहारो आभोगिनन्त्रतिग्री जहण्णेण दिवसपुहुत्तम्स, जक्कोसेण तेत्तीसाए वाममहम्साण। मेस चिलयाउय तहेव जाव निज्जरेति (क, ता, वृ, प० २८।१)।

#### यारंभ-श्रणारंभ-प**दं**

३३. जीवा ण भते ! कि आयारमा १ परारमा १ तदुभयारमा १ अणारमा १ गोयमा ! अत्थेगउया जीवा आयारमा वि, परारमा वि, तदुभयारमा वि, णो अणारमा ॥

श्रत्येगद्या जीवा नो श्रायारभा, नो परारभा, नो तदुभ्यारभा, श्रणारभा ॥ . ने केणट्टेण भते <sup>।</sup> एवं बुच्नड—श्रत्येगद्या जीवा श्रायारभा वि, '<sup>•</sup>परारभा वि, तदुभयारभा वि, णो श्रणारभा ? श्रत्येगद्या जीवा नो श्रायारभा, नो परारभा, नो तद्भयारभा, श्रणारभा ?

गोयमा । जोवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—मसारसमावण्णना य, अससार-समावण्णना य ।

तत्थ ण जे ते अगमारसमावणागा, ते ण मिद्धा। मिद्धा ण नो यायारभा, •ेनो परारभा, नो नद्भयरभा ९, यणारभा।

नत्य ण जे ते नमारममावण्णगा, ते दुविहा पण्णना, न जहा-नजया य. अनजया य ।

तत्व ण जे ते मजया ते दुविहा पण्णत्ता, त पहा-पमननगया य, अप्पमन-गजया य।

तत्य ण जे ते ऋष्यमत्तनजया, ते ण नो ऋषारभा, नो परारभा.' •नो तदु-भयारभार, ऋषारभा।

तत्व ण जे ते पमत्तमज्ञयाः ते सुर् जोग पड्रच्च ना श्रायारभा', "नो परा-रभा, नो तदुभयारभा , श्रणारमा । श्रमुभ जोग पड्रच्च श्रायारभा वि," "परारभा वि, तदुभयारभा वि , नो श्रणारभा ।

तत्व ण जे ते अमजयां, ते व्यवस्ति पाच्च आयारमा थिं, विरास्भा थि, तद्भयारमा वि०, नी भणारमा। ने नेपट्टेगं गीयमा । एव वच्चर— सन्येगरया जीतां अथारमा वि, परारमा वि, तर्भयारमा वि, मी सणारमा। अन्येगरया जीता ने यायारमा, नी परारमा, नी नद्भयारमा, ध्यारमा।।

३४ नेराया ण भने । विक्षायारमा १ परारमा १ नदभयारमा १ घणारमा १

१. मध्यार-स्यापिताः । ६ जन्त्रम् (॥, ४)। २ मध्यार-स्यापनाः स्यापनाः । १ मध्यार-स्थितः सः।

रे मेश्याल-पारमहरूप प्राप्तकार । 📉 🖒 एगट्टेग (४,८), गुॅल्फिस (४,८), गु

A. No alore latell alle emitel i C. Le berrogiet de melter !

k new-languerr

गोयमा! •ेनेरइया श्रायारभा वि', परारभा वि, तदुभयारभा वि, नो श्रणारभा।।

३६. से केण्ट्रेण ? गोयमा <sup>1</sup> अविरित पडुच्च । से तेण्ट्रेण<sup>ः</sup> ●गोयमा <sup>1</sup> एव वुच्चइ—नेरइया श्रायारभा वि, परारभा वि, तदुभयारभा वि,० नो ग्रणारभा ।।

३७ एव जाव पिचिदियतिरिक्खजोणिया। मणुस्सा जहा जीवा, नवर—सिद्धविर-हिया भाणियव्वा। वाणमतरा जोइसिया वेमाणिया तहा नेरइया ।।

इद. सलेस्सा जहा ग्रोहिया । कण्हलेसस्स , नीललेसस्स काउलेसस्स, जहा ग्रोहिया जीवा, नवर—पमत्ताप्पमत्ता न भाणियव्वा । तेउलेसस्स, पम्हलेसस्स, सुनक-लेसस्स जहा ग्रोहिया जीवा, नवर—सिद्धा न भाणियव्वा ॥

१ स० पा० — वि जाव नो।

२. स॰ पा॰-तिराहेरा जाव नो।

३. अगारभा एव अमुरकुमारा वि जाव (ता)।

४. पू० प० २।

४ भ० शारूप, रहा

६ भ० १।२२, ३४। 'सिद्धा न भाग्गियच्या' इति अध्याहर्तच्यम्। 'सिद्धानामलेश्यत्वात्'— इति वृत्तिकारः।

७. किण्ह॰ (अ)।

द गण्हलेस्मा ण भते । जीवा कि आयारभा ? परारभा ? तदुभयारभा ? अग्गारभा ? गोयमा । अत्येगइया <sup>कण्ह</sup>लेस्सा जीवा कांयारभा वि, परारभा वि, तदुभयारभा वि, नो वणारभा। अत्येगइया कण्हेत्रम्सा जीवा नो आया-रभा, नो परारभा, नो तदुभयारभा, अणारमा। मे केग्रहेण जान अग्रारमा ? गाँवमा । वाहतस्या जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जरा-मनया य अमजवा य। नत्य पाजेते मजपाते मुह्जोग पहुच्च नी जाबारमा जाव अगुगरमा। जगुम जोग पटुच्च आत्रारमा विजाव नी अग्रारमा ।

तत्य ण जे ते असजया ते अविरीत पडुच्च आयारभा वि जाव नो अएगरभा। से तेराहुण जाव अगारभा। नीलकापोतलेश्याना एप एव गमः। तेउलेस्सा ए। भते । जीवा कि आयारभा जाव अगारभा ? गोयमा । अत्येगइया आयारभा वि जाव नो असारमा, अत्थेगइया आयारमा वि जाव नो अस्मारमा, अत्येगइया नो आया-रभा जाव नो असारभा। से केएाट्टेएा ? गोयमा ! दुविहा तेउलेस्सा पण्णत्ता, त जहा-सजया य असजया य। तत्य गा जे ते सजया ते दुविहा पण्णता, त जहा-पमत्तसजया य, अव्यमत्तसजया य । तत्य ए। जे ते अप्यमत्तसजया ते ए। नो आयारमा जाव अग्गारमा। तत्य ए। जे ते पमत्तसजया ते सुह जोग पडुच्च नो आयारमा जाव अग्गारमा। अयुभ जोग पडुच्च आयारभा वि जाव नी वसारमा। तत्यण जे ते असजया ते अविरति पडुच्च आयारमा वि जाव नो अगुारमा। से

तेराट्टेरा जाव असारमा।

#### नाणादीणं भवंतर-संकमण-पदं

- ३६. इहभिविए भते <sup>१</sup> नाणे ? परभिवए नाणे <sup>२</sup> तदुभयभिवए नाणे <sup>२</sup> गोयमा <sup>१</sup> इहभिवए वि नाणे, परभिवए वि नाणे, तदुभयभिवए वि नाणे ॥
- ४० '॰ उहुभविए भते । दसणे ? परभविए दसणे ? तदुभयभविए दसणे ? गोयमा । इहभविए वि दसणे, परभविए वि दसणे, तदुभयभविए वि दसणे ९ ॥
- ४१. इहभविए भते <sup>।</sup> चरित्ते <sup>२</sup> परभविए चरित्ते <sup>२</sup> तदुभयभविए चरित्ते <sup>२</sup> गोयमा ! इहभविए चरित्ते, नो परभविए चरित्ते, नो तदुभयभविए चरित्ते ॥
- ४२ '• उहभविए भते । तने ? परभविए तने ? तदुभयभविए तने ? गोयमा । उहभविए तने, नो परभविए तने, नो तदुभयभविए तने ॥
- ४३ इह्भविए भते ! सजमे १ परभविए मजमे १ तदुभयभविए सजमे १ गोयमा । इहभविए सजमे, नो परभविए मजमे, नो तदुभयभविए सजमे ।।

ध्रसंवुड-संवुड-ग्रणगार-पदं

४४. श्रसवुरे' ण भते । श्रणगारे' सिज्भः, बुज्भः, मुच्चः, परिनिव्वाद, सव्य-दुषराण प्रत करेड ?

पद्मपुरतलेश्याना एव एव गम । जभवदेवसुरिभिः भिन्नमतमनुसृत्य गृप्ण-विस्तादिपाठी स्वास्थातः । कृष्णादिषु हि अप्रगन्त-भावनेश्याम् गयात्व एत रमामनुष्ट्रा तैरेव पाठरनना हुना— "गाहोपमा ए। भने । जीवा जिल्लाबारमा परारमा तरुभवारमा असारमा ? गापमा ! आपारमा । वि यगारमा । में मेगार्रेग् भी गय पुन्यः ? गोवमा । अविरदं पहुरा" एव नीन-रापोर्यास्याः सावपीति । मिला समादेव-मुन्तिः वेत्रस्ति पर्याचीच्यमन्ति— (१) गूतरारंग "मसाधमधा भाष्टियस्या इति द्विताः हतः वित्र 'गरतामुख्या न भातिपद्या' हो। न

न्तियम् ।
(२) वयसम्बोतसम्बद्धाः सद्यः नेत्रात् ।
सद्यः १ सम्बातसम्बद्धाः स्वतः सर्वेदेवे
त्रद्धः साम्बद्धाः स्वतः स्वतः सम्बद्धाः ।
सद्यः । स्वतः १ स्वतः स्वतः स्वतः सम्बद्धाः ।
स्वतः । स्वतः । स्वतः स्वतः स्वतः सम्बद्धाः ।
स्वतः । स्वतः । स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।

भते <sup>।</sup> कित्मु तेसामु होज्ञा । गोयमा <sup>।</sup> छन्नेस्सामु होज्ञा, त जहा—गण्हतेस्साए जाव गुकतेत्साए । अस्य वृत्ती अभयदेवसूरिए। एतद्

जाय पुरा जनप्रवारारा एतर् स्यारपानमस्ति—नयायगुणीनस्तु, पट्-स्वपि नरपापमाधिदय (वृ) ।

- (३) प्रभागनामुत्रं तृष्युन्दियानेक्य मनः पर्यानाप्त्यं अस्तित्यं प्रतिपादिष्य्— कार्यानाप्त्रं स्थापति प्रामित् कार्यानाप्त्रं स्थापति स्थापति स्थापति स्थापति । स्थापति स्था
- (४) प्रायमसम्बद्धाः हेर्नु स्व द्वाराम् ।
- १ मन्यार-स्थल विस्तित्व
- tio file-in mit nege !
- हे जन्मको (ला)।
- . remail (x, x) 1

गोयमा । णो इणहे समहे ॥

४५ से केणहेण' भते । एव वुच्चड— ग्रसवुडे ण ग्रणगारे नो सिज्भड, नो वुज्भइ, नो मुच्चड, नो परिनिव्वाड १, नो सव्वदुक्खाण ग्रत करेइ १ गोथमा । ग्रसवुडे ग्रणगारे ग्राज्यवज्जाग्रो सत्त कम्मपगडीग्रो सिहिलवध-णवद्धाग्रो धिणयवधणवद्धाग्रो पकरेड, हस्सकालिठडयाग्रो दीहकालिठडयाग्रो पकरेड, मदाणुभावाग्रो तिव्वाणुभावाग्रो पकरेड, ग्रप्पप्पसगाग्रो वहुप्पए-सगाग्रो पकरेड, ग्राज्य च ण कम्म सिय वधड, सिय नो वधड, ग्रस्सायावेयणिज्ज च ण कम्म भुज्जो-भुज्जो जविचणाड, ग्रणाइय च ण ग्रणवदगा दीहमद चाउरत ससारकतार ग्रणुपरियट्टइ। से तेणहुण गोयमा । ग्रसवुडे ग्रणगारे नो सिज्भड, नो वुज्भइ, नो मुच्चड, नो परिनिव्वाड, नो सव्वदुक्खाण ग्रत करेइ।।

४६. सवुडे ण भते । ग्रणगारे सिज्भइ, बुज्भइ, मुच्चइ, परिनिव्वाड, सव्बदुक्खाण श्रत करेइ ?

हता । सिज्भइ, • वुज्भइ, मुच्चइ, परिनिन्वाइ, सन्वदुवखाण ॰ ग्रत करेइ।। ४७. से केणहेण भते । एव वुच्चइ—सवुडेण ग्रणगारे सिज्भइ, बुज्भइ, मुच्चइ, परिनिन्वाइ, सन्वदुक्खाण ग्रतं करेइ ?

गोयमा ! सवुडे ग्रणगारे श्राज्यविज्ञाश्रो सत्त कम्मपगडीश्रो धिणयवघण-वद्धात्रो सिढिलवधणवद्धात्रो पकरेइ, दीहकालिंद्विद्यात्रो हस्सकालिंद्विद्यात्रो पकरेइ, तिव्वाणुभावात्रो मदाणुभावात्रो पकरेइ, वहुप्पएसग्गात्रो ग्रप्पपएसग्गात्रो । पकरेड, त्राज्य च ण कम्म न वधड, अस्सायावेयणिष्य च ण कम्म नो भुष्यो-भुष्यो जविष्णाइ, श्रणादीय च ण ग्रणवदग्ग दीहमद्ध चाउरत ससारकतार वीईवयइ'। से तेणद्वेण गोयमा । एव वुच्चड—सवुडे ग्रणगारे सिष्भइ', •वुष्भइ, मुच्चइ, परिनिव्वाड, सव्वदुक्खाण श्रत करेड ॥

### श्रसंजयस्स वाणमतरदेव-पदं

४८ जीवे ण भते । ग्रस्सजए ग्रविरए ग्रप्पिडहयपच्चवखायपावकम्मे इग्रो चुए

गोयमा ! श्रत्येगडए देवे सिया, श्रत्येगइए णो देवे सिया ॥

```
१. स॰ पा॰—रेगाट्टेगा जाव नो ।

२. हास्मा॰ (ता) , रहम्म॰ (स) ।

३. ॰ भागात्रो (ता, म) ।

४. ॰ भागात्रो (त्र) ।

४. अगात्रमण (अ) ।

६. वीतीवतित (क, च, म) ।

१० म॰ पा॰—सिज्भड जाव अत ।
```

- ४६ ने केण्ट्रेण' भिते । एव वुच्चड—ग्रस्मजए ग्रविरए ग्रप्पिटह्यपच्चवखाय-पावकम्मे॰ इग्रो चूए पेच्चा प्रत्येगइए देवे निया, ग्रत्येगइए नो देवे सिया ? गोयमा । जे दमे जीवा गामागर-नगर-निगमं-रायहाणि-पेउ-कव्वट-मटब-दोणमुह्-पट्टणानम-मिण्णवेसेमु ग्रकामनण्हाए, ग्रकामछुहाए, ग्रकामवभचेरवासेण, 'ग्रामगीनानव-दन-मगग'-प्रण्हाणग'-सेय-जरत-मल-पर्न-परिदाहेण 'ग्रप्पतर वा भुज्जतर' दा कान ग्रप्पाण परिकिलेमिन, परिकिलेमिना कालमासे कान किच्चा ग्रण्णयरेमु वाणमतरेमु देवलोगेमु देवत्ताए उववत्तारो भवित ॥
- ५०. केरिसा ण भते । तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णता ?
  गोयमा ! ने जहानामए उह्' ग्रसोगवणे उ वा, सत्तवण्णवणे' उ वा, नपयवणे 
  ट वा, चूयवणे उ वा, तिलगवणे उ वा, लख्यवणे' ट वा, नगोहवणे' उ वा, 
  छत्तोह्वणे' उ वा, श्रसणवणे उ वा, सणवणे उ वा, श्रयमिवणे उ वा, वुमुभवणे 
  उ वा, सिद्धस्थवणे इ वा, वध्जीवगवणे ट वा, णिच्च' वुमुमिय-माटय-नवउयथवटय-गुलुटय-गोच्छिय-जमित्य''-जुविनय-विणमिय-पणिमय-मृविभन्निविष्टमजिनयउमगघरे'' निरीए श्रतीव-श्रतीव ज्वसोभेमाणे-ज्वनोभेमाणे चिट्टठ ।
  एवामेव''तेमि वाणमतराण देवाण देवलोगा जहण्णेणं दमवासमहन्मिद्धतीएहि, 
  खवहोसेण पिलग्रोवमिद्धतीएहि, बहृहि वाणमंतरेहि देवेहि य देवीहि य श्राटण्या वितिकिण्णा'' खबत्यदा सथदा पुटा श्रवगाटगाटा सिरीए श्रतीव-श्रतीय ज्वसोभेमाणा-ज्वसोभेमाणा चिट्ठित ।

ण्डिसमा ण गोयमा । तेसि बाणमतराण देवाण देवलोगा पण्यसा, से तेणहेण गोयमा । एव बुच्चा — जीवे ण चरसजाएं । • स्वित्स, प्राप्तिह्यपन्चवसायपाय-गरमे उन्नो चुण पेच्चा अल्पेगडण् । देवे सिया ॥

```
१. म० पा० —तेगाद्देश जार इसी ।
                                      ८ जाडमर (प. म. घ. म), तोजर (म)।
ः नियः (ना) ।
                                      ६ - (४, ४, ता), पर्यास—सिमोहर्गी
६ पुरो "स्वामनी सन्तपन्यमनामा" इति पाठी
                                         इस (१), लिलोहर (८)।
  मनीय स्पारतात् ।
                                     १० रापोग्य (०), विलंब (प); 🗴 (मा:
४ स्वामण्यानम (च प्)।
                                         राषी (ग)।
४ भागे या भागाने (१, सा. २, ग), ११ ५ (५, ण, म, ५)।
   रणानी लाभरहण्यो राजाह विकास (माजा १० तराचा (मा)।
   र का विभावित्यातिकार करणा से दूर- १३ वर्षीय (१), १ व्यक्तिकार (स्र)।
   महाराज्य कर्त प्रत्ये प्रत्ये स्थाप
                               १८ गुरस-१या, सरे १
१. वर्गमास्त्राणिनि (८, ४, ४, म. म.। १६ विकित्स (४, ४, पूर्ण), १ (वृ)।
s rive (n) t
                                     the the the external property
```

५१—सेव भते । सेव भते । ति भगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति. वदिना नमसित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरति ॥

# बीश्रो उद्देसो

५२ रायगिहे नगरे समोसरण । परिसा णिग्गया जाव' एव वयासी— कम्म-वेयण-पदं

५३ जीवे ण भते । सयकड दुक्ख वेदेइ ? गोयमा । अत्थेगइय वेदेइ, अत्थेगडय नो वेदेइ ॥

४४. से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ—अत्थेगइय वेदेइ ? अत्थेगइय नो वेदेइ ? गोयमा । उदिण्ण वेदेइ, 'नो अणुदिण्ण' वेदेइ। से तेणट्ठेण गोयमा । एव वुच्चइ—अत्थेगइय वेदेइ, अत्थेगइय नो वेदेइ।।

५५. एवं -- जाव वेमाणिए।।

५६ जीवा ण भते <sup>।</sup> सयकड दुक्ख वेदेति ? गोयमा <sup>।</sup> श्रत्येगइय वेदेति, श्रत्येगइय नो वेदेति ॥

५७ से केणद्वेण भते । एव वुच्चइ—ग्रत्थेगइय वेदेति ? ग्रत्थेगइय नो वेदेति ? गोयमा । उदिण्ण वेदेति, नो ग्रणुदिण्ण वेदेति । से तेणद्वेण गोयमा । एव वुच्चड—ग्रत्थेगइय वेदेति, ग्रत्थेगइयं नो वेदेति ।।

प्र एवं - जाव वेमाणिया ॥

५६ जीवे ण भते । सयकड ग्राउय वेदेइ ?
गोयमा । ग्रत्थेगइय वेदेइ, ग्रत्थेगइय नो वेदेइ । जहां दुक्लेण दो दडगा
तहा ग्राउएण वि दो दडगा—एगत्त-पोहित्तयां ॥

## नेरइयादीणं समाहार-समसरीरादि-पदं

६०. नेरडया ण भते ! सब्बे समाहारा ? सब्बे समसरीरा ? सब्बे समुस्सास-गीमामा ? गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे ॥

१. भ० शाय-१०।

२. अणुदियां नी (म)।

३. एवं चउच्चीमददामा (म)।

४ पुरु ५० २।

४ म० शारब-रना

६ पोहत्तिया। एगत्तेण जाव वेमाणिया। पृह-त्रेण तहेव (ब्र. म. स)।

७ ° शिस्मामा (ता)।

- ६१ ने केणहेण भते । एव वुच्चड—नेरइया नो सब्बे समाहारा ? नो सब्बे सम-गरीगा? नो सब्बे समुस्ससानीमासा ?
  - गोयमा ! नेरज्या दुविहा पण्णना, त जहा—महासरीरा य, अप्पसरीरा य। तत्य ण जे ते महासरीरा ते बहुतराए पोग्गने ग्राहारेति, बहुतराए पोग्गने पिरणामेति', बहुतराए पोग्गने उन्समित, बहुतराए पोग्गने नीमनित, ग्रिभवराण श्राहारेति, श्रीभवराण परिणामेति, श्रीभवराण उस्ममित, श्रीभवराण जे ते अप्पसरीरा ते ण अप्पतराए पोग्गने ग्राहारेति, श्रप्पतराए पोग्गने परिणामेति, अप्पतराए पोग्गने उन्ममित, अप्पतराए पोग्गने नीमसित, श्राहच्च श्राहारेति, श्राहच्च परिणामेति, श्राहच्च उस्मसित, श्राहच्च नीससित। मे तेणहेण गोयमा ! एव बच्चज्ञ—नेरज्या नो सब्वे नमाहारा, नो मब्वे नममरीरा, नो गव्वे समुस्सामनीमासा।।
- ६२ नेरज्या ण भते । नव्ये समकम्मा ? गोयमा । नो इणहें नमहे ॥
- ६३ ने केणहेण भते । एव वृष्यउ—नेरडया नो सब्वे समकम्मा ? गोयमा । नेरउया दुविहा पण्णता, त जहा—पुब्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य। तत्थ ण जे ते पुब्वोववन्नगा ते ण श्रप्पकम्मतरागा। तत्थ ण जेते पच्छोववन्नगा ते ण महाकम्मतरागा। से तेणहेण गोयमा। एव वृष्यउ—नेराया नो नब्वे समकम्मा।।
- ६४. नेर्ड्या ण भते । सब्बे समवण्णा ! गोयमा । नो उणहे नमहे ॥
- ६१ में पेणहेण भते । एवं बुच्चड़—नेराया नो सन्त्रे समयण्या ? गोयमा । नेराया दुनिता पण्यत्ता, त जता—पुरुवेषयन्त्रमा यः पन्छोययन्त्रमा यः । ततः पा जे ते पुष्योपयन्त्रमा ने पां विमुत्यण्यतरामा । • तत्य पा जे ते पन्छोय-यन्त्रमा ते पा प्रविमुत्यरणतरामा । भे तेपहेण गोयमा ! एवं बुच्चड़—नेराया नो मन्ये समयण्या ॥
- ६६ नेरटवा ७ भते ! मध्ये समन्देस्सा ? गोपमा ! गो टण्हे समहे ॥
- ६७ ने रेणट्रेण' •भने । एवं यत्त्र —नेरस्याः नो सद्ये समज्जनाः ? गोपनाः । नेरस्या वृज्याः परणनाः, त जहाः - पृष्टीप्रयम्नगाः यः, पर्द्यप्यसम्गाः यः। तपः पात्रे ने पृष्टीयपन्नगाः ने पातिस्कृतेन्त्रनगाः। पत्यः पात्रे ने पर्द्योगयम्नगः

t of early (m) :

<sup>2.</sup> Fe 110 - Carried ala 1

२ लिए १ (१ म)।

र सर वार-प्रेमण्डेण प्राप्त होते ।

ते ण अविसुद्धलेस्सतरागा । से तेणद्वेण गोयमा । एव वुच्चइ—नेरडया नो सब्वे समलेस्सा ॥

६८ नेरइया ण भते ! सव्वे समवेयणा ? गोयमा । नो इणद्वे समद्वे ॥

६६ से केणहेण भते। एवं वुच्चइ—नेरइया नो सब्वे समवेयणा?
गोयमा! नेरडया दुविहा पण्णत्ता, त जहा—सिष्णभूया य, असिष्णभूया य।
तत्य ण जे ते सिष्णभूया ते ण महावेयणा। तत्य ण जे ते असिष्णभूया ते ण
अप्पवेयणतरागा। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—नेरइया नो सब्वे
समवेयणा।।

७० नेरइया ण भते ! सब्वे समिकिरिया ? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे ॥

७१ से केणहेण भते । एव वुच्चइ— नेरइया नो सब्वे समिकिरिया ?
गोयमा । नेरइया तिविहा पण्णत्ता, त जहा—सम्मिद्द्वी', मिच्छिदिद्वी, सम्मामिच्छिदिद्वी'।
तत्य ण जे ते सम्मिदिद्वी तेसि ण चत्तारि किरियाग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा—
ग्रारभिया, पारिग्गहिया', मायावित्तया, ग्रप्पच्चक्खाणिकिरिया।
तत्य ण जे ते मिच्छिदिद्वी तेसि ण पच किरियाग्रो कज्जति', तं जहा—ग्रारं-

तत्य ण जे ते मिच्छदिट्टी तीस ण पच किरियाश्रो कज्जति, तं जहा—श्रार-भियां, •पारिग्गहिया, मायावत्तिया, श्रप्पच्चव्खाणिकरिया॰, मिच्छादसण-वत्तिया। एव सम्मामिच्छदिट्टीण पि। से तेणट्टेण गोयमा । एव बुच्चइ—नेरइया नो सब्वे समिकरिया।।

७२ नेरख्या ण भते ! सब्वे समाउया ? सब्वे समोववन्तगा ? गोयमा ! णो इण्हें समद्धे ॥

७३ में केणहेण भते ! एवं वुच्चड—नेरइया नो सब्वे समाउया ? नो सब्वे समी-ववन्नगा ? गोयमा ! नेरडया चडिव्वहा पण्णता, त जहा—(१) ग्रत्थेगइया समाउया समोववन्नगा (२) ग्रत्थेगइया समाउया विसमोववन्नगा (३) ग्रत्थेगइया विसमाउया समोववन्नगा (४) ग्रत्थेगडया विसमाउया विसमोववन्नगा । से नेणहेण गोयमा । एवं वुच्चड—नेरइया नो सब्वे समाउया, नो सब्वे समोव-वन्नगा ।।

७४ अमुरकुमारा ण भते ! सन्वे समाहारा ? सन्वे समसरीरा ?

१ सम्मा० (अ)।

२ सम्माभिन्या (ता, म) ।

३ परि० (इ.म)।

४ फिज्जित (अ, क, व)।

५ स॰ पा॰--ग्रारिभया जाव मिच्छा ।

६ ° हारगा (अ, ता, व, म)।

जहां नेरज्या तहा भाणियव्वा, नवर —कम्म-वण्ण-नेस्साम्रो परिवत्तेयव्वाम्रो' [पुत्वोववन्ना महाकम्मतरा, ग्रविमुद्धवण्णतरा, ग्रविसुद्धनेसतरा। पच्छोववन्ना पसत्या। सेस तहेव]'।।

- ७५. एव—जाव' थणियकुमारा' ॥
- ७६ पढविकाडयाण' श्राहार-कम्म-वण्ण-लेम्मा जहा' णेरडयाण ॥
- ७э. पुढविकाद्या ण भते । सब्दे समवेदणा ? हता गोयमा । पुटविकाइया सब्दे समवेदणा ॥
- अद से केणहेण भते । एव वुच्चड —पुटिवकाइया सब्ये समवेदणा ? गोयमा । पुढिवकाइया सब्ये ग्रसण्णी श्रसण्णिभूत' श्रणिदाए वेदण वेदेति । ने तेणहेण गोयमा । एव वुच्चड्—पुढिविकाइया सब्ये समवेदणा ।।
- ७६. पुटविकाउया ण भते । सन्त्रे समकिरिया ? हता गोयमा । पुढविकाउया सन्त्रे समकिरिया ॥
- दः में केणद्वेणं भते । एव व्च्चउ-पुढिवकाउया मध्ये समिकिरिया ?
  गोयमा । पुढिवकाउया सब्वे मायीमिच्छिदिही''। ताण णेयितयाओ'' पत्र किरियाओ क्रजिति, त जहा-प्रारिभया'', •पारिग्गिहिया, मायावित्तया, अप्पच्चक्याण- किरिया॰, मिच्छादसणवित्तया। में तेणद्वेण गोयमा ! एव वुच्चउ-पुढिविकादया मध्ये नमिकिरिया।।
- ८१ रामाज्या, समोववन्नगा जहा" नेरज्या नहा भाणियव्या ॥
- ५२ जहा" प्रविकारया नहा जाव" नडिन्दिया ॥
- =३. पचिदियनिरिवयजोणिया जहा'' णेरज्या, नाणच किरियामु ।
- पिचिद्यितिरिक्यजोणिया ण भते । सब्वे समिकिरिया ? गोयमा । णो उपट्टे समट्टे ॥

```
रे ५० हाई०-३३।
```

- वित्रक्तिस्त्यासे (घ. घ. घ, घ), पिन-स्वाद्यात्राणे (सा), पिन्यस्मितायासे (म), क्रम्मिति सारस्तित्रया विवर्तेसम् यानमित (प्) ।
- ३ प. क. स म एए नार्तु आदर्गेष् पनी कोराक्यमें लागे नान्ति। य म मरे-रियमेनवर्गमोलो सम्बर्धः को स रम्पालीस्थित कोर्यो स्वीतः।
- X 20 20 51
- १ भ मुम्माः स्थान्य, भा, स, स, स, स
- t " artra (r) 1

- = भ० शहक-६८ ।
- = ९ ग्लाइया (म. गा. म) ।
- ६ असमीय (प.व)।
- १० अपनीमूब (या, स्) ।
- ११ मार्गामण्ड (४), मार्गिमणा० (४), मार्गामस्त (४)।
- १२ केलिया है (या), लियहवारी (स) ।
- १३ में व्यार-पारंतिया भाग निरुत्ता ।
- 18 He 11:5 13 1
- र्षे संदर्भाष्ट्र-वर्षे
- १६ ए० ५० ५ ।
- 夏水 斯二克线的煤炭 SE 3年末

से केणहेण भते । एव वुच्चइ—पिचिदियितिरिवखजोणिया नो सब्वे समिकिरिया ?
 गोयमा । पिचिदियितिरिवखजोणिया तिविहा पण्णत्ता, त जहा—सम्मिद्द्वी,
 मिच्छिदिद्वी, सम्मामिच्छिदिद्वी ।

तत्य ण जे ते सम्मिदिट्ठी ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-असजया य, सजया-

तत्य ण जे ते सजयासजया, तेसि ण तिण्णि किरियाग्रो कज्जति, त जहा— आरिभया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया।

ग्रसजयाण चत्तारि । मिच्छिदिद्वीण पच । सम्मामिच्छिदिद्वीण पच ॥

## मणुस्सादीणं समाहार-समसरीरादि-पदं

- ५६ 'मणुरसा ण भते । सन्वे समाहारा ? सन्वे समसरीरा ? सन्वे समुस्सासनीसासा ? गोयमा ! नो इणहे समहे ॥
- द७. से केणहेण भते । एव वुच्चइ—मणुस्सा नो सब्वे समाहारा ? नो सब्वे समसरीरा ? नो सब्वे समुस्सासनीसासा ?
  गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—महासरीरा य, अप्पसरीरा य। तत्थ ण जे ते महासरीरा ते वहुतराए पोग्गले आहारेति, वहुतराए पोग्गले परिणामेति, वहुतराए पोग्गले उस्ससित, बहुतराए पोग्गले नीससंति; आहच्च आहारेति, आहच्च परिणामेति, आहच्च उस्ससित, आहच्च नीससित। तत्थ ण जे ते अप्पसरीरा ते ण अप्पतराए पोग्गले आहारेति, अप्पतराए पोग्गले परिणामेति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससित, अप्पतराए पोग्गले परिणामेति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससित, अप्पतराए पोग्गले नीससित, विभवखण आहारेति, अभिवखण परिणामेति, अभिवखण नीससित। से तेणहेण गोयमा । एव वुच्चइ—मणुस्सा नो सब्वे समाहारा, नो
- सच्वे समसरीरा, नो सच्वे ममुस्सासनीसासा। ६६ मणुस्सा ण भते । सच्वे समकम्मा ? गोयमा ! नो डणहें समहे ।।
- दह में केणट्ठेण भते । एव वुच्चड—मणुस्सा नो सन्वे समकम्मा ? गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । तत्थ ण जे ते पुर्वोववन्नगा ते ण अप्पकम्मतरागा । तत्थ ण जे ते पच्छोववन्नगा ते णं महाकम्मतरागा । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ—मणुस्सा नो सन्वे

तराए पोग्गले आहारेंति अभिनसण् आहारेंति सेस जहा नेरइयाणुं जाव वेयणा ।

म० पा०—मणुम्मा जहा गोगङ्या नाण्त के महाजीन ने बट्नगए पोमाने आहारैनि आर्चन आहारीन । के अप्पनगीना ने अप्प-

- मणुस्ता ण भते । सच्चे समवण्णा ?
   गोयमा । नो इणहे समहे ॥
- ६१. से केणट्ठेण भते । एव वुच्चड—मणुस्सा नो सन्वे समवण्णा ? गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पुट्योववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य। तत्य ण जे ते पुट्योववन्नगा ते णं विसुद्धवण्णतरागा। तत्थ ण जे ते पच्छो-वयन्नगा ते ण प्रविसुद्धवण्णतरागा। ने तेणट्ठेण गोयमा । एव वुच्घड—मणुस्सा नो सन्वे समवण्णा।।
- ६२ मणुरसा ण भने । सब्बे समलेख्या ? गोयमा । नो इणद्वे समद्वे ॥
- ६३ मे केण्ट्रेण भते । एव बुच्चउ—मणुस्मा नो सब्बे समलेन्सा? गोयमा ! मणुस्मा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पुत्त्रोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य। तत्थ ण जे ते पुत्त्वोववन्नगा ते ण विसुद्धलेम्सनगा। तत्थ ण जे ते पच्छो-ववन्नगा ते ण अविसुद्धवन्सतरागा। मे तेण्ट्रेण गोयमा । एव बुच्चठ--मणुस्ना मो मब्बे समलेन्सा।।
- ६४ मणुस्ता ण भते । नव्ये समवेयणा ? गोयमा । नो उणद्वे नमट्टे ॥
- ६५. में केण्ड्रेण भने ! एवं वृत्त्वह—मरमाणु मी मध्ये समयेयणा ? गोयमा ! मणुम्मा दुविहा पण्णता, न जहा—मण्णिभूया य. असण्णिभूया य । नत्य ण जे ते सम्णिभूया ने ण अध्यवेयण-प जे ते मण्णिभूया ने ण महावेयणा । तत्य ण जे ने समण्णिभूया ने ण अध्यवेयण-नरागा । में नेण्ड्रेण गोयमा ! एवं वृत्त्वह—मणुम्मा ना नव्ये नमवेयणा । ॥
- र्ध मण्या ण भते । सब्बे समितिस्या ? गीयमा । नो उपद्वे समद्वे ॥
- ६५ में बेणहेन भते ! एव बुच्चर्—मण्ट्या में। मध्ये समिवित्या ? गोयमा ! मण्ट्या निवित्त पत्त्रचा म उत्त्—सम्मविद्वी, मिन्द्रविद्वी, सम्मा-मिन्द्रविद्वी ।

दस्य प्रक्रिते सम्मिद्धी ते तिथिहा प्रणासा, य जहा—प्रया, मस्मज्या, गहामात्रस्य ।

नम्ब पारे ने सहया ने पुषित पारना, न प्राम—सन्तासहणा या दोत्तराण-सरका पा।

ताब पावे ने जीतरसमझया ने पार्शित ।

राज हा है में सरागरणा ने पुणित पातना न जा—परनगता के काफाप-रूपा ये ।

mite all gir ig kandelletenmitelt geter de erhet martilitetetet fir gatet manifit f

तत्थ ण जे ते पमत्तसजया, तेसि ण दो किरियाग्रो कज्जंति, त जहा—ग्रारभिया य, मायावत्तिया य।

तत्थ ण जे ते सजयासजया, तेसि ण आइत्लाओ' तिण्णि किरियाओ कज्जंति, त जहा—आरिभया, पारिग्गहिया, मायावित्तया।

श्रसजयाण चत्तारि किरियाओ कज्जति—ग्रारभिया पारिग्गहिया, माया-वत्तिया, ग्रप्पच्चक्खाणकिरिया ।

मिच्छिदिद्वीण पच—ग्रारिभया, पारिग्गिहिया, मायावित्तया, ग्रप्पच्चक्खाण-किरिया, मिच्छादसणवित्तया। सम्मामिच्छिदिद्वीण पच।।

- ६८. मणुस्सा ण भते । सन्वे समाज्या १ सन्वेसमोववन्नगा १ गोयमा । नो इण्हे समहे ॥
- १६ से केणट्ठेणं भते । एव वुच्चइ—मणुस्सा नो सब्वे समाउया ? नो सब्वे समीव्यन्तमा ? गोयमा ! मणुस्सा चउिव्वहा पण्णता, त जहा—(१) अत्थेगइया समाउया समोववन्तगा। (२) अत्थेगइया समाउया विसमोववन्तगा। (३) अत्थेगइया विसमाउया समोववन्तगा। (४) अत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्तगा। से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ—मणुस्सा नो सब्वे समाउया, नो सब्वे समोववन्तगा।
- १०० वाणमतर'-जोतिस-वेमाणिया जहा<sup>\*</sup> ग्रसुरकुमारा, नवर—वेयणाए णाणत्त-मायिमिच्छदिट्टीउववन्नगा य ग्रप्पवेयणतरा, ग्रमायिसम्मदिट्ठिउववन्नगा य महावेयणतरा भाणियव्वा जोतिसवेमाणिया ।।

स्ति, यथा—वाणमतरा सी जहा असुर-कुमारा रा।

एव जोइसिय-वेमािग्रयांग वि । गावर ते वेदगाए दुविहा पण्णता, त जहा—माइ-मिच्छिहिट्ठिजववण्णगा य, अमाइसम्मिहिट्ठी-जववण्णगा य । तत्य गा जे ते माइमिच्छ-हिट्ठोववण्णगा ते गा अप्पवेदगातरागा। तत्य गा जे ते अमाइसम्मिदिट्ठोववण्णगा ते गा महावेदगातरागा।

४. म० १।७४।

१. जादिमाओ (क, ता, म)।

२. ६६ सूत्रम्य पादिष्टपणगते समर्परापाठे 'सेस जहा नेरइपारा जाव वेयराा' इति उत्लेखो-म्लि, अतीनन्तर कियासूत्र नैरियकसूत्राला-पकाद भिन्नमस्ति तेन समर्परापाठे तद् ग्रहरा न श्तम्। समायुपः सूत्र किया सूत्रात् अग्रे वर्तने, किन्नु तद् नैरियकसूत्रालापकाद् भिन्न गाम्ति तेन पूर्वर्यानमपर्रेगापाठेनैव तस्य ग्रहरा श्तमिति समाव्यते। तदस्मामि साझाल्लि-रिराम्।

३ प्रतारताया (१ )।१) अस्य रचना मुस्पष्टा-

१०१ सनेस्साण भते । नेरडया सब्बे समाहारगा ?
ग्रीहियाण', मनेस्साण, मुक्किनेस्साण—एतेसि ण तिण्ह एक्को गमा ।
कण्हनेस्से-नीलनेरसाण पि एगो' गमो, नवरं—वेदणाए मायिमिच्छिदिट्टीडववन्नगा य, ग्रमायिनम्मदिट्टीडववन्नगा य भाणियव्वा ।
मणुस्सा किरियानु मराग-वीयरागा पमत्तापमत्ता न भाणियव्वा ।
काउनेम्साण वि एमेव'गमो, नवरं—नेरडड जहा ग्रोहिए दटए तहा भाणियव्वा ।

तेउनेस्ना, पम्हलेस्ना 'जस्म ग्रस्थि' जहा ग्रोहिग्रो दटग्रो तहा भाणियव्या, नवर--मण्म्सा सराग-वीयरागा न भाणियव्या।

### सगहणी-गाहा

दुक्साउए उदिण्णे, ब्राहारे कम्म-वण्ण-वेम्मा य । समवेयण-समिकिरिया, नमाउए चेव वोघव्वा ॥१॥

#### लेस्सा-पदं

१०२. कर ण भते । तरमात्रो पण्णत्तात्रो ? गोयमा! छ तरमाचो पण्णतात्रो, त जहा—कण्ट्तिस्मा, नीलवेरमा, काउवेस्मा, तेउवेस्मा,पम्हतेस्मा, गुक्कवेस्मा। तेस्माण बीग्रो' उद्देगो भाणियव्यो जाय' रद्दी।।

## जीवाण भवपरिवट्टण-पदं

- १०३. जीयस्म ण भने ! तीनहाए ब्राविट्टम्स प्राविट्ट समारमिट्टणाति पण्याने ? गोयमा ! चत्रविद्धे समारमिट्टणकाते पण्णाने, न जहा-नेरप्रयममारमिट्ट-णकाले. निरित्तवजीणियसमारमिट्टणकाले, मणुरमसमारमिट्टणकाले, देव-समारमिट्टणकाते ॥
- १०८ नेप्टयससारिच्ट्रणकाले' ण भने ' कतिबिट पण्णते ? गोयमा ' निबिह पण्णत्ते, न जहा-- मुन्नकाले, यमुन्नकाले, मिरसकाले ॥
- १०४ निरित्यकोणियनसार'' •सनिद्धिणगाँउ ण भने । गाविते पायले ० ? गोयमा । द्विते पण्यक्ते, न जहां- प्रमुक्तत्राने य मिन्सगाने य ॥

- १०६. '•मणुस्ससंसारसंचिट्ठणकाले णं भते! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा - सुन्नकाले, श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ॥
- देवससारसचिट्ठणकाले ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे पण्णत्ते, त जहा-सुन्नकाले, ग्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ।।
- १०८. एतस्स ण भते । नेरइयससारसचिट्ठणकालस्स —सुन्नकालस्स, प्रसुन्नकालस्स, . मीसकालस्स<sup>े</sup>य कयरे कयरेहितो श्रप्पे वा ? वहुए वा ? तुल्ने वा ? विसेसा-हिए वा ?
  - गोयमा । सन्वत्थोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणतगुणे, सुन्नकाले अणतगुणे ॥
- १०६ तिरिक्खजोणियाण सव्वत्थोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणतगुणे ॥
- मणुस्स-देवाण य' •सव्वत्थोवे ग्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ग्रणतगुणे, सुन्नकाले अणतगुणे ॥
- एयस्स<sup>ँ</sup> ण भते । नेरइयससारसचिट्टणकालस्स<sup>\*</sup>, <sup>©</sup>तिरिक्खजोणियससार-१११ सचिट्ठणकालस्स, मणुस्सससारसचिट्ठणकालस्स, देवससारसचिट्ठणकालस्स कयरे कयरेहितो श्रप्पे वा वहुए वा वतुल्ले वा विसेसाहिए वा ? गोयमा । सन्वत्योवे मणुस्सससारसचिट्ठणकाले, नेरइयससारसचिट्ठणकाले श्रसखेज्जगुणे, देवससारसचिंहणकाले श्रसखेज्जगुणे, तिरिवखजोणियससारसचि-द्रणकाले अणतगुणे ॥

#### श्रंतकिरिया-पदं

गोयमा <sup>।</sup> ग्रत्थेगइए करेज्जा, ग्रत्थेगइए नो करेज्जा । ग्रतकिरियापय' नेयव्व ।

११३. ग्रह भते । ग्रसजयभिवयदव्वदेवाण, ग्रविराहियसजमाण, विराहियसजमाण, श्रविराहियसजमासजमाण, विराहियसजमासजमाण, श्रसण्णीण, कदिष्याण, चरग-परिन्वायगाण, किन्विसियाण, तेरिच्छियाण', आजीवियाण ग्राभित्रोगियाण', सलिगीण दसणवावण्णगाण-एतेसि ण देवलोगेसु उववज्ज-

माणाण कस्स कहिं उववाए पण्णत्ते ?

गोयमा । असजयभवियदव्वदेवाण जहण्णेण भवणवासीसु, उनकोसेण उविरम-गेवेज्जएसु । त्रविराहियसजमाण जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेण सन्वदुसिद्धे विमाणे। विराहियसजमाण जहण्णेण भवणवासीसु, उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे।

१ स॰ पा॰---मणुम्माग य देवाण य जहा नेरद्वाण।

२ मीमा० (ता, व, म)।

३ मे॰ पा॰ - व जहां नेरहवासा।

४ मे॰ पा॰-- ॰ बात्तम्य जाव देनस्यार जाव विगेगाहिए ।

४ प० २०।

६ तेरिच्छियासा (अ, ब, स)।

७ व्याभियोगियास (अ, व, म), आभोगियास (स) ।

अविराहियसंजमासजमाणं जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उनकोसेण अच्चुए कप्पे। विराहियसजमासजमाण जहण्णेणं भवणवासीसु, उनकोमेणं जोउसिएसु। असण्णीण जहण्णेण भवणवासीसु, उनकोमेण वाणमतरेसु।

श्रवमेमा सब्वे जहण्णेणं भवणवासीमु, उनकोसेण' वोच्छामि---

नावसाण जोतिसिएमु, कदिष्याण सोहम्मे कष्पे, चरग-परिव्वायगाण वभ-नोए कष्पे, किव्विस्याण लत्तमे कष्पे, तेरिच्छियाण सहस्मारे कष्पे, आजीवियाण ग्रच्चुए कष्पे, आभिश्रोगियाण श्रच्चुए कष्पे, सिलगीण दसणवावन्नगाण उविर-मगेविज्जएस् ॥

#### श्रसण्णि-श्राउय-पर्व

११४ कतिविहे ण भते ! स्रसिण्याउए पण्णते ?

गोयमा ! चडिव्वहे असण्णिब्राडण् पण्णत्ते, त जहा —नेरप्रयत्रमण्णिब्राडण्, तिरिक्यजोणियय्रमण्णिब्राडण्, मणुस्मग्रसण्णिब्राडण्, देवत्रसण्णिब्राडण् ॥

११५. श्रसण्णी ण भने! जीवे कि नेरङयाख्य पकरेड ? निरिक्यजीणियाख्य पकरेड ? मण्स्माख्य पकरेड ? देवाख्य पकरेड ?

हता गोयमा<sup>ँ।</sup> नेरङयाज्य पि पकरेड, निरिक्यजोणियाज्य पि पकरेड, मणुस्साज्य पि पकरेड, देवाज्य पि पकरेड ।

नेर्याउय पगरेमाणे जहण्णेणं दस वासमहस्साद, उक्कोनेण पिनस्रोवमस्स भ्रमनेजज्ञामा पकरेद ।

तिरिवत्तजोणियाउय पकरेमाणे जहण्णेणं श्रतोमुहुत्त, उवकोशेण पनिश्रोयमस्स श्रमनेज्जञभाग पकरेऽ ।

मणुरमाउयं' <sup>•</sup>पकरेमाणे जहण्येय श्रंतोमुहनं, उन्होसेण पनिश्रोबमस्स श्रमग्रेज्जरभाग पकरेट ।

देवाउम पमरेमाणे जहण्येण दम वासमहस्माट, उन्होसेण पनिष्यीयमस्स धमयेजजदभागं पमरेट० ॥

११६ एवस्स ण भते । नेरायमसिणमाडयस्य, निरियमकोणियप्रसीणधाडयस्य, मण्रस्थयसिणायाडयस्य, देवस्रसिणमाडयस्य कपरे । क्यरेत्नां स्रेपे या ? चतुम् या ? तुन्ते वा ० ? विसेसातिम् या ?

मोयमा । मह्यन्थोवे देवसमध्ययाउए, मण्डमसम्प्राप्ताउए समिवदापुणे , मिरिनप्रतोशियसमध्यसाउए समिवदापुणे, नेर्टणसमित्रयाजा समिवज्याने ।

```
११७. सेव भते । नेव भते !
```

१. जम्मोनम (ज. पा. स. म. म) । इ. सर पार- व्यादे ए वे विभारित पा ।

हे सर पर-स्थापना कि पूर्व केंग्र, देश के मेर द्वाहर । वह रेप्राचन

# तइश्रो उद्देशो

### कंखामोहणिज्ज-पदं

- ११८ जीवाण भते । कखामोहणिज्जे कम्मे कडे ? हता कडे ॥
- ११६ से भंते । कि १ देसेण देसे कडे ? २. देसेण सब्वे कडे ? ३. सब्वेण देसे कडे ? ४ सब्वेण सब्वे कडे ? गोयमा । १ नो देसेण देसे कडे २ नो देसेण सब्वे कडे ३. नो सब्वेणं देसे कडे ४. सन्वेण सन्वे कडे ॥
- नेरइयाण भते । कखामोहणिज्जे कम्मे कडे ? हता कडे' ॥
- १२१. •से भते । कि १. देसेण देसे कडे ? २ देसेण सब्वे कडे ? ३ सब्वेणं देसे कडे ? ४. सन्वेण सन्वे कडे ? गोयमा ! १ नो देसेण देसे कडे २ नो देसेणं सन्वे कडे ३ नो सन्वेण देसे कडे॰ ४ सन्वेण सन्वे कडे।।
- १२२. एव जाव वेमाणियाण दङग्रो भाणियन्वो ॥
- जीवा ण भते । कखामोहणिज्ज कम्म करिस् ? हता करिस् ॥
- १२४ त भते । कि १ देसेण देस करिसु ? २. देसेण सब्व करिसु ? ३ सब्वेण देस करिसु ? ४ सब्वेण सब्वं करिसु ? गोयमा । १ नो देसेण देस करिसु २ नो देसेण सब्व करिसु ३ नो सब्बेण देस करिस् । ४. सब्वेण सब्व करिस् ॥
- १२५ एएण अभिलावेण दङ्यो भाणियन्त्रो, जाव' वेमाणियाण ॥
- १२६ एव करेति। एत्य वि दङग्रो जाव' वेमाणियाणं।।
- १२७ एव करिम्सित । एत्य वि दडग्रो जाव वेमाणियाण ॥
- १२८ एव चिए, चिणिसु, चिणति, चिणिस्सति । उवचिए, उवचिणिसु, उवचिणति, उवचिणिम्सित । उदीरेसु, उदीरेति, उदीरिस्सिति । वेदेसु, वेदेति, वेदिस्सिति । निज्जरेंसु, निज्जरेंति, निज्जरिस्सति।

## सगहणी-गाहा

कड-चिय-उवचिय, उदोरिया वेदिया य निष्जिण्णा । श्रादितिए चउभेदा, तियभेदा पिच्छिमा तिण्णि ॥१॥

१ ग० पा०- यदे जाव मह्वेगा । २ प्रष्प २। ३,४,५ प्०प०२।

- १२६. जीवा ण भते । कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? हना वेदेति।।
- १३०. कहण्ण' भते <sup>।</sup> जोवा कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? गोयमा । तेहि तेहि कारणेहि सिकया, कंखिया, वितिगिछिया', भेदनमावन्ना, कल्ससमावन्ता-एवं खल् जीवा कवामीहणिज्जं कम्मं वेदेति ।।

#### सद्धा-पदं

- १३१ से नूण भते । तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पवेडय ? हना गोयमा । तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पवेउय ॥
- से नुण भते । एव मण धारेमाणे, एव पकरेमाणे, एव चिट्टेमाणे, एव सवरे-माणे श्राणाए श्राराहए भवति ? हता गीयमा ! एवं मण धारेमाणें •एवं पकरेमाणे, एवं चिट्टेमाणे, एवं सबरे-माणे श्राणाण श्राराहए भवति ॥

#### म्रस्यि-नस्यि-पद

- १३२. मे नूण भते । ग्रत्थित श्रत्यिने परिणमङ ? नित्यत्तं नित्यते परिणमङ ? हता गोयमा<sup>र । •</sup>प्रस्थित अत्थिते परिणमः । नत्थित नत्थिते । परिणमः ।
- १३४. 'ज ण" भते ! ग्रत्थित ग्रत्थित परिणगड, नित्यत्त नियत्ते परिणगड, त कि पयोगमा ? वीममा ?
  - गोयमा ! पयोगसा वि तं [ग्रित्थित्त ग्रित्थित्ते परिणमः. नित्यन नित्यत्तं परिणमः ।
  - बीनसा वि त । ग्रह्मिन ग्रह्मिन परिणमः नहियत्त नहियत्ते परिणमः। ।।।
- १३५ जहा ते भते ! मित्यित्त मृत्यिते परिणमाः, नहा ने नित्यत नित्रने परिणमाः ? जहां ते नित्यत्त नियने परिणगड, नहां ते श्रन्थिन प्रनियने परिणगड ? हता गोयमा । जहा में अत्थिन अस्थितं परिणमा, नहा में नियत्तं मस्यितं
  - जहां में मित्रत मिथले परियम्द, तहा में यियत यिवने परियम्द ॥
- १२६. ने नेण भते ! धतियन श्रात्यिते गर्माणाञ्ज ? "नित्यत नित्यने गर्माणाञ्ज ? हता गोवमा । धन्यन मन्यिने गमपिएक । मन्यिन मन्यिने गमणिएक ॥

१ महारा (व): महारा (द रो।

<sup>3 (</sup>はます)。 (31) 1

दे जिल्लिका (अ.च. म), विलिक्तिका ६,७ जोज्ज्यां न्यार राज्यांकीच्या (म), विभिन्नित्य (म) ।

**<sup>5</sup>**.

१. मन्यान-सहिम्मी ए व प्रार्थित

the distance alice africade his visual المسامية المنافرة المرايدة المؤلفة المسامية

A the documption and allegated to

अधिकारमा अन्य सम्म

- १५२. ज ण भते । अप्पणा चेव उवसामेड, प्रप्पणा चेव गरहित, श्रप्पणा चेव संवरेति, त कि—१ उदिण्ण उवसामेड ? २ प्रणुदिण्ण उवसामेड ? ३. प्रणुदिण्ण उदिश्णाभिवय कम्म उवसामेड ? ४. उदयाणतरप व्छाकड कम्म उवसामेड ? गोयमा । १ नो उदिण्ण उवसामेड । २ श्रणुदिण्ण उवसामेड । ३ नो श्रणुदिण्ण उदीरणाभिवय कम्म उवसामेड । ४ नो उदयाणतरप व्छाकड कम्म उवसामेड ।।
  - १५३ जण भते ! अणुदिण्ण उवसामेइ, त िक उद्वाणेण, कम्मेणं, वलेण, वीरिएण, पुरिसक्तार-परक्कमेण अणुदिण्ण उवसामेइ ? उदाहु त अणुद्वाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुदिण्ण उवसामेइ ? गोयमा । त उद्वाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि अणुदिण्ण उवसामेइ। णो त अणुद्वाणेण, अकम्मेणं, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कारपरक्कमेण अणुदिण्ण उवसामेइ।।
    - १५४ एव सित ग्रस्थि उट्टाणेइ वा, कम्मेड वा, वलेड वा, वोरिएइ वा, पुरिसक्कार-परक्कमेड वा।।
    - १५५. से नूण भते । अप्पणा चेव वेदेति ? अप्पणा चेव गरहित ? हता गोयमा । अप्पणा चेव वेदेति । अप्पणा चेव गरहित ।।
    - १५६ जण भते । अप्पणा चेव वेदेति, अप्पणा चेव गरहित त कि-१. उदिण्ण वेदेति ? ३. अणुदिण्ण उदीरणाभिवय कम्म वेदेति ? ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म वेदेति ?
      - गोयमा । १ उदिण्ण वेदेति । २ नो ग्रणुदिण्ण वेदेति । ३ नो ग्रणुदिण्ण उदोरणाभविय कम्म वेदेति । ४ नो उदयाणतरपच्छाकड कम्म वेदेति ।।
    - १५७ ज ण भते । उदिण्ण वेदेति त कि उट्ठाणेण, कम्मेण, वलेण, वीरिएण, पुरि-सक्कार-परक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? उदाहु त अणुट्ठाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कारपरक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? गोयमा । त उट्ठाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि उदिण्ण वेदेति । नो त अणुट्ठाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरि-एण, अपुरिसक्कारपरक्कमेण उदिण्ण वेदेति ।।
      - १५८ एवं सिन अस्थि उट्ठाणेड वा, कम्मेद वा, बलेड वा, बोरिएइ वा, पुरिसक्कार-परक्तमेद वा।।
      - १६६ में नूप भने ! अप्पणा चेव निज्जरेति ? अप्पणा चेव गरहित ? हना गोयमा ! अप्पणा चेव निज्जरेति । अप्पणा चेव गरहिति ।।

निउजरेनि ॥

कम्म निज्जरेति ॥

- १६० ज ण भंते ! श्रप्पणा चेव निज्जरेति, श्रप्पणा चेव गरहित, त कि—
  १ उदिण्ण निज्जरेति ? २. श्रणुदिण्ण निज्जरेति ? ३ श्रणुदिण्ण उदीरणाभिवय
  कम्म निज्जरेति ? ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति ?
  गोयमा । १ नो उदिण्ण निज्जरेति । २. नो श्रणुदिण्ण निज्जरेति । ३. नो श्रणुदिण्ण उदीरणाभिवय कम्म निज्जरेति । ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म
- १६१ ज ण भते । उदयाणतरपच्छाकडं कम्मं निज्जरेति त कि उट्टाणेण, कम्मेण, विलेण, वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेण उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्ज-रेति ? उदाहु त अणुट्टाणेण, अकम्मेण, अविलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कार-परक्रमेण उदयाणतरपच्छाकड कम्मं निज्जरेति ? गोयमा । त उट्टाणेण वि, कम्मेण वि, विलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति । णो त अणुट्टाणेण, अकम्मेण, अवलेण, अवीरिएण, अपुरिसक्कारपरक्कमेण उदयाणतरपच्छाकड
- १६२ एव सति अत्य उट्ठाणेऽ वा, कम्मेड वा, वलेऽ वा, वीरिएड वा, पुरि-सवकार ९-परवक्तमेड वा ॥
- १६३. नेरइया ण भते । कलामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? जहा' श्रोहिया जीवा तहा नेराया जाव' धणियकूमारा ॥
- १६४. पृढविवकाञ्या ण भते । कात्रामोहणिषजं कम्म वेदेति ? हता वेदेति ॥
- १६५. कहण्य भने <sup>1</sup> पुटविक्ताइया कर्यामोहणिज्ञ कम्म वेदेनि ? गोयमा <sup>1</sup> तेमि ण जीयाण णो एव नक्का इ वा, गण्या इ वा, पण्या इ वा, मणे इ वा, वर्दे ति वा—स्रम्हे ण कर्यामोहणिज्ञ कम्म वेदेमो, वेदेनि पुत्र ने ॥
- १६६ में नृषं भते । तमेव सन्त नीसक, ज जिणेहि पवेदये ? हता गोयमा । तसेव सन्त नीसक, ज जिणेहि पवेदय । सेस व पेव जाव' श्रस्य उद्ठाणेट वा, यम्मेट वा, वपेट वा, बीलिएट वा, पुरिसरकार-परकामेट वा ॥
- १६७ एव जाव' चर्डारदिया ॥
- १६८. पनिदिर्णतिस्परजोणिया जाउ वेमानिया छन्।' ह्योतिया लीचा ॥

म पुरुष्क मृश् १ पुरुष्क २ १

१ मन् राहरण-रहेरण । ६ मन् र्याहरण-रूपण ।

- १७० कहण्ण भते । समणा निग्गथा कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ?
  गोयमा । तेहि तेहि नाणतरेहि, दसणतरेहिं, चिरत्ततरेहिं, लिगतरेहिं, पवयणतरेहि, पावयणतरेहि, कप्पतरेहि, मगतरेहि, मततरेहिं, भगतरेहिं, णयतरेहिं, नियमतरेहिं, पमाणतरेहिं सिकता किखता वितिकिच्छिता' भेदसमावन्ना कलुससमावन्ना—एव खलु समणा निग्गथा कखामोहणिज्ज कम्म
  वेदेति ॥
- १७१ से नूण भते ! तमेव सच्च नीसक, ज जिणेहि पवेदित ? हता गोयमा । तमेव सच्च नीसक, ज जिणेहि पवेदित ।।
- १७२ एवं जाव' ग्रात्थ उट्ठाणेइ वा, कम्मेइ वा, बलेइ वा, वीरिएइ वा, पुरि-सवकार-परक्कमेइ वा।।
- १७३ सेव भंते । सेव भते ।

# चउत्थो उद्देसो

#### कम्म-पदं

१७४ कित ण भते । कम्मप्पगडीय्रो पण्णताय्रो ? गोयमा । यह कम्मप्पगडीय्रो पण्णताय्रो, कम्मप्पगडीए पढमो उद्देसो नेयव्वो जाव'—ग्रणुभागो समत्तो ।

## सगहणी-गाहा

कति पगडी ? कह' वधित ? कितिहि व ठाणेहि वधिती पगडी ? किति वेदेति व पगडी ? अणुभागो कितिविहो कस्स ? ॥१॥

## उवट्ठावण-ग्रवयक्तमण-पदं

१७५ जीवे ण भते । मोहणिज्जेण कडेण कम्मेण उदिण्णेण उवद्वाएज्जा ? हना उवद्वाएज्जा' ।।

```
      १. हनित्य (ता) ।
      ६ म० १११३२-१६२ ।

      २ दरिमणतर्गेह (क) ।
      ७ म० ११५१ ।

      ३ प्रित्तत्गेह (क, व), × (क) ।
      ८ किह (अ, क, ता, म), किह (स) ।

      ५ विनिहित्तिया (ना) ।
      १०. उनहाएज्ज (क, ता) ।
```

- १७६ ने भने । कि वीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ? अवीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ? गोयमा । वीरियत्ताए उबट्टाएज्जा । णो अवीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ॥
- १७७ जड वीरियत्ताए उबहुाएज्वा, कि—बालबीरियत्ताए उबहुाएज्जा ? पडिय-वीरियत्ताए उबहुाएज्जा ? बालपडियबीरियत्ताए उबहुाएज्जा ? गीयमा ! बालबीरियत्ताण उबहुाएज्जा । नी पडियबीरियत्ताण उबहुाएज्जा । नी बालपडियबीरियत्ताए उबहुाएज्जा ॥
- १७= पीने ण भने । मोहणिज्जेण कंटेण कम्मेण उदिण्येण अवन्यमेज्जा ? हता अवनक्षेत्रजा ॥
- १७६ में भते'! पित बीरियत्ताए प्रवनकमेरजा ? अवीरियत्ताए अवनकमेरजा ? गोयमा ! वीरियत्ताए अवनकमेरजा । नी अवीरियत्ताए अवनकमेरजा ॥
- १८० जउ वीरियत्ताए अवपक्रमेज्जा, कि—बानवीरियत्ताए अववक्रमेज्जा ? पडिय-वीरियत्ताए अववक्रमेज्जा ? वानपध्यिवीरियत्ताए अववक्रमेज्जा ? गोयमा ! 'वालवीरियत्ताए अववक्रमेज्जा । नो पंज्यिवीरियत्ताए अववक्र-मेज्जा । सिय वानपज्यिवीरियत्ताए अवक्रमेज्जा' ।।
- १६१. '॰ जीवे ण भते । मोत्णिज्जेण कटेण कम्मेण उवसतेण उवट्टाएज्जा ? हता उवट्टाएज्जा ॥
- १६२. ने भते ! कि वीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ? श्रवीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ? गोयमा ! वीरियत्ताए उबट्टाएज्जा । नो श्रवीरियत्ताए उबट्टाएज्जा ॥
- १६३ जर्ज बीरियत्ताए उदहाएरजा, कि—बानवीरियनाए उदहाएरजा ? पठिय-बीरियत्ताए उदहाएरजा ? वानपिषवीरियनाए उदहाएरजा ? गोयमा ! 'नो बानवीरियनाए उदहाएरजा। पठियवीरियत्ताए उदहाएरजा। नो बानपिष्यवीरियनाए उदहाएरजा !।।
- १६४. जीवे ण भने । मोहिलिङ्येण सहेण सम्मेण उत्रमनेण श्रवस्त्रमञ्जा ? हना एववासेस्या ॥
- १८४. ने भने 'कि वीरियत्तार प्रकारकेण्या ? स्रवीरियत्तार प्रवक्तकेण्या ? गोयमा ! वीरियत्तार प्रवक्तकेण्या । तो प्रविक्तिमार प्रवक्तकेण्या ॥

१ में वार —भो नार बार रिक्सेरियमा ।

<sup>े</sup> प्रावत्ततीत रहेशम् । स्वयंशीत्यनात् सी परिवर्गतिकात् से स्तार्वाद्यकेतिमयात् (पृ)।

<sup>्</sup>या प्रशासक स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्य

भागः, नारत कर्यसम्बद्धाः गान्य विश्वसम् भागासम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः ।

पूर्वेण्यानिका समाध्याककारणार-गेर विवेषण १ सम् व विधानिक विवेक्षण व्यवद्यो स्वर्णाति (पृ) ।

- १८६ जइ वीरियत्ताए अवक्कमेज्जा, कि—वालवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? पडिय-वीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? वालपडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ? गोयमा <sup>।</sup> नो वालवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा । नो पडियवीरियत्ताए अवक्क-मेज्जा । वालपडियवीरियत्ताए अवक्कमेज्जा ।।
- १८७. से भते । कि आयाए अवक्कमइ ? अणायाए अवक्कमइ ? गोयमा । आयाए अवक्कमइ, नो अणायाए अवक्कमइ—मोहणिज्ज कम्म वेदेमाणे ॥
- १८८. से कहमेय भते <sup>।</sup> एव<sup>?</sup> गोयमा <sup>।</sup> पुग्वि से एय एव रोयइ। इयाणि से एय एव **नो रोयइ -- एव** खलु एय एव ॥

#### कम्ममोक्ख-पद

- १८. से नूण भंते । नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणुस्सस्स' वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नित्य ण' तस्स अवेदइत्ता' मोक्खो ? हता गोयमा । नेरइयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स वा के कडे पावे कम्मे, नित्य ण तस्स अवेदइत्ता । मोक्खो ॥
- १६० से केणहेण भते । एव वुच्चइ नेरइयस्स वा' ितिरिक्खजोणियस्स वा, मणु-स्सस्स वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नित्थ ण तस्स अवेदइत्ता० मोक्खो ? एव खलु मए गोयमा । दुविहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा—पदेसकम्मे य, अर्णु-भागकम्मे य।

तत्य ण ज ण' पदेसकम्म त नियमा वेदेइ। तत्य ण ज ण ग्रणुभागकम्म त' ग्रत्थेग्इय वेदेइ, ग्रत्थेगइय णो वेदेइ।

णायमेय ग्ररहया, मुयमेय श्ररहया, विण्णायमेय ग्ररहया—इम कम्म ग्रय जीवे श्रव्भोवगमियाए वेदलाए वेदेस्सइ, इम कम्म ग्रय जीवे उवक्कमियाए वेदणाए वेदेस्सड।

प्रहाकम्म, ग्रहानिकरण जहा जहा त भगवया दिट्ठ तहा तहा त विष्परि-णिमस्सतीति । से तेणट्टेण गोयमा । एव वुच्चइ—नेरइयस्स वा', •ितिरिक्ख-जोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे, नित्थ ण तस्स प्रवेदइत्ता॰ मोक्सो ॥

<sup>१. मग्गूमस्म (क, ता), मग्गुमस्म (व, म, म)।
६. त (अ, क, ता, व, म, स)।
२. ४ (अ, म)।
७ ४ (ता)।
३. अवेदयत्ता (अ, व), अवेऽत्ता (म, स)।
४. म० पा०—वा जाव मोननो।
६. स० पा०—वा जाव मोनसो।
४. स० पा०—वा जाव मोनसो।</sup> 

### पोग्गल-जीवाणं तेकालियस-पदं

- १६१. एस ण भते । पोग्गने तीत अणनं सासय समय भुवीनि वत्तव्व निया ? हना गोयमा । एम ण पोग्गने तीन अणत सामय समय भुवीति वत्तव्य निया ॥
- १६२ एम ण भंते । पोग्गले पटुप्पण्ण मासय समय भवतीति वत्तव्वं मिया ? हता गोयमा ! र्•एम ण पोग्गले पटुप्पण्ण सामय समय भवतीति वत्तव्वं निया॰ ॥
- १६३ एस ण भते । पोग्गले ग्रणागयं श्रणत सामय समय भविस्मतीति वत्तव्वं गिया ? हता गोयमा । भण्म ण पोग्गले ग्रणागय ग्रणत मामय ममय भविस्मतीति वत्तव्य सिया । ।।
- १६४ '• एम ण भते । सबे तीत प्रणन सामय ममय भुवीति वत्तव्वं सिया ? हना गोयमा । एम ण सबे तीत प्रणत मामय ममय भुवीति वत्तव्व निया॥
- १६५ एन ण भते ! सधे पर्यपण नासय नमय भवनीति वर्त्तव्य निया ? रता गोयमा ! एन ण नधे पर्यपण नामय समय भवनीति वर्त्तव्य निया ॥
- १६६. एन ण भते । राधे प्रणागय अणित सामय समय भविन्मतीति वत्तव्य निया ? हता गोयमा । एस ण राधे ध्रणागय यणित सामय समय भविन्सतीति वत्तव्य निया ॥
- १६७ एन ण भने । जीये तीत प्रणत सामय समय भूबीति वत्तव्य सिया ? रना गोयमा । एस ण जीये तीत ष्रणत सामय समय भूबीति वत्तव्य सिया ॥
- १६८ एस ण भने ! जीवे पउष्पण सामय समय भवनीति बत्तव्य निया ? हेता गीयमा ! एस प जीवे पाष्पण्य सामय समय भवनीति बत्तव्य निया॥
- १८६ एम ण भने ! जीवे प्रणागयं प्रणंत मामय ममय भविस्मतीति वत्तस्य निया ? हता गोयमा ! एम ण जीवे प्रणागय भगत मासय ममयं भविस्मतीति वत्तस्य रिया ९ ॥

#### मोगप, परं

२०० छउमन्द्रे पा भने १ मान्ने जीत खाल नामय समय—देवनिय सन्तेन, नेजनेबा सबनेश, नेबतिय बभीनन्यानेण, त्यलारि पत्रसणमापारि निविध्यमु १

है, पोत्पेटिं सम्बद्धान्त्रण्यस्त्राह्य । १६ १६ मार्ग विमा वास्त्राह्य स्ति।

श्रिके प्रमान । १६ प्रमानिकार । १ समुग्रा कि स्तृ ।

३ सक्षात्र प्रमान । १६ प्रमानिकार । १ समुग्रा कि स्तृ ।

A Le stirm win engin fot folial enteletif i

वुज्भिसु १ • मुन्चिसु १ परिणिव्वाइंसु ० १ सव्वदुवखाणं ग्रंतं करिसु १ गोयमा । णो इणहे समहे ॥

२०१ से केणहुणं भते । एव वुच्चड '•छउमत्थे ण मणुस्से तीत श्रणत सासय समय — केवलेण सजमेण, केवलेण सवरेण, केवलेण वभचेरवासेण, केवलाहि पवयण-मायाहि नो सिज्भिसु ? नो वुज्भिसु ? नो मुच्चिसु ? नो परिनिव्वाइसु ? नो सब्वदुक्खाण ॰ श्रंत करिसु ?

गोयमा। जे केइ अतकरा वा अतिमसरीरिया वा—सव्वदुक्खाणं अतं करेसु वा, करेति वा, करिस्सिति वा—सव्वे ते उपणणणाण-दसणघरा अरहा जिणां केवली भिवत्ता तओ पच्छा 'सिज्भिति, बुज्भिति, मुच्चिति, परिनिव्वायित', सव्वदुक्खाण अत करेसु वा, करेति वा, करिस्सिति वा । से तेणहुण गोयमा'। •एव वुच्चइ छउमत्थे ण मणुस्से तीत अणत सासयं समयं—केवलेणं संजमेणं, केवलेण सवरेण, केवलेण वभचेरवासेणं, केवलाहि पवयणमायाहि नो सिज्भिसु, नो वुज्भिसु, नो मुच्चिसु, नो परिनिव्वाइंसु, नो श्सव्वदुक्खाण अत करिसु।।

२०२. पडुप्पण्णे वि एव चेव, नवरं—सिज्मति भाणियव्व ॥

२०३. अणागए वि एवं चेव, नवर-सिज्भिस्सिति भाणियव्व ॥

२०४. जहाँ छउमत्थो तहा आहोहिस्रो वि, तहा परमाहोहिस्रो वि। तिण्णि तिण्णि आलावगा भाणियव्वा।।

२०६. केवली ण भते । मणूसे पडुप्पण्ण सासय समय सिज्भंति ? बुज्भति ? मुच्चिति ? परिनिव्वायित ? सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ? हता गोयमा ! केवली ण मणूसे पडुप्पण्ण सासय समय सिज्भिति, बुज्भिति, मुच्चिति, परिनिव्वायिति, सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ।।

१. म० पा०-बुज्मिनु जाव सब्द ।

२. स॰ पा॰—त चेव जाव ग्रत।

<sup>3.</sup> जिगे (ब, क, ता, व, म)।

४. 'मिजमनी' त्यादिषु चतुर्षु पदेषु वर्त्तमान-निर्देशस्य धेयोपनक्षणत्यात् 'मिज्सिसु गिजसि मिजिमस्मती' त्येवमतीतादिनिर्देशो द्रष्टव्य (वृ)।

५ म॰ पा०—गोरमा जाव मब्ब॰।

६. म० ११२००, २०१ ।

७ भ० शर्००, र०१।

म भ० १।२००-२०३।

६ परमोहिओ (ग्र. क ता, व, म, वृपा)। १०. स० पा०—समय जाव ग्रत हता सिज्मिसु जाव अते एते तिष्णि आलावगा भाषा-यव्या। छजमत्यस्स जहा नवर सिज्भिसु मिज्मित सिज्भिस्सित।

- २०७ केवली णं भते ! मणूने श्रणागयं श्रणत सामय समय सिविभस्सिति ? बुविभ-स्मिति ? परिनिव्वाउस्मिति ? सव्वदुक्साण श्रत करिस्सिति ? हता गोयमा ! केवली ण मणूने श्रणागय श्रणतं सामय समय सिविभरसित, बुविभस्निति, मुिव्वस्मिति, परिनिव्वाउस्मिति, सव्वदुक्साण श्रतं करिस्सिति ।।
- २० ६ नृण भते । तीन श्रणत सासय समय, पडुप्पण्ण दा सासय समय, ग्रणागय श्रणत या सासय समय जे केट श्रनकरा वा श्रनिमसरीरिया वा सव्वदुवखाण श्रन करेमु वा, करेति वा, करिस्संति वा, सब्वे ते उप्पण्णगाण-दसणघरा श्ररहा जिणा केवली भवित्ता तस्रो पच्छा सिज्भिति ? ९ नुज्भिति ? मृच्चिति ? परिनिव्वायति ? सव्यदुक्याण श्रत करेमु वा ? करेति वा ? करिस्मिति वा? ॰
  हता गोयमा । तीत स्रणत सासयं समय, पडुप्पण्ण दा सासय समय, श्रणागय श्रणत वा नासय समयं जे केउ श्रनकरा वा स्रतिमसरीरिया वा सब्वदुक्याण श्रन करेमु वा, करेति वा, करिस्मिति वा, सब्वे ने उप्पण्णणाण-दसणघरा श्ररहा जिणा केवली भवित्ता तस्रो पच्छा सिज्भित, बुज्भित, मुन्चित, परिनिव्यायति, सव्वदुक्याण स्रत करेमु वा, करेति वा, करेति वा॰, करिस्मिति वा।।
- २०६ से नृण भते । उप्पण्णणाण-दसणधरे प्ररहा जिणे केवली, अलमत्यु ति यत्तव्य सिया ?
  हता गीयमा । उप्पण्णणाण-दसणधरे प्ररहा जिणे केवली पलमत्यु ति यत्तव्य निया ॥

२१०. मेंव भंते ! नेव भते'!

## पंचमा उहेसो

### पुरुचि-पदं

- २११ कृति च भूते । पुरुवीको पण्यतास्थे : गोगमा ! सन्त पुरुवीची पण्यतास्थे । त ज्ञाः—रप्रभवनाः •सर्वरूपमा, वण्युवानमा, प्राप्तमा, पृश्यपमा, नगपमाः । सम्प्रमाः ।।
- रे गरण —िक्सिक्षा १५ लिस्सिक्षि २००० रेग्स्सि २०११ हे १६ व्हे स्वतंत्र पार्श्वामाम् १ १०० स्वतंत्र व्यवस्थाः वरणस्य १ २०१५ व्यवस्थानम् १९४ लिस्सिक्षि

२१२. इमीसे ण भते <sup>1</sup> रयणप्पभाए पुढवीए कित निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता <sup>२</sup> गोयमा ! तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ।

संगहणी-गाहा

तीसा य पन्नवीसा, पन्नरस दसेव या सयसहस्सा । तिन्नेग पचूण, पंचेव श्रणुत्तरा निरया ॥१॥

#### आवास-पदं

२१३ केवइया ण भते ! असुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! चोयट्ठी असुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता । संगहणी-गाहा

एव--

चोयट्ठी' प्रसुराण, चउरासीई य होड नागाण। वावत्तरि सुवण्णाण, वाउकुमाराण छन्नउई।।१।। दीव-दिसा-उदहीण, विज्जुकुमारिद-थणियमग्गीण। छण्ह पि जुयलयाण', छावत्तरिमो सयसहस्सा।।२।।

२१४ केवइया ण भते । पुढविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा असखेज्जा पुढविक्काइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता जाव असिखज्जा जोडसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥

२१५ सोहम्मे ण भते । कप्पे कित विमाणावाससयसहस्सा पण्णता ? गोयमा ! वत्तीस विमाणावाससयसहस्सा पण्णता । संगहणी-गाहा

एव--

वत्तीसट्ठावीसा, वारस-ग्रहु'-चउरो सयसहस्सा।
पन्ना-चत्तालीसा, छच्च सहस्सा सहस्सारे।।१।।
श्राणय-पाणयकप्पे, चत्तारि सयारणच्चुए तिण्णि।
सत्त विमाणसयाइ, चउसु वि एएसु कप्पेसु।।२।।
एक्कारसुत्तर हेट्ठिमए' सत्तुत्तर सय च मज्भमए।
सयमेग उवरिमए, पचेव श्रणुत्तरिवमाणा।।३।।

नेरइयाएं नाणादसासु कोहोवउत्तादिभंग-पदं

पुढवी हिति-श्रोगाहण-सरीर-संघयणमेव सठाणे। नेस्सा दिट्ठी णाणे, जोगुवश्रोगे य दस ठाणा'॥४॥

१. चोन्हीं (च); चान्हीं (म, स)।
२ जुबनपाए (अ, क, ता, व)।

३. पृष्ट पष्ट र।

६ ठाएों (अ, व)।

- २१६. इमीने ण भते । रयणप्पभाए पृढ्वीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि निरयावासिस नेर्इयाण केवउया ठितिट्ठाणा पण्णता ? गोयमा । यसरेक्जा ठितिट्ठाणा पण्णता, त जहा—जहण्णिया ठिती, समयाहिया जहण्णिया ठिती, दुममयाहिया जहण्णिया ठिती जाव अनरेक्ज-समयाहिया जहण्णिया ठिती। तप्पाउन्मुक्कोसिया ठिती।।
- डमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावामसयसहस्येसु एगमगिम निरयावासिस जहण्णियाए ठितीए वट्टमाणा नेरदया कि—कोहोवडना ? माणोवउत्ता ? मायोवउत्ता ? लोभोवउत्ता ? गोयमा । सक्वे वि साव होज्जा १ कोहोवउत्ता । २ ग्रहवा कोहो-वउत्ता य, माणोवउत्ते य । ३ स्रहवा कोहोवउत्ता य. माणोवउत्ता य'। ४ ग्रहवा कोहोवउत्ता य, मायोवउत्ते य। ५ श्रहवा कोहोवउना व, मायोवउत्ता ये। ६ ग्रहवा कोहोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य। ७ ग्रहवा कोहोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य'। 🗸 ग्रहवा कोहोवउत्ता य. माणोवउने य, मायोवउत्ते य। ६ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ता य। १०. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य । ११ कोहोवउत्ता य, माणीवउत्ता य, मायीवउत्ता य'। १२ कीट्रीवउत्ता य, माणीवउत्ते य, लोभोवउत्ते य । १३ कोहोवउत्ता य, माणीवउत्ते य, लाभोवउत्ता य । १४. कोहोवडत्ता य, माणोवडता य, नोभोवडते य । १५ कोटोवडना य. माणीवउत्ता य. लोभोवउना य। १६ कोहीवउना य, मायीवउना य, लोभोवडत्ते य। १७ कोहोयडत्ता य, मायोयडतं य, लोभोयडना य। १८ कोहोबडता य, मायोयडता य, लोकोबडते य । १६ कोहोबडला य, मायोवउता य, लोभोवउना य। २० गोहोवउना य, मार्गावउने य.

चलाति भग = एव होतेगं गायाः चिभल वला भग १९ एए व गोरोप्डला मागो-वडी गारी उसी निर्मायको १ भगा रोहोपडण मागोपड्स गायेग्डले शोमो-वडात ६ साम प्रातीपडण मागोपडले मागोपडणे प्रातीपडण गर्मे इसाम प्रातीपडले मागोपडले प्रातीपडण गर्मे इसाम प्रातीपडले साम गोरीप त गर्मागण्या मागापडला साम गोरीप त गर्मागण्या मागापडला सामेगडले सामागण्या मागापडला सामेगडले सामागण्या सामेगडला सामेगडला सामेगडले सामागण्या सामेगडला सामेगडला सामेगडले सामागण्या सामेगडला सामेगडला सामागण्या सामेगडला सामागण्या सामेगडला सामागण्या साम

रे मिन्नो—जनीवे एवं माया वि लोमो वि गों ए भद्रस्यो जववा नोहोरडना व गारोरडने र मारोरडने य परण मारोग गोनेग र परहा माराग नोनेग र परण गोग माराग नोनेग य गोरो भगिरस्ये दे गोर्श्यनुका सेर्प्यम्बना एवं मंत्रीम मंग गोरस्य।

रिंगो—प्रोपे तमें मुलाबीर भाग गोर्था।

के कि, भ्राप्ता के सम्बद्धि एवं गताचीत्र भग गोटाय ।

६ व परी-वर्षे स्त ची मारेस लेकेन

मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ते य। २१ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, मायो-वउत्ते य, लोभोवउत्ता य। २२ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य। २३ कोहोवउत्ताय, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य। २४ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य, लोभो-वउत्ताय। २५ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ता य। २६ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ते य। २७ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य।

२१८. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि निरयावाससि समयाहियाए जहण्णिहुतीए वहुमाणा नेरइया कि—कोहो-वउत्ता ? माणोवउत्ता ? मायोवउत्ता ? लोभोवउत्ता ? गोयमा । कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ते य । कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ता य । ग्रहवा कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ता य । ग्रहवा कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ता य । एव ग्रसीतिभगा नेयव्वा ।

२८. माणोवजत्ता लोभोवजत्ता २६ मायो-वजते लोभोवजते ३० मायोवजते लोभो-वजता ३१ मायोवजत्ता लोभोवजते ३२ मायोवजत्ता लोभोवजता। ३—(३२)—

१—(=)—१ कोहोवउत्ते २ मागोवउत्ते ३ मागोवउत्ते ४. कोहोवउत्ते ५. कोहोवउत्ता ६ मागोवउत्ता ७ मागोवउत्ता ६. लोमोवउत्ता ।
 २—(२४)—१. कोहोवउत्ते मागोवउत्ते १० कोहोवउत्ते मागोवउत्ते मागोव्या प्राप्ते मागोवऽत्ते मागोवित्ते

२—(२४)—६. कोहोवउत्ते माणोवउत्ते १०. कोहोवउत्ते माणोवउत्ता ११ कोहोवउत्ते माणोवउत्ता ११ कोहोवउत्ता माणोवउत्ता १२. कोहोवउत्ता माणोवउत्ता १३. कोहोवउत्ता माणोवउत्ता १३. कोहोवउत्ता मायोवउत्ता १४. कोहोवउत्ता मायोवउत्ता १६. कोहोवउत्ता मायोवउत्ता १७. कोहोवउत्ता लोभोवउत्ता १७. कोहोवउत्ता लोभोवउत्ता १८. कोहोवउत्ता लोभोवउत्ता १८. कोहोवउत्ता लोभोवउत्ता १८. कोहोवउत्ता लोभोवउत्ता १८. माणोवउत्ता १८. माणोवउत्ता १४ माणोवउत्ता १४. माणोवउत्ता १४. माणोवउत्ता १४. माणोवउत्ता १४. माणोवउत्ता वोभोवउत्ता १८. माणोवउत्ता वोभोवउत्ता वाभोवउत्ता वाभोववञ्च वाभववञ्च वाभवञ्च वाभववञ्च वाभववञ्च वाभववञ्च वाभवञ्च वाभवञ्च

३३. कोहोवउत्ते माणोवउत्ते मायोवउत्ते ३४ कोहोवउत्ते माणोवउत्ते मायोवउत्ता ३५ कोहोवउत्ते माणोवउत्ता मायोवउत्ते ३६ कोहोवउत्ते माणोवउत्ता मायोवउत्ते ३७ कोहोवउत्ता माणोवउत्ते मायोवउत्ते ३८ कोहोवउत्ता माणोवउत्ते मायोवउत्ते ३८. कोहोवउत्ता माणोवउत्ता मायोवउत्ते ४०. कोहोवउत्ता माणोवउत्ता मायोवउत्ते ४१. कोहोवउत्ते माणोवउत्ते लोभोवउत्ते ४२ कोहोवउत्ते माणोवउत्ते लोभोवउत्ते ४२ कोहोवउत्ते माणोवउत्ता लोभोवउत्ते ४४. कोहोवउत्ते माणोवउत्ता लोभोवउत्ते ४४. कोहोवउत्ते माणोवउत्त लोभोवउत्ते ४५ कोहोवउत्ता माणोवउत्ते लोभोवउत्ते ४६ कोहोवउत्ता माणोवउत्ते लोभोवउत्ते ४६ कोहोवउत्ता माणोवउत्ते लोभोवउत्ते ४७. कोहोवउत्ता माणोवउत्ते लोभोवउत्ता

एव जाव सरोज्जसमयाहियाए ठिनीए, श्रसवेज्जनमयाहियाए ठिनीए तप्पाड-गुवकोसियाए ठितीए सत्तावीस भगा भाणियव्वा' ॥

- २१६. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्मेमु एगमेगंसि निरयावासिस नेरउयाण केवडया ग्रीगाहणाठाणा पण्णत्ता ?
  गोयमा ! ग्रसपेज्जा ग्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता, त जहा—जहण्णिया ग्रोगाहणा,
  पवसाहिया जहण्णिया ग्रोगाहणा, दुपदेमाहिया जहण्णिया ग्रोगाहणा जाव
  ग्रसपेज्जपएसाहिया जहण्णिया ग्रोगाहणा। तप्पाउनगुक्कंशिया ग्रोगाहणा।।
- २२० इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढ्वीए तीसाए निरयावाससयसहस्येगु एगमेगंसि निरयावासिस जहण्णियाए श्रोगाहणाए बहुमाणा नेरङया कि कोहोब उत्ता ? श्रसी उभगा भाणियव्वा' जाव संयेज्जपदेसाहिया जहण्णिया श्रोगाहणा। श्रसंयेज्जपदेसाहियाए जहण्णियाए श्रोगाहणाए बहुमाणाण तप्याउग्वकोसि-

४< गोहोवउत्ता मास्गोवउत्ता लोभोवउत्ता ४६. कोहोबबत्ते मायोवबत्ते लोभोवबत्ते ५०. फोहोयउत्ते मायोयउत्ते मोभोयउत्ता <sup>५६</sup> गोहोवउत्ते मायोपउत्ता लोभोवउत्ते ४२. गोहोवडते मागोयउत्ता नाभोयउत्ता <sup>५३</sup> पोहोबबता माबोबबते नोभोबबते <sup>४४</sup> गोहीवडता माबीवडरी नीनीवडना ४५ मोहोपडता मायोपडता लोभोवडते <sup>१६</sup> नोहोदङता मामोपङता नोभोवङता ५७. मागुविद्यसे मायोग्डसे गोमीवृद्यसे <sup>४८</sup> मामावन्ते माबोपनने नोशोपनता ४६ माणापडले मायोपडला जोभोपडले ६० माणावडले मायोवडला लोभोपटला ध. मानोपडना माबीवडने नोमीवडने ५२. महोपडता मायोगही जीवीपडना ६६ मागोपरमा मारोपरसा नेको उन्हें ६४. महाविवद्या महाविकार होशीवरण ।

४—(१६)—६५, कोलेक्टमें मार्गातको सन्त्रीतको लोभावत्तते (६, कोलेक्टरे साम् इन्हें सन्त्रोदहरें कान्यका

६७. गोहोयउत्ते माग्गोयउना मागौयउना लोभोजनते ६८ गोहीवनते मागोवनते मायोवडता लोभोपडना ६६. कोहोवडनं मायोग उत्ते मालोवउत्ता लोगोवड ग ७०, गोरोपडने मागोपडना मागोपडरी लोभोपडता ५१. कोहोपडते माम्गोपडता गायीवडा। नीनीवडी ७२. कोहीवडरी मागोरउत्ता मारीयउत्ता ਤੀਮੀਸ਼ਰਤਾ ७३. होतोपडना माणोपटरी माबोपडनी नीमीयउना ३४ नीनीयजना मागीयउनी मायोग्डरो नामोग्डना ७४. राहोवडता मत्योपन्यं सारीयन्ता लेखीयन्त ०६ मोतीबद्रमा भागीत्वले मात्रेष्ट्रमा त्रीभीवज्ञा ३३. मेहीवज्ञा मन्यवज्ञा मानेपड़ी भाभोपड़ी ३८ मोनेपड़ता मत्रीहरूत स्थीपत्री लीवीपत्रा ३६. क्षेत्रकथा मालीवद्या मधीबद्यान william er entstätte mittattet erffebell effefement !

1. 30 10 70 70 1

र, पर देश्यि गार्थीर .m i

याए श्रोगाहणाए वट्टमाणाण' सत्तावीस भगा'।।

२२१. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए कतीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एग-मेगंसि निरयावासिस नेरडयाण कइ सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा । तिण्णि सरीरया पण्णत्ता, त जहा—वेडव्विए, तेयए, कम्मए ॥

२२२. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव वेउ व्वियसरीरे वट्टमाणा नेरइया कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा ।।

२२३. एएण गमेण तिण्णि सरीरया भाणियव्वा ॥

- २२४. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव' नेरइयाण सरीरया किसघयणा' पण्णता ? गोयमा । छण्ह सघयणाण असंघयणी नेवही, नेव छिरा', नेव ण्हारूणि । जे पोग्गला अणिहा अकता अप्पियां असुहा अमणुण्णा अमणामा एतेसि' सरीर-सघायत्ताए परिणमित ॥
- २२५. इमीसे ण भते ? रयणप्पभाए जाव" छण्ह सवयणाण असवयणे वट्टमाणा नेर-इया कि कोहोवउत्ता ? सत्तावीस भगा"।
- २२६. इमीसे ण भते ? रयणप्पभाए जाव" नेरइयाण सरीरया किसठिया पण्णत्ता ? गोयमा" दुविहा पण्णत्ता, त जहा—भवधारणिज्जा य, उत्तरवेउव्विया य। तत्य ण जे ते भवधारणिज्जा ते हुडसठिया पण्णत्ता, तत्थ ण जे ते उत्तर-वेउव्विया ते वि हुडसठिया पण्णत्ता।।
- २२७ इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव' हुडसठाणे वट्टमाणा नेरडया कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा"।।
- २२८. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव'' नेरइयाण कृति लेस्साम्रो पण्णताम्रो ? गोयमा । एगा काउलेस्सा पण्णता ॥
- २२६. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव' काउलेस्साए वट्टमाणा नेरइया कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा॥'

```
१. बट्टमाग्गाग् नेरडयाण दोमु वि (अ), बट्ट- १० तेतेसि (क, ता, म)।
  माणासा जाव नेरद्यासा दोंमु वि (क, म), ११. भ० १।२१७।
  बट्टमाएगए दोमु वि (म)।
                                    १२ भ० श२१७।
२. भ० शारश्छ।
                                    १३ भ० १।२१६।

 स॰ पा॰—पुटवीए जाव एगमेगिम ।

                                    १४. 'नेरइयाण सरीरया' इति दोप.।
४. म० १।२१७।
                                    १४. भ० ।२१७।
प्र. सर शर्र ।
६. भ० ११२१६ १
                                    १६. भ० १।२१७।
७ निगधयमी (व, ना, म)।
                                    १७. म० ११२१६।
                                     १८. म० शर१७।
प. चित्रम (ता, म, म)।
                                     १६ म० शर१७
६ अग्गि। (न)।
```

२३०. डमीसे ण भते ! रयणप्पभाए जाव' नेरइया कि सम्मिदिट्टी ? मिच्छिदिट्टी ? सम्मामिच्छिददी ?

तिण्णि वि ॥

- २३१. इमीने ण भते । रयणप्पभाए जावं सम्मदसणे वट्टमाणा नेरटया कि कोहो-वउत्ता ? सत्तावीस भगा'।।
- २३२. एव मिच्छदसणे वि ॥
- २३३. सम्मामिच्छदसणे श्रसीतिभगा'॥
- २३४. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए जाव' नेरज्या कि नाणी, श्रण्णाणी ? गोयमा । नाणी वि. ग्रण्णाणी वि । तिष्णि नाणाउ नियमा । तिष्णि ग्रण्णाणाउ भयणाए ॥
- २३५. इमीमे ण भते ! रयणप्पभाए जाव' श्राभिनिवोहियनाणे बट्टमाणा नेरज्या कि कोहोवउत्ता ? मत्तावीम भगा'॥
- २३६. एव तिष्णि नाणाड, तिष्णि अष्णाणाड भाणियव्वाउ ॥
- २३७. उमीसे ण भते । रयणप्पभाए जार्च नैराया कि सणजोगी ? वाजोगी ? कायजोगी ? तिण्णि वि॥
- २३८. इमीसे ण भते । रयणापभाए जाव" मणजोए बहुमाणा नेरज्या कि कोहो-वडता ? सत्तावीस भगा"॥
- २३६ एव वडजोए ॥
- २४०. एव कायजाए ॥
- २४१. उमीने ण भते । रवणप्यभाए जाव' नेरज्या कि सागारीवज्ञा र श्रणागारी-वउत्ता"?

गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, जणागारोवउना वि ॥

२४२, ध्मीने ण भते ! रयणप्यभाए जाव' नागारोवसाने बहुमाणा नेरटया कि वाही-वडता ? नत्तावीन भगा"॥

| रे. भ० १।२१६।                 | र. भर शन्द्र।                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| २. भर शार्रे ।                | to, no tipto i                                             |
| ३ अ० शहरू ।                   | र्हे महर्गहरू                                              |
| ४. म॰ शुरुद्द पादिलाहा ।      | १२. मन १८१६।                                               |
| के अर शहर ।                   | <ol> <li>त्यासकेक्ट्रेस(४), पराणकेन्द्रमा (५) ;</li> </ol> |
| <sup>इ</sup> . पिला वि (ता) । | रें से अंदर्भ रें वर्ग                                     |
| ७. भव शहरू ।                  | <b>ই</b> ছ, সাল সাদস্ক।                                    |
| म. भर शहरू ।                  |                                                            |

- २५१. वेडदिय-तेइदिय-चर्डारिदियाण जेहिं ठाणेहि नेरइयाण ग्रमीडभंगा ठाणहिं ग्रसीइ चेव, नवर-ग्रब्भिह्या सम्मत्ते। ग्राभिणियोहियनाणे, सुय-नाणे य एएहि असोइभगा । जेहि ठाणेहि नेरइयाण सत्ताबीम भगा तेमु ठाणेसु सब्बेस् अभगय ॥
- २५२. पिचदियतिरिवखजोणिया जहा नेरइया तहा भाणियव्वा', नवरं-जेहिं सत्ता-वीम भगा तेहि अभगय कायव्व'॥
- २५३ मणुस्सा वि । जेहि ठाणेहि नेरइयाण असीतिभगा नेहि ठाणेहि मणुस्साण वि प्रसीतिभगा भाणियव्वा । जेसु सत्तावीसा तेमु प्रभगय, नवर-मणुम्माण ग्रन्भित्य जहण्णियाए ठिईए, ग्राहारए य ग्रसीतिभगा ॥

२५४. वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहां भवणवासी, नवर-नाणत्त जाणियव्य जं जस्स जाव य्रणुत्तरा ॥

२४४. सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव' विहरइ ॥

# बद्ठो उहेसो

## सूरिय-पव

२५६. जावद्याग्रो'ण भते । श्रोवासनराग्रो उदयते गूरिए चमनुष्कान हृद्यमाग-च्छति, अत्यमते वि य ण सुरिए तावितयाओं नेव स्रोवागनरास्रो नवगुष्फान हव्यमागच्छति ?

हंता गोयमा ! जावज्यास्रो ण स्रोवागतरास्रो उदयने मुरिए चनचण्यान हेन्तमागच्छति, अत्वमते वि "य ण म्रिए नावनियाओं नेव योवाननरायो चयम्प्कास १ त्यमागच्छति ॥

२५७. 'जाबड्य ण', भते । येत उदयते सूरिए आपर्नेण सन्दर्भो गमना प्रोमानेड उज्जोएइ तमेद पभानेद, अत्वमने नियण सुरिए नामध्य नेप नेतं साम्योग नन्त्रसो नमना स्रोभानेड ? उड़जोएड ? नवेड ? पभानेड ?

१. भव शर्श्य-३८३ ।

<sup>(4) 1</sup> 

<sup>4. 40 81481</sup> 

८ सारम (अ) ।

प सर्वार-विवास रेज्ये - 1

२. सम्बर्भ १८४ महीति १६५ अमीति १४ - . नाम्याने गा (४), आसमामा (सा); अवस्था १ (म. म): मबेर लाउ ला वस्य मेरे अक्टर भरूप सम्बार्गा में 4: 1: t

- २७०. लोयते भने । ग्रलोयत फुसड ? ग्रलोयते वि लोयत फुसड ? हुना गोयमा । लोयते ग्रलोयत फुसइ, ग्रलोयते वि लोयत फुसइ ॥
- २७१ त भते । कि पुटु फुसड ? अपुटु फुसइ ? गोयमा । पुट्ट फुसड, नो अपुट्ट जाव नियमा छिद्दिस फुसड ॥
- २७२ दीवने भते । सागरतं फुसङ ? सागरने वि दीवत फुमङ ? हता गोयमा । दीवते सागरत पुसङ, सागरते वि दीवत फुसइ जावे नियमा छिद्दिमि फुसइ ॥
- २७३ जदयते भते । पोयत फुसइ ? पोयते वि उदयत फुसइ ? हता गीयमा । उदयते पीयत फुमइ, पोयते उदयंत फुमड जाव' नियमा छिहिस
- २७४. छिहते भंते ! दूसत फुसड ? दूसते वि छिहत फुसड ? ह्ता गोयमा ! छिह्ते दूसत फुसड, दूनते वि छिहन फुसड जाव' नियमा छिंहिसि फुसइ ॥
- २३५ हायते भने । ग्रायवत फुसइ ? ग्रायवते वि छायत् फुसउ ? ह्ना गोयमा । छायंते प्रायवत फुसइ, श्रायवने वि छायत फुसइ जाव' नियमा ॰ छिहसि फुसइ ॥

## किरिया-पदं

- हता ग्रदिय ।।
- २३३. या भते । कि पुट्ठा कज्जड रे प्रपुट्टा कज्जड रे गोयमा । पुट्टा यज्जर, नो प्रपृद्धा कज्जर जाव निव्याघाएण छिर्दान, याघाय पर्च निया तिदिनि, मिया चउदिनि, मिया पनदिनि ॥
- २०५ ना भने । कि कड़ा करवड़ ? ग्रकड़ा करवड़ ? गीयमा । कहा करवड, नी सकडा करकड़ ॥
- २७६. मा भंते । कि प्रतक्षण पज्जा ? परकार वज्जा ? तरुभयका राज्जा ? गीयमा ! अलक्षत्रा क्रव्यंट, नी परकटा करवट, नी नद्भयक्षत्रा क्रवट ॥
- २६०. सा भने कि 'श्रामपुन्ति करा' वच्चार ? सामापपुन्ति केता परनाह ? गोयमा । स्राण्पुटित कटा जंबजर, नो सप्ताणुपुटित रहा वजनर । जा म
- र सोधा (ज. स. म. म. म.)। १. या शाम्यतार्हि । प्रदेश के कर शिक्टनहरूष
- क श्रेष श्रीदेशकारहरू । १ मारतावन स्वत्रास्य स्थित्यांका प्रदेश ६ मार्था १८४६०६८।
- क्षेत्रण दिक्षी दूरण सामारे आगमा गाम १ आसमाजिकण (म. म. म.) [-777]

रोहा । सत्तमे तणुवाए य सत्तमे घणवाए य पुन्वि पेते, पच्छा पेते—दो वेते सासया भावा, प्रणाणुपुन्वी एसा रोहा । ॰

३०६ एव' तहेव नेयव्व जाव सव्वद्धा ॥

३०७ एव उवरित्ल एक्केक्क सजीयतेण, जो जो हिट्ठिल्लो त त छडुतेणं नेयव्य जाव' अतीन-अणागतद्वा, पच्छा सव्यद्धा जाव' अणाणपुर्वी एसा रोहा !

३०८. सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहरइ ॥ लोयद्विठति-पदं

३०६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महाचीरं जाव' एव वयासी-

३१०० कितिवहा ण भते । लोयिद्वती पण्णत्ता ? गोयमा । स्रद्विवहा लोयिद्विति पण्णत्ता, त जहा—१. स्रागासपउद्विए वाए । २. वायपउद्विए उदही । ३. उदिहपदद्विया पुढवी । ४. पुढविपदद्विया तस-थावरा पाणा । ५. स्रजीवा जीवपदिद्विया । ६. जीवा कम्मपद्विया । ७. स्रजीवा जीवसगिह्या । ६. जीवा कम्मसगिह्या ।।

२११० ने केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ—म्रद्वविहा लोयद्विती जाव' जीवा कम्मसगिह्या ? गोयमा ! में जहाणामए केइ पुरिने वित्यमाडोवेड', वित्यमाडोवेता उप्पि सित वधइ, विध्ता मण्भे' गठि वधड, विधता उवरित्व गठि मुयड, मुइत्ता उवरित्व देस वामेइ, वामेत्ता उवरित्व देस 'म्राज्यायस्स पूरेइ'', पूरेता उप्पि मित बंधइ, विधत्ता मण्भित्व गठि मुयड । ने न्ण गोयमा । से म्राज्याए तस्त याउयायस्स उप्पि उवरिमतने चिट्ठइ ?

हना चिद्रइ"।

से तेण्डुण गोयमा । एव युच्चङ—ग्रहुविहा लोयद्विती जाव जीवा कम्मनगहिया ।

में जहां वा किंट पुरिने वित्वमाडोरेड, वित्वमाडोवेत्ता कडीए वधड, विधना प्रत्वाहमनारमपोक्ष्मियमि" उदगमि स्रोगाहेज्जा । में नूण गोयमा ! में परिने तस्स स्राउपायस्य उत्रहिमतते चिद्रुङ ?

ह्ना चिद्वर ।

ण्य वा सद्भविहा नोपद्धिई जाव जीवा बम्मयगहिया ॥

# सत्तमो उद्देसो

#### देस-सब्ब-पदं

३१८. नेरइए्ण भते । नेरइएसु उववज्जमाणे, कि-१ देसेण देसं उववज्जड ? २ देमेण सन्त्र उववज्जह ? ३. सन्त्रेण देसं उववज्जह ? ४ सन्त्रेण सन्त्रं उववज्जड ?

गोयमा । १ नो देसेण देसं उववज्जड । २. नो देसेणं मव्य उववज्जड । ३ नो सब्बेण देस उववज्जङ । ४ सब्बेणं सब्व उववज्जङ ॥

३१६. जहा नेरउए, एव जाव' वेमाणिए ॥

३२०. नेरउए ण भते <sup>।</sup> नेरइएमु उववज्जमाणे, कि-१. देनेण देन ग्राहारेड <sup>१</sup>२ देनेण गव्य ग्राहारेड ? ३ सव्वेण देस ग्राहारेड ? ४. मव्वेण गव्य श्राहारेड ? गोयमा । १ नो देसेण देस आहारेड। २ नो देसेण सब्ब आहारेड। ३ सब्वेण वा देस स्राहारेड । ४ सब्वेण वा सब्व स्राहारेउ ॥

३२१. एव जाव' वेमाणिए' ॥

३२२ नेरउए ण भने ! नेरउएहिनो उब्बट्टमाणे, कि—१ देनेण देस उब्बट्टउ ? २ '•देसेण सब्बं उत्बहुत है ३ सब्बेण देस उत्बहुत है ४ मब्बेण सब्ब उष्यद्गर ? गोयमा । १ नो देसेणं देस उब्बट्टा । २ नो देसेणं सब्ब उब्बट्टर । ३ नो गन्येण देन उच्चट्टर । ४ मन्येण मन्य उच्चट्टर ॥

३२३. एव जाव वेमाणिए ॥

३२४. नेरउए ण भते ! नेरउएहिनो उष्यद्वमाणे, कि-१. देनेण देन घाटारेड ? २. देनेण गस्य प्राहारेज १ ३. मध्येण देन म्राहारेज १४ मध्येण मध्य प्राहारेज ? गांयमा । १ मो देसेण देस साहारेट । २ मो देसेण मध्य साहारेट । ३-मध्येण वा देन प्राहारेट । ४ मध्येण वा सब्ब प्राहारेट ॥

1. 30 90 51

7 13 40 41

र वन्तरिया (म)।

४ नेपराम् (म. म) ।

र में पार चन्या एउपम्यामी कीय उपस्ति म्लेकि इन्से मिसकी। नगा ग . भा क्यानिक स्वयुक्ता कि देवन े स्वार्ति क्षेत्र न्यून स्टे प्रमानिक विवादित्य प्रवास के प्रमानिक वे साथ

ताब वेमारिया । नेत्रण सा को <sup>व</sup> नेप्याप उत्तरको निर्देशन देश उत्तरने समाबि क्षेत्र द्वार गरेशा सन्द प्रस्ताति । जा यान्यास्य यान्यान्य स सम्बद्धि यात्राह नार उन्मान्त नान्युता हि सानति दशा المال ما رسامه شد المال المالية المالية المالية nt de la tièr meta me mer addice i which the fact of march or was free for A 1 1 1 1 1 1 1 1

- ३३६. एव जाव' वेमाणिए।।
- ३३७. जीवा ण भते ! कि विग्गहगइसमावण्णया ? प्रविग्गहगइसमावण्णया ? गोयमा ! विग्गहगइसमावण्णगा वि, ग्रविग्गहगइसमावण्णगा वि ॥
- ३३८. नेरइया ण भते ! कि विग्गहगइसमावण्णगा ? श्रविग्गहगइसमावण्णगा ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्ज श्रविग्गहगइसमावण्णगा । श्रहवा श्रविग्गहगइसमावण्णगा, विग्गहगइसमावण्णगे य । श्रहवा श्रविग्गह-गइसमावण्णगा य, विग्गहगइसमावण्णगा य। एव जीव—एगिदियवज्जो तियभगो ।

#### म्रायु-पद

३३६. देवे ण भते । महिड्छए' महज्जुइए, महन्वलं महायमे महेसवले' महाणुभावे अविजयनतिय चयमाणे' किचिकाल' हिरिवित्तय' दुगछावित्तय परीसहवित्तय' याहार नो याहारेड । यहे ण याहारेड याहारिज्जमाणे याहारिए, परिणामि-ज्जमाणे परिणामिए, पहीणे य याउए भवड । जत्य जववज्जइ त याउय पिड-सवेदेइ, त जहा—ितरिवदाजोणियाज्य वा, मणुस्साज्य वा? हता गोयमा । देवेण महिड्छए' •महज्जुउए, महन्वले महायमे महेनवने महाणुभावे अविजवकतिय चयमाणे किचिकाल हिरिवित्तय दुगछावित्तय परी-सहबत्तिय याहार नो याहारेड । यहे ण याहारेड प्राहारिज्जमाणे याहारिए, परिणामिज्जमाणे परिणामिए, पहीणे य याज्ञण भवड । जत्य जववज्जद त याज्य पिडसवेदेइ, त जहा—ितरिवदाजोणियाज्य वा । मणुरगाज्य वा ।

### गब्भ-पर्व

- ३४०. जीवे ण भते ! गटभ वनकममाणे कि नइदिए वनकम्ड ? स्रीणिदण् वनकम्इ ? गोयमा ! नियं नद्रदिए वनकम्द । नियं स्रीणिदण् वनकम्द ॥
- २४१ में केणट्ठेण भने । एवं बुच्चड —सिय सर्वदाएं वक्तमद ? सिय अणिदिए वक्तमद ?
  - गोवमा ! दिव्यदिवाइ पडुच्च अणिशिए वनरमः । भाविदिवाइ पडुच्च मद्दिए वक्कमद्र । में नेणट्ठेण गोवमा । एवं वच्चद्र -सिव मद्भीशए वक्कमद्र । सिव प्रणिदिए वक्कमद्र ॥

माउजीवरसहरणी, पुत्तजीवरसहरणी, माउजीवपिडवद्धा पुत्तजीवफुडा'—तम्हा स्राहारेड, तम्हा परिणामेड ।

श्रवरा वि य ण पुत्तजीवपिडवद्धा मारुजीवफुटा —तम्हा चिणाड, नम्हा रविचणाड । से तेणट्ठेण' •गोयमा । एव बुच्चउ—जीवे ण गटभगए समाणे ॰ नो पभू मुहेण कावितय श्राहारमाहारित्तए ॥

## माइय-पेइय-ग्रग-पद

३५०. कड ण भते । माइयगा पण्णत्ता ? गोयमा । तस्रो माडयगा पण्णत्ता, त जहा—मसे, सोणिए, मत्युलुगे ॥

२५१. कड ण भते ! पेतियगा पण्णता ? गोयमा । तस्रो पेतियगा पण्णता, त जहा—स्रिट्ठ, स्रिट्ठिमजा, केम-मगु-रोम-नहे ॥

३५२. अम्मापेडण् ण भते ! सरीरण् केवउय काल मचिट्ठड ? गोयमा ! जावउय से काल भवधारणिज्जे मरीरण् अव्यावन्ते भवउ एउतिय काल मनिट्ठइ, अहे ण समण्-समण् वोयमिज्जमाणे-वोयनिज्जमाणे चरिम-कालसमयसि वोच्छिण्णे भवड ॥

## गब्भस्स नरगगमरग-पद

३५३. जीवे ण भते ! गव्भगण् समाणे नेरप्रामु उववज्जेषजा ? गोयमा ! प्रत्येगपण् उववज्जेषजा, प्रत्येगपण् नो उववज्जाजा ॥

३४४. में केणट्ठेणं भते । एवं बुल्या—ग्रन्थेगाए उववज्जेज्जा, श्रनीगडण्नी उववज्जेज्जा ?

गोगमा । से ण सण्णी पचिदिए सब्बाह् पञ्जनीति पञ्जनत् वीरियनदीए वैडिब्बियजद्वीए पराणीय प्रागय सोच्ना नियम्म' पण्ने निर्म्याद, निर्द्धानता वैडिब्बियसमुखाएण समोहण्णद, समोहणिना चाडरगिण सेण विडिब्बट. विडिब्बिना चाडरगिणीए सेणाए पराणीएए गद्धि सगाम सगामेट ।

में ण जीवे पत्यकामण राजयामण भोगरामण वामरामण वत्यग्रीतण् रज्यकित्यण्भोगकित्यण नामकित्यण् कार्यविवासित् राज्यकित्यानिष् भाग-णिवासिष् कामिपवासिष्, वित्यने वस्मणे नत्येसे राजभागिका वित्यास्तर-नाणे नाद्देशेयजने तदिष्यास्त्राणा वद्भारणाभाविष्, एषित ए धनरित कदन

१- युसरीन पूना (मृ)।

न, महत्रीय मुद्य (व्)।

है, मार पाल व्यक्तिहरूमा साथ जी ।

Y. 下至: (27, 11, 11), 1 (11) (11) (11)

थ. विकास (४, स. स)।

<sup>5. · (1-1- (- 17. 1-11</sup> 

<sup>= , == (-, = ) ;</sup> 

E mm ( 1 , 7 , 1 , 1 ) .

तय्रो भवइ दुक्वे दुवण्णे 'दुग्गचे दुरसे'' दुफासे य्रणिट्ठे यकते य्रप्पिए यसुभे यमणुण्णे यमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे य्रणिट्ठस्सरे यकतस्सरे यप्पियस्सरे यसुभस्सरे यमणुण्णस्सरे यमणामस्सरे 'यणाएज्जवयणे पच्चायाए'' या वि भवइ।

वण्णवज्भाणि य से कम्माइ नो वद्धाइ' •नो पुट्ठाइ नो निहत्ताइ नो कडाइ नो पट्ठिवयाइ नो अभिनिविट्ठाइ नो अभिसमण्णागयाइ नो उदिण्णाइ—उवसताइ भवित, तस्रो भवइ सुह्वे सुवण्णे सुगधे सुरसे सुफामे इट्ठे कते
पिए सुभे मणुण्णे मणामे अहींणस्सरे अदींणस्सरे उद्दुस्मरे कतस्सरे पियम्मरे
सुभस्सरे मणुण्णस्सरे मणामस्सरे 'आवेज्जवयणे पच्चायाए' या वि भवइ ॥
३५८. सेव भते ! सेव भते ! ति'।।

# अट्ठमो उहेसो

### बालस्स ग्राउय-पद

३५६. एगतवाले ण भते । मणुस्ं िक नेरइयाउय पकरेति ? तिरिक्याउय पकरेति ? सणुस्साउय पकरेति ? देवाउय पकरेति ? नेरइयाउय किल्ला नेरइएम् उवव-ज्ञिति ? तिरियाउय किल्ला तिरिएसु उववज्ञिति ? मणुन्साउय किल्ला सणुस्सेसु उववज्ञिति ? देवाउय किल्ला देवलोगेमु उवपज्ञिति ? गोयमा । एगतवाले ण मणुस्से नेरइयाउय पि पकरेति, तिरियाउय वि पकरेति, मणुस्साउय किल्ला नेरइएसु उवपज्ञिति, निरियाउय किल्ला तिरिएसु उवपज्ञिति, मणुम्साउय किल्ला नेरइएसु उवपज्ञिति, निरियाउय किल्ला देवलोगेसु उपपज्ञिति, मणुम्साउय किल्ला मणुस्सेसु उवपज्ञिति, देवाउय किल्ला देवलोगेसु उपपज्ञिति ॥

### पश्चिपस्स माउय-पदं

३६० एमनपाउए प भने । मणुस्मे कि नेराउपाउप पकरेनि ? \*निरिपनाउमें पकरेनि ? मणुस्माउप पकरेनि ? देवाउप पकरेनि ? नेराउपाउप विस्ता

#### किरिया-पटं

३६४. पुरिसे ण भने । कच्छिस वा दहिस वा उदगिस वा दिवयिम वा वलयिस वा न्मिन वा गहणिस वा गहणिवद्गासि वा पव्वयमि वा पव्वयविद्गानि वा वणसि वा वणविदुग्गसि वा मियवित्तीए' मियसकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मिय<sup>े</sup> नि काउ श्रण्णयरस्य मियस्य वहाए कूटपास उद्दाति', नतो ण भने । मे पुरिसे कतिकिरिए ?

गोयमा ! सिय' तिकिरिए, सिय चडिकरिए', सिय पचिकरिए ॥

३६४. में केणटठेण भते । एव वृच्चड-सिय तिकिरिए ? सिय चडिकरिए ? मिय पचिकरिए?

गोयमा । जे भविए उद्दवणयाए-णो वधणयाए, णो मारणयाए-ताव च ण ने पुरिसे काइयाए, ग्रहिनरणियाए, पान्नोसियाए'—तिहि किरियाहि पृट्ठे ।

जे भविए उद्दवणताए वि, वधणताए वि—णो मारणताए—नाव च ण ने पृरिते काउयाए, ग्रहिनरणियाए, पात्रोनियाए', पारितायणियाए-चउहि किरियाहि पुट्ठे ।

र्जे भविए उद्दवणताए वि, बधणताए वि. मारणताए वि, नाव च ण ने पुरिसे काइयाण, ग्रहिनरणियाण, पात्रोनियाण, पारिनावणियाण, पाणानियाय-गिरियाए—पचीह गिरिकाहि पुट्टे । ने तेण्डेण' "गोयमा । एव वच्चउ—निय तिकिरिए, सिय चडिकिरिए, सिय॰ पत्रकिरिए ॥

३६६. पुरिते णं भते ! वन्छित्त वा जाव" वणविदुगामि वा नणाउ जनविय-जनविय प्रगणिकाय निमिक्त-ताव न ण भने ! में पृक्ति कार्नाकरिए ? गोयमा । निय तिकिरिए, निय वजिकिरिए, निय पर्वाकिरिए ॥

३६७. ने केलट्ठेण भने <sup>।</sup> एव युच्चर—निय निकिश्मि १ निय चडिकिंगि १ निय पनिरिष् ?

गोयमा । जे भविए उत्सवणवाए"— "पो निनिरयवाए, पो प्रत्यवाए—ताप

क्रांच दस्ति ।

६. विश्वतिम (४), मिरवतीम (स) । = उद्गायम (त्र) ।

र मध्यात – रेगाह्रेग पात्र प्रस्ता । २- निए (छ, पा, ब, म, म) ।

हे उत्तद (प.च सा म.स)। 表の ママクトはなく 1

र, भार चाल मे पृथ्वि जन्मिता या भार ११, गण्यात-जनगराणामा विद्रितासमाना कृत्यम इत्यानीय समाने वस्ति विव विशिक्तिमात्रम् विभी श्रामुक्त धनिक (ग, पा मांग)। टे प्रवित एक्क्स्याना वि विविधाना वि mannin få nad tå en fa begig malanden

प्र वर्ष (मा) ।

६ नाउँरियान (छ. इ. म) ।

· पाकी न्नाम् (क) ।

मिय विघेज्जा, से णं भते । पुरिसे कि मियवेरेण पुट्ठे ? पुरिसवेरेण पुट्ठे ? गोयमा ! जे मिय मारेइ, से मियवेरेण पुट्ठे । जे पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेण पुट्ठे ।।

३७१. से फेणट्ठेण भते । एव वुच्चड'— को मिय मारेइ, से मियवेरेण पुट्ठे ? जे पुरिस मारेइ, से ९ पुरिसवेरेण पुट्ठे ?

ग्रेर्प नार्य, त पुरितपरिंग पुर्ज से नूण गोयमा । कजजमाणे कडे, सिंघजजमाणे सिंधते, निव्यत्तिज्जमाणे निव्यत्तिने, निसिरिज्जमाणे निसिट्ठे ति वत्तव्य सिया ?

ह्ता भगव ! कज्जमाणे कडें', •सिंघज्जमाणे सिंधते, निव्यत्तिज्जमाणे

निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे १ निसिट्ठे ति वत्तव्व मिया । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ—जे मिय मारेइ, से मियवेरेण पुट्ठे । जे

पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेण पुट्ठे।

यतो छण्ह मासाण मरइ—काइयाए', • ग्रहिगरणियाए, पाग्रोमियाए, पारितावणियाए, पाणातिवायिकरियाए • — पर्चीह किरियाहि पुट्ठे । वाहि छण्ह मासाणं मरइ—काइयाए' • ग्रहिगरणियाए, पाग्रोसियाए • पारितावणि-याए—चर्जीह किरियाहि पुट्ठे ।।

3७२. पुरिमे ण भते ! पुरिस सत्तीए समिभधमेज्जा, सयपाणिणा' वा ने ग्रिसिणा सीस छिदेज्जा, ततो ण भते ! से पुरिसे कितिकिरिए ? गोयमा ! जाव च ण से पुरिसे त पुरिस सत्तीए समिभधसेति', सय-

पाणिणा' वा से असिणा सीम छिदति—ताव च ण से पुरिने काइवाए, अहि-गरिणयाए' वास्रोसियाए, पारितावणियाए॰, पाणातिवातिकरियाए-पचिंह

किरियाहि पुट्ठे ।

यासण्णवधर्णे य यणवकंतणवत्तीए" ण पुरिननेरेण पुर्**ठे** ॥

### जय-पराजय-परं

३७३. दो भने । पुरिसा मरिलया" मरिलया" मण्डिया मरिलभाउमत्तोत्रगरणा अण्णमण्णेण मद्धि सगाम सगामिति नहय शाणी पुरिने पराउपित, एगे पुरिने पराविकालि"। ने कहमेय भते । एप ?

```
रे. संव पाव-नुस्तर भाव पृश्तिक ।
                                       = तनपनेर (य. र. न)।
                                        र गतलिला (म, म)।
२. मधेक्जनारी (ता) ।
                                       १० न भाग-नात्मारियाण् वाव पामा भा
रे. लिपहें (क, ग्र) ।
                                           जनायक व्यती १ (४, न) ।
इ. मृत्र पाठ-कः बार निविद्रे ।
                                       १२. गरम म (४) ।
इ. मेर पार- -हाइसप् साथ प्रवाह ।
                                       १३ व्योग्नन्स (५) ।
६. वर्गार-स्याम् अत्यागाः,
                                       १८ पराविष्य ६६ (ज. श. ब); रग १०४६
   rifrang (n) i
                                           (3) 1
अ संसान्त्रिया (इ. या) ।
```

- ३६३. सत्तमे ण भते । तणुवाए कि गक्ए ? लहुए ? गरुयलहुए ? अगरुयलहुए ? गोयमा । णो गरुए, णो लहुए, गरुयलहुए, णो अगरुयलहुए ॥
- ३६४. एव सत्तमे घणवाए, मत्तमे घणोदही, सत्तमा पुढवी ।।
- ३६५. ग्रांवासंतराइ सव्वाइ जहा' सत्तमे ग्रोवासतरे ।।
- ३६६. 'जहा तणुवाए एव-- श्रोवास-वाय-घण उदही, पुढवी दीवा य सागरा वासा ॥
- ३६७. नेरज्या ण भते । कि गरुया ? लहुया ? गम्यलहुया ? अगरुयलहुया ? गोयमा । णो गरुया, णो लहुया, गम्यलहुया वि, अगरुयलहुया वि।।
- ३६८. से केणट्ठेणं भते । एव बुच्चँड—नेरउया णो गरया ? णो लहुया ? गरुयलहुया वि ? अगरयलहुया वि ? गोयमा । विउव्विय-तेयाउ पडुच्च णो गरुया, णो लहुया, गरुयलहुया, णो अगरुयलहुया। जीव च तम्मगं च पडुच्च णो गरुया, णो लहुया, णो गरुयलहुया। से तेणट्ठेण गोयमा । एव वुच्चउ—नेरइया णो गरुया, णो लहुया, गरुयलहुया वि, अगरुयलहुया वि ॥
- ३६६. एव जाव' वेमाणिया, नवर—नाणत्त जाणियव्व सरीरेहि ॥
- ४००. धम्मस्थिकाए<sup>९ •</sup>ण भने ! कि गरुए <sup>?</sup> नहुए <sup>?</sup> गरयलहुए <sup>?</sup> ग्रगरुयलहुए ? गोयमा <sup>!</sup> णो गरुए, णो नहुए, णो गरुयलहुए अगरुयलहुए ॥
- ६०१. अहम्मित्यिकाण भने ! कि गर्गण ? लहुए ? गर्यलहुए ? अगर्यलहुए ? गोयमा ! णो गरुए, णो तहुए, णो गर्यलहुए, अगर्यलहुए ॥
- ४०२. आगासित्यकाषु ण भेते ! कि गरण ? लहुष् ? गरुपलहुष् ? अगरुपलहुष् ? गोयमा ! णो गरुष्, णो लहुण, णो गरुपलहुष, प्रगरुपलहुष ॥
- ४०३ जीयत्थिकाम् ण भने । कि गरम् १ लहुम् १ गरमलहुम् १ ग्रगस्यलहुम् १ गोयमा । णो गरम्, णो लहुम्, णो गरयलहुम्, प्रगरमलहुम् ९ ॥
- ४०४ पोस्पतस्यिकाम् ण भने ! किं गरम ? तटम ? गरयतटम ? श्रगस्य बहुम् ? सोयमा ! णो गरम, णो तहम्, गरयत्नटम् वि, सगरयत्वटम् वि ॥
- ४०५ में केणद्रेण भने । एवं युन्यर-णों गरेग रेणों तहुंग रे गरयपहुत् वि रे ध्रमस्यतहुत्वि रे गोंगमा गरयपट्यार पहुन्त पा गरत, शी प्राप्, गरयपहुत्, शी

रे. में १९३६ - । हिंदी हिंदी

रे 'तिव गणप पटुल्' द्वां सम्बद्ध लवान्मन् तत्तः । वाद्यमेरेते) ।

बिर्भयुक्ते सद्भी प्रकारिक स्थापन स्थापन । पुन्यन है।

निर्माणात्त्रकात्रप्राति तेतः गुर्नेतास्यापि ६ स्टेन्याः अपनाधित्रणा एव शेत्री प्रश्नात्तः विदेशमा प्रथम प्रात्तिकोत्तार स्वेतितः । स्वाप्यप्राप्तः

y we der mail and cental of

ह्ना गोयमा ! अकोहत्त अमाणत्त' • अमायत्त अनोभत्त समणाण निग्गथाण ॰ पगत्य ॥

### कलापदोस-पदं

४१६ ने नूण भते । कंखापदोसे खीणे समणे निग्गये प्रनकरे भवति, प्रतिमसरीरिए वा ?

वहुमोहे वि य ण पुव्वि विहरित्ता ग्रह' पच्छा सबुडे काल करेइ ततो पच्छा निज्मति' बुज्मित मुच्चित परिनिव्वाति सव्वदुक्ताण श्रव्य करेति ? हता गोयमा । कतापदोसे' त्यीणे असमणे निज्ये ग्रतकरे भवति, ग्रतिम-

हता गायमा १ कलापदास त्याण इसमण निर्माय अतकर नवात, आतमः सरीरिए वा ।

बहुमोहे वि य ण पुब्वि विहरित्ता यह पच्छा सबुडे काल करेड ततो पच्छा सिज्भति बुज्भित मुच्चित परिनिव्वाति सब्बदुक्याण थ्यत करेति ॥

### इह-पर-भवियाखय-पदं

४२० अण्णउत्थिया ण भते । एवमाउनस्ति, एव भागति, एव पण्णवेति, एव पहचेति—एव सलु एगे जीवे एगेण समएण दो आउयाउ पकरेति, त जहा— उहभवियाउय च, परभवियाउय च।

न समय उह्भवियाच्य पकरेति, त समय परभवियाच्य पकरेति ।

ज समय परभवियाच्य पकरेति, त समय इहभवियाच्य पकरेति ।

इह्भवियाच्यस्स पकरणयाण परभवियाच्य पकरेति,

परभवियाच्यस्स पकरणयाण् उह्भवियाच्य पकरेति ।

एव रालु एगे जीवे एगेण समण्ण दो ब्राच्याच्य पकरेति, त जहा—इहभवियाच्य

न, परभवियाच्य च ॥

४२१ ने कहमेय' भते । एव ? गोयमा । जब्ब ते अष्णजस्यया एयमाञ्चलि जाय' एय वर्तु एवे जीये एवेण समएण दो प्राज्याद पकरेति, त जहा—दश्भियाज्य च, परभियाज्य च।

ते ने एवनाह्नु मिच्छ न एवमाह्नु । ब्रह् पुग गोयमा । एवमादानामि , "एव भावेमि, एव पञ्चतेमि, एव भावेमि—एव सनु एग वीचे एवेण नमएग एग ब्राउप पत्रहेति, न जहा—हर्नाववाडय या, परनिवाडय सा ।

१. पर सर—जमारान आवपमध्य ।

भेज्या (के संक्रिया) ।

१ तम् सः —सिन्दीर प्राप्त पर ।

<sup>6247 (4, 4, 7)1</sup> 

भ का भाग --तेरी अवदर्भ

<sup>ू</sup> के काउन (हो।

<sup>5 -</sup> A1 (11, A), 241 (A) 1

<sup>4. 4. 46.01</sup> 

श्रज्जो <sup>।</sup> सामाइए ? के भे अज्जो <sup>।</sup> सामाइयस्स श्रट्टे ? जाव के भे श्रज्जो ! विउस्सग्गे ? के भे श्रज्जो <sup>।</sup> विउस्सग्गस्स श्रट्टे <sup>?</sup>

- ४२६. तए ण थेरा भगवनो कालासवेसियपुत्त ग्रणगार एवं वयासी ग्राया णे ग्रज्जो ! सामाउए, ग्राया णे ग्रज्जो ! नामाउयस्स ग्रहे । • ग्राया णे ग्रज्जो ! पच्चक्याणे, ग्राया णे ग्रज्जो ! पच्चक्याणस्य ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो ! सजमे, ग्राया णे ग्रज्जो ! सजमस्य ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो ! सवरे, ग्राया णे ग्रज्जो ! नवरस्स ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो ! विवेगे, ग्राया णे ग्रज्जो ! विवेगस्स ग्रहे ॥ ग्राया णे ग्रज्जो ! विवयसमो, ग्राया णे ग्रज्जो ! ० विवयसममस ग्रहे ॥
- ४२७. तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते एव वदासी— जद भे अज्जो । आया सामाउए, आया सामाउयस्य अट्टे जावं आया विजरसगस्स अट्टे— अवहट्टु कोह-माण-माया-लोभे किमट्ट अज्जो । गरह्ट्' ? कालासा<sup>र ।</sup> सजमट्ठयाए ॥
- ४२=. ने भते <sup>।</sup> किं गरहा सजमे <sup>?</sup> श्रगरहा नजमे <sup>?</sup> कालासा <sup>।</sup> गरहा सजमे, णो श्रगरहा संजमे । गरहा वि य ण सब्ब दोस पविणेति, सब्ब बालिय परिष्णाए । एव सु णे याया सजमे उवहिने भवति । एव स्तु णे श्राया सजमे उविचिए भवति । एव सु णे श्राया सजमे उविहिने भवति ॥

ह्याणि भने <sup>।</sup> एनेनि प्रयाण दाणवार् नवणयार बोहीर सभिगनेण दिहुाण नुयाण मुगाणं विल्लाबाण योगडाण योग्डिलाण रिज्जूडाय इत-धारियाणं एयमह्ठ सहतामि पत्तियामि रोएमि । एयनय ने कोयं तुनने वडा ।। हदेल. तस् ण ने धेरा भगवनो कालासयैनियपुन प्रणगार एव स्यामी—स्ट्रास्ट्र

रे सर पार-च्यादे राज विज्ञासगारण ।

के एवं सरका ।

p rect fall

४ मा प्रमासका ।

१ व्हेरिक्ट (१,स्) ।

६ जनवास (१), पृथी अस्याताः द्वी स्वास्तरम्भित्

उ अन्तिनात (पण म), ज्यारदात (ग्राम)

<sup>=</sup> FTFT (T) - FF ()

ह इस्सिक्निल (स)।

to. Training

श्रज्जो ! सामाइए ? के भे श्रज्जो ! सामाइयस्स श्रहे ? जाव के भे श्रज्जो ! विउस्सग्गे ? के भे श्रज्जो ! विउस्सग्गस्स श्रहे ?

- ४२६. तए ण थेरा भगवती कालासवेसियपुत्त ग्रणगार एव वयासी ग्राया णे ग्रज्जो । सामाइए, ग्राया णे ग्रज्जो । सामाइयस्स ग्रहे । •ग्राया णे ग्रज्जो । पच्चक्खाणे, ग्राया णे ग्रज्जो । पच्चक्खाणस्स ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो । सजमे, ग्राया णे ग्रज्जो । सजमस्स ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो । सबरे, ग्राया णे ग्रज्जो । सवरस्य ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो । विवेगे, ग्राया णे ग्रज्जो । विवेगस्स ग्रहे ॥ ग्राया णे ग्रज्जो । विवस्सग्गे, ग्राया णे ग्रज्जो । विवेशस्स ग्रहे ॥
- ४२७. तए णं से कालासबेसियपुत्ते प्रणगारे थेरे भगवते एव वदामी— जद भे अञ्जो । ग्राया सामाइए, ग्राया सामादयस्य प्रद्वे जाव' ग्राया विउस्सम्मस्स ग्रद्वे— ग्रवहट्दु कोह-माण-माया-लोभे किमट्ठ ग्रज्जो । गरहह' ? कालासा' ! मजमट्ठयाए ॥
- ४२=. में भते । कि गरहा सजमे ? अगरहा नजमे ? कालासा ! गरहा सजमे, णो अगरहा सजमे। गरहा वि य ण नव्य दोम पविणेति, सब्ब वालिय परिण्णाए। एव खुणे प्राया नजमे उवहिते भवति। एव खुणे प्राया सजमे उवचिए भवति। एव खुणे प्राया नजमे उविहेने भवति॥
- 4२६ एत्त्र ण मे कालासवेसियपुने अगगारे सबुद्धे वेरे भगवते वदित नममित, विदत्ता नमिसत्ता एव वयासी—एएिस ण भते । पयाण पृथ्वि अगगणयाए अमवणयाए प्रयोहीए' अगिभगमेण अदिद्वाण अस्तुमाण अमुयाण' प्रविण्णायाण अन्वीच डाण' अव्वीच्छिण्णाण अणिज्जूडाण अणुनधारियाण एयमहे नो सद्दिए नो पत्तिइए नो रोइए।

दर्शाण भने । एनेसि पयाण जाणयाण सवणयाण वाहोण ग्राभिननेण दिहाण सुयाण मुवाण विष्णायाण वीगडाण वाच्छित्याम णिक्नु अस उत्त-धारियाण एयमह्ड सद्हामि पत्तियामि रोणमि । एवनेय ने पहेप 'तुक्ते पद्य ॥ ४२०. तम् ण ते चेरा भगवनो कालासवैनियपुत्त ग्रणगार एव प्यामी—सद्हाहि

रै. वर पार — स्ट्रे जाव शिडम्बलस्य ।

६. भः शहरू ।

<sup>\$ 1775 (</sup>c) 1

६ इत्सल (च) ।

५ कोहिना (४.४)।

२ वन्धार (म), ब्नी सम्पन्ध दि स्यापत्तमान ।

s. वधानसन् (४,४ न), संस्थान (४,म)।

द पुत्रम (म), ४(म)।

६ अभागिक (व) १

<sup>20. 255 (11) 1</sup> 

ज समय इहभवियाउय पकरेति, णो त समय परभवियाउय पकरेति । ज समय परभवियाउय पकरेति, णो त समय इहभवियाउय पकरेति । इहभवियाउयस्स पकरणताए णो परभवियाउय पकरेति । परभवियाउयस्स पकरणताए णो इहभवियाउय पकरेति । एव खलु एगे जीते एगेण समएण एग ग्राउय पकरेति, त जहा—इहभवियाउय वा. परभवियाउय वा ।।

४२२. सेव भते । सेव भते । त्ति भगव गोयमे जाव' विहरति ॥ कालासवेसियपुत्त-पदं

- ४२३. तेण कालेण तेण समएण पासाविच्चिज्जे कालासवेसियपुत्ते णाम अणगारे जेणेव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छिति, उवागच्छिता थेरे भगवते एव वयासी— थेरा मामाइय न याणिति, थेरा सामाइयस्स अट्ठ न याणिति । थेरा पच्चित्रपाण न याणिति, थेरा पच्चिक्खाणस्स अट्ठ न याणिति । थेरा मजम न याणिति, थेरा सजमस्स अट्ठ न याणिति । थेरा सवर न याणिति, थेरा सवरस्स अट्ठ न याणिति । थेरा विवेग न याणिति, थेरा विवेगस्स अट्ठ ण याणिति । थेरा विवेग न याणिति, थेरा विवेगस्स अट्ठ न याणिति ।
  - उन्हरः तण्ण वेरा भगवतो कालासवेसियपुत्त अणगार एव वदासी—

    वाणामो ण अन्नो ! मामाउय, जाणामो ण अन्नो ! सामाइयस्स अट्ठ !

     जागामो ण अन्नो ! पञ्चक्याण, जाणामो ण अन्नो ! पञ्चक्खाणस्स अट्ठ !

    वाणामो ण अन्नो ! मजम, जाणामो ण अन्नो ! सनस्स अट्ठ ।

    वाणामो ण अन्नो ! मवर, जाणामो ण अन्नो ! सवरस्स अट्ठ ।

    वाणामो ण अन्नो ! विवेग, जाणामो ण अन्नो ! विवेगस्स अट्ठ ।

    वाणामो ण अन्नो ! विवेग, जाणामो ण अन्नो ! विवेससगस्स अट्ठ ।
    - दर्भ के प्रभित्रामिशीनयपुने सणगारे ते थेरे भगवते एव वयासी—जइ' ण सन्ते ' तुर्भे जाणह नामादय, तृत्भे जाणह मामाइयस्स स्रट्ठ जाव' जइ ण प्रभार' तुर्भे जाणह जिडम्समा, तुत्भे जाणह विजन्समास्स स्रट्ठ । के भेर

ग्रज्जो । सामाइए ? के भे श्रज्जो । सामाइयस्स ग्रहे ? जाव के भे श्रज्जो । विज्ञस्सागे ? के भे श्रज्जो । विज्ञस्सागस्स ग्रहे ?

- ४२६ तए ण थेरा भगवतो कालामवेसियपुत्त ग्रणगार एव वयासी ग्राया णे ग्रज्जो ! सामाइए, ग्राया णे ग्रज्जो ! सामाइयस्स ग्रहे । •ग्राया णे ग्रज्जो ! पच्चक्याणे, प्राया णे ग्रज्जो ! पच्चक्याणस्स ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो ! सजमे, ग्राया णे ग्रज्जो ! सजस्स ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो ! सबरे, ग्राया णे ग्रज्जो ! सवरस्स ग्रहे । ग्राया णे ग्रज्जो ! विवेगे, ग्राया णे ग्रज्जो ! विवेगस्स ग्रहे ॥ ग्राया णे ग्रज्जो ! विवस्सग्गे, ग्राया णे ग्रज्जो ! विवस्सग्गस्स ग्रहे ॥
- ४२७. तए ण से कालासबेनियपुत्ते श्रणगारे थेरे भगवते एव बदामी— जद भे अञ्जो <sup>।</sup> श्राया नामादए, श्राया सामादयस्म प्रद्वे जाव' श्राया विउस्सग्गस्स श्रद्वे— श्रवहट्ट् कोह्-माण-माया-लोभे किमद्व श्रञ्जो <sup>।</sup> गरहह्' ? कालासा<sup>र ।</sup> सजमट्ठयाए ॥
- ४२८. ने भते <sup>1</sup> कि गरहा सजमे <sup>2</sup> अगरहा सजमे <sup>2</sup> कालासा <sup>1</sup> गरहा सजमे, णो अगरहा सजमे । गरहा वि य ण सब्ब दोन पविणेति, सब्ब बालिय परिण्गाए । एव खु णे आया सजमे उविह्ने भवति । एव सु णे आया सजमे उविचए भवति । एव खु णे आया सजमे उविद्वते भवति ॥
- ४२६. एत्य ण से कालानवेलियपुत्ते प्रणगारे सनुद्धे येरे भगवने प्रदित नमनति, यित्ता नमसित्ता एव वयासी—एएिन ण भते । प्रमाण पृथ्वि प्रण्याणयाए असवण्याए अवोद्धीए प्रणाममेण प्रदिद्धाण प्रस्मुसाण असुयाण प्रविज्ञाणा अव्योद्धिणाण प्रिमिन्द्रण प्रण्यापियाण एयमद्वे ना नदित् नो पिनिद्रण नो रोद्ध ।

इदाणि भने । एतीन प्यान जाणपाए नजावाए वारीए अभिवनेन दिद्वान नुवाण मुवाण विश्वासात पोगभण वाश्वित्रज्ञान लिल्ल्याल इत-धारियाण एवमद्व नहरामि पत्तिवामि रोएमि । एत्नेय में तरेव "तृत्ने वदार ।।

तत्त्र ते पेरा भगवती हालानपंतिवपुन अणगार एव प्यासी—पद्धारि

- ६ अनुवास (म), कृषी सन्दर्शना की। समाग्राहरिका
- ), र भागाना (ज.स.म.), त्यार इत्य (४,८) i
- नुप्रमा (४) ५ (च्या)
- द न्यातान्त्र (म)।
- 45 · 《伊耳特》

रे. ५० चर--पट्टे बाद विज्ञानसम्ब

के. अंद है। इन्हें हैं।

र पर हु (य) र

द सरक्षा (न) ।

र व्यक्तिस्ति ।

ग्रज्जो । पत्तियाहि ग्रज्जो । रोएहि ग्रज्जो । से जहेय ग्रम्हे वदामो ॥

- ४३१. तए ण से कालासवेसियपुत्ते ग्रणगारे थेरे भगवते वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता एव वदासी—इच्छामि ण भते । तुव्भ ग्रतिए चाउजजामाग्रो धम्माग्रो पच-महत्वद्वय सपिडिक्कमण धम्मं उवसपिजित्ता ण विहरित्तए। ग्रहामुह देवाणिपया । मा पिडवंध'।।
- ४३२. तए ण मे कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते वदइ नमसइ, विद्ता नमसित्ता चाउउजामात्रो धम्माय्रो पचमहव्वइय सपडिक्कमणं धम्म उवसपिजत्ता ण विहरति ।।
- ४३३. तए ण मे कालामवेसियपुत्ते प्रणगारे वहूणि वासाणि सामण्णपिरयाग पाउणइ, पाउणित्ता जम्सट्ठाए कीरइ नग्गभावे मुडभावे ग्रण्हाणय ग्रदतवणय' ग्रच्छत्तयं ग्रणोवाहणय भूमिसेज्जा फलसेज्जा कट्ठसेज्जा केसलोग्रो वभचेरवासी परवरणवेमो लढावलद्धी उच्चावया गामकटगा वावीस परिसहोवसग्गा ग्रहियासिज्जित, तमट्ट ग्राराहेइ, ग्राराहेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे वृद्धे मुक्ते परिनिच्युडे' सव्वदुक्खपहीणे ।।

#### ग्रवच्चगाणिकिरिया-पदं

- ४३४ भने नि । भगव गोयमे समण भगव महाबीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता एव वरामी--- मे नृण भते ! सेहियस्म य तणुयस्स य किवणस्स य खित्तयस्स य 'ममा नेव'' प्रगच्चक्याणिकिरिया कज्जइ ?
  - हता गोयमा <sup>।</sup> मेट्टियम्म' <sup>●</sup>य तणुयम्सः य किवणस्सः य खत्तियस्सः य समा नेन॰ ग्राच्नास्ताणकिरिया कङ्जङ्गाः
- ४३४. में तेणद्वेत नते ¹ एव वृच्चउ—मेद्वियम्स य तण्यम्स य किवणस्स य खत्तियस्स व समा नेव अवव्यवन्ताणितिरया कडजद ? गायमा ¹ यित्रिर्यत पद्वच । मे तेणद्वेण गोयमा ¹ एव वृच्चइ—सेद्वियस्स य त्यव्यवस्य च किवण्यम्स य प्राच्चवस्याणिकिरियाः व व्यवद्व ।।

### मात्रकम्प-पदं

११६ - व्यासनस्य प्राप्तमार्थं समयो निगाये कि वंबद ? कि पकरेड़ ? कि चिणाइ ? यि ३ विकास ? गोयमा । स्राह्मकम्म ण भुजमाणे स्राड्यवज्जास्रो नत्त कम्मापगडीस्रो मिडिलब्बणबद्धास्रो धणियबधणबद्धास्रो पकरेड', हिस्मकालठिउयास्रो दीहकाल-ठिउयास्रो पकरेड, मदाणुभावास्रो निव्वाणुभावास्रो पकरेड, स्रष्पपएमगास्रो बहुत्पएसगास्रो पकरेड, स्राड्य च ण कम्म सिय बध्ड, सिय नो बध्द, स्रम्माया-वेयणिष्य च ण कम्म भुज्जो-भुज्जो उविचिणाड, स्रणाड्य च ण स्रणबदग्ग दीहमद्व चाउरन मसारकनार श्रमणुपरियहृद्ध ॥

४३७. से केणहेण भते । एव बुच्चउ—ग्राहाकम्म ण भुजमाणे ग्राउयवज्जायो सन कम्मप्पगरीय्रो सिटिलबधणबढाय्रो धणियवधणबढाय्रो पकरेद जाव' चाउरत नंसारकतार यणुपरियट्टउ ?

गोयमा । स्राहाकम्म ण भुजमाणे स्रायाण धम्म स्राह्म स्राह्म स्राह्म स्राह्म स्राह्म प्राह्म प्राह्म स्राह्म स्र

फास्-एसिएएजन-पर्द

४३=. फानु-एनणिज्य ण भने ! भुजमाणे समजे निग्मये कि दधउ ? कि पकरेड ? कि चिणाइ ? कि उबनिणाइ ?

गोवमा । फामु-एनणिज्य ण भुजमाणे श्राउययज्जाशे नत्त कम्मायदीशे घणियवधणवदाशो निद्धित्वत्रभणवदाशो पकरेड, • दीह्हाचिट्ठदाश्रो हस्मकाचिट्ठद्याश्रो एकरेड, निव्याणुभावाश्रो मदाणुभावाश्रा पकरेड, बटुप्पएसगाश्रो प्रप्रप्तम्माश्रो पकरेड, श्राउय च ण एम्म निव वयद, सिव नी वध्द, श्रम्सायावेयिग्जन च ण कम्म नी भुज्जा-भुज्जो द्वर्याच्याद्वर प्रणादीय च ण प्रजवदमा दीहमद्व चाउरत नगारकतार भीड्यावड ॥

४३६. में केपद्वेत भने ! एवं वृज्यद्र—फासु-एसणिञ्च ण भुजमाने जाउपप्रज्ञाप्ती सन कम्भाषपात्रीयो धांगयप्रप्रवादीयो सिटियप्रप्राचीयो संस्ट्र आव चाउरन समार तार बीर्ट्यपर ?

गोयमा । कामु-एगिण्ड च नृतमाणे नमर्चे निगय क्षापाए परम

हे राजपाठ-पादनपाइ राह प्रकार । 💛 अरु हेर्स्स

है वर मह नदी नहु तम अहन पर

नाइक्कमइ, ग्रायाए घम्म ग्रणइक्कममाण पुढिवकाय' ग्रवकखइ जाव' तसकाय ग्रवकखइ, जेसि पि य ण जीवाण सरीराइ (ग्राहार ?') ग्राहारेइ ते वि जीवे ग्रवकखइ। से तेणट्ठेण गोयमा! एव वुच्चइ—फासु-एसणिज्ज ण भुजमाणे ग्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपयडीग्रो धिणयवधणवद्धाग्रो सिढिलवधणवद्धाग्रो पकरेइ जाव' चाउरत ससारकतार वीईवयइ।।

४४०. से नूण भते । ग्रथिरे पलोट्टइ, नो थिरे पलोट्टइ ? ग्रथिरे भज्जइ, नो थिरे भज्जइ <sup>?</sup> सासए वालए, वालियत्त ग्रसासय ? सासए पडिए, पडियत्त ग्रसासय ?

हता गायमा । अथिरे पलोट्टइ', •नो थिरे पलोट्टइ । अथिरे भज्जइ, नो थिरे भज्जड । सासए वालए, वालियत्त असासय । सासए पडिए॰, पडियत्त असासय ।।

४४१. सेव भते । सेव भते । ति जाव' विहरइ ॥

## दसमो उद्देसो

#### वरममयवत्तव्यया-पद

४४२. प्राणाडीस्थमा ण भते । एवमादनस्ति', •एव भासति, एव पण्णवेति, एव । पर्यान---

एउ पत् चतमाणे अचितिए । •उदीरिजनमाणे अणुदीरिए । वेदिजनमाणे प्रदेश । परिजनमाणे अपरीणे । छिजनमाणे प्रच्छिणो । भिन्नमाणे अभिण्णे । दञ्जभाग पद्भे । भिज्नमाणे अभए । निज्नरिजनमाणे अणिजिज्लो । दञ्जभाग पद्भे । भिज्नमाणे अभए । निज्नरिजनमाणे अणिजिज्लो । दा परमाणुदीमाना एमपथी ने साहण्णति,

म्बर्ध अिपरमाण्यांग्यता एगवयो न साहण्यति ? के विकास रोग्यताच निव्य नियहिकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्यला एगययो विकास स्वर् तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयग्रो साहण्णति,

कम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयग्रो माहण्णति ?

तिष्ह् परमाणुषोग्नलाण अत्थि मिणेहकाए, तम्हा तिष्णि परमाणुषोग्नला एनयय्रो साहण्णति ।

ते भिज्जमाणा 'दुहा वि", तिहा वि कज्जति।

दुहा कज्जमाणा<sup>ः</sup> एगययो दिवड्ढे परमाणुषोग्गले भवइ—एगययो वि दिवड्ढे परमाणुषोग्गले भवइ ।

निहा कञ्जमाणा तिष्णि परमाण्पोग्गला भवंति । एव' चत्तारि ।

पच परमाणुपोग्गला एगययो साहण्णति, एगययो साहणिना दुक्यताए कर्जित । दुक्ये वि य ण में सासए सया समित उत्रिच्जि य, श्रविच्जि य । पुब्बि भामा भामा । भासिज्जमाणी भासा श्रभासा । भासानमर्यावतिकत

च ण भानिया भासा।

जा सा पुट्टि भासा भासा। भासिज्जमाणी भागा स्रभासा। भागासमय-वितिनकत च ण भामिया भागा। गा कि भासस्रो भासा? स्रभानस्रो भागा? स्रभासस्रो ण सा भागा। गो यनु सा भागस्रो भागा।

पुब्बि किरिया दुक्या। कज्जमाणी किरिया ब्रदुक्या। किरियासमय-वितिनकत च ण कडा किरिया दुक्या।

जा ना पुष्टिव किरिया दुनना। कज्जमाणी किरिया ऋदुनना। हिरिया-नमयवितियकत च ण कडा किरिया दुनता। सा हि करणश्रो दुन्ना ? श्रकरणश्रो दुनता?

ग्रकरणग्रो ण सा दुवसा । नां सनु सा करणग्रो दुवसा—सेव जनव्य सिया । प्रकिच्च दुवस, ग्रकुम दुवस, ग्रकम्बमाणगण दुवस, प्रवट्डू-प्रस्ट्ट् राण-भूय-जीव-सत्ता वेदण वेदेवि—एति बनान्य सिया ॥

#### ससमयवत्तव्यया-पद

४४३—में बहुमेव मते ! एवं र

१. ही-स (व)। - ननाव्ये। हि.च स्वयं हिहेंच हु उत्त २ निहित्त (इ.स)। - नार्था। १ स्वयंकारण (इ)। - द्वारिकार (ता, वा)

इ. इ.स. १४, इ. इ. इ. म. म.) प्र ६ एनिए। र. प्रा. इ.स. १४ व्याप्तिकारा स्थिति इ.स. प्रा. इ.स. १९ स. इ.स.

एव पहवेति—एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो किरियास्रो पकरेति, जाव' इरियावहिय च, सपराइय च। जे ते एवमाहसु। मिच्छा ते एवमाहसु। स्रह पुण गोयमा। एवमाइक्खामि, एव भामेमि, एव पण्णवेमि, एव पख्लेमि—एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एक किरिय पकरेइ, त जहा—इरियावहिय वा, सपराइय वा। ज समय इरियावहिय पकरेइ, नो त समय सपराइय पकरेइ। ज समय सपराइयं पकरेड नो त समय इरियावहिय पकरेइ। इरियावहियाए पकरणयाए नो सपराइय पकरेइ। मगराइयाए पकरणयाए नो इरियावहिय पकरेइ। एव यानु एगे जीवे एगेणं समएण एगं किरिय पकरेइ, त जहा॰—इरियावहिय वा, सपराइय वा।।

#### उपपात-पर्व

४४६ निरमार्द ण भने । केवतिय काल विरिह्या उववाएण पण्णत्ता ? गोयमा । जहण्णेण एकक समय, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ॥

३४० एन बन्धनीपय भाणियव्य निरवसेस ॥

४४=. मेन भने ! मेव भने नि जाव' विहरइ॥

### वीश्रं सतं

### पढमो उद्देसो

## संगहणी-गाहा

१ 'ऊसास रादए वि य, २ समुग्वाय ३,४ पुडविदिय ५ प्रण्णाउत्य ६ भागा व । ७ देवा य = चमरचचा, ६,१० समयक्पितनस्थिकाय वीयमण्' ॥१॥ उक्षेव-पर्द

१ तेण कार्वण तेण समग्ण रायिकिं णाम नयरे होन्या—वण्णत्रो'। सामी समोयदे। परिसा निकाया। धम्मो किंद्रत्रो। पदिक्या परिसा ॥

### सामुस्सास-पदं

२. तेण कालेण तेण समएण समणस्य भगवत्रो महावीरस्य बेहे स्रतेवासी जाव' पञ्जुवासमाणे एव वदासी—

ते उमें भते । वेददिया तेदिया नाजिनिया प्रतिया तोता, एएमि न स्राणाम या पाणाम वा उत्सान वा नित्सान वा वाणामो पानामो । ते उमें पुर्विकाद्या जार्र स्थलक्ष्यत्वाच्यां — एगिदिना त्रोपा, एएमि च स्राणाम वा पाणाम वा उत्सान या नित्सान या न याणामो न पानामो । एग च नते । त्रोपा प्राणमिन वा , पाणमोन या ? जनमीन पा ? नोनमो । वा ?

ह्ना गोयमा <sup>।</sup> एए वि.च जीका स्नामनि का, पानमनि का, जनसनि वा, नीनमनि वा ॥

१ ८ (व, प. व म, म)।

我一种一种品类

के मेशस्ट १४

<sup>2. 40</sup> MILES

जम्हा जीवे जीवति', जीवत आउय च कम्म उवजीवति' तम्हा जीवे ति वत्तव्व सिया।

जम्हा सत्ते सुभासुभेहि कम्मेहि तम्हा सत्ते ति वत्तव्व सिया। जम्हा 'तित्तकडुकसायविलमहुरे रसे' जाणइ तम्हा विण्णु ति वत्तव्व सिया।

जम्हा बेदेति य सुह-दुक्ख तम्हा वेदे ति वत्तव्वं सिया। से तेणट्ठेण पाणे ति वत्तव्व सिया जाव वेदे ति वत्तव्वं सिया।।

- १६ मडाई ण भते ! नियठे निरुद्धभवे, निरुद्धभवपवचे ', •पहीणससारे, पहीणससार-वेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिण्णससारवेयणिज्जे, निट्ठयट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठे॰, निट्ठ-यट्ठ-रिण्जे नो पुणरिव इत्थत्थ हव्वमागच्छइ ? हता गोयमा ! मडाई ण नियठे' •िनरुद्धभवे, निरुद्धभवपवचे, पहीणससारे, पहीणससारे, पहीणससारवेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिण्णससारवेयणिज्जे, निट्ठयट्ठे, निट्ठयट्ठकरणिज्जे॰ नो पुणरिव इत्थत्थ हव्वमागच्छइ ॥
  - १७ में ण भते । कि ति वत्तव्य सिया ? गोयमा । मिद्धे ति वत्तव्य सिया । बुद्धे ति वत्तव्य सिया । मुत्ते ति वत्तव्य निया । पारगए ति वत्तव्य सिया । परपरगए ति वत्तव्य सिया । सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्युडे अतकदे 'सव्यदुवलपहीणे ति वत्तव्य सिया ॥
  - १८ मेंच भने । सेव भने । ति भगव गोयमें समण भगव महावीर वदति नमसति, विदन्ता नमित्ता मजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥
  - १६ तए प नमणे भगव महावीरे रायगिहाश्रो नगरायो गुणिसलास्रो चेइस्रास्रो पितानामः, पितिनस्यामिता विहया जणवयिवहार विहरः ॥

### त्रदयकहा-पर्द

- २० नेल को रात्रेण समाएण करागला नाम नगरी होत्था-वण्णग्री ।।
- २१ तीने च रागनाए नयरीए बहिया उत्तरपुरित्थमें दिसीभाए छत्तपलासए नाम ने रए होन्या—बन्मश्री ॥
- २२ अगरो नमणे भगव महाबोरे उप्पत्ननागदंगणघरे<sup>।</sup> प्ररहा जिणे केवली जेणेव ह रहारा नमरे अंगो। उत्तपत्नामण चेटण तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता

ग्रहापडित्त्व ग्रोग्गह ग्रोगिण्हइ, श्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरउ जाव'॰ समोसरण । परिसा निग्गच्छइ ॥

- २३. तीमे ण कयगलाए नयरीए अदूरसामने सावत्थी नामं नयरी होत्था-वण्णग्रो'॥
- २४. तत्य ण सावत्थीए नयरीए गद्दभानस्म' अनेवासी खदए' नाम कच्चायणसगीत परिवायमे परिवसइ'-रिव्वेद'-जजुब्बेद-सामवेद-अहब्वणवेद'-रितहास-पन्नमाण निघदुछट्ठाणं चउण्ह वेदाण सगीवगाण सरहस्माणं सारए धारए' पारए सउगवी सिट्ठततिवसारए, मखाणे सिज्ला-कप्पे वागरणे छदे निरुत्ते जीति-सामयणे', अण्णेसु य बहुमु वभण्णएमु' परिव्वायएमु य नयेसु सुपरिनिट्ठए या वि होत्था ॥
- २४ तत्य ण सावत्योए नयरीए पिगलए नाम नियठे येसालियसावए" परिवसद्य ॥
- २६ तए ण से पिंगलए नाम नियठे वेसालियमावए प्रण्णया क्याइ कोणेव गदए कन्नायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छ उ, उवागच्छित्ता गंदग कच्चायणमगोत्त उणमक्येव पुच्छे—मागहा ।
  - १ फि मम्रने "लोए ? प्रणते लोए ? २ सम्रते जीवे ? मणते जीवे ? ३. मम्रता मिद्धो ? प्रणता सिद्धो ? ४ मम्रते मिद्धे ? प्रणते मिद्धे ? ४ केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वङ्डति वा, हायित वा ?—एतायताव " याद्यानाहि व्यामाणे एव ॥
- २३ नेण् ण ये तदण् कच्चायणमगोत्ते पिंगलण्ण नियठेण वैसालियमात्रण्ण इणम-बनेव पुच्छिण् समाणे चिक्त् किनाण् वितिगिष्छिण् भेदसमावन्ते कतुससमा-वन्ते णो सचाण्इ पिगलयस्य नियठस्य वैसालियसावयस्य किचि वि पमोवल-मस्याइउ, तुसिणीण् सचिट्ठइ ॥
- २६ तम् ण ने पिंगलम् नियठे वेमालियनातम् नदय कन्यायणमगोत्त दोच्न पि तन्य पि इणमनसेत पुन्छे—मागरम् !

```
रे. पी० मु० १६-४१।
                                          (ब, रू), धारम् (रूरा) ।
रे- साव मुळ १३
                                       ६. बोरिया सारी (ना) ।
हे उद्देशिक्त (१) १
                                      १०, जन्माप (ग)।
द सहस् (४) ।
                                      ११ रेवानीयस्य (म. जा), स्वानियन्त्रास्य
× 1917 (4) 1
                                          (A) t
ि विद्योद (प. ४, म), स्टिन्देद (ह)।
                                     ्रेन सम्मार् (न) १
र रक्षात्र (प): उदान्यम् (र), परस्त्रारः १३ मानम (रा) ।
  (प मा, मन्दर (द)।
                                      १ .. न रे (अ) ।
र राजा भारत (क. र. म. ग) सरत् १४. एसरात (व. र., य), एसराव (स. व),
```

१. कि सम्रते लोए ' Рम्मणंते लोए ' २. सम्रते जीवे ? मणते जीवे ? सम्मता सिद्धी ' मणता सिद्धी ' ४. सम्रते सिद्धे ? मणते सिद्धे ' ५. केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वड्ढित वा, हायित वा ' एतावताव माइक्खाहि वुच्चमाणे एव ॥

तए ण से खंदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण नियठेण वेसालियसावएणं दोच्च पि तच्च पि इणमक्खेव पुच्छिए समाणे संकिए किखए वितिगिच्छिए भेदसमा-वन्ने कलुससमावन्ने णो सचाएइ पिगलस्स नियठस्स वेसालियसावयस्स किचि

वि पमोवसमक्साइउ, तुसिणीए सन्विट्ठइ ॥

तए ण सावत्यीएनयरीए सिघाडग'- तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह ° -पहेसु महया जणसमदे' इवा जणबूहे इवा' •जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा वहुजणी अण्ण-मण्णस्स एवमाइनखइ, एव भासेइ, एव पण्णवेड, एव परूवेइ— एव रानु देवाणुष्पिया । समणे भगव महावीरे ग्राइगरे जाव' सिद्धिगतिनामधेयं ठाण संपाविउकामे पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइजजमाणे इहमागए दह्मपत्ते दहसमोसढे इहेव कयगलाए नयरीए वहिया छत्तपलासए चेइए महा-पिंडर्य योग्गह योगिण्हित्ता सजमेण तवसा य्रप्पाण भावेमाणे विहर । त महप्कल पत् भो देवाणुप्पिया । तहारूवाण अरहताण भगवताण नाम-गायस्मिव गवणयाए, किमग पुण अभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जु-वामणयाएं ? एगम्सवि ग्रारियम्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाएं, किमग पुण विउत्तरस यहुरस गहुणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुष्पिया ! समण भगव महा-वीर वदामो नमनामो सक्कारेमो सम्माणेमो कटलाण मगल देवय चेइय पज्जुवा-नामो । एत णे पेच्चभवे उसभने य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामि-वनाए भविष्मद ति कट्ट वह रे उम्मा उम्मपुत्ता भोगा भोगपुत्ता एव दुष्पडोया-रेण राउण्णा निन्या माहणा भाग जोहा पसत्थारी मरलई लेच्छई लेच्छईपुत्ता, ध्रणा य बटो राईमर-नल्बर-माउविय-को दुविय-इब्भ-सिद्धि-सणावृद्द-सत्थवाह-पांच । ध्रो जाव' मत्या उत्तिवदुर्गीहनाय-वोर्ग-कलक्तवेण पवसुभियमहासमु-दर वस्य विध करेमाया सावत्यीए नगरीए मज्समज्झेण शतिरगच्छति ॥

्र । । । त तन्त्र परतम्त अन्नायणमगोत्तम्स बहुजणस्म अतिए एयमद्व सोन्ना तिमस्म देनदान्त्रे अञ्चल्यणं चितिए परियणं मणोगणं सक्रणे समप्पिजत्या— 'एव खलु समणे भगव महाबीरे कयगलाए नयरीए विह्या छत्तपलासए चेइए सजमेण तवसा प्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि नमसामि'। सेय खलु मे समण भगव महावीर विद्या, नमसित्ता सम्माणेता कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासित्ता इमाइ च ण एयाहवाड प्रहुाड हेऊइ पित्रणाइ कारणाइ' वागरणाइ पुच्छित्तए ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेता जेणेव परिव्वायगावमहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता निदड च कुडिय च कचिणय च करोडिय च भिसिय च केसरिय च छण्णालय' च प्रकुस्य च प्रवित्तय च गणेत्तिय च छत्तय च वाहणाग्रो य पाउयाग्रो य धाउरत्ताग्रो य गेण्हइ, गेण्हित्ता परिव्वायावमहाग्रो पिडिनिक्यमइ, पिडिनिक्यमित्ता निदड-कुडिय-कचिणय-करोडिय-भिसिय-केसरिय-छण्णालय-प्रकुसय-पित्तय-गणेत्तियहत्यगए, छन्तोवाहणसज्जत्ते', धाउरत्तवत्यपरिहिए सावत्थीए नयरोए मञ्कर-मज्क्रेण निग्गच्छइ,निग्गच्छित्ता जेणेव कयगला नगरी, जेणेव छत्तपलासए चेइए, जेणेव समणे भगव महाबीरे, तेणेव पहारेत्य गमणाए।।

३२ गोयमाउ<sup>4</sup> । समणे भगव महावारे भगव गोयम एव वयासी---दिन्छिस ण गोयमा । पुट्यमगद्य । फ भते । ? पदय नाम । से काहे वा ? किह वा ? केविच्चरेण वा ?

- ३३ एवं रानु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण सावत्यी नाम नगरी होत्या— वण्णश्रो"। तत्य णं सावत्यीए नयरीए गइभानम्य प्रतेवामी खदए नामं कच्चा-यणसगीत्ते परिव्यायए परिवनद्र । त चेव जाव" त्रेणेव मम प्रतिए, तेणेव पहारे-त्य गमणाए । से प्रदूरागरे" बहुमगत्तं ग्रद्धाणपिवण्णे प्रतरा पहे यहुउ । प्रज्येव ण विच्हिसि" गोयमा !
- ३४. गत्तेति । भगवं गोवमे नमण भगव महाबार वदः नममः, विस्ता नमिना एव वदात्तो पहु ण भते । रादण करनावणमगोने विवाणिणवाण प्रतिण मुद्रे

भवित्ता<sup>।</sup> ग्रगाराग्रो<sup>।</sup> ग्रणगारियं पव्वइत्तए<sup>?</sup> हता पभू ।।

- ३५. जाव च ण समणे भगव महावीरे भगवस्रो गोयमस्स एयमट्ट परिकहेइ, ताव च ण से खदए कच्चायणसगोत्ते त देस हव्वमागए ॥
- ३६. तए णं भगव गोयमे खदय कच्चायणसगोत्त अदूरागत' जाणित्ता खिप्पामेव अद्भुट्ठेति, अद्भुट्ठेता खिप्पामेव पच्चुवगच्छइ,' जेणेव खदए कच्चायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खदय कच्चायणसगोत्तं एव वयासी—हे खदया ! सागय खदया ! सुसागय खदया ! अणुरागय' खदया ! सागयमणुरागय खदया ! से नूण तुम खदया ! सावत्यीए नयरीए पिगलएणं नियठेण वेसालिय-सावएण इणमक्खेव पुच्छिए—मागहा ! कि सम्रते लोगे ? अ्रणते लोगे ? एव त चेव जाव' जेणेव इह, तेणेव ह्व्वमागए । से नूण खदया ! 'अ्रट्ठे समट्ठे' ?' हता अत्य ।।
- ३७ तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयम एव वयासी—'से केस ण गोयमा'' । तहारूचे नाणी वा तवस्सी वा, जेण तव एस अट्ठे मम ताव' रहस्स-कटे हव्यमक्लाए, जस्रो ण तुम जाणिस ?
- ३८ तए ण से भगवं गोयमे सदय कच्चायणसगोत्त एव वयासी एव खलु खंदया !
  मम घम्मायिरए घम्मोवदेमए समणे भगव महावीरे उप्पण्णनाणदसणधरे अरहा
  जिणे केवली तीयपच्चुप्पन्नमणागयिवयाणए सब्वण्णू सब्वदिरसी जेण मम एस
  अद्दे तव ताव रहस्सकडे हब्बमक्खाए, जस्रो ण स्रह जाणामि खदया !
- ३६. तए ण में नदा कच्चायणसगीते भगव गोयम एव वयासी—गच्छामी ण गोयमा तद घम्मायित्य घम्मोवदेसय समण भगव महावीर वदामी नमसामी क्यायारेमी सम्माणेमी कल्याण मगल देवय चेइय॰ पज्जुवासामी।
   गारारेमी सम्माणेमी कल्याण मगल देवय चेइय॰ पज्जुवासामी।
   ग्रहान्त देवाणिषया । मा पिज्ञिया।
- ४०. तुप् में भगते गोयने सदएण कच्चायणसगीत्तेण सद्धि जेणेव समणे भगव महा-बीरे, तिमें प्रत्रित्य गमणाएं ॥
- ३१ तेन ना तेन नमण्ण नमणे भगव महाबीरे वियद्दभोई" यावि होत्था ॥

- ४२. तए णं ममणस्म भगवत्रो महावीरस्स वियट्टभोडस्स' सरीरय ग्रोराल सिगार करलाण सिव धन्न मगल्लं' ग्रणलिकयिवभूसिय लक्ष्यण-वजण-गुणोववेय सिरीए ग्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाण चिट्ठइ ॥
- ४३ तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवग्रो महावीरस्स वियट्टभोइस्स सरीरय ग्रोरान' •िसगार करलाण सिव धन्न मगल्न ग्रणनिकयविभूसिय लक्खण-वजण-गुणोववेय सिरीए ॰ ग्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाण पासङ, पासित्ता हृद्ठतुट्ठिचत्तमाणदिए णदिए' पीइमणे परमसोमणस्सिए' हरिसवसिवसप्य-माणिह्यए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागिच्छिता नमण भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ', •करेता वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता णच्चासन्ने नातिदूरे सुस्नूसमाणे णमनमाणे ग्रभिमुदे विणएण पजिवयडे ॰ पज्जुवासइ ॥
- ४४. रादयाति । समणे भगव महावीरे खदय कच्चायणसगोत्त एव वयासी—से नृण तुम खदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएण नियठेण वेसालियमावएण उणम-वसेव पुच्छिए—मागहा !
  - १ कि सम्रते लोए ? म्रणते लोए ? २ सम्रते जीवे ? म्रणते जीवे ? ३. सम्रता सिद्धी ? अणता सिद्धी ? ४. सम्रते सिद्धे ? म्रणते निद्धे ? ५. केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वर्दित वा, हायित वा ? एव त चेव जाव जेणेव मम म्रतिए तेणेव ह्व्वमागए। में तूण स्वद्या ! म्रद्दे समद्दे ?

हता ग्रस्थि ॥

४५ ने वि य ते पदया । ग्रयमेयास्त्रे ग्रन्भत्यिए चितिए पत्यए मणोगए सक्षं समुष्पिज्ञत्या —िक सम्रते लोए ? ग्रणते लोए ? —तरम वि य ण ग्रयमट्डे — एव सलु मए खदया । चडिवहे लोए पण्णते, त जहा - उन्त्रमा, नियो, कातम्रो, भावम्रो।

दब्बम्रो ण एगे लोए गम्रते।

नेत्तमो ण तोए असनेज्ञायो जोयणकोडाकोडीमो मायाम-रिन्तभेण, असने-ज्ञायो जोयणकोडाकोडीयो परिक्तेवेण पण्यत्ते, य्रत्यि पुण मे यते । कालप्रो ण लोए न कवाइ न प्रामी, न कवाइ न भन्द, न कवाइ न भिक्तिइ --भित्तु प, भवति व, भविस्मद य— ग्वे निमए' सामए अस्मए अध्यत् सान

िहरण निरुचे, निरंब पुण से जने।

१ विष्ट्रामंशिय्म (ता, ब, म)। १ वर्षमंगियानण (प्र. ब, ग्र. ब, म, म)।

२ मेर्यान गिनगेष (र्ग)। -- मेर्याप प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त

भावओं ण लोए ग्रणंता वण्णपञ्जवा, ग्रणता गंधपञ्जवा, ग्रणंता रसपञ्जवा, ग्रणता फासपञ्जवा, ग्रणता संठाणपञ्जवा, ग्रणता गरुयलहुयपञ्जवा, ग्रणता ग्रगरुयलहुयपञ्जवा, नित्य पुण से ग्रते। सेत्त खदगा'। दन्वग्रो लोए सग्रते, खेत्तग्रो लोए सग्रते, कालग्रो लोए ग्रणते,

सत्त बदगा ' दब्बआ लाए तजत, बतजा लाए तजत, काराजा 'रार्ज 'राज्य 'र

समृप्पज्जित्या—

कि समते जीवे <sup>?</sup> भ्रणते जीवे <sup>?</sup>
तस्स वि य ण ग्रयमट्ठे—एवं खलु' •मए खदया ! चउन्विहे जीवे पण्णत्ते, तं
जहा—दन्वग्रो, सेत्तग्रो, कालग्रो, भावग्रो ।

दब्बग्रो णं एगे जीवे सम्रते ।

तेत्तम्रो णं जीवे मसवेज्जपएसिए, मसबेज्जपएसोगाढे, मृत्यि पुण अते । कालम्रो ण जीवे न कयाइ न म्रासी', •न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ— भविमु य, भवित य, भविस्सइ य—धुवे नियए सासए म्रक्खए मृत्वए अव-टिटए॰ निच्ने, नित्थ पूण' से मृते ।

भावमा ण जीवे मणता नाणपज्जवा, मणता दसणपज्जवा, मणता चारित्तप-ज्जवा, मणता गम्यनद्यपज्जवा, मणता मगस्यलहुमपज्जवा, नत्थि पुण से मते।

भेत गदगा ! दव्ययो जीवे सम्रते, पेत्तम्रो जीवे सम्रते, कालम्रो जीवे मणते, भागम्रो जीने मणते ॥

४७. ज वि य ते सद्या ! • प्रयमेयास्त्रे प्रज्ञातिथए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ममुष्यिज्ञन्या—

कि समता गिडी ? अणता सिद्धी?

तस्म (र म प्रयमप्रे । एर गलु मए खदया । चउव्विहा सिद्धी पण्णता, तै जहा - इसमो, गेनमो, कानमो, मावमो ।

दन्यमा य एमा मिद्धी सम्बन्ध ।

नेनक्षी थ मिद्धी पणयानीम जीयणमयसहस्माई ग्रायामविनखभेण, एगा कोवनकोडी वायानीम च सवसहस्माइ तीस च महस्साइ दोण्णि य ग्रउणान सन्तकाकामण् । तीच विमेमाहिए परिजनेवेण पण्णना, ग्रस्थि पुण से ग्रते । कानम्रो ण सिद्धी न कयाड न म्रासी', •न कयाड न भवड, न कयाइ न भविस्यइ — भिवनु य, भवित य, भिवस्सइ य—धुवा नियया सासया अन्ख्या म्रव्वया म्रविट्या निच्चा, नित्य पुण सा म्रता ।

भावयो ण सिद्धीए त्रणता वण्णपञ्जवा, ग्रणता गधपञ्जवा, ग्रणता रसपञ्जवा, ग्रणता फासपञ्जवा, ग्रणता मठाणपञ्जवा, ग्रणता गरयलहुवपञ्जवा, ग्रणता ग्रगरयलहुवपञ्जवा, नित्व पुण सा ग्रता।

सेत्त सदया ! ॰दव्वयो मिद्धी मयता, खेत्तयो सिद्धी मयता, कालयो सिद्धी यणता, भावयो सिद्धी यणता ॥

४५. जे वि य ते खदया'! • प्रयमयारूवे अन्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकष्पे समुष्पिज्यत्था—

कि नम्रते सिद्धे ? मणते सिद्धे ?

तस्स वि य ण श्रयमट्ठे—एव चलु मए संदया । चउव्विहे गिढे पणात्ते, त जहा --दब्नग्रो, सेत्तग्रो, कानग्रो, भावग्रो ।॰

दव्यम्रो ण एगे सिद्धे मम्रते ।

वेत्तयो ण सिद्धे ब्रसवेजजपएसिए, ब्रसवेजजपएमोगाटे, ब्रह्मि पुग में यते ।

कालम्रो ण सिद्धे सादीए, म्रपञ्जवसिए, नित्य पुण ने मने ।

भावत्रो णं मिद्धे त्रणता नाणपञ्जवा, त्रणता दमणपञ्जवा, त्रणता' अगरयनहुष-पञ्जवा, नित्वपु ण से प्रते ।

मेन तदया । द्व्यग्रो सिद्धे सम्रते, नेतम्रो सिद्धे मम्रने, कालम्रो मिद्धे प्रणते, भावम्रो सिद्धे म्रणने ॥

४६. जे वि य ते सदया । उमेयाह्ये ग्रज्मतिया चितिए' "पत्थिए मणोगए सकर्षेण समुर्पाज्यत्या ---

रेग वा मरणेण मरमाणे जीवे वर्डित वा, हायनि वा ?

तस्य वि य ण अवमट्ठे--एव सेनु नादयां! मए दुचिते मरणे पण्यने, त जहा -वालमरणे व, पण्णिमरणे य ।

ने कित बालमरणे ?

वानगरणे दुवानसिवहे पणात्ते, त जहा --

१. बनयमरो २. बनदुमरो ३. प्रतीमन्त्रमरणे ४ व्यवसम्बं ४. विस्तिःनं ६. तस्त्रप्रये ७. जनव्योगे = जनगण्योगे ६ विसम्बन्धां १० मधीसाःने

है। सन्तार—शतियो र भारते च तहा विश्व निवास स्वया । भिष्यत गुण्यतिष्यक्षा, त्या । ३, जाव क्रांस के, इ. स.च, म. स.) । नेत्र तर्भ क्षाम व्यव क्षित्र के हैं कि है तह स्वरूप क्षाम अक्टर्या ।

११ वेहाणसे १२ गद्धपट्ठे—इच्चेतेण खदया ! दुवालसिवहेण वालमरणेणं मरमाणे जीवे अणतेहि नेरइयभवगाहणेहि अप्पाणसजोएइ, अणतेहि तिरियभव-गहणेहि अप्पाणं संजोएइ, अणतेहि मणुयभवगाहणेहि अप्पाणं सजोएइ, अणतेहि देवभवगाहणेहि अप्पाण सजोएइ, अणाइय च ण अणवदग्ग' चाउरतं ससारकतार अण्पिरयट्टइ । सेत्तं मरमाणे वड्दइ-वड्दइ ।

सेत्तं वालमरणे।

से किं त पडियमरणे ?

पिडयमरणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पाओवगमणे य, भत्तपच्चक्खाणे य।

से कि त पात्रोवगमणे ?

पाग्रोवगमणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा—नीहारिमे य, अनीहारिमे य। नियमा

सेन पामीवगमणे।

में कि त भत्तपच्चववाणे ?

भत्तपच्चनवाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-नीहारिमे य, अनीहारिमे य। नियमा नगडितम्मे ।

मेन भत्तपच्चन्वाणे।

उच्चेनेण गर्या । दुविहेण पिडयमरणेण मरमाणे जीवे अणतेहि नेरइय-भवगहणेहि अप्पाण विसजोएइ', •अणतेहि तिरियभवगहणेहि अप्पाण विसं-जोएइ, अणतेहि मणुयभवगहणेहि अप्पाण विसजोएइ, अणतेहि देवभवगगहणेहि अप्पाण जिम्बोएइ, अणाद्य च ण अणवदग्ग चाउरत ससारकतार ॰ वीईवयइ । मेन मरमाणे हावद-हाबइ ।

मंन पाँ उदमरणे।

इ क्षेप्त सदया ! दुविहेण मरणेणमरमाणे जीवे वड्ढइ वा, हायइ वा ॥

एच प्रांच न स्वार्ग कन्यायणमणोत्ते मयुद्धे समण भगव महावीर वदइ नमसङ् र्यादाना नमिन्ना एउ वयामी—इच्छामि ण भते ! तुत्रभ स्रतिए केविनपण्णता गम्म निर्मामनाए।

परानु : साप्रिया । मा पत्रिवर्ध ॥

११ अपू न समन अग्र महातीरे पदसम्म कच्चायणसगोत्तस्स, तीसे य मह्इमहा-१ (प्रत् परनाए नम्म परिस्टेड । अम्मकहा भाणियव्या ॥

तए ण ने वदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवय्रो महावीरस्स प्रतिए धम्म Y2 गंडिया निसम्म हदुनुदु' •िवत्तमाणदिए णदिए पीइमणे परमनोमणस्मिए हरिस-वसविमणमाण शहयए उट्ठाए उट्ठेर, उट्ठेता समण भगव महावीर तिनवृत्ती यायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदइ नमसड, वदित्ता नमित्ता एव वयानी-सदृहामि ण भते <sup>।</sup> निगाय पावयणं, पत्तियामि ण भने । निगाय पावयणं. रोएमि ण भते । निगाय पावयणं. यब्भट्ठेमि ण भते <sup>।</sup> निगाय पावयण ।

एवंसेय भते <sup>।</sup> तहमेय भते <sup>।</sup> ब्रवितहमेय भते ! ब्रसदिद्धमेय भने ! इच्छियमेय भते । पडिच्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते !— ने जहेय तुब्ने वदह त्ति कट्टु समण भगव महाबीर वदश नमनड, बदिला नम-तित्ता उत्तरपुरित्यम दिनीभाय प्रवनकमइ, प्रवनकमित्ता निदं च किंद्रय च जाब धाउरनाष्ट्री य एगते एडेर, एउत्ता जेणेव नमणे भगव महाबीर तेणेव उवागच्छः, उवागच्छिता ममणं भगव महावीर निवन्तुत्ती स्रायाहिण-पयाहिण करेट. करेला' •वदड नमसइ, वदिला ॰नमसिता एव वयासी-- ग्रालिले ण भन्ते ! लाए, पिनने ण भने ! लाए, यानिन-पिनने ण भने ! लाए जराए मर्णेण य।

से जहानामए केर गाहाबई समारिन भियायमाणिन जे में तहब भड़े भवर म्राप्तारे' मोत्जगरए', त गहाय प्रायाए एगतमत अवस्तमः । एन मे नित्या-दिए समाज वर्जा 'पुरा व" हिवाए सुटाए रामाए निस्सेवसाए आणुगासिय-त्ताए भविस्मद्र ।

एवासेन देनाणाण्या । मज्क नि आवा एवं भड़े स्ट्ठे कर्ने विए सणस्त्रे मणामें वेजजे' वेन्सासिए सम्मए 'बहुमए पणुमए' भंडार जनमाणे, मा ण सीय, मा न उन्हें, मा य चुटा, मा प पि गया, मा य थोरा, मा प थाना,मा य दना, मा च मनगा, मा च बाइम-विनिय-विभिय-विनि गाइप' विविद्ध रोगाय हा परीम-

१. वर गर- १३३) अस दिनः, र दिन (6) 1

के भग संदर्ध ।

३. मः पार--स्ट्रा आइ वर्षान्य ।

भ प्रकार (वन गान न ही। १४६ भागते विद्दि मा भाग्रिकार क्षेत्रीत संभित्तको, प्रिक्त संभित्त · 清水 其色 医水 海龙 斯萨斯 南 经收款 李 华 经 4 一 香

बार रहत । अवसीमानवा भारपद्वत्तेशक 40/18/17

v \* Trite, als

६ कुल्ल (प. प. का कुल (र. म) ।

<sup>2 3.3 (31. 1.8 (3))</sup> 

ar eigna glass fast t

६ इट क्लाइट्ड र तथा वर्षेत्र

एव तच्च मास अट्ठमअट्ठमेण । चउत्थं मास दसमदसमेण । पंचम मास वारसमवारसमेण । छट्ठ मास चउद्समचउद्समेण । सत्तम मास सोलसमसोल-समेण । अट्ठम मास अट्ठारसमंग्रट्ठारसमेण । नवम मास वीसइमवीसइमेण । दसम मास वावीसइमवावीसइमेण । एक्कारसम मास चउवीसइमचउवीसइमेण । वारसम मास छव्वीसइमछव्वीसइमेण । तेरसम मास अट्ठावीसइमग्रट्ठावीसइमेण । वारसम मास छव्वीसइमछव्वीसइमेण । तेरसम मास अट्ठावीसइमग्रट्ठावीसइमेण । चउद्दसम मास तिसइमतिसइमेण । पण्णरसम मास वत्तीसइमवत्तीसइमेण । सोलस मास चोत्तीसइमचोत्तीसइमेण अणिक्खित्तेणं तवोकममेण दिया ठाणुक्कुडुए स्राभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे, रित्त वीरासणेण अवाउडेण य ।।

- ६३ तए ण मे सदए अणगारे गुणरयणसवच्छर तवोकम्मं अहासुत्त अहाकप्प जाव' आराहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वंदउ नमसइ, विद्ताा नमिसत्ता बहूहि चउत्थ-छट्ठट्ठम-दसम-दुवालमेहि, मासद्धमासखमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणे विहरद ।
- ६४ तए ण से नदए अणगारे तेण ग्रोरालेण विजलेणं पयत्तेण पग्निहिएण कल्लाणेण सिवेण धन्तेण मग्नेलेण सिस्सरीएण जदगेण जदत्तेण जत्तमेण जदारेण महाणुभागेण तबीकम्मेण सुन्ते तुन्ते निम्मसे ग्रिट्ठ-चम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए किमे धर्माणमतण जाए यावि होत्था। जीवजीवेण गच्छइ, जीवजीवेण चिट्ठइ, भाग भागिना वि गिनाउ, भास भासमाणे गिलाइ, भास भासिस्सामीति गिलाइ। से जदानामण क्ट्ठमाडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-'तिल-भडग-मगिउता' इ वा, एउक्ट्ठसगडिया इ वा, इगालसगडिया' इ वा—उण्हे दिण्णा मुक्ता नमाणी समद गच्छइ, ससद चिट्ठइ, एवामेव खदए ग्रणगारे ससद पद्धि, सगद चिट्ठइ, उविण्ण प्रविच्छको तवेण, तेण्ण, तव-तेयसिरीए ग्रतीव-ग्रतीव जवसोभेमाणे-इक्लोनेमाण विद्ठइ॥
- ६४ के इंदिन तेष समग्य रायगिहे नगरे समोसरण जाव' परिसा पडिगया ॥
- भागा राज्यस्य स्वयस्य प्रणगारस्य प्रण्णया क्याइ पुट्यरत्तावरत्तकानसमयसि भन्मात्तांस्य कारण्यानस्य उमेपाद्ये प्रज्यत्यिष् चितिष् •पित्थिष् मणोगप् सहरार सहुष्टान्यया -

एवं खलु ग्रहं इमेण एयाह्वेण ग्रोरानेण' •िवउनेण पयत्तेण पग्निहिएण करलाणेण मिवेणं धन्नेण मगल्नेण सिस्सरीएण उदग्णेण उदत्तेण उत्तमेण उदारेण महाणुभागेण तवोकम्मेण मुक्के लुक्वे निम्मसे ग्रिट्ठ-चम्मावणढे किंडि-किंडियाभूए॰ किसे धमणिनंतए' जाए। जीवजीवेण गच्छामि, जीवजीवेण चिट्ठामि', •भास भासित्ता वि गिलामि, भास भासमाणे गिलामि, भास भासि-स्सामीति गिलामि।

मे जहानामए कट्ठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-तिल-भउगम-गडिया इ वा, एरडकट्ठसगडिया इ वा, इनालमगडिया इ वा—उण्हे दिण्णा मुक्ता समाणी समद्द गच्छड, समद्द चिट्ठइ॰, एवामेव अह पि मसद्दं गच्छामि, ससद चिट्ठामि।

त ग्रस्थिता मे उद्वाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परवक्षे न जावना मे ग्रस्थि उद्घाणे कम्मे बने बीरिए पुरिनक्कार-पराक्रमे जाव य मे धम्मायरिए धम्मोपदेसए समणे भगव महाबीरे जिणे मुहत्थी बिहरठ, तावता में सेय कल्त पाउष्पभायाम् रवणीम्, फुरलुष्पलकमलकोमलुम्मिलियम्मि ब्रह्पदृरे पभाग्, रत्तामोयणकासे , किसुय-सुर्यमुह-गुजदरागमस्मि, कमलागरमण्योहर्ण, उद्वियमि सूरे सहस्सरस्मिस्मि दिणवरे तैयना जनते नमण भगव महाबीर विद्ता नम सित्ता' <sup>●</sup>णच्चासन्ते णातिदूरे सुस्सूसमाणे स्रभिमुटे विणएण पत्रत्यिदे० पत्रबुदा-निना समणेण भगवया महावरिण ग्रहभणुष्णाए नमाणे नपनेप पन महत्वयाणि यारोवेत्ता, नमणा य समगोयो य नामेत्ता तहारूमेहि बेरेहि कटार्टीह सद्धि वि-पुत पब्चय 'स्विय-स्थिय' दुरहित्तां मेह्रवणसैनिगासं' देवसन्तिवात पुट्योसि-लापट्ट्य पिरलेटिचा, दब्भमयोरगं न गरिता दब्भमयारोवगयन्त मतिह्याम्स-णामृनियम्म भत्तेपाणपदियादिम्ययस्म पात्रोत्तगयस्य कात ग्रहारकर्ममार्थस्य विहरित्तण् ति क्ट्ट एवं संपेटेट, संपेटेना करतः पाउलभावाण रवर्गाण् जाव उद्वियम्मि न्रं सहस्मर्राह्यम्मि दिणयर तेयसा जनते वेशेव समशे भगव महा-बीरें' \*तेणेष उत्तरकटा, इबागिटिला समय भगत महाबीर विकर्ता पालाहित स्वाहिन रहेड, हरेना बरड नमनड, बडिना नमनिना पन्तासनं चाहित् नुन्यसमाय प्रमसमाने प्रसिम्हे दिपाएय प्रवन्तिको अपन्यसम् ॥

```
    उस का (क ता, म, प); गण्याः— ६ १ ध्वनामें (१), १ वहारें (ग)।
        अस राम आह हिं।
        अन्याः व्याः व्याः वादाः वादाः वादाः वादाः व्याः व्याः व्याः वादाः व्याः व्याः व्याः वादाः व्याः व्यः व्याः व्याः
```

गोयमा । मम अतेवासी खदए नाम अणगारे पगइभद्ए। •पगइउवसते पगइपय-णुकोहमाणमायालोभे मिउमद्वसपण्णे अल्लीणे विणीए०, से ण मए अव्भ-णुण्णाए समाणे सयमेव पच महव्वयाइ आरुहेत्ता •जाव। मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसित्ता, सर्ट्ठि भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ता अालोइय-पडिक्कते समा-हिपत्ते कालमासे काल किच्चा अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववण्णे ।।

७२. तत्य ण प्रत्येगदयाण देवाण वावीस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता तत्थ ण खदयस्स वि देवस्स वावीस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता ॥

७३. से ण भते ! खदए देवे ताओ देवलोयाओ आउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण अणतर चय चइत्ता किंह गच्छिहिति ? किंह उवविज्जिहिति ? गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्भिहिति बुज्भिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति सन्वदुक्खाण अत करेहिति ॥

# वीस्रो उद्देसो

### समुग्घाय-पदं

'अ' कड ण भते । समुग्वाया पण्णता?
गायमा । सत्त समुग्वाया पण्णत्ता, त जहा—१ वेदणासमुग्वाए २. कसायममुग्वाए ३ मारणितयसमुग्वाए ४ वेउिव्वयसमुग्वाए ५ तेजससमुग्वाए
६ स्राहारगममुग्वाए ७ केवित्यसमुग्वाए । छाउमित्थयसमुग्वायवज्ज' समुग्वायपद नेयव्व'।।

# तइश्रो उद्देसो

### पुरुवि-पदं

७५. कद ण भते ! पुढवीय्रो पण्णत्तात्रो ? गोयमा ! नत्त पुढवीय्रो पण्णत्ताय्रो, त जहा—१. रयणप्पभा २ नवकर-प्पभा ३. यालुयप्पभा ४ पकप्पभा ५. धूमप्पभा ६. तमप्पभा ७ तमतमा । जीवाभिगमे नेरद्याण जो चितिय्रो उद्देशों सो नेयव्यो जाय —

७६ 'कि मन्त्रे पाणा उववण्णपुन्ता ? ' हना गोयमा ! स्रसइं स्रदुवा स्रणंतस्तुत्तो ॥

## चउत्थो उद्देसो

### इंदिय-पर्व

७७ कद ण भते ! इदिया पण्णता ? गोयमा ! पच दिव्या पण्णता, त जहा-१. मोउदिए २ चित्यदिए ३- माणिदिए ४ र्सिदिए ५. फासिदिए । पटिमित्से उदियउद्देनश्रो 'नेयद्यो' जाव '--

अदः अलोगे ण भते । किया फुडे ? हितिह वा कार्णाह फुडे ?

रः नोति 'क, स, म नहेतिश्याम् पुरसे प्राथितिक स्वार्गित स्वार्मित साहुत । तर दि स्वार्गित वर्ते । स्वार्मित साहुत । तर इतिप्रस्पति दिस्तीम्यस्तित्व, स्त्यो नमी प्राथित अस्ति है स्वार्गित । मुनि-ह्या प्राथित स्वार्गित होति ।—स्वार्गित स्या प्राथित हित्ति । स्वार्गित स्वार्य स्वार्गित स्वार्य स्वार्गित स्वार्य स्वार्गित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्गित स्वार्य स्व

के अक्षमात्राण्याः । बीमानियमे (का) हुर्णेन सारः दुवसन्ति— द्मीन राजना । रवसा प्रभात पुर्वात तीमात् निर्मा मनस्पत्तीमु द्रश्तोत्तर्वि । तिर्भाव वामिन राजे प्रभाग तत्त्व भूमा राजे जी म स्वा मना प्रमिगद्यनात् वाच वन्त्रवद्व राद्यकार नेर्यालमा (प्रमास) मारे

८ पर रेप्रार् ।

भ प्रतिभि सभारतीषु नदाना व ्त पहला नाम नतीर्थ दति सदीन ह्या च एकपुर स नेषु अस्त्र समेव तिर्वतः, रिप्यत्तु १५०३ पापन न्यत् मुचिता (ह) ।

\$ 44 \$X \$ 1

ह. बीठ देवि ।

गोयमा! नो धमित्यकाएण फुडे जाव' नो आगासित्यकाएण फुडे, आगा-सित्यकायस्स देसेण फुडे आगासित्यकायस्स पदेसेहि फुडे, नो पुढविकाइएण फुडे जाव' नो अद्धासमएण फुडे, एगे अजीवदव्वदेसे अगुरुलहुए अणतेहि अगुरुलहुयगु-णेहि संजुत्ते सव्वगासे अणतभागूणे।।

## पंचमो उद्देसो

### परिचारएग-वेद-पदं

- ७६. मण्णउत्थिया ण भते । एवमा इक्खति भासति पण्णवति परूवेति—
  - १ एव खलु नियठे कालगए समाणे देववभूएण' अप्पाणेण से ण तत्थ नो अण्णे देवे, नो अण्णेसि देवाण देवीक्रो 'आभिजुजिय-अभिजुजिय'' परियारेइ, नो अप्पणिच्नियाक्रो' देवीक्रो अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेइ, अप्पणमिव अप्पाण निउच्चिय-विउच्चिय परियारेइ।
  - २ एगे वि य ण जीवे एगेण समएण दो वेदे वेदेइ, तं जहा-इत्थिवेद च, पुरिमवेद च।
  - भग नमय उत्यिवेय वेएइ त समय पुरिसवेय वेएइ।
  - त मनय पुरिमवेय वेएइ त समय इतियवेय वेएइ।
  - टिश्योगम्म वेयणाए पुरिसवेय वेएइ, पुरिसवेयस्स वेयणाए इत्थिवेय वेएइ।
    एत नजु एते वि य ण जीवे एगेण समएण दो वेदे वेदेइ, त जहा॰—इत्थिवेद
    च, पुरिसवेद न ॥
  - दा ने बहुमेग भने । एत ? गामना । ताण ने प्रणाबित्यमा एवमाइनलाति जान' इत्यिनेद च, पुरिसानेद या जिल्लामारम्, मिच्छ ते एवमाहमु। यह पुण गोयमा ! एवमाइ-न्यामि भागामि पण्योमि पर्योमि—

१ एवं सनु णियंठे कालगए समाणे अष्णयरेमु देवलोएसु देवताए उवव-तारो भवित'—महिड्डिएसु •महज्जुतीएसु महावलमु महायमेसु महासोक्येमु॰ महाणुनागेसु दूरगतीसु चिरिट्ठतीएसु । से णं तत्य देवे भवद महिड्टिए जाय' दम दिसाओ उज्जीएमाणे पभानेमाणें •पासाइए दरिमणिज्ये अभिक्षे ॰ पिडक्षे । से ण तत्य अष्णे देवे, अष्णेमि देवाण देवीओ अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेड, अप्पणिच्चियाओं देवीओ अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेड, नो अप्पणामेव अप्पण विज्ञित्वय-विज्ञित्वय परियारेड ।

२ एगे वि य ण जीवे एगेण समण्ण एग वेद वेदेइ, त जहा--- इध्यिवेद वा, पुरिसवेद वा।

ज समय दित्यवेद वेदेइ नो न समय पुरिसवेद वेदेउ।

ज समयं पुरिसवेद वेदेइ, नो त समय इत्यिवेद वेदेइ।

इत्थिवेदसम् उदण्ण नो पुरिसवेद वेदेइ, पुरिसवेदसम् उदण्ण नो इत्यिवेद वेदेइ।

एवं रालु एगे जीवे एगेण नमएण एग वेद वेदेड, न जहा—उत्वोवेद वा, परिमवेद वा।

इत्यो उत्थिवेदेण उदिण्णेण पुरिस पत्येद । पुरिसो पुरिसवेदेण उदिग्णेण इत्यि पत्येद । दो वि वे अण्णमण्ण पत्येति, तं गहा —दत्या वा पुरिस, पुरिसे या उत्थि ।।

#### गरभ-पर्व

- ५१ उदमक्षे प भते ! उदमक्षे लि कालयो के ब्रन्थिर हो। ? गांचमा ! जहण्येन एकं समय, उस्तोनित छन्मासा ॥
- इस् विदिस्तालोषियगर्ने ण भने ! विदित्तत्त्वे।शियगर्ने नि कालस्रो हेवस्तिर होड् ? गायमा ! अहर्षनेण सरीमुह्न, अक्तिन अहरू स स्टिशः ॥
- मणुस्सीगर्थे ए भते ! मणुस्सीगद्य सि हा उसी हे प्रस्तित होई है गीवमा ! जहण्येत्र प्रतीमुहुन, अर्थनेश भरत सब्दहराई ।।
- इक्ट रायभवत्ते म् भने १ सानवेक्टरे सियापयो (प्राव्यव हार १) गोरमा १ अहुकोच बर्गामुक्स, प्रकारिय चप्रवेस सपर्वस्य ॥

मणुस्स-पचेदियतिरिवलजोणियवीए ण भते । जोणिव्भूए केवतियं कालं सिचहुइ ? गोयमा । जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ।।

द्द. एगजीवे ण भते । एगभवग्गहणेण केवइयाण पुत्तत्ताए हव्वामागच्छद ? गोयमा ! जहण्णेण इक्कस्स वा 'दोण्ह वा तिण्ह' वा, उक्कोसेणं सयपुहत्तस्स' जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छित ॥

द्ध. एगजीवस्स ण भते ! एगभवग्गहणेण' केवइया जीवा पुत्तत्ताए हव्वमागच्छिति ? गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयसहस्सपुहत्त

जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छति ॥

- दः से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ'—•जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोमेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तताए ॰ हव्वमागच्छित ?
  गोयमा ! इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीए मेहुणवित्तए नाम
  सजोए समुप्पज्जइ। ते दुहस्रो सिणेह 'चिणित, चिणित्ता' तत्थ ण जहण्णेण एक्को
  वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छिति। से तेणट्ठेण' •गोयमा ! एव वुच्चइ-जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि
  वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वामागच्छिति।।
  - मतुणण्ण'भते । सेवमाणस्स केरिसए' असर्जमे करुजई ? गोयमा । मे जहानामए केइ पुरिसे ख्यनालिय' वा बूरनालिय' वा तत्तेण कणण्ण समभिद्धमेज्ञा, एरिसएण गोयमा । मेहुण सेवमाणस्स असर्जमे करुजइ ॥
  - हु सेव भते ! सेव भते ! जाव" विहरइ ॥
  - ह्र. तए ण समणे भवग महावीरे रायिगहास्रो नगरास्रो गुणिसलास्रो चेइयास्रो पिडिन स्वाम, पिडिनिक्सिमत्ता विहया जणवयिवहार विहरइ।।

### तुगियानयरी-समणोवासय-पद

- देश तेण कानेण नेण नमएण तु गिया नाम नयरी होत्या--वण्णक्रो"।।
- संग प्रतिमाण नयरीए बहिया उत्तरपुरित्यमे दिसीभागे" पुष्फवितए नामं नेदण होत्या —वण्यस्रो" ॥

६४. तत्व णं त्रियाए नयरोए वहवे समणोवासया परिवसति-ग्राइढा दित्ता वित्य-ण्णविपुलभवण-सयणामण-जाणवाहृणादण्णा बहुधण-बहुजायस्व-रयया आयोग-विच्छद्रियविपुलभत्तपाणा बहुदामी-दास-गो-महिस-गवेल-यप्पभूषा वहजणस्म प्रपरिभूषा ग्रमिगयजीवाजीवा उवलद्धपुष्ण-'पावा ग्रानवं''-सवर-निज्जर'-किरियाहिकरणवध'-पमोवलकुमला' ग्रसहेज्जा' देवासुर-नागमुबण्ण जनसर्वतस्सिकिन्नर्राकपुरिसगन्लगधब्बमहोरगादिएहिं देवगर्णीह निग्गथात्रो पावयणात्रो' त्रणतिकमणिज्जा, निग्गये पावयणे निस्तकिया निषकिषया निब्बितिगिच्छा लद्धट्ठां गहियट्ठा पुच्छियट्ठा ग्रभिगयट्ठा विणिच्छियट्ठा अद्ञिमजपेम्माणुरागरना' अयमाउसो ! निगये पावयणे सर्ठे स्रय परमर्ठे सेसे सणर्ठे, जिसयफलिहा स्वग्यद्वारा" 'चियत्तते उर-घरणवेसा" चाउद्सद्ठनुद्द्ठपुष्णमासिणीसु" पटिपुष्ण पोनह सम्म प्रणुपाल-माणा, समणे निग्गये फामु-एनणिज्येण अनण-पाण-'गाइम-साउमेण'' बन्य-पटिगाह-कवल-पायपुरुणेण पीट-फलग-सेज्जा-सथारएण 'स्रोसह-भेसज्जेण'' पिंउलाभेमाणा बहु हिं सीलव्यय-गुण-वेरमण-पच्चववाण-पोनहोबवाने हि ग्रहाप-रिलिहिएहिं तबोकम्मेहि प्रप्पाण भावेमाणा विहरित ॥

```
रे पामानम (ता)।
 २. निम्बस (ब) ।
 ३. ° हिगरल रुगना (अ) ।
 ४. प्रमाव १० (स. ता, म. त), मोर १०
    (4) )
 १ अन्दर्भ (४, ४, ता, ४, म, म); जना-
    हाम्बारी च ते स्वाहरूचेनि वर्मधारयः
    रवस ध्यलने रस् (रू)।
 ६. "महोग्गादी ? (ध. म. म)।
 ३ ५ मस्तात्री (४)।
 इ. विधितिमानिद्वा (an) 1
 र अद्भिद्धा (ब) ।
रिक ने समानागत (ग)।
धः अंदार हैं हो, समाहर ० (स) ।
रेर विरूप ग्राम्यस्य १ (मा) । जन्मे नर्वेष १४ अतिम नानिमेण (४ न) ।
   न्याने दुर्गेत् सी स्थयन्त्रान्येनमहान् १४
```

कालगण्डा सन्दर्भकारी होते. रहेते हेर्न

ल्दाम् इनिस्स्याः को उत्तर नः वास्

यानवर्त्तनायाः सम्बन्धपोत्रतार्वे च 'त्रैर्यंता इति गम्यम्' इति उन्तिनितम्। हित् जोपाद्य -- राजपनेग्द्यमुत्रपोरवसोरनन प्रतीपते प्रसी पाट 'परिलाभेगागा' इति पदस्यानसार पुरस्ते । जीवादपगुत्रे (१२०) 'पडिलानेमाले सीवस्यक्त्रान-वेरमरा-१२ सामारा-पोनतो स्वानेहि । बहाद-रिनरिवर्ति न से रामाँ र प्रणान ना नाती । रायपंखादयक्ते (६६८) 'याः अभेमारो क्षार । नीक कन्म केम्मन्य स्थापन वीनहीं १ स तीह अपाल महिमाले । जानी राज्यानपारमा अवासि अमीपाट अस्ति। नेनामा क्षी पर काना हो है। क्षित्र स्टार्थन (११) व  $\times (\cdot)$ \$773°7 (3, 1) 1

८५. मणुस्स-पचेदियतिरिक्खजोणियवीए ण भंते । जोणिव्भूए केवतिय काल सचिट्ठइ ? गोयमा ! जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ।।

द्द. एगजीवे ण भते ! एगभवग्गहणेण केवइयाण पुत्तत्ताए हव्वामागच्छइ ? गोयमा । जहण्णेण इनकस्स वा 'दोण्ह वा तिण्ह' वा, उनकोसेणं सयपुहत्तस्स' जीवा ण पुत्तत्ताए हव्वमागच्छित ॥

एगजीवस्स ण भते ! एगभवग्गहणेण' केवइया जीवा पुत्तत्ताए ह्व्वमागच्छिति ?
 गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त

जीवा ण पुत्तताए हव्वमागच्छति ॥

दद से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ'—•जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को-सेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तताए॰ हव्वमागच्छिति ? गोयमा । इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीए मेहुणवित्तए नामं सजीए समुप्पज्जइ। ते दुहग्रो सिणेह 'चिणित, चिणित्ता' तत्य ण जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तताए हव्वमाग-च्छित। मे तेणट्ठेण' •गोयमा ! एव वुच्चइ-जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयसहस्सपुहत्त जीवा ण पुत्तताए॰ हव्वामागच्छित।।

महणणण भते ! सेवमाणस्स केरिसए असजमे कज्जई ? गोयमा ! में जहानामए केइ पुरिसे ख्यनालिय वा बूरनालिय वा तत्तेण कणएण समिद्धसेज्जा, एरिसएण गोयमा ! मेहुण सेवमाणस्स असंजमे कज्जइ ॥

२० सेव भते ! सेव भते । जाव" विहरइ॥

६१. तए ण समणे भवग महावीरे रायगिहाओं नगराओ गुणसिलाओं चेइयाओं पिउनिक्समड, पिउनिक्सिमता विहया जणवयिवहार विहरइ।।

## त्गियानयरी-समणोबासय-पद

देव नेम कानेण नेण ममएण तु गिया नाम नयरी होत्या--वण्णस्रो"।।

हेर असे प्रार्शियाए नयरीए वहिया उत्तरपुरित्यमे दिसीभागे" पुष्फवतिए नामं चेद्रस् होत्या चण्यश्रो" ॥ तत्य ण तुगियाए नयरीए वहवे ममणोवासया परिवसति-श्रब्डा दित्ता वित्य-ण्गविषुतभवण-सयणासण-जाणवाहणाडण्णा वहुवण-बहुजायत्त्व-रयया । स्रायोग-पयोगसपउत्ता विच्छट्डियविपुलभत्तपाणा वहदानी-दास-गो-महिन-गवेन-यप्पभूषा बहुजणस्स ग्रपरिभूषा ग्रभिगयजीवाजीवा उवलद्वपुण्ण-'पावा श्रासव''-सवर-निज्जर'-किरियाहिकरणवध'-पमोक्लकुसला' ग्रसहेज्जा' देवासूर-नागमुत्रण्यः जवसरक्यस्सकिन्नर्राकपुरिसगरत्यगद्यव्यमहोरगादिएहिं' देवगणेहि निग्गंथाय्रो पावयणाय्रो' य्रणतिवकमणिज्ञा, निग्गथे पावयणे निस्सक्तिया नियकिषया निव्यितिगिच्छा लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा ग्रभिगयट्ठा विणि व्छियद्ठा अद्ठिमिजपेम्माणुरागरता' अयमाउसो ! निगाये पात्रयणे यट्ठे यय परमट्ठे सेसे ऋणट्ठे, ङिसयफलिहा ग्रवगुयदुवारा'' 'चियत्तते उर-परापवेसा" चाउइसट्ठसुहिट्ठपुण्णमासिणीसु" पिउपुण्ण पोसह सम्म श्रणुपाल-माणा, समणे निरगय कामु-एसणिज्ञेण असण-पाण-'व्याटम-साइमेण'' वत्य-पटिगाह-कवल-पावपुरुणेण पीढ-फजग-सेज्जा-सथारएण 'ग्रोमह-भेसज्जेण''' पित्रनानेमाणा बहूहिं सीनव्यय-गुण-वरमण-पच्चक्याण-पोसहोयवामेहि स्रहाप-रिग्नहिएहि" तबोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणा विहरति ॥

```
रे आगनव (ता) ।
 २. निम्त्रस (प्र)।
 ३ °िगरस्मुनना (अ)।
 र प्रचोद्दार (ह, ता, म, म), मोरार
   (4) 1
 ५ अमहेब्ब (ब, ४, ता, ४, म, म), अद्या-
   हासामी न ने देवाद्यस्त्रीत कर्मधारयः
    रमा बनामेंबरम् (रू) ।
 ६ भ्यश्चित्रसभिष्यः (य. म. म)।
 भ उद्यास में (४) ।
इ. विधित्रामितिम (गा)।
के निवद्धा (३) ।
१८ , समानीता (स)।
११८ नाउँ १० (६); हर इ.१ ० (म) ।
```

शासिक हिन्द्र कि इसे बचैद व्यान्धक,

राग्ये पूर्व केनवान्युत्नियनतः १६ ८ (४)।

क्षेत्रक मा—पान्यक क्षेत्रक और ५३१ हर जन्मविन (न. १) १

वास्वन्तनायाः नग्वन्धयोजनाये च 'त्रैर्युक्ता इति गम्यम्' इति उन्तिग्तिनम् । तिन्तु जोबाइय — रावपनेग्यद्वमुत्रवीरअनोतनन प्रतिवते अवी पाठ ''पदिनानेगाला' इति पदम्यानन्तर पुत्रयते । ओगादसमुत्रे (१२०) 'परिप्रामेगारी सीप्रध्य गुरा-वेरमण-पञ्चलाण्-राग्रही आग्रीह अग्राप-रिवाहिणीर् उत्रोहम्बेटि प्रणाण प्राप्तिसी। राजनसराज्यमें (६६८) भाजनियारी याति । नीकारतन्त्रानामणनान्तन्ताना पोन्तो धानेहि जासन महिनाते । जन्मे वाद्योग गरेत अवादि वर्ण ५०७ वर्ष सन मेमाला' जी पर सर्वा रही है। १३ चाएर्नि (ध) । रेरे भिन्नवेडस्परपर २(त्य)। उनोडे समेपु १४ व्यारम मालिए (र.स)।

- ह्य. तेण कालेणं तेणं समएणं पासाविच्चिज्जा थेरा भगवतो जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना वलसंपन्ना व्वसपन्ना विणयसंपन्ना नाणसपन्ना दसणसपन्ना चरित्तसपन्ना लज्जासपन्ना लाघवसपन्ना ग्रोयसी तेयसी वच्चसी जससी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिहा' जिइदिया' जियपरीसहा जीवियास'—मरणभयविष्पमुक्का' कितव्पहाणा गुणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा निग्गहप्पहाणा निच्छ्यप्पहाणा मद्दप्पहाणा ग्रज्जवप्पहाणा लाघवप्पहाणा खितप्पहाणा मुत्तिप्पहाणा विज्जाप्पहाणा मतप्पहाणा वेयप्पहाणा वंभप्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोयप्पहाणा चारपण्णा सोही ग्रणियाणा ग्रप्पुस्सुया ग्रवहिल्नेसा सुसामण्णरया अच्छिद्पसिणवागरणा कुत्तियावणभूया बहुस्सुया वहुपरिवारा' पर्चाह ग्रणगारसएहि सद्धि सपरिवृडा ग्रहाणुपुव्वि चरमाणा गामाणुगामं दूइज्जमाणा सुहमुहेणं विहरमाणा जेणेव तुगिया नगरी जेणेव पुप्पवर्ष चेइए 'तेणेव उवागच्छंति', उवागच्छिता ग्रहापडिक्व ग्रोग्गह ग्रागिण्हित्ता ण सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणा विहरति ॥
  - ६६ तए णं तुगियाए नयरीए सिघाडग-तिग-चउवक-चच्चर-चउम्मुह'-महापह-पहेसु जाव' एगदिसाभिम्हा निज्जायति ॥
  - देश तए ण ते समणोवासया इमोसे कहाए लद्धट्ठा समाणा हट्ठतुट्ठ' वित्तमाणिदया पिद्या पीद्रमणा परमसोमणिस्सया हिरसवसिवसिष्पमाणिहियया अण्णमण्णं भरावित, महावेत्ता एव वयासी—एव खलु देवाणुष्पिया ! पासाविन्वज्जा थेरा भगवतो जातिसपन्ना जाव' अहापिड इसे अग्गह स्रोगिणिहत्ता णं सजमेणं तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरति।
    - त महाफतं सत् देवाणुष्पिया । तहारुवाण थेराणं भगवताण नामगोयस्स वि सम्प्रयाण, किमग पुण ग्रिभिगमण-वदण-तमसण-पिडपुच्छण-पज्जुवासण-वाए" ? श्लगस्स वि ग्रारियस्स धिम्मयस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विज्ञास्य अद्दस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुष्पिया ! थेरे भगवते भग्ना ननसामा" श्नामकारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवय चेद्द्य पज्जुवा-गामा । एन णे पेच्नभवे दहभवे य हिवाए सुहाए समाए निस्सेयसाए ग्राणुगामि-

यत्ताए भिवस्सति इति कट्टु प्रण्णमण्णस्स प्रतिए एयमट्ठ पिउमुगेति, पिउनुणेता नेणेव सयाइ-सयाउ निहाई तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता ण्हाया क्यवित्कम्मा क्यको उय-मगल-पायिच्छिता मुद्धप्यविनाइ मगल्लाइ 'वत्याउ पवर परिहिया' श्रप्यमहग्वाभरणालियसरीरा सर्णह-सर्णह गिट्टितो' पिउनिमदामित, पिउनिमदामिता एगयग्रो' भेनायति, मेलायिता' पायविहार-चारेण तृगियाण नयरीए मज्क्रमज्केण निग्गच्छित निग्गच्छिता नेणेव पुष्क-वित्' चट्ट् तेणेव उवागच्छित, उवागिष्ठिता येरे भगवते प्यविहेण ग्रिभमेण ग्राभगच्छित, [त जहा—१ सिच्चत्ताण दव्वाण विग्रोमरणयाण २ ग्राम्प्रकाय द्राण प्रविश्रोसरणयाण ३. एगमाजिएण उन्तरानगकरणेण ४ नाम्प्रकार प्रजलिप्यनहेण ५. मणनो एगतीकरणेण । नेणेव येरा भगवतो तेणेव उवागच्छित, उवागिच्छत्ता तियस्तुनो ग्रायाहिण-प्याहिण करेति, करेत्ता' वदिति नमसित, विद्ता नमसिता विविद्राण प्रजुवासणाण प्रजुवासनि ।।

तए ण तं येरा भगवनो तेनि समणोवामयाण तीने 'मह्दमेरालियाए महस्त्रपरिनाए चाउज्जाम धम्म परिकर्हेनि, तं जहा-गत्राक्षो पाणाउजायात्रो वेरमण, सञ्जाक्षो चुनाजायात्रो वेरमण,
मञ्जाको प्रदिष्णादाणात्रो वेरमण, सञ्जाको विद्वादाणात्रो वेरमण' ।।

हरू तए ग ने समगोवासवा देराग भगवताण ब्रतिए घम्म सोच्चा निसम्म हर्द्वतुद्धा जावं ह्रिसवस्त्रित्रणनाणिह्यया निक्तुनो ब्रावाहिंग-गवाहिंग करेति, 'करेता एव'' वयासी - गवभेग भने ! किफने ? तथे" किफने ?

२०० तए ण ते नेरा भगवती ते नमणोवासए एव प्रणानी ' - नजने ण प्रज्जी ! सण्यत्वकते, तंद वोदाणको ॥

१०१ - भए प्रति संसर्णाबासया वेरे भगवति एव वतासी —जद प्रापति ! सजमे सण्यह-यक्तो, तथे बीदाणको । वित्तासिव प्रापति देवा देवताएम् उववद्यति ?

रे अस्तर प्रतिता (ह), तत्त्वर अस्तर-प्रतिहर्भन व्यवस्ति, ताँक्षत्र प्रतार परस्पान्य नित्तात

क नहींदु हो (स. न) ।

3. Cast (11) .

र १४ मध्ये ५ (ज. म) ।

x yarin (2, 2, 4, 1) 1

4, xithe kell arms - 7, and - 25 a 5 4

the title of the title of the second of the

to the momentum and the property

बहा देवि पानिसन्, तत्व समणा अन्ति साण् सन्भण् अन्तृष्ट्रभावं बाद भन्मा सहिधा (क. म. म): महरूत्वादिस्तृ द्वार बस्नो पहिसे (क. प. बहा

€. 40 4162 1

हेण, संरत्य सामर्थितसम्बद्धानुसानसम्बद्धान्तः साराम् एम देश, कान्ये, जनसम्बद्धान्तः सुद्धान्तिः

11 12 mm m 1 1 (sty )

to anything for the second and the second of the second first to

१०२ तत्थ णं कालियपुत्ते नामं थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--पुन्वतवेण अज्जो ।

देवा देवलोएसु उववज्जति । तत्य ण मेहिले नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी---पुव्वसंजमेण ग्रज्जो <sup>।</sup>

देवा देवलोएसु उववज्जति ।

तत्थ ण त्राणदरिक्खए नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी—किम्मियाए स्रज्जो ! देवा देवलोएस उववज्जति ।

तत्य ण कासवे नाम थेरे ते समणोवासए एव वयासी-सिगयाए अज्जो !

देवा देवलोएसु उववज्जित । पुन्वतवेण, पुन्वसजमेण, कम्मियाए, सगियाए ग्रज्जो । देवा देवलोएसु उववज्जिति । सच्चे ण एस' ग्रट्ठे, नो चेव ण ग्रायभाववत्तव्वयाए ।।

- १०३ तए ण ते समगोवासया 'थेरेहि भगवतेहि इमाइ एयाक्त्वाइं वागरणाई वाग-रिया समाणा हट्ठतुट्ठा' थेरे भगवते वदित नमसित, पिसणाइ पुच्छेति, ग्रट्ठाइ उवादियित, उवादिएता' जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पिडिंग्या ॥
- १०४ 'तए ण ते थेरा अण्णया कयाइ तुगियाओ नयरीओ पुष्फवतियाओ चेइयाओ पितिनगच्छित', विह्या जणवयिवहार विहरित''।।
- १०४. तेण कालण तेण समण्ण रायगिहे नाम नगरे होत्था—सामी समोसढे जाव' परिसा परिमा ॥
- १०६. तेण कार्नण तेण समएण समणस्स भगवयो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इंदभूई
  नाम ग्रणगारे जाव' निसत्तविपुनतेयलेस्मे छट्ठछट्ठेण ग्रणिक्खिलेण तवोकम्मेण
  मर्जभग नवमा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥
- १०० तए पा भगत गोयम छद्रमामणपारणगिस पढमाए पोरिसीए" सज्भाय करेइ, दौषाए पोरिमीए भाण क्यिदा, तइयाए पोरिसीए अतुरियमचवलमसभते गुढ़ गीनम पीरिनेट्र, पिन्नेट्रेना भायणवत्याइ" पिडलेट्टेइ,पिडलेट्टेसा भायणाइ वसरवद, पर्माराचा भायणाद उगाहेड, उगाहेसा जेणेव समणे भगव महावीरे

तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता समण भगव महावीर वदइ नमंसइ, विदत्ता नमिसत्ता एव वयासी—इच्छामि ण भते ! तुव्भेहि अव्भणुण्णाए समाणे छट्ठ- क्रामणपारणगिस रायिगहे नगरे उच्च-नीय-मिक्समाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिवसायिरयाए अडित्तए।

म्रहामुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबघ ॥

तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण ग्रव्भणुष्णाए समाणे समणस्य भगवग्रो महावीरस्स ग्रितियात्रो गुणिसलाग्रो चेइयाग्रो पिटिनिवसमः, पिटि-निवयमिता ग्रतुरियमचवलमसभते जुगतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरुग्रो रिय 'सोहेमाणे-मोहेमाणे'' जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मिष्भमाइ कुलाइ घरममुदाणम्स भिवखायरिय ग्रउइ।

१०६ तए ण'भगव गोयमे रायगिहे नगरें •उच्च-नीय-मिश्किमाइ कुलाइ घरसमु-दाणस्म भिग्वायरियाए॰ अउमाणे वहुजणसद्द निसामेइ- एव रालु देवाण्यिया! तुगियाए नयरीए वहिया पुष्फवइए चेइए पासायिच्चिग्जा थेरा भगवतो समणोवासएहि उमाइ एयास्वाई वागरणाइ पुच्छिया—सजमे ण भते! किंफने ? तथे किंफने ?

तए ण ते येरा भगवनो ते समणीवासए एव वयामी— मंजमे ण स्रज्जो ! सणण्ह्यफोन, तवे बोदाणफोन त चेव जाव' पुट्वतवेणं, पुट्वमजमेण, किम्मयाए, मिगयाए सज्जो ! देवा देवलोएमु उववज्जिति । सच्चे ण एस मट्ठे', नो चेव ण सायभाववत्तव्वयाए ।

मे कहमेय मन्ते एव ॥

१६० तए ण भगव गोयमे इमीमे कहाए लख्डे समाणे जायम रहे जाव ममुष्यम- को उरले महापज्यत समुदाण गेण्हण, गेण्हिता रायगिहामो नयराम्रो पिति- नयम महापित मन्यज्ञान समुदाण गेण्हण, गेण्हिता रायगिहामो नयराम्रो पिति- नयम महापित मन्यज्ञान मन्यज्ञान प्रत्यो प्रत्यो प्रत्यो स्व मोहेमाणे लेणेच गुणिनत्व नेज्ञा, जेणेच ममणे भगव महापित तेणेच उपाण्ड्य, ज्ञागिष्ठिता ममणान भगवमो महावीरम्य सद्द्रमामन गमणा- गमणाए पित्रकामण, पित्रकामिता एनणमणेगण भावीएण, सापाण्ना भत्यपाण पर्वित्रका, पित्रकामण भावी महावीरण भवद नमगढ, पित्रकामण भावी प्रत्या नमाण भावी महावीरण भवद नमगढ, पित्रकामण मार्ग प्रत्या नमाण मार्ग प्रत्या नमाण भावी प्रत्या नमाण प्रत्या प्रत्या नमाण भावी प्रत्या नमाण प्रत्या प्रत्या नमाण प्रत्या प्रत्या प्रत्या नमाण प्रत्य प्रत्या प्रत्य प्रत्य प्रत्या प्रत्य प्र

है. में पूचतों (र. म. व)।

२ शास (इ. इ. व म. त)।

३ शास (इ. इ. व म. त)।

३ शास (इ. इ. व म. त)।

६ तक पा कहे हिन्दे।

६ तक पा कहे हिन्दे।

६ महिमार्ग्स (१), उन्हें (१)।

१० महिमार्ग्स (१), उन्हें (१)।

गिहे नयरे उच्च-नीय-मिष्ममाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायिरयाए ग्रडमाणे वहुजणसद् निसामेमि—एव खलु देवाणु प्यिया । तुगियाए नयरीए विह्या पुष्फवइए चेइए पासाविच्चिज्जा थेरा भगवतो समणोवासएहि इमाइ एयाक्वाइ वागरणाइ पुच्छिया—सजमे ण भते। किफले ? तवे किफले ? त चेव जाव' सच्चे ण एस मट्ठे, नो चेव ण ग्रायभाववत्तव्वयाए।

त' पभू ण भते । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एयाल्वाइ' वागरणाड वागरेत्तए ? उदाहु अप्पभू ? सिमया ण भते ! ते थेरा भगवती तिसि समणोवासयाण इमाइ एयाख्वाइ वागरणाइं वागरेत्तए? मसमिया' भाउज्जिया ण भते । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण डमाइ एयास्वाइ वागरणाइं वागरेत्तए ? उदाहु ग्रणाउज्जिया ? उज्जिया ण भते । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइं एया ह्वाइ वागरणाइ वागरेत्तए ? उदाहु अपलिउज्जिया ?-पुव्वतवेण अज्जो ! देवलोएसु उववज्जति । पुटवसंजमेण, कम्मियाए, संगियाए अज्जो ! देवलोएस् उववज्जति । सन्ने णं एस मह्ने, नो चेव ण श्रायभाववत्तव्वयाए । पभुण गोयमा । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एयाख्वाइ वागरणाइ वागरेत्तए, नो 'चेव ण' प्रप्पभू। "सिमया ण गोयमा । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एयाख्वाइ वागरणाइ माउज्जिया ण गोयमा । ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाइ एया-ह्वाउ वागरणाइ वागरेत्तए। पलिउज्जिया ण गोयमा! ते थेरा भगवतो नेसि ममणीवासयाण इमाइ एयास्वाइ वागरणाइ वागरेत्तए-पुब्बतवेण भग्जो । देवा देवलोएमु उववज्जति पुव्यसजमेण, कम्मियाए, सगियाए मानो । देवा देवलोएम् उववज्जति । सच्चे ण एस मद्दे, नो चेव ण म्राय-भावनन्ययाए ।

षद् पि च गोयमा । एवमाइनलामि, भासामि, पण्णवेमि, परूवेमि—पुन्वतवेण देना देवलाएमु उववज्जति । पुन्वसलमेण देवा देवलोएमु उववज्जति । कम्मि-याए देवा देवलोएमु उववज्जति । मगियाए देवा देवलोएसु उववज्जति । पुन्तर्भाष, पुन्वसन्मेण, कम्मियाए, सगियाए प्रज्जो ! देवा देवलोएसु जनग्जित । सन्ने प एस महे, नो चेव ण प्रायभाववस्तव्याए ।। १११. नहारूव ण भते ! समण वा माहण वा पज्जुवासमाणस्स किफला पज्ज्ञवासणा ? गोयमा ! सवणफला । मे णं भते ! सवणे किंफले ? नाणकते । से ण भते ! नाणे किफले ? विष्णाणकने । मे ग भने । विण्णाणे किंफले ? पन्नवसाणफले । मे ण भते । पच्चवखाणे किफले ? मजमफले। से ण भते ! सजमे किफले ? य्रणण्हयफले । से ण भने । य्रणण्हए किफले । तवफने । में ण भते ! तबे किफले ? वोदाणफते। मे प भते । बोदाणे किफने ? ग्रकिरियाफले । सा ग भते । ग्रिकिरिया किफला ? निदिपञ्जबनाणफला—पण्णत्ता गांयमा !

### मंगहरूगी-नाहा

. सबपो नागे य निष्माणे, पच्चवनाणे य सजमे । ग्रमण्हण तबे चेव, वोदाणे अफिरिया सिद्धी ॥१॥

### उम्हजलका उन्पदं

११२. प्रस्तिकत्या ण भते ! एवमाद्रात्तिति, भागति, पण्यवेति, पस्त्रेति—एव सन्तु रायिगद्रस्य नयरस्य विद्या वेभारस्य पत्र्ययस्य सदे, एत्व स मह एते हरणे सप्ते पणाने—ग्रपोगाद जोवणाद ग्रायाम-स्वित्तेन्यः नामाद्रुग्यदर्शि छहेन. ग्रिंग्याने—ग्रपोगाद जोवणाद्रं ग्रायाम-स्वित्तेन्यः नामाद्रुग्यदर्शि ग्रायाद्र्यः । तस्य प्रवर्शे ग्रायाद्र्यः

१. ९ अरा (ना)। इ. प्राचन प्राचीण बाद पाइन्छ।
र - इ (न. न. इ. म. म), सावन प्राचीन
स्थाने प्राची प्राची क्यांनि
स्थाने (ह)।

वलाह्या ससेयति समुच्छति वासति । तन्वइरित्ते य ण सया समियं उसिणे-उसिणे त्राउकाए ग्रभिनिस्सवइ ।

११३. से कहमेय भते । एव ?
गोयमा । ज ण ते अण्णउत्थिया एवमाइक्खित जाव जे ते एवमाइक्खित,
मिच्छ ते एवमाइक्खित'। अह पुण गोयमा । एवमाइक्खिमि, भासामि,
पण्णविमि, पह्नविमि—एव खलु रायगिहस्स नयरस्स बिह्या वेभारस्स पव्वयस्स
प्रदूरसामते, एत्थ ण महातवोवती रप्पभवे नाम पासवणे पण्णत्ते—पच धणुसयाइ आयाम-विक्खभेण, नाणादुमसङमिडउद्देसे सिस्सरीए पासादीए दरिसिणज्जे अभिक्ष्वे पिडक्ष्वे । तत्थ ण बहुवे उसिणजोणिया' जीवा य पोग्गला
य उदगत्ताए' वक्कमित विज्वकमित चयित उववज्जित'। तव्बइरित्ते वि य ण
सया सिमय उसिणे-उसिणे आउयाए अभिनिस्सवइ । एस ण गोयमा ।
महातवोवतीरप्पभवे' पासवणे। एस ण गोयमा । महातवोवतीरप्पभवस्स
पासवणस्स प्रद्रे पण्णत्ते ।।

११४ मेव भते । सेव भते । ति भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ॥

# षट्ठो उद्देसो

भासा-पद

११५. में नूण भते । मन्नामी ति स्रोहारिणी भासा ? एवं भासापद भाणियव्य ॥

सत्तमो उद्देसो

टाभ-पन

११७. किह ण भते ! भवणवासीण देवाण ठाणा पण्णता ?
गोयमा ! इमीमे रयणप्पभाए पुढवीए जहा ठाणपदे' देवाण वत्तन्त्र्या सा
भाणियन्वा'। उववाएण' लोयस्स असवेज्जङभागे एव सन्त्र भाणियन्त्र, जाव'
सिद्धगडिया समत्ता।'
कप्पाण पडटाण, बाहल्लच्चत्त मेव सठाण।

कष्पाण पदद्वाण, बाहुल्लुच्चत्त मेव सठाण । जीवाभिगमे जो' वेमाणिउद्देसो' सो' भाणियव्वो मव्वो ।।

# ऋट्टमो उद्देसो

#### चमरसभा-पर्व

११=. किह ण भते ! चमरस्य प्रमुरिदस्य यमुरकुमाररण्णों यमा मुह्म्मा पण्णता ? गोयमा ! जबुद्दोवे" दोवे मंदरस्य पव्यवस्य दाहिणे ण तिरियमसप्तेजे" दीव-ममुद्दे वीईवइत्ता" ग्रहणवरस्य दोवस्य वाहिरित्याग्रो वेदयताग्रो ग्रहणोदय" समुद्दे वायालीय जोयणस्यस्स्माइ" ग्रीगाहित्ता, एत्य ण चमरस्य ग्रमुरिदस्य ग्रमुरकुमाररण्णो विगिष्ठिकूद्रे" नाम उपायपव्यए पण्णत्ते— सत्तर्य-एवकवीय जोयणसए उद्दे उच्यत्तेण चत्तारितीय जोयणसए कोम च 'उथ्येहेण मूत्रे दसवावीये जोयणसए विग्यमेण, मज्के चतारि चव्यीये जोयणसए विग्यमेण, मज्के चतारि चव्यीये जोयणसहस्साद, दोण्णि व वत्तीगुत्तरे जोयणसए कियि विभेत्रणे परिस्मेवेण, मज्के एव जोयप्त-सहस्य विश्वित व दत्तीगुत्तरे जोयणसए कियि विभेत्रणे परिस्मेवेण, मज्के एव जोयप्त-सहस्य विश्वित व द्राणिण य द्रगयाले" जोयणसए कियि विभेत्रणे परिस्मेवेण, प्रक्रिकेण, प्रक्

```
ス (4, 4, 4) )
₹. 70 = 1
६ साविक्यानस्य अवदायानाः (४, ६, ।
                                        अनुस्तरका (म. स. ४) )
   श, र, म, म), नार भरता रक्त वि १०
                                        यवहाँके (न) ।
   वर्षिक् करण उस्त व तत्र व वस्त्र हरू
                                         " An Est (11, 2, 4) 1
                                    १० की १ (स.स.स.स.
   यस्त (१) ।
                                        46.12 (4, 4) 1
३. इ.स्टाइल (४, ८, ४, म) १
                                    the Philosophy (17 m + 4,)
6 TA 1 1
                                    14 Tries 20 (4) " re- 4).
४ तस्त्रमा (४, ४, ४, ४)।
                                         275 (4) 3
f ∈ €(₹(₹));
   स्कारियुर्वे । (१, ४) ।
```

य जोयणसहस्साइ, दोण्णि य छलसीए जोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्खेवेण,"
मूले वित्थडे, मज्भे सिखत्ते, उप्पि विसाले, वरवइरिवग्गहिए" महामउदसंठाणसिठिए सन्वरयणामए अच्छे' •सण्हे लण्हे घट्टे मट्टे निरए निम्मले निष्पके निक्कंकडच्छाए सप्पभे समिरिईए सउज्जोए पासादीएद रिसणिज्जे अभिक्षवे ॰ पिडक्वे ।
से ण एगाए पउमवरवेइयाए, वणसडेण य सन्वत्रो समता सपरिक्खिते ।
पउमवरवेइयाए वणसडस्स य वण्णग्रो ।।

- ११६. तस्स ण तिर्गिछिकूडस्स उप्पायपव्वयस्स उप्पि वहुसम-रमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते—वण्णग्रो' ॥
- १२० तस्स ण बहुसम-रमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभागे, एत्थ ण मह एगे पासायवडेसए पण्णते—अड्ढाइज्जाइ जोयणसयाइ उड्ढ उच्चत्तेण, पणुवीस जोयणसय विक्लभेण । पासायवण्णक्रो'। उल्लोयभूमिवण्णओ'। अट्ठजोयणाइं मणिपेटिया। चमरस्स सोहासण सपरिवार'भाणियव्व।।
- १२१ तस्स ण तिगिछि तूडम्स दाहिणे ण छक्कोडिसए पणवन्न च कोडो यो पणतीसं च सयसहस्साइ पण्णास च सहस्साइ अरुणोदए समुद्दे तिरिय वीइवइत्ता अहे रयणप्पभाए पुढ्वीए चतालीस जोयणसहस्साइ, ग्रोगाहित्ता, एत्य ण चमरस्स अर्गुरिदन्न अपुरकुमाररण्णो चमरचचा नाम रायहाणी पण्णत्ता एग जोयणसय- सहस्सं आयाम-विक्यभेण जवूदीवष्पमाणा ।

बीघ्र मत (नवमो उद्देसो)

श्रोवारियनेण सोलसजोयणसहस्साइ श्रायाम-विक्त्रभेण, प्रशानं क्रिक्टिस्ट्र पंच य सत्ताणउए जोयणसए किंचि विसेसूणे परिक्त्रवेणं, मध्यक्रिक्ट्रियणमाणस्स श्रद्ध नेयव्व'॥

# नवमो उद्देसो

#### समयतेत्त-पदं

१२२- किमिद भने ! समयखेले ति पवुच्चित ? गोयमा ! अउ्दाउच्जा दीवा, दो य समुद्दा, एस म लड्डा पवुच्चित ॥

१२३. तत्थ ण अय जबुद्दीये दीवे सब्बदीय-समुद्दाण नव्यक्ष्म छ । यनव्यया नेयव्या जात्र' अविभनर-पुषयण्ड जोज्मिबद्वन

# द्समो उद्देसो

### ग्रत्थिकाय-पदं

१२५ धम्मत्यिकाए ण भते । कितवणो ? कितगधे ? कितरसे ? कितफासे ? गोयमा ! अवण्णे, अगधे, अरसे, अफासे, अरुवी, अजीवे, सासए, अविद्विए लोगदव्वे । से समासस्रो पचिविहे पण्णत्ते, तं जहा—दव्वस्रो, खेत्तस्रो, कालओ, भावओ, गुणओ।

दव्वय्रो ण घम्मत्यिकाए एगे दव्वे,

यंत्रओ लोगप्पमाणमेत्ते,

कालग्रो न कयाइ न ग्रासि, न कयाइ' •नित्थ, न कयाइ न भविस्सइ—भविसु य, भविन य, भविस्सइ य—धुवे, णियए, सासए, ग्रव्खए, ग्रव्वए, अविदुए°, णिच्चे।

भावस्रो स्रवण्णे, स्रगधे, स्ररसे, स्रफासे । गुणस्रो गमणगुणे ॥

१२६ अगम्मित्यकाएं उण भते ! कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कितफासे ? गांयमा ! अवण्णे, अगधे, अरमे, अफासे,

श्रम्बी, ग्राधि, गामण, ग्रवद्विण, लोगदब्वे ।

ने समामयो पचितिहे पण्णते, त जहा-दव्बय्रो, खेत्तयो, कालयो, भावयो,
गुणनो ।

देनायो च ययम्मत्यिकाण् ग्लो दब्वे । भेराजी लीनप्यमाणमेले । १२७. आगामत्यिकाए पण भंते ! कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफामे ? गोयमा । अवण्णे, अगधे, अरसे, अफासे;

अस्वी, अजीवे, सासए, अवद्विए लोगदव्वे ।

में समासओं पचिविहे पण्णत्ते, तं जहा—दन्वग्रों, खेत्तग्रों, कालग्रों, भावग्रों, गुणग्रों।

दन्यओं ण आगासित्यकाए एगे दन्ने । रोत्तस्रो नोयानोयप्पमाणमत्ते—त्रणते ।

कालग्रो न कयाद न ग्रासि, न कयाद्र नित्य, न कयाद्र न भविस्सद्र—भविमु य, भवित य, भविरसद य—धुवे, णियण, मामण, ग्रवलण, अव्वण, ग्रविद्वण, णिच्ने । भावओ ग्रवण्णे, श्रग्ये, अरसे, श्रफासे ।°

गुणयो यवगाहणागुणे ॥

१२मः जीवव्यिकाए ण भते ! कतिवण्णे ? कतिगर्धे ? कतिरसे ? किकामे ?

गोयमा ! ग्रवण्णे', •ग्रगवे, ग्ररमे, अफासे ॰ ; अस्वी, जीये, सामण्, ग्रवद्विण लोगद्यो ।

में समामओं पर्चावहे पण्णत्ते,—त जहां – दब्यओं', <sup>®</sup>गोत्तओं, कालश्रों, भावश्रों °, गुणओं ।

दब्बजो ण जीवस्विकाए प्रणताई जीपदब्बाइ।

यंन्त्री लोगपगाणमते।

कालजो न क्याद न जानि", "न क्याद नित्ति, न विपाद न भविस्ताद नभी स्नु य, भवित य, भविस्ताद य : धुवे, वियण, मानण, जान्नण, जव्वण, जविद्वण् । विद्यो ।

भावत्रो स्रवण्णे, बन्ते, सरसे, तफाने । गुणसो उपजोगनुर्थे ॥

१२६ पोगा रिकाण पानं । इति राष्ट्री ( \*इतिगरे ? इतिकार ? इतिहाने ? गाममा ! पन्याप्ते, पनरने, पुगर्य, बहुगाये, इ.स., जनोरे, सामण, वसाहुर, धोगरावे ।

है। सन प्रान्त कार्या है प्र-एए कि एक प्रेस हैं ने सन प्राप्त कर प्राप्त है। क्षेत्र के प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त कर के के स्वार्त के कि प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त कर के के स्वार्त के प्राप्त क

# द्समो उद्देसो

#### श्रदियकाय-पदं

१२४ कति ण भते । अत्थिकाया पण्णत्ता ? गोयमा । पच ग्रत्थिकाया पण्णत्ता, त जहा-धम्मत्थिकाए, ग्रधम्मत्थिकाए, आगासित्यकाए, जीवित्यकाए, पोग्गलित्यकाए ॥ १२५. धम्मत्यिकाए ण भते । कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? गोयमा । अवण्णे, ग्रगधे, ग्ररसे, अफासे, ग्रत्वी, अजीवे, सासए, ग्रवद्रिए लोगदव्वे। से ममासग्रो पचिवहे पण्णत्ते, त जहा-दब्वग्रो, खेत्तग्रो, कालओ, भावओ, गुणओ । दब्बग्रो ण धम्मत्यिकाए एगे दब्वे, धेत्तओ लोगप्पमाणमेते. कातायो न क्याद न ग्रासि, न कयाइ' •नित्य, न कयाइ न भविस्सइ-भिवसु य, भविन व, भविस्सइ य-वृवे, णियए, सासए, अवखए, अवद्विए°, णिच्ये । भानयो यवण्णे, यगधे, यरसे, यफासे । गुणग्रो गमणगुणे ॥ १२६ यमम्मिन्यकाएं उण भते । कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? गोपना । प्रवण्णे, प्रगधे, प्ररमे, प्रफासे, ग्रन्थी, ग्रजीवे, मासण, ग्रवद्विए लोगदव्वे । न ममामयो पनिति पण्णते, त जहा -दव्बयो, खेत्तस्रो, कालस्रो, भावस्रो, गाना। द-वयो प अध्मनियमाण एमे दस्ते । ान में लंगपामाणमंत्रे । तावधीन त्याद न यामि, न तयाद नित्थ, न कयाद न भविस्सद-भविसु द, भवां १४ मितिस्सद य- युवे, णियए, सामए, अवखए, अब्बए, अबिहुए, भ, ध्या सम्भन्न, सम्भ, स्रामे, स्रामे ।

र्मि देशस्य स्थान

१२७. श्रागासित्यकाए' •ण भते ! कतिवण्णे ? कतिगद्ये ? कतिरसे ? कतिफाने ? गोयमा! अवण्णे, अगधे, अरसे, अफासे; अस्वी, ग्रजीवे, सासए, ग्रवद्विए लोगदव्वे । मे समासओ पचिवहे पण्णत्ते, त जहा—दव्वग्रो, खेत्तग्रो, कालग्रो, भावग्रो, गुणयो । दन्त्रओ णं आगासित्थिकाए एगे दन्ते। मेत्तग्री नोयालोयप्पमाणमेत्रे-ग्रणते । गालयो न कवाइ न श्रासि, न कवाइ नित्य, न कवाइ न भविस्तइ-भविनु व, भवति य, भविस्सद् य-ध्वे, णियण्, सासण्, ग्रवसण्, अव्वष्, ग्रवद्विण्, णिच्चे । भावओ अवण्णे, अगचे, अरसे, अफामे । ॰ गुणयो अवगाहणागुणे ॥ १२८ जोवत्थिकाए ण भते । कृतिवण्णे ? कृतिगर्वे ? कृतिरमे ? कृतिफामे ? गीयमा! प्रवण्णे', • ग्रगवे, ग्ररने, अफाने ° ; अर्स्वा, जीवे, साराए, ग्रवद्विए नोगदव्ये। ने समाराओं पचिवहे पण्णते,—तं जहा—दब्बओं', <sup>•</sup>खेतओं, कानग्रो, भावग्रो °, गुणओं । रव्यओ णं जीवहियकाए अणताउं जीवद्यवाड । भेत्रजो लोगणमाणमेत्रे । रालओं न क्याइ न लानि<sup>र</sup>, <sup>•</sup>न क्याइ नित्य, न क्याइ न भविरनड - भीरनु य, भवति य, भविस्तइ य-धुवे, णियए, नामए, अक्सए, अव्याप, अव्याप, विस्त्रे । भावयो प्रवण्णे, ग्रनधे, ग्ररसे, अफाने । गुनम्रो उत्रजीनगुणे ॥

१ नव त्रार-नावणिकारः वि एव विश्व है। सब पार-दान सम्मूर्ण । त्रेष क्षान स्व समाधीतकार भोषा हो। इ. सब पार-नावि वार्गान्त । र समापित कार्ते का सम्मूर्ण हो। इ. सब १००० विश्व पर विश्व । १ एक पार-वार्ण वार जनहों।

१९६ पाणवन्यिकाए प भने ! कृतिन्यो ? •कृतिग्ये ? कृतिरने ? रिनष्टामे ?

गायमा ! पनवानं, पनस्मे, दुगपे, महातमे; इ.मे. नजोवे. गामण, संबद्धि, सीपदारे। से समासग्रो पचिवहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वओ, खेत्तग्रो, कालओ, भावओ गुणओ।

दुव्वओ ण पोग्गलित्थकाए ग्रणताइं दव्वाइ।

वेत्तओं लोयप्पमाणमेत्ते।

कालग्रो न कयाइ न ग्रासि', •न कयाइ नित्थ, न कयाइ न भविस्सइ—भविसु य, भवित य, भविस्सइ य—धुवे, णियए, सासए, ग्रक्खए, ग्रव्वए, ग्रविहुए°, णिच्चे ।

भावग्रो वण्णमते, गधमते, रसमते, फासमते । गुणग्रो गहणगुणे ॥

- १३० एगे भते । घम्मित्यिकायपदेसे धम्मित्यिकाएत्ति वत्तव्व सिया ? गोयमा । णो इणद्वे समद्वे ॥
- १३१ एव दोण्णि, 'तिण्णि, चतारि'' पच, छ, सत्त, ग्रहु, नव, दस, सखेज्जा, ग्रस-रोज्जा। भने । धम्मित्थिकायपदेसा धम्मित्थिकाए ति वत्तव्व सिया ? गोयमा । गो इणहे समद्वे ॥
- १३२ एनपदेस्णे वियण भते । धम्मित्थिकाए धम्मित्यिकाए ति वत्तव्व सिया ? गोयमा । णो उणद्वे समद्वे ॥
- १३३ में केणद्वेण भते । एव वृच्चइ—एगे धम्मित्थकायपदेसे नो धम्मित्थिकाए ति वत्तव्य मिया जाव एगपदेस्णे वि य ण धम्मित्थिकाए नो धम्मित्थिकाए ति वत्तव्य मिया ?

से नृण गोयमा ! राडे चवते ? सगले चवके ? भगत ! नो राडे चत्रके, सगले चवके । "गाउं छते ? सगले छते ? भगा ! नो राडे छत्ते, सगले छते । साडे चम्में ? सगो चम्मे ? भग्त ! नो राडे चम्मे, सगले चम्मे । साडे राडे ? सगते चडे ? भग्त ! नो राडे चडे, सगते चडे । भगव ! नो खडे दूसे, सगले दूसे । खडे त्रायुहे ? सगले त्रायुहे' ? भगव ! नो खडे त्रायुहे, सगले त्रायुहे । खडे मोदए ? सगले मोदए' ?

भगव ! नो खंडे मोदए, मगने मोदए । से नेणट्टेण गोयमा । एय वुच्चइ— एगं धम्मित्यकायपदेने नो धण्मित्यकाए त्ति वत्तव्यं निया जाव णगपदेनूणे वि य ण धम्मित्यकाए नो धम्मित्यकाए त्ति वत्तव्य सिया ॥

- १३४- में कियाद' णं भते ! धम्मित्यकाए ति बत्तव्य निया ? गोयमा ! ग्रसखेज्जा धम्मित्यकायपदेसा, ते सब्ये किनणा पडिपुण्या निरवनेसा एकग्गहणगिह्या—एस ण गोयमा ! धम्मित्यकाए ति बत्तव्य निया ॥
- १३५ एव प्रथम्मित्वकाए वि । आगासित्वकाय-जीवित्यकाय-गोगालिकाया वि एव नेव, नवर—तिष्ह पि पदेसा प्रणना भाणियव्या । गेम न चेप ॥

#### मीवत्त-उवदंसण-पदं

- १३६० जोते ण भते ! सउद्घाणे सक्तम्म सर्वतं नवीरिण् नपुरिनकार-परकामे जायभावेण जीवभाव उवद्यतीति वत्तव्य निया ? हिना गोयमा ! जीवे ण सउद्घाणे "मक्तम्म मवत् सवीरिण् सपुरिनकार-परकामे आयभावेण जीवभावं ९ उवद्येतीति बत्तव्य निया ॥
- १३० में गेणद्वेत •भने ! एवं वृद्यः —जीवे ण सद्भाणे सवस्मे सर्वत स्वीरिए सपुरिसकार प्रकार प्रावभावेण जीवभाव द्वद्रभेनीति । बन्ध स्थित । गोनमा । जीवेण प्रणताण प्राक्तिष्योदिनसाथवन्त्रवान, प्रवताण मुबनाय पन्त्रवाण, प्रणताण प्राद्वाणकात्रवाण, प्रणताण मण्डव्यक्ताण प्रवताण प

<sup>\$ 45,734. 4) 1</sup> 

३ भारत (त. व. व. त.) ।

<sup>1 (17) 13,5.81 2</sup> 

र कर क्षा कानुसार के अकारती है।

文 接口 好一 化丁基木醇苯基甲苯汞

६ अस् तर्रात्म । द्वांचित्रीर इत् देव

#### श्रागास-पर्द

१३८. कतिविहे ण भते ! आगासे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे स्रागासे पण्णत्ते, त जहा—लोयागासे य स्रलोयागासे य ॥

१३६. लोयागासे ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? अजीवा ? अजीवपदेसा ?

गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवप्पदेसा वि, ग्रजीवा वि, ग्रजीवदेसा वि, ग्रजीवप्पदेसा वि ।

जे जीवा ते नियमा एगिदिया, वेइदिया, तेइदिया, चर्जारिदिया, पिचिदिया, ग्राणिदिया।

ज जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा, •ेवेइदियदेसा, तेइदियदेसा, चर्जरिदिय-देसा, पिंचिदियदेसा, प्रणिदियदेसा।

जे जीवप्पदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा, •ेबेइदियपदेसा, तेइदियपदेसा, चडिरिदयपदेसा, पचिदियपदेसा, ग्रीणिदियपदेसा।

जे अजीवा ते दुविहा पण्णता, त जहा-रूवी य अरूवी य।

ज ह्यो ते चडिव्वहा पण्णता, त जहा—खधा, खधदेसा, खधपदेसा, परमाणु-

ें ग्रह्मों ते पचिवहा पण्णत्ता, त जहा—धम्मित्यकाए, नो धम्मित्यकायस्स देमे, धम्मित्यकायस्स पदेसा; अधम्मित्यकाए, नो अधम्मित्यकायस्स देसे, ग्रधम्मित्यकायस्स पदेसा, ग्रह्मासम् ॥

१४० अलोयागामें ण भते । िक जीवा' ? •जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? ग्रजीवा ? अजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? ॰ गांगगा । नो जीवा', •नो जीवदेसा, नो जीवप्पदेसा; नो ग्रजीवा, नो श्रजीपदेस , नो अजीवप्पदेसा, एगे ग्रजीवदक्वदेसे ग्रगस्यलहुए अणतेहि श्रगस्य गुरुषाहि सञ्ते सक्वागासे ग्रणतभागणे ॥

#### व्यत्यिकाय-पद

# बीत सर्व (दसमी उद्देशी)

'•प्रयम्मत्थिकाए ण भते ! केमहालए पण्णत्ते ? गोवमा ! तोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव फुसित्ता ण चिट्ठर ॥

लोयाकासे ण भते । केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा । लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव फुमित्ता ण चिट्टइ ॥

जीवत्थिकाए ण भते । केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव फुसित्ता ण चिट्ठउ ॥

१४५. पोग्गलित्वकाए ण भते ! केमहालए पण्णते ?

गोवमा । तोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुटे लोयं चेव फुसित्ता ण चिट्टउ० ॥ फुसएग-पदं

१४६- अहोलोए णं भते ! धम्मत्यिकायस्त केवइय फुसति ? गोयमा ! सातिरेगं अद्ध फुमति ॥

१४७- तिरियलोए ण भते'! •धम्मित्थिकायस्स केवडय फुसति <sup>२</sup>४ गोयमा । असदोज्जइभाग पुसति ॥

जर्दलोए ण भते' । •धम्मत्थिकायस्य केवद्य फुसित ?० गोयमा ! देसूण अद्ध फुसति ॥

दमा ण भते <sup>।</sup> रवणप्पभापुटवी धम्मित्यकायस्त कि मन्वेज्जद्रभाग पुनित ? ग्रमखेरजदभाग फुमित ? सखेरजे भागे फुमित ? अमन्देरजे भागे फुमित ? नव्य फुसति ? गोयमा । णो सत्वेज्यद्रभाग फुमति, असत्वेज्यद्रभाग फुमिन, यो मन्वेज्य भागे

फुसिन, णो ग्रसपेन्ने भागे फुमिन, णां सव्य फुमिन ॥

१५०. इमीने ण भते । रयणापभाएँ पुटवीए घणोवही धम्मन्यिमायस्म कि नर्यक्त-इमाग फुमति ? स्रमानेज्जदभाग फुमति ? सरोज्जे भागे फुमति ? असरोज्जे भागे फुर्नात ? सच्च फुर्नात ? जहा सागणना तहा घणोदिह-घणवाय-तणुवाचा वि ॥

३मी ने प भते ! रयणणभाए पुटवीए श्रीयाननरे धरमित तारस्य हि गलक्जरभाग पुनति <sup>१</sup> असलेक्जरभाग पुनति <sup>१</sup> सनोको भागे पुनति <sup>१</sup> यनवेडने भागे पुनित ? गब्ब पुति ?

गोयमा ! मरोज्यदभाग पुनति, नो प्रमत्तेज्यदभाग पुनति, नो नगरि स्मी क्षति, नो प्रसमेदने भागे क्षति, नो मध्य पुनति ।

पोनामनगर मन्नाइ॥

१५२. जहा रयणप्पभाए पुढवीए वत्तव्वया भणिया' एवं जाव यहेसत्तमाए'॥ एव सोहम्मे कप्पे जाव' ईसीपव्भारा पुढवी—एते सव्वे वि ग्रसखेज्जइभागं फुसति । सेसा पडिसेहियव्वा ।

१५३. एव अधम्मित्यकाए, एवं लोयाकासे वि । संगहरणी-गाहा

# तइयं सतं

# पढमो उद्देसो

# संगहली-गाहा

- १. केरिसविउव्वणा २. चमर ३. किरिय ४,५. जाणित्य ६ नगर ७ पाला य।
- म्यात्वद् ६. इदिय १०. परिसा, तितयम्मि सए दमुद्ना ॥१॥

### उबलेब-पर्व

- तेण कालेण तेण समएणं मोया नाम नयरी होत्था– वण्णग्रो¹॥
- रे तीने य मोयाए नयरीए वहिया उत्तरपुरित्यमे दिसीनागे नदये नाम चेउए होत्या--वण्णम्रो'॥
- वैण कालेण तेण समएण" सामी समोसङे। परिसा निगन्छः, परिगवा परिसा ॥

# रंवविकुटवर्गा-पर्व

८ तेज कानेण तेण समएण समणस्म भगवय्रो महावीरस्स दोच्ने प्रतेषासी श्रीगभूर्ज नाम अणगारे गोयमे गोत्तेण सत्तुन्तेहे जाव' पञ्जुरानमागे एव ववानि—चमरे ण भते ! अनुरिदं अनुरराया केमहिर्द्रीए ? केमरप्रभुनीए ? केंमहाबले ? केंमहायमे ? केंमहासो स्वे ? केंमहाणुत्राने ? हेंबद्ध व व पन् विश्विताए ?

गोवना । वमरे ण असुरिदे ब्रमुररामा महिर्द्यल, भारतहाँ। र, महाय ने, महायमे, महायोगरों , महाणुभागे । ने प तथ्य वीनीनाए भयनाया-गमयमहरमाय, चंडनट्टीण सामाणियसाहरमीयः नायसीमाए तारसीमगाय ,

<sup>1</sup> 年(日): ६. देसहर्द्शिए (इ. न) । T ATTALL F

न०पाव—मीत्र्रीत्रागमत्। 

म भवनाः (अ, अ, ता, अ) । 6 8 (9) 1

६ अवनी वत् (च. प. ब. म. न्) । 1 4. ti, to 1 है। यह वार- वायनांना का विकास है।

जाव' महाणुभागाग्रो'। ताग्रो णं तत्थ साण-साण भवणाण, साण-साण सामाणिय-साहस्सीण, साण-साण महत्तरियाण', साण-साण परिसाण जाव' एमहिड्ढीयाग्रो। क्रण्णं जहा लोगपालाण ग्रपरिसेस।

- द सेवं भते ! सेव भते <sup>!</sup> ति भगव दोच्चे 'गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता जेणेव तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तच्च गोयम वायुभूति अणगार एव वदासि—एव खलु गोयमा ! चमरे अमुरिदे असुरराया एमहिड्ढीए त चेव एव सव्व अपुटुवागरण नेयव्व अपरिमेसिय' जाव' अग्गमहिसीण वत्तव्वया समत्ता ।
- ह. तेण से तच्चे गोयमे वायुभूती अणगारे दोच्चस्स गोयमस्स अग्गिभूतिस्स अणगारस्स एवमाइवसमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमट्ठ नो सद्दृइ नो पिनयइ नो रोएइ, एयमट्ठ असद्दृहमाणे अपित्तयमाणे अरोएमाणे उट्ठाए उट्ठेइ, उट्ठेता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ जाव पज्जुवासमाणे एव वयासी—एव खलु भते । दोच्चे गोयमे अग्गिभूई अणगारे मम एवमाइक्खइ भामद पण्णवेद परूवेइ—एव खलु गोयमा । चमरे असुरिदे असुरराया महिड्ढीए जाव महाणुभागे । से ण तत्य चोत्तीसाए भवणावाससयसहस्साण त चेव सव्य अपिरोम भाणियव्य जाव अग्रामिहसीण वत्तव्या समत्ता ।

### १० में रहमेंय भते <sup>।</sup> एवं ?

गोयमादि! समणे भगव महावीरे तच्च गोयम वायुभूति अणगार एव वयासी—
ज ण गोयमा ' नव दोच्चे गोयमे प्रिम्मिभूई अणगारे एवमाइक्खइ भासइ पण्णवेइ
पहारेज—एव सत्तु गोयमा ! चमरे असुरिदे असुरराया महिड्ढीए त चेव सब्ब
अ(अ) अग्नमिहिसीओ। सच्चे ण एसमट्ठे। अह पि ण गोयमा! एवमाइक्खामि
आनानि पण्णोमि पह्चेमि—एव सत्तु गोयमा! चमरे असुरिदे असुरराया
माह्युडीए" त चेव जाव" अग्नमिहिसीओ। 'सच्चे ण एसमट्ठे"।

- ११. मैवं भते । मैव भते ! ति तच्चे गोयमे वायुभूई ग्रणगारे समण भगव महावीर वंदइ नमसइ, विद्ता नमिसत्ता जेणेव दोच्चे गोयमे ग्रिग्गिभूई ग्रणगारे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता दोच्च गोयम ग्रिग्गिभूइ ग्रणगार वदइ नममइ. विदत्ता नमिसत्ता एयमह सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामेउ ।।
- १२. 'तए ण से तच्चे गोयमे वायुभूति अणगारे दोच्चे ण गोयमेण अग्गिभृतिणा अणगारेण मद्धि जेणेव समणे भगव महाबीरे तेणेव उवागच्छर जाव' पञ्जुवासमाणे एव वयासी"—जड ण भते । चमरे असुरिंदे अमुरराया एमहिञ्छीए जाव' एवितय च ण पभू विकुव्वित्तए, वली ण भते ! वदरोयणिये वदरोयणराया केमहिङ्छीए ? जाव' केवस्य च ण पभू विकुव्वित्तए ?

'गोयमा ! बली ण वङरोयणिदे वइरोयणराया महिङ्टीए जाव' महाणुनाने। जहा चमरम्स तहा बिलस्म वि नेयब्व, नवर—सातिरेग जेवलकप्प प्यपुद्दांव दीव भाणियब्व, मेस त चेव निरवसेस नेयब्व, नवर—नाणत्त जाणियब्व भवणेहि सामाणिएहि य''।।

माएँ विहरति । सं यतानामए एव बल चमरस्य तहा उतिस्य वि नेवध्यः तदर— मानिरेग के उत्तराण बबुदी र भाष्टिवस्य मय त चेत्र निरवनेम नेमब्द, मतर-नामन जामियन भवनीति मामानिएति (त्र); गोयमा । जाज महिइडीए ह्या ने स्व तस्य नीमाए भवणा समयनमहम्माण महीए नामाणवसारमीण ऐम अप अमस्यस, नवर—चङ्गा सदीम् अत्रमादेशमहरू म्बीत् । त्वेति च तात्र मुनमती (सट्द)। ने बहानामण एर जल समयन, २४८— माइरेम अपनीप बाद एननमान् परनान-हिलील सील स्वे उटा सिवा बाद स्था-ो स्वति या (४), पीयमा । या प्रतिक इतित्राम् न प्रस्य नेमाण् भागतस्य न करमाणु रहीर य मान्य नारमधेष नेन दश अमरन्त्र नदर्ग ५८० होस म्बन्द्रभारयनीयः चेति व स्व म्बनाले १४५-४ । न ५८, संबर् ५४ । त बन्दरन, अवस्थापन संक्रिक्ट विकास

<sup>3 40 81801</sup> 

२० नवेत से दोको गोतमे अधिभूती अस्मारे प्रकृष गोतमेसा प्रावुभूडमा अस्मारेसा एतमदु सम्म विस्मार्स भूजो-भुज्जो सामिए मगारी उद्घाए उद्देज, उद्देशा तकरेसा गोतमेश बागुमृतिसा अस्मारेसा मांच बेसेब समस्मी भगत महाबीरे तेसीब उत्तरकद्धड, ज्यास-ब्दिशा समा भगत महाबीर बदद समस्द्र, परिता नमस्ति। एवं स्वामी (क, ना), पर प्रस्ता नृतीकी गोतमो वर्तो तेन सम्बागा सम्मानीना न स्थत।

र यह देखा

<sup>6 40</sup> XI61

र नव अहर।

गोराना <sup>१</sup> वनी बद्दांपायादै व्हांप्रेस्पायाय भीरद्दांग् व य तत्व तीनाम् भवसावायन गामश्चाप मद्वीप् नामागाव प्राथनीता भेष १थ वक्तन, नवर—व्याप मद्वीप भवन त्वरणहर्गाण अनोत्व स्वय भूदन

270

भगवई

१३ सेव भते ? सेव भते ¹ ति तच्चे गोयमे 'वायुभूई अणगारे समण भगव महावीरं वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता णच्चासण्णे' •णातिदूरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे अभिमुहे विणएण पजलियडें ॰ पज्जुवासइ' ।।

१४. तते ण से दोच्चे गोयमे ग्रिग्गभूई ग्रणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्ता नमिसत्ता एव वयासी—जइ ण भते । वली वइरोयणिदे वइरोयणराया एमिहड्डीए जाव' एवितय च ण पभू विकुव्वित्तए, धरणे ण भते ! नागकुमारिदे नागकुमारराया केमिहड्डीए ? जाव' केवइय च ण पभू विकुव्वित्तए ? गोयमा ! धरणे ण नागकुमारिदे नागकुमारराया मिहड्डीए जाव' महाणुभागे । से ण तत्य चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साण, छण्ह सामाणियसाहस्सीण, तायत्तीसाए तावत्तीसगण, चउण्ह लोगपालाण, छण्ह ग्रगमिहिसीण सपिरवाराण, तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह ग्रणियाण, सत्तण्ह ग्रणियाहिवईण, चउ्विसाए आयरक्यदेवसाहस्सीण ग्रण्णेसि, च जाव' विहरइ। एवितय च ण पभू विउव्वित्तए।

सरेकि दीव-समुद्दे बहूिं नागकुमारीहि जाव विकुव्विस्सति वा । मामाणिया तावत्तीस-लोगपालग्गमहिसीद्यो य तहेव जहार् चमरस्स, नवर— गरेकि दीव-ममुद्दे भाणियव्वे ।।

मे जहानामए जुवती जुवाणे जाव' पभू केवलकप्प जबुद्दीव दीव जाव तिरिय

१४ एम जाव थिणयेकुमारा, वाणमतरा, जोईसिया वि, नवर—दाहिणिल्ले सब्वे अभिभूई पुच्छइ, उत्तरित्वे सब्वे वायुभूई पुच्छइ।।

१६ भनेति । भगव दोच्चे गोयमे प्रिगिभूई प्रणगारे समण भगव महावीरं वदइ
नगमद, विद्या नमंगिता एव वयासी—जइ ण भते । जोइसिंदे जोइसराया
एमिहिट्डीए जाव' एवितय च ण पभू विकुब्बितए, सक्के ण भते । देविदे देवराया
हमिहिट्डीए ? जाव' केनितय च ण पभू विकुब्बितए ?

गोयमा । सक्ते ण देविदे देवराया महिड्टीण जाव' महाणुभागे । ने णं यत्तीनाए विमाणावासमयमहस्साण, चउरासीए' मामाणियसाहस्सीणं, ' वायत्तीसाए तावती-सगाण, चउण्ह लोगपालाण अट्टणह प्रगमहिसीणं नपरिवाराणं, निष्हं परिसाणं मत्तण्हं अणियाणं, मत्तण्हं अणियाहिवर्डण , चउण्हं चउरानीण आयरक्वसाहस्मीणं, अण्णेमि च जाव' विहर्दे । एमहिड्डए जाव' एवितय च णं पभू विकृष्वित्तए, एवं जहेव' चमरस्म तहेव भाणियव्व, नवर—दो केवलक्ष्णे ज्युद्दीवे दीये, अवनेम तं चेव ।

एत ण गोयमा ! सनकस्स देविदस्म देवरण्णो इमेयाच्ये विसण् विसयमेत्ते । बुइए, नो चेव ण सपत्तीए विक्विसु वा विक्व्वित वा विक्विस्मित वा ॥

१७. जर णं भंते ! सनके देविदे देवराया एमहिड्छीए जाव' एवतिय न ण पम् विकृत्वित्तए, एव खलु देवाणुष्पियाण अतेवामि तीमए नाम अणगारे पगरभद्रए, "पगरज्वनते पगरप्यणुकोहमाणमायालोभे मिजमहवमपन्ने अस्तीणे विणीए व्हिछ्हेण अणिनियत्तेण तवोकम्मेण अप्पाण भावेमाणे बहुपिरपुण्णाद अह संवच्छराउ सामण्णपिरयाग पाउणित्ता, नानियाए' गतिहणाए अनाण भूनेना, महि मत्तारं अणमणाए छेदेता आलोज्य-पिउमकते नमाहिपते कालमाणे कात किच्या सोहम्मे कप्पे नयसि विमाणी जववायसभाए देवमयणिरजिम देवद्रमतिस् अगुत्तम्म अमरोज्जद्रभागमेत्तीए, योगाहणाए नतकस्म देविदरम्म देवदण्णो नामा-पियदेवनाए जवण्ये।

तण्ण बीनण् देवे ब्रह्मोवरण्णमेत्ते समाणे पचिवहाण् पण्यतीण् पण्यत्तिसार्यः गच्छद्र [त जहा—ब्राह्मरपण्यतीण्, सर्गरपण्यतीण, उदिवपण्यतीण, सामापाण्-पण्यतीण्, भागा-मणपण्यतीण्

तण् पान नीनम देव पविषित्राण् पञ्जलीण् पञ्जलियाव" गणा समाण सामाणिय-परिसाववणाया देवा करमलपरिमहिष दसनह निरसायन मध्यण् सर्वान रद्द जण्ण विजाण्य बद्धांयित बद्धायिना एव प्रयासी -म्रो पाद्याग्रीणार्हः

के अब शहर

र प्राकृतिप् (१, ४१, म) ।

च च व्यक्त-मामाल्यवन त्रमीत् अव
 च च व्यक्ति ।

<sup>4 4°2 3</sup> 

हें भिक्षादा भी नेव शहर

<sup>5</sup> m · 215+3 1

८ धरस्यवेश (म. ग) ।

E. 30 2161

८ यह राज्याना । इस विकास

३० मानिय (म. ३) ३

११. ज्याराजान (२,३), व्यार-स्वायेन भारतकात

१२ वस्तामा (१९)

देश रहे ब्राप्य प्रतिकार प्राप्त अस्तर है।

१८ व्यवस्थात्रा । भी व

दिन्वा देविड्ढी दिन्वा देवज्जुई दिन्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते ग्रभिसमण्णागए। जारिसिया' ण देवाणुप्पिएहि दिन्वा देविड्ढी दिन्वा देवज्जुई दिन्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते ग्रभिसमण्णागए, तारिसिया ण सक्केण वि देविदेण देवरण्णा दिन्वा देविड्ढी जाव ग्रभिसमण्णागए। जारिसिया णं सक्केण देविदेण देवरण्णा दिन्वा देविड्ढी जाव ग्रभिसमण्णागए। जारिसिया ण देवाणुप्पिएहि दिन्वा देविड्ढी जाव ग्रभिसमण्णागए।

से ण भते। तीसए देवे केमहिड्ढीए जाव केवतिय च ण पभू विकुव्वित्तए? गोयमा । महिड्ढीए जाव' महाणुभागे। से ण तत्थ सयस्स विमाणस्स, चउण्ह सामाणियसाहस्सीण, चउण्ह अग्गमिहसीणं सपिरवाराण, तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह अणियाण, सत्तण्ह अणियाहिवईणं, सोलसण्ह आयरक्खदेव-साहस्सीण, अण्णेसि च वहूण वेमाणियाण देवाण, देवीण य जाव' विहरइ। एमिहड्ढीए जाव' एवतिय च णं पभू विकुव्वित्तए। से जहानामए जुवती जुवाणे हत्थेण हत्ये गेण्हेज्जा, जहेव सक्कस्स तहेव जाव' एस ण गोयमा। तोसयस्स देवस्स अयमेयारूवे विसए विसथमेत्ते बुइए, णो चेव ण सपत्तीए विकुव्विसु वा विकुव्वित वा विकुव्विस्सित वा।।

१८ जद ण भते । तीसए देवे महिड्ढीए जाव' एवइय च ण पभू विकुव्वित्तए, निकस्स ण भते । देविदस्स देवरण्णो अवसेसा सामाणिया देवा केमहिड्ढीया ? तट्टेन सन्य जाव' एस ण गोयमा । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एगमेगस्स सामाणियस्स देवस्स इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेव ण सपत्तीए विक्रुव्विसु वा विकुव्वित वा विकुव्विस्सित वा।

तावत्तीसय—तोगपालगमहिसी ण जहेव' चमरस्स, नवर—दो केवलकप्पे जजुदीये दीवे, प्रण्ण त चेव ॥

- १६ नेव भने <sup>।</sup> नेवं भने <sup>।</sup> ति दोच्चे गोयमे जाव<sup>।</sup> विहरइ ॥
- २० भतेति ! भगव तच्चे गोयमे वायुभूई अणगारे समण भगव" भहावीर वदइ नमनः, विदत्ता नमसित्ता एव वदासी—जइ ण भते ! सक्के देविदे देवराया

।इय गत (पउनो उहेनो) **ξ**;ξ महिरुढीए जाप' एवड्य च पं पम विरुच्यित्तए, उसाणे प भते ! देशिदे देवराया कॅमहिट्डोए १ एव तहेव', नवर—साहिए दो केवलकणे जबुद्दीचे दीवे, अजमेन नहेव॥ २१. जद ण भते ! र्रेसाणे' देविदे देवराया एमहिङ्टीए जाय' एवतिय च ण पम् विकृत्यित्तम्, एव रानु देवाण्णियाण अनेवासी कृष्दनपुत्ते नाम अणगारे पर्गति-भद्ग जाव विणीए प्रदुषप्रदुषेण प्रणितिनतेण, पारणए प्रायवित्विरिणा तवीकर्मण उर्द बाह्यस्रो पिनिस्मय-पिन्भिय सुराभिमुहे स्रायावणन्त्रीए आयावेमाणे बहुपडिपूण्यं छम्माने सामण्यपरियाग पाउणिना, अद्धनानियाए मंबहणाए अत्ताण भृतेता.' तीम भनाड यणमणाए छेदेता यावादय-पडिकाते समाहिपत्त कात्रमाने काल किच्चा उंगाणे कर्षा संपनि विमाणींग उववायसभाए वेवसर्वाणज्ञामि देवदुनतरिए प्रगुतस्य अस्पेष्ज्यप्रभागमेतीए आंगाहवाए उसावस्य देविदस्स देवरण्गो सामाणिगदेवनाए उववण्गे । जा तीनए उत्तब्बजा' गर्चेक अपरिनेमा कुरदत्तपुत्ते वि नवर-मातिरेगे दो हेरपार्क्षे अबुईहो होंगे, अपनेम त चेव । एव मामाणिय-नाबनीमग-नोगपान-प्रमामहिमीण बाब' एन प्रगोयमा ! खाणस्य देविदस्म देवरानो गर्गमेगाए प्रागमिताए देवोए अवभवारांगे विनाए विनाप-भेने बुटण, नो चेव प मणतीए विद्यानिया प्राप्तिकानि पा पिट्रानिका। इर एवं मणकुमारे पि," नार चनारि केन्याणे बब्दोने दोने, प्रदूतर च प निरियमगर्गको । एय" नामाजियनावचीनगर्नागपात जगगितिनीत" । प्रगरीके दीवनामहे मध्ये विद्वानीत, नणहुमाराष्ट्री प्रारद्धा" उर्जीर रा जीगणाता" नाने वि प्रमेरीने हीक

गम्हे पिक्नानि ॥ **१**२ प्रवृत्ति स्तित्वत्ते स्तित्वास्त्री पात्ति ह १ मण शहर । त्यारि से भीरमें रेना नदर्श हर २, भरु शहर । - हासादिस्या सामान्ति । जोजांत्ती ३. वंबली (११) १ STATE OF PRINTING WE IN THE ४ अ० शहर कर और सम्बद्धा हुनाम् (स्र. र तेव है।१३ १ William To Ethin For State ५ भोडल्स (४ ४, ना), महोना (४, म) १ ATTEMPT ATT STATE उ निक देशहुद्र । 4 D74 132} x यह बने अस्तार के अपन

> \$- 40°2(2)) \$6. 80.2 (14),

E ## 113-, 1

\$ He 2154 ;

२३. एव माहिदे वि, नवर—सातिरेगे चतारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे ।
एव वभलोए वि, नवर—ग्रहु केवलकप्पे ।
एव लतए वि, नवर—सातिरेगे ग्रहु केवलकप्पे ।
महासुवके सोलस केवलकप्पे । सहस्सारे सातिरेगे सोलस ।
एव पाणए वि, नवर—वत्तीस केवलकप्पे ।

एव अच्चुए वि, नवर—सातिरेगे वत्तीस केवलकप्पे जबुद्दीवे दीवे, ग्रण्ण त चेव ।। २४ सेव भते । सेव भते ! ति तच्चे गोयमे वायुभूई अणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ जाव विहरइ ।।

### तामितस्स ईसाणिद-पदं

- २५ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ मोयाग्रो नयरीश्रो नदणाश्रो चेइयाश्रो पिटिनिक्समइ, पिडिनिक्सिमता विहया जणवयिवहार विहरइ।।
- २६ तेण कालेण तेण समएण रायगिहें नाम नगरे होत्था—वण्णश्रो' जाव' परिसा पज्जुवासइ ॥
- २७ तेण कानेण तेण समएण ईसाणे देविदे देवराया' ईसाणे कप्पे ईसाणवडेसए विमाणे जहेव रायप्परेणइन्जे जाव' दिव्व देविड्हिं दिव्वं देवजुति दिव्व देवाणुभागं दिव्व वर्तामद्वद्ध नट्टविहि उवदिसत्ता जाव जामेव दिसि पाउव्भूए, तामेव दिसि पडिगए।
- इ.स. भतेति । भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमसिता।
  एव बदानी अही ण भते । ईसाणे देविदे देवराया मिह्र्दीए जाव' महाणुभागे।
  देनागरन ण भते । ना दिव्या देविड्ढी दिव्या देवज्जुती दिव्वे देवाणुभागे किह्
  गते । किह् प्रणुपिबद्दे ।
  गोयमा । गरीर गते, गरीर प्रणुपिबद्दे ।।
- न ने ने पर्देण भने । एव वृच्चउ—सरीर गते । सरीर अणुपविद्वे ? गोपमा । ने जहानामए क्ष्यागारमाला सिया दुहुओ लिला गुत्ता गुत्तदुवारा विकास विवासनभारा । तीमे ण क्ष्यागारमालाए अदूरसामते, एत्थ ण महेगे क्षयम्भ एग मह अञ्चवद्वाग वा वामवद्वाग वा महावाय वा एक्जमाण

पामति, पामित्ता त क्टागारसात स्रतो स्रणुपविमित्ता ण चिट्टा । से नेगट्टेण गोयमा । एव बच्चिति—सरोर गते, सरोर स्रणुपिट्टे॰ ॥

- ३०. ईसाणेग भते । देविदेण देवरण्णा सा दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश दिव्या देविद्देश देविद्देश देविद्देश दिव्या सेविद्देश देविद्देश सेविद्देश देविद्देश देविद्देश सेविद्देश देविद्देश सेविद्देश देविद्देश सेविद्देश सेविद्देश देविद्देश सेविद्देश सेविद्
- ३२- एव चतु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण उहेत्र तबुद्दीये दीये भारते वाने तामनित्ती' नाम नयरो होत्या - वण्णयो '॥
- ३२ तन्त ण नामित्तिनीए नयरीए तामिती नाम मोस्यिपुत्त गाहापर्व हीन्या—अर्दे दिने जास बद्वारास्म व्यस्भिए याचि हीत्या ॥

त्यात्तात्र विद्यारियां वर्षाम् आर्यात्र यतीत्र यानिवर्षाम्, आर्थः मे भिनन्मतिनित्यम् सम्बन्धिनित्यम् अस्ति । याशित्र याशित्र प्राचीति । याशित्र सम्माणः स्वतात्र मगत्र देश्य विभागः । यथः पश्चिमानः । वर्षाः स्वति । वर्षाः सम्बन्धः । वर्षाः स्वति । वर्षाः सम्बन्धः । वर्षाः समित्र वर्षाः । वर्षाः समित्र सम्माणः समित्र । वर्षाः समित्र समित्र । वर्षाः । वर्षाः समित्र समित्र । वर्षाः । वर्षाः

- है, महर्भद्र । १८०० वर्षा १८०० वर्षा
- क प्रकार की प्राप्त के किया है। जिस्सी के अपने किया के किया के किया के किया किया के किया किया किया के किया किय
- हा लेक्स कुद्रा 🐧 एक २५४ है, 🔩 र के प्रेस्टर 🕹 की पहुंच

The second secon

जलते सयमेव दारुमय पडिग्गहग' करेत्ता विउल 'ग्रसण-पाण-खाइम-साइमं' उवक्खडावेत्ता, मित्त-नाइ नियग-सयण',-सवधि-परियण श्रामतेत्ता, त मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परियण विउलेणं ग्रसण-पाण-'खाइम-साइमेणं' वत्थ-गध-मल्लालकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणस्स पुरश्रो जेट्टपुत्त कुट्वे ठावेत्ता, त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध-परियण जेट्ठपुत्त च स्रापुच्छिता, सयमेव दारुमय पडिग्गहग गहाय मुडे भवित्ता पाणामाए' पव्वज्जाए पव्वद्त्तए । पव्वद्य वि य ण समाण इम एयारूवं अभिग्गह अभिगिण्हिस्सामि—कप्पइ मे जावज्जीवाए छट्ठछट्ठेण अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उड्ड बाहात्रो 'पगिनिभय-पगिनिभय' सूराभिमुहस्स प्रायावणभूमीए ग्राया-वेमाणस्स विहरित्तए, छट्ठस्स वि य ण पारणयसि आयावणभूमी स्रो पच्चो हिभत्ता सयमेव दारुमय पडिग्गहग गहाय तामिलत्तीए नयरीए उच्च-नीय-मिज्भमाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडिता सुद्धोदण पडिग्गाहेता त तिस-त्तनखुत्तो उदएणं पवखालेता तम्रो पच्छा म्राहार म्राहारित्तए त्ति कट्टु एवं सपेहेंद्र, सपेहेना करल पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्स-रिसिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सयमेय दारुमय पडिग्गहग करेइ, करेत्ता विउलं ग्रसण-पाण-यादम-सादम उवक्लडावेद, उवक्लडावेत्ता ततो पच्छा ण्हाए कयव-निकम्मे कयको उय-मगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं मगल्लाइ वत्थाइ पवर परिहिए स्रप्पमहम्घाभरणालकियसरीरे" भोयणवेलाए भोयणमंडवसि सुहासण-वर्गा, तेण" मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिजणेण सद्धि त विउल ग्रसण-पाग-गाइम-माइम स्रामादेमाणे वीसादेमाणे परिभाएमाणे परिभुजेमाणे विहरइ। र्जिमयभुत्तुनरागण वि य ण समाणे ग्रायते चोक्खे परमसुइब्भूए त मित्त<sup>स</sup>-●नाइ-नियग-सर्यण-सर्वाध-प्परियण विजनेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्य-गध-मन्त्रात कारेण य सरकारेइ सम्माणेइ, तस्सेव मित्त-नाइ"-•नियग-सयण-सवधि° परिगणन्म पुरस्रो जेटुपुत्त कुटुवे ठावेद, ठावेत्ता त मित्त-नाइ<sup>५</sup>-•नियग-सयण- नविष-१पियण जेट्ठपुत्त च यापुच्छद्द, त्रापुच्छित्ता मुटे भिन्तिता पाणामाए पत्वज्ञाए पव्वज्ञए । पव्वङ्ग् वि य ण नमाणे उम एयास्त्र प्रिभिगत् प्रिभिगित्र —कष्पद्द मे जावज्जीवाए छट्ठछट्ठेण जाव ब्राह्मरित्तए ति हृद्दृद्द्र ग्यास्य प्रिभिगह् श्रीभिगित्त्तिण नवोवस्मेन उद्द्र बाह्मय्रो पिजिभय-पिजिभय स्राभिमुहे ब्रायायनभूगीए ब्रायानेमाणे विह्रद्र । छट्टस्स वि य ण पारणयिन ब्रायानणभूमीय्रो पच्चाम्भद्र', पच्चोग्भित्ता स्यभेद दाह्मय पिजिगह्म गह्मय तामित्तिण् नगरीए उच्च-नीय-मिजिभ्नाः कुत्ताः घरसमुदाणस्म भिवनायरियाए ब्रज्जः, ब्रिजिन मुद्धोयण पिजिगहित, पिजिगहिता तिमन्तरम् चे उद्दर्ण पक्कानेदः, पवनातिना तथा पच्छा ब्राह्मर बाह्मरेटः ॥

३५. तए श ने तामनी मोरियपुत्ते नेता और निण विपुत्ति पमनेण पर्णादण्य याननत्रोत्तरमेण मुक्ते नुक्ते "निस्मने मद्विन्यस्मात्रणद्व विदिश्विद्यापूर्ण विने व्यवस्थितन्त्रण द्वार्ण यानितन्त्रण द्वार्ण यानितन्त्रण द्वार्ण यानितन्त्रण द्वार्ण यानितन्त्रण द्वार्ण यानितन्त्रण द्वार्ण यानित्रण ।

३६ तए पानस्म नामितिस्स बानतविस्तस्स स्थाया ह्याड पुट्यस्ताहरतकान-समयित स्रिज्यकागरिय जागरमाणस्य डमेपान्य स्वभात्वए श्वितिए पति व मणोगत् सरणे अमुष्यित्वा -ए. अन्तु स्रेट डमेप स्रोगोण हिपुतिणे श्यमेण पमहित्य का नाणेण स्विध प्रस्तेण मनकोत्र सस्तिरीएव ८ उद्योग उद्योग उन्हेंग महायभागेण न्योगस्थित सृत्के तृत्वे जावी प्रमणिताए जाए, न स्वित्र आत्रोगे सहायभागेण न्योगस्थित सृत्के तृत्वे जावी प्रमणिताए जाए,

है- ब्रिस्ट ने-स्टिंग्यू (धा, शा, धा, धा, धा, धा, धानाम (का) । स्रोत प्रदर्श (शाहरू) तुर्व निष्याम । तत्र क्रिक्ट स्वी, सर्वाक्त प्रद्र प्रद्र शाहरू । स्वीत क्रिक्ट स्वीत स

कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरिसमिम दिणयरे तेयसा जलते तामिलत्तीए नगरीए दिट्ठाभट्ठे य पासडत्थे य गिहत्थे य पुव्वसगितए य' पिरयायसगितए य आपुच्छिता तामिलत्तीए नगरीए मज्भमज्भेण निग्गिच्छिता पादुग'-कुडिय-मादीय उवगरण दाहमय च पिडग्गहग एगते एडित्ता तामिलत्तीए नगरीए उत्तरपुरित्थमे दिसिभाए णियत्तणिय-मडल ग्रालिहित्ता' सलेहणा भूसणा भूसियस्स भत्तपाणपिडियाइविखयस्स पाग्रोवगयस्स काल ग्रणवक्षसमाणस्स विहरित्तए त्ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरिसमिम दिणयरे तेयसा जलते' तामिलत्तीए नगरीए दिट्ठाभट्ठे य पासडत्थे य गिहत्थे य पुव्वसगितए य परियायसगितए य श्रापुच्छइ, ग्रापुच्छित्ता तामिलत्तीए नयरीए मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता पादुग-कुडिय-मादीय जवगरण दाहमय च पिडग्गहग एगते एडेइ, एडेत्ता तामिलत्तीए नगरीए उत्तरपुरियमे दिसिभाए णियत्तिणय-मडल ग्रालिहइ, ग्रालिहित्ता सनेहणाभूसणाभूसए०भत्तपाणपिडियाइविखए पान्नोवगमण निवण्णे।।

सल्हणासूर्रेलणासूर्रिस्य स्तिपाणपाडियाद्वावस्य पश्चिवमाण निवण्ण ।

देव तेण कालेण तेण समएण विल्वचा रायहाणी ग्रणिवा ग्रपुरोहिया या वि होत्या ॥

देव तए ण ते वित्तचारायहाणिवत्थव्वया वहवे असुरकुमारा देवा य देवीग्रो य तामिल वालनविस्स ग्रोहिणा ग्राभोएति, ग्राभोएता ग्रण्णमण्ण सद्दावेति, सद्दावेता एव वयासि—एव यत् देवाणुष्पिया । विल्वचा रायहाणी अणिदा ग्रपुरोहिया, ग्रम्हे य ण देवाणुष्पिया । उदाहीणा इदाहिद्विया इदाहीणक्ज्जा, ग्रय च ण देवाणुष्पिया । तामिली वालतवस्सी तामितित्तीए नगरीए विह्या उत्तरपुरित्थमे दिनिभागे नियत्तिणय-मद्रल ग्रातिहित्ता सलेहणासूर्सणासूर्सिए भत्तपाणपित्या- इतिमाण पात्रोवगमण निवण्णे, त सेय खलु देवाणुष्पिया । ग्रमह तामिल वालाविम्स विल्वचाए रायहाणीए ठितिपकष्प पकरावेत्तए ति कट्टु ग्रण्ण- मण्यस्य प्रतिम् एयम्ह पित्रमुणेति, पित्रसुणेत्ता विल्वचाए रायहाणीए भन्नमण्यते, त्रवाणित्वते, निगच्छिता जेणेव स्विगदे उत्पायव्वत् तेणेव ज्ञानच्छीन, विगच्छिता वेउव्वियसमुग्धाएण समोहण्णित, समोहणित्ता जाव उत्तर्वाद्वाद्वाद र्वाद विकुव्वति, विकुव्वित्ता ताए उविकट्ठाए तुरियाए वालापा निगच्छाण प्रयाण प्रयाण स्वाद्वाप प्रवाण प्रवाण प्रवाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विद्वाण प्रवाण निगच्छाण स्वात्वाण प्रवाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विद्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विद्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विद्वाण विद्वाण विव्वाण विद्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विद्वाण विव्वाण विद्वाण विद्वाण विव्वाण विव्वाण विद्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विव्वाण विद्वाण विव्वाण विव्याण वि

जेणेव जंबुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वाने जेणेव तामित्तां नगरी जेगेव तामितां मीरियपुत्ते तेणेव जवागच्छित, जवागच्छिता तामितम्म वालतविहमस्म जिल नपिन्न मपित्रिया ठिच्चा दिव्य देविज्ञि दिव्य देविज्ञिति विद्या देविज्ञिति विद्या देविज्ञिति विद्या त्रियपुत्ती स्वामिति विद्या करेति, करेता वदित नमसित, विद्या नमित्रा एव वयामी—एव सित्रु देवाण्णिया । सम्हे वित्यचारायहाणीवत्यव्यया वहते समुर-कुमारा देवा य देविस्रो य देवाण्णिया वदामी नमनामी। भैनपारिमी सम्माणेमी कल्लाण मगल देवय नेज्य १ पज्जुवानामी। सम्हण्ण देवाण्णिया । वित्यचा रायहाणी स्वणिदा सपुरोहिया, सम्हे य य देवाण्णिया । उदाहीणा उदाहिद्विया प्रदाहीणकज्जा, त तुद्भे ण देवाण्णिया । वित्यच रायहाणि स्राटाह परियागह गुमरह, सद्ध वसह, निदाण पक्रेत्ह, वितिपक्ष्य पक्रेत्रेह, तए ण तुद्भे सात्यमामे जाल विद्या वित्यचाए। रायहाणीए जवविज्ञस्मह, तए ण तुद्भे सम्ह ज्ञा भविस्मह, तए ण तुद्भे स्रम्ह इस भविस्मह, तए ण तुद्भे स्रम्ह स्वा

३६. तए ण में नामनी यानतवस्ती तेहि वित्तवतारायटाणियत्वेद्यापीत बहाँह स्रमुर-गुमारेहि देवहि देवीहि य एवं वृत्ते नमाणे एयमह तो प्राटाः, ना परियापेट्र',

नुनिषीए मचिट्टउ ॥

- '४०. तेण्णं ते चित्त्वचारायहाणियत्यव्यमा प्रदो पमुरह्मारा देश च 'सीप्रो प तामीत मीरियपुत्त दोच्च पि तच्च पि ति स्यूनो प्रायाद्विय-प्यादिश जर्गत जार' प्रमूद व ण देवाणित्या ! चित्रचना राप्रदानी खिन्या' "अपुनाहिया, प्रमूद च ण देवाण्यिया ! ज्वाहीणा इंदाहिद्धिया ज्वाहीण हज्या, त तुको प द्वागु-प्या ! चित्रचन रायहोग खाडाह परियाप सुमरण यह प्रपद, निस्म प्रस्टेह्भ, जितिप हच प्रपरेत जार दोजा वि तन्त्र पि एव पूर्व समापो "एवसहु नो प्राहाइ, नो परियापोइ श्रामीतहर ॥
- रक्षः नए ए ने बनित्यास्त्रहाण्यस्य-स्या क्या प्रमुख्यासः का प्रश्नियोगः व नामनित्रा बात्रकास्त्रस्याः यणाक्षक्षयामानाः प्रतित्यास्त्रिकास्त्रस्य प्राप्ते व क्षित्र पालस्यात्रस्य विस्ति प्रित्याः ॥
- दर भेता हो भाग ने राममण्य नेवालें ही यो परे यपुरें है ए पर दि होंग सा स

- ४३. तए ण से तामली वालतवस्सी वहुपिडपुण्णाइ सिंहु वाससहस्साइ परियाग पाउ-णित्ता, दोमासियाए सलेहणाए ग्रत्ताण भूसित्ता, सवीस भत्तसय ग्रणसणाए छेदित्ता कालकासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे ईसाणवडेसए विमाणे उववायसभाए देवसय-णिज्जिस देवद्सतिरिए' ग्रगुलस्स ग्रसखेज्जइभागमेत्तीए ग्रोगाहणाए ईसाणदेविद-विरहियकालसमयिस ईसाणदेविदत्ताए' उववण्णे ।।
- ४४. तए ण से ईसाणे देविदे देवराया अहुणोववण्णे पचिवहाए पज्जत्तीए पज्जित्तभाव गच्छइ, [त जहा—आहारपज्जतीए जाव' भासा-मणपज्जतीए] ।।
  - तए ण ते विलच्चारायहाणिवत्थव्वया वहवे असुरकुमारा देवा य देवी ओ य तामिल वालतविस्स कालगत जाणित्ता, ईसाणे य कप्पे देविदत्ताए उववण्ण पासित्ता आसुक्ता च्हा कुविया चिडिक्किया मिसिमिसेमाणा विलच्चाए रायहाणीए मज्भमज्भेण निग्गच्छित, निग्गच्छिता ताए उिक्किट्ठाए जाव' जेणेव भारहे वासे जेणेव तामिलिती नयरी जेणेव तामिलिस्स वालतविस्स्स सरीरए तेणेव उवागच्छित, वामे पाए' सुवेण' वधित, तिक्खुत्तो मुहे निट्ठुहित', तामिलितीए नगरीए सिघाडग-तिग-चउक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु 'आकड्ढ-विकड्ढि' करेमाणा, महया-महया सद्देण उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एव वयासि—केस' ण भा ने नामिली वालतवस्सी सयगिह्यिलिंगे' पाणामाए पव्वज्जाए पव्वइए किम ण ने ईमाणे कप्पे ईसाणे देविदे देवराया नित कट्टु तामिलस्स वालतविमसस सरीरय हीलित' निदित्त खिसित गरहित अवमण्णित तज्जेति तालेति परिवहेति पव्वहेति, आकड्ड-विकड्ढि करेति, हीलेत्ता' किसित्ता खिसित्ता गरित्ता अवमण्णेता तज्जेता तालेता परिवहेत्ता पव्वहेत्ता अवमण्णेता तज्जेता तालेता परिवहेत्ता पव्वहेत्ता आकड्ढ-विकड्ढि करेता, हीलेत्ता' आकड्ढ-विकड्ढि करेता एगते एउति, एडिता जामेव दिसि पाउव्भूया तामेव दिसि पिडिगया।।
  - ४६ तए ण ते' ईमाणकप्पवासी' वहवे वेमाणिया देवा य देवीक्रो य विल्चंचाराय-हाणिवत्थवार्णात वहूर्ति असुरकुमारेहि देवेहि देवेहि य तामिलस्स वालतवस्सिस्स नरीरय तीलिज्जमाण निविज्जमाण' •ित्तसिज्जमाण गरिहज्जमाण अवमण्णि-ज्ञानाण निज्जज्ञमाण तालेज्जमाण परिवहिज्जमाणं पव्वहिज्जमाण श्राकड्ढ-

विकाद्ध कीरमाण पासति, पानित्ता आमुक्ता' जाव' मिनिमिनेमाणा जेणेय ईमाणे देविदे देवराया तेणेय उवागच्छिति, उवागच्छिता कर्यनपरिगिद्धिय दसनह सिरमायत्त मन्थए अजित कट्टु जग्ण विजग्ण बद्धायेति, बद्धायेत्ता एव वयागी— एव त्वलु देवाणुष्पिया ! वित्तचनारायहाणिवत्थव्वया बहुते अमुर हुमारा देवा य देवीओ य देवाणुष्पिए कालगण् जाणित्ता ईमाणे य कप्पे उदत्ताण् उपवण्णे पामेना आसुक्ता जाव गुगते एउति, एउत्ता जामेय दिसि पाउक्सूया नामेय दिनि परिगया ॥

- ४७ तए ण उँनाणे देविदे देवराया तेसि ईनाणकप्पवासीण वहण नेमाणियाण देवाण य देवीण य प्रतिए एयमट्ट मोच्चा निमम्म प्रामुख्ने जाव' मिनिमिसेमाणं तत्येत्र संयोणज्ञवरणए तिविनय भिडींड निजले साहदृह विल्वनारायहाणि ब्रहे नपस्यि मपडिदिसि समिमिलोएड ॥
- ४८. तण् ण सा विल्वचा रायहाणी उँनाणेण दैविदेण दैवरण्या अहे नर्पास्य समितिविक्या समाणी तेण दिव्यप्यभावेण प्रगातक्र्या मुम्सुरक्य्या छारियक्र्या तत्तक्ष्वेत्लकक्ष्य्या तत्ता समजोदक्य्या जाया यावि होत्या ॥
- ४६. तए णं ते चित्त्वित्तारायहाणिवत्तव्यया बहुते अनुरहुमारा देता य देवीओ य त चित्तव्य' रायहाणि उगातव्यूय जाव' समजीऽव्यूय पासीत, पासित्ता भीया तत्वा' तसिया' उव्यिगा सजायभवा सव्यक्षी समता आधापेति परिपायति, स्राधापेता परिधायेता स्रणामण्णस्य काय समतुर्गमाणा-समतुरगमाया विद्वति।।
- ५०. तम् ण ते चित्तचारायहाणिवत्त्वत्रया बहुरे असुरहुमारा देश च दशिया य देशाण देविद देवराय परिहुविय जाणिता ईमाणस्य दिवस्म दवर जा व दिखे देशिष्ट दिख्य देवज्ञुङ दिख्यं देशाणुमाण दिन्य तेयोगस्य अनहमाणा स्वय गर्भास्य सप्तिदित दिख्या कर्यत्पिरिणिह्य देशवह निरमायतः मत्यम् अर्थातं सद्दु जाएण विज्ञाएण बद्धादेवि, बद्धादेता एव वयासी अहा । ण देशा एपिएहि दिख्या देविद्दी । पदिया देवज्ञुङ दिख्ये देशाणुमारे तद्धे पत्तः परिमान्जातणः, त दिह्या ण देशाणुणियाण दिल्या देविद्दी । देशाणुणियाण दिल्या देविद्दी । देशाणुणियाण दिल्या देविद्दी । देशाणुणियाण दिल्या देविद्दी । देशाणुणियाण देशाणुणियाणः । त साममाणा देशाणुणियाणः । सम् प्राप्ति साममाणा देशाणुणियाः । सम्याप्ति साममाणा देशाणुणियाः । सम्प्राप्ति साममाणा साममाणा देशाणुणियाः । सम्प्राप्ति साममाणा साममाणा साममाणा देशाणुणियाः । सम्प्राप्ति साममाणा साममाणा देशाणुणियाः । सम्प्राप्ति साममाणा साममाण

रेन्न अनुस्ता (व, म) ।

न, नव देश्वर ।

र. नव शहर ।

दः विश्वसार्य, इ. य. म. न) ।

X Madies

र उध्य (प. स) ।

मनवार्य), लेक्स स्मार्टकेन रण्डी
 वर्षावना । तेन शुरुगनवर १ वसवन्त्र

भारतान द्वारण अवस्थित व्यक्त

क्षा सक्ष प्राप्त दोनहर्द्ध एकि बेरेलहरू अवस्था

र पर तक्क संदर्ध धर्म वदा

देवाणुष्पिया । खंतुमरिहति' ण देवाणुष्पिया । णाइ' भुज्जो' एवं करणयाए ति कट्टु एयमट्टं सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामेति ॥

५१. तए णं से ईसाणे देविदे देवराया तेहि विलिचचारायहाणिवत्थव्वएहि वहूहि 
ग्रमुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य एयमहु सम्म विणएण भुज्जो-भुज्जो खामिते 
समाणे त दिव्व देविड्ढि जाव तेयलेस्स पिडसाहरइ। तप्पिभिति च ण गोयमा । 
ते विलिचचारायहाणिवत्थव्वया वहवे ग्रमुरकुमारा देवा य देवीग्रो य ईसाण 
देविद देवराय ग्राडति •परियाणित सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण मगल देवय 
विणएण चेइय ॰ पज्जुवासित, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो ग्राणा-जववाय- 
वयण-निद्देसे चिद्वति।

एव सलु गोयमा । ईसाणेण देविदेण देवरण्णा सा दिव्वा देविड्ढी • बिव्वा देविड्ढी • बिव्वा देविड्ढी • बिव्वा

- ५२ ईसाणस्स भते ! देविदस्स देवरण्णो केवतिय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! सातिरेगाइ दो सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता ॥
- ५३ ईसाणे ण भते । देविदे देवराया ताम्रो देवलोगाओ म्राउक्खएण भवक्खएणं ठिद्वन्यएण मणतर चय चइत्ता॰ किह गच्छिहिति ? किह उवविज्जिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति " वुज्भिहिति मुच्चिहित सव्वदु- कराण । प्रत काहिति ॥

### सबकीसाएा-पदं

- ५४. नरकम्म ण भते । देविदम्स देवरण्णो विमाणेहितो ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो विमाणा जैनि उच्चतरा चेव ईसि उन्नयतरा चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स देवरण्णो विमाणोहितो सक्करस देविदस्स देवरण्णो विमाणा ईसि णीयतरा चेव देनि निणानरा चेव ?
  - हना गोयमा ! माकम्स त नेव सब्व नेयब्व ॥
- ४५ ने केपट्टेग भने <sup>।</sup> एव वुच्चद—

गोयमा ! ने जहानामए करवले सिया—देसे उच्चे, देसे उन्नण । देने जीए, देने निण्ये । से तेणहेण गोयमा ! सक्कस्स देविदन्स देवरण्ये। जाव' र्रीन निण्यतरा चेव ॥

४६. पभू ण भते । सबके देविदे देवराया ईसाणस्य देविदस्य देवरण्यो प्रतिय पाउद्भवित्ताए ?

ह्ता पन् ॥

५० ते भने ! कि ब्राह्ममाणे पभू ? ब्रणाहामाणे पभू ? गीयमा ! ब्राह्ममाणे पभू, नो ब्रणाटामाणे पभू ॥

४६ पभू ण भते । ईसाणे देविदे देवराया सर्वेतस्स देविदस्स देवराणो सित्य पाउल्भवित्तम् ?

ह्ना पभू॥

४६ ते भंते ! कि ब्राडामाणे पभू ? ब्रणाडामाणे पभू ? गोयमा ! ब्राडामाणे वि पभू, अणाडामाणे वि पभू ॥

६०. पभु ण भते । सक्ते देविदे देवराया ईसाण देविदे देवराय गर्पातन' सपितिसि समीमनोडनम् ?

<sup>®</sup>ह्वा पभू ॥

६१. ते भते । कि ब्राडामाणे पभू ? ब्रशाटामाने पभू ? गोयमा ! आडामाने पभू, नो ब्रणाडामाने पभू॥

६२. पभ् भ भते । उनाणे देविदे देवराया सव र देविदे देवराय साहित सपदिर्शित समिनाइनए ?

त्वा पन् ॥

६६. ने भने हे कि ब्राडामाणे प्रभू हे प्रवादामार्थे प्रभू हे गोपमा है ब्राटामार्थे विषय, ब्रुगाटामार्थे विषय है।

६४. पत्र ण भने । सर्के देशिरे देशरामा ईसार्थण सेविश्य देशराणा सिवि फलान ना सत्राय वा करेनाएँ

त्यायन ॥

६४ भेते भवे ! कि यादामाने पन् ? समादामाने पन् ? गोयमा ! जादामाने पन् नो प्रयादामान पन ॥

रू मार्थ्यक्ष

त्र जासकते (४,४), १५,४,४), ४ स्थलः ४ अत्रीकानः वे स्थलम् । १५,४३ स्थ कृति (३)।

A STATE OF THE STA

# वीश्रो उद्देसो

७७. तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहे नाम नगरे होत्था जाव' परिसा पज्जुवासइ ॥

७=. तेण कालेण तेण समएण चमरे असुरिदे असुरराया चमरचचाए रायहाणीए, सभाए मुहम्माए, चमरिस सीहासणिस, चउसट्टीए सामाणियसाहसिह जाव' नट्टिविह उवदसेत्ता जामेव दिसि' पाउब्भूए तामेव दिसि पिडिंगए ।।

७६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता एव वयासी—ग्रित्थ ण भते ! इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए ग्रहे असुरकुमारा देवा परिवसति ?

गोयमा ! णो इणट्टे समट्टे ।

- इ० एव जाव' अहेसत्तमाए पुडवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स अहे जाव' अत्थिण भते ! ईसिप्पदभाराए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसति ? णो उणद्वे समद्वे ॥
- = १. ते किंह नाइ ण भते । स्रसुरकुमारा देवा परिवसित ? गोयमा । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीतुत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए एव स्रमुरकुमारदेववत्तव्वया जाव दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणा विहरित ॥

द्र् यस्थिण भते ! असुरकुमाराण देवाण यहे गतिविसए ? द्रता यस्थि ॥

- क्वित्यण्या भने । अमुरकुमाराण देवाण अहे गतिविसए पण्णत्ते ?
   गोयमा ? जाव अहेमत्तमाए पुढवीए । तच्च पुण पुढवि गया य गमिस्सति य ।।
- दे किंगतियण्य भते । अमुरकुमारा देवा तच्च पृढ्वि गया य गमिस्सिति य ? गोपमा ! पृज्यवेरियम्म वा वेदणउदो रणयाए, पृथ्वसगतियस्स वा वेदणउवसाम-णपाए-ए। तनु अमुरकुमारा देवा तच्च पृढ्वि गया य गमिस्सिति य ॥
- =४ अन्य ण भने ? असुरहुमाराण देवाण तिरियं गतिविसए पण्णत्ते ? तम अस्य ।।
- इ. के विविध्य भने । समुरकुमाराण देवाण तिरिय गतिविसए पण्णत्ते ? कोपमा । अत्र जनभेपना दीव-ममुद्दा, नदिस्सरवर पुण दीव गया य गमिस्मति य ॥ इ.स. विविध्यक्तिकार भने । समुरकुमारा देवा नदिस्मरवर दीव गया य गमिस्सति य ?

गोयमा । जे इमे प्ररह्ता भगवतो , एएसि ण जम्मणमहेमु वा, निक्यमणमहेमु वा, नाणप्पायमहिमामु वा, परिनिव्याणमहिमामु या—एव खलु प्रमुरकुमारा देवा नदिस्मरवर दीव गया य गमिस्मित य ॥

५५. प्रत्यि ग भने प्रमुरगुमाराणं देवाण उद्द गतिविसिए ? हना प्रत्यि ॥

केवितयण्य भते ! प्रमुरकुमाराण देवाण उर्द गितिविनम् ?
 गोयमा ! 'त्राव प्रच्युती' कप्पो, नीहम्म पुण कप्प गया य गिमस्यति य ॥

६०. किंपत्तियण भते । अमुरकुमारा देवा नोहम्म कप्प गया य गमिन्सित व ? गोयमा । तेनि ण देवाण भवपच्चइए वराणुवर्ध, ते ण देवा विकुर्वभाणा परियारेमाणा वा स्नावरक्तं देवे वित्तानिति स्नहालहुमगाङ रवणाङ गहाव आवा एगतमत स्रवस्थानि ॥

६१. अन्विण भने ! निर्मि देवाण अहालहुमगाइ रमणाइ ? हता यन्वि॥

६२ ने कहिमदाशि पक्तरेति ? तप्रो से पन्छा क्राय पत्रवहति ॥

६३ पन् य भते । अनुरकृतारा देवा तत्व गया चेव समाया ताहि अत्याहि निद्धि विकास भोगभोगार भजनाया विहरित्त । ? या उपहुं समद्वे । ते य तती पित्रित्यस्ति, तती पित्रित्यस्ति । उत्याह समद्वे । ते य तती पित्रित्यस्ति, तती पित्रित्यस्ति । उत्याह प्रत्याह देवा ताहि प्रत्याह प्रत्याह पादावि । परिवायित, पन् य ते अनुरकृतारा देवा ताहि प्रत्याह विद्याह भागनीयाद भूतमाया विद्रित्त । प्रत्या ताही प्रत्याह स्वाह स्वाह प्रत्याह भीगभागाद भूतमाया । प्रत्याह प्राह्म देवा । प्रत्याह स्वाह प्रत्याह स्वाह प्रत्याह । प्रत्याह स्वाह स्वाह प्रत्याह । प्रत्याह स्वाह स्वाह स्वाह प्रत्याह । प्रत्याह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह प्रत्याव । प्रत्याह स्वाह स्व

रंड के रेट्य मानस्य १ भारे ! असुरह्मारा रंबर उद्देश ज्यापी आर. साहस्य क्षा गया य ग्रीनस्यति १ हे अस्पर्य स्टब्स्टर संस्कृतिकारी है साहस्य स्टब्स्टर १८ है साहस्य स्टब्स्टर

भाषमा " अन्तर्गात्। योग्यंत्वाचीतः प्रवत्ताति अन्तर्गाराजेल्" सर्मतिक गति

'ज मे' दोच्चे पुडए पडइ, कप्पइ मे त काग-सुणयाण' दलइत्तए। 'ज मे' तच्चे पुडए पडइ, कप्पइ मे त मच्छ-कच्छभाण दलइत्तए। ज मे चउत्थे पुडए पडइ, कप्पइ मे त अप्पणा आहार आहारेत्तए—ित्त कट्टु एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए त चेव निरवसेस जाव ज से चउत्थे पुडए पडइ, त अप्पणा आहार आहारेइ।।

१०३. तए णं से पूरणे बालतवस्सी तेण श्रोरालेण विजलेण पयत्तेण पग्गहिएण वालतवोकम्मेण' अमुक्के लुक्के निम्मसे श्रिह—चम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए किसे धमणिसतए जाए यावि होत्या ।।

तए णं तस्स पूरणस्स वालतवस्सिस्स अण्णया कयाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि प्रणिच्चजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे प्रज्भित्यए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पिज्जित्था—एव खलु अहं इमेण ओरालेण विपुलेण पयत्तेण पग्गहि-एण कल्लाणेण सिवेण वन्नेण मगल्लेण सस्सिरीएण उदग्गेण उदलेण उत्तमेण महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे जाव' धमणिसतए जाए, त ऋत्थि जा मे उद्वाण कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे तावता मे सेय कल्ल पाउप्प-भाषाण् रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्सरिसिम्मि दिणयरे तेयसा जलते वेभेलस्स सिण्णवेसम्स दिद्वाभद्वे य पासडत्थे य गिहत्थे य पुन्वसगतिए य परियायमगतिए य त्रापुच्छिता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्भमज्भोण निग्ग-च्छित्ता, पादुग-कुडिय-मादीय उवगरण चउप्पुडय दारुमय च पडिग्गहग एगते र्णाउत्ता, वेभेतम्सं सण्णिवेसस्स दाहिणपुरित्यमे दिसीभागे अद्धनियत्तणिय-मंडल ाानिहिना न रेहणा-भूमणा-भूसियस्स भत्तपाणपडियाइविखयस्स पाग्रोवगयस्स कान अणवक्त्यमाणम्म विहरित्तए ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्प-भाषाण रगणीए जाव उद्दियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते विभेते सिष्णवेसे दिद्वाभद्दे य पासडत्ये य गिहत्ये य पुव्वसगतिए य परियाय-नगनिए य प्रापुच्छद, प्रापुच्छित्ता वेभेतस्म सिष्णवेसस्स मज्भमज्भेण निग्ग-च्छा, निर्माच्छना पादुग-मृदिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडिग्गहग एगते एउट. एउना वेभेनस्म माण्णवेमस्म दाहिणपुरित्थमे दिसीभागे ग्रह्मनियत्तणिय-भज्य यः निहिता मनेहणा-कुमणाकृतिए भत्तपाणपडियादविखए पात्रोवगमण त्नाम ॥

पृथ्वि चरमाणे गामाणुगाम दुउञ्जमाने जेणेव ममुमारपुरै नगरे जेणेव अमोय-गउँ। उज्जाणे जेणेव अमोयवरपायवे जेणेव पुठ्योगिनावटुए तेणेव उचागच्छामि, उचागच्छित्ता प्रमोगवरपायवस्म हेट्टा पुढ्योग्तिनावट्टयमि प्रद्वमभन्त पीगण्हामि,' दो वि पाए माहद्द् बम्बारियपाणी एनपोग्गलनिविट्टविट्टी अभिमन्ययेने जैनियद्गारगएण' काएण, अहापणिहिएहिं गत्तोहि, सब्विदिएहिं गुत्तेहि एनराज्य महापडिम उवसपद्येत्ता ण विह्टामि ॥

१०६. तेण कालेण तेण नमएण चमरचवा रायहाणी अणिदा अपुरोहिया या जि रोग्या ॥

१०७. तम् ण ने पूरणे वात्तवस्मी बहुपित्रिष्णाः दुवालसवासाद परियाग पाउणिनाः, मामियाण् सत्तेहणाण् यत्ताणः भनेताः, सिंहु भनाद प्रवस्थाणः देदेनाः, कालमाने यात भिचना तमरत्वनाण् रायहाणीण् ववयायसभाण् वाच वदनाण् ववयथे ॥

१०=, तल व में समरे अमुरिदे अमुरराया अदुषोवपण्ये पर्वाप्ताए पञ्जनीए पञ्जनि-भाष' गन्छद, [त जहा— प्राहारपञ्जनीए जाव जाम-मणपञ्जनीए'] ॥

१०६. तम् य में नगरे अमुनिदे असुरेराया पत्रविद्याः पञ्जनीम् पञ्चानिमात्र गम् समाय उर्द बीचनाम् ओहिया आनीएइ जातः नातृस्मी कपो, पासः य नहरं --

## सक्क देविद देवराय, मध्य पात्रसान्य । सरकातु सहस्तास्य, क्रम्यासि पुरदर ॥

\*शित्पाद्द्योगात्त्रः वर्तासिमानस्यसहस्मात्वः एरायवाह्य मुंग्दं अस्यव्यस्यव्यद् प्रापद्यमात्रमञ्ज नवन्त्रेयनगणिनन्त्रन्तः दृष्टनिवितितः ग्नाणमः भासुर्योदि पत्रवण्यमात्र दिनेगः ज्याणि आहे । दम् दिनासी उन्हारेमात्र प्राप्तेमात्र मोत्नेन रूपे गात्रम्यव्यम् विमाणे यत्राण् नृत्समाप् स्वर्तान संज्ञानमि जाव् दिनाः भागभोगाः भूवनात् पानदः, पानिनाः इतिहास्य पद्मानस्य नितिण् पत्रिण् मार्गागणः नन्तं समुत्राद्वरस्य – हम भ एस द्वरित्रस्य मृण् दुरस्य नित्राणः स्वितिष्य स्वर्णः स्वर्णः स्वर्णः

| *   | 4 5 10 16 5 7 5 1                     |     |                       |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| ,   | arata arthur the grant rate but he    | 4.  | #444.14 M14           |
| •   | रोहरून वर्षान र्तर ह                  | Ţ   | de the free direct    |
| ٠,  | 20 ( 1 to 4) 1                        | ţ   | 1274 -124 1           |
| 4   | ### 1542 x                            | * * | Later Head We diffe a |
| ¥   | 4                                     | 1 7 | 1474 (5. A) 1         |
| \$, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠,  | at the same of the    |
|     | 一个多人们,在本情况通过了,实验了这种意思                 |     |                       |

ज ण मम इमाए एयारूवाए दिव्वाए देविड्ढीए' •िदव्वाए देवज्जुतीए॰ 'दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए' उप्पि अप्पुस्सुए दिव्वाइ भोगभोगाइं भुजमाणे विहरइ—एव सपेहेइ, सपेहेत्ता सामाणियपरिसोववण्णए देवे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी—केस ण एस देवाणुप्पिया ! अपित्थयपत्थए जाव दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ ?

११०. तए ण ते सामाणियपरिसोववण्णगा देवा चमरेण ग्रमुरिदेण ग्रमुररण्णा एवं वृत्ता समाणा हट्टतुट्ट' चित्तमाणिदया णिदया पीइमणा परमसोमणिस्सया हरिसवस- विसप्पमाण हियया करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए प्रजिल कट्टु जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी—एस ण देवाणुष्पिया । सबके देविदे देवराया जाव' दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ ।।

१११. तए ण मे चमरे असुरिदे असुरराया तेसि सामाणियपरिसोववण्णगाण देवाण अतिए एयमह सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते ' रुहे कुविए चिडिक्किए मिसिमिसेमाणे ते सामाणियपरिसोववण्णगे देवे एव वयासी—अण्णे खलु भो! से सक्के देविदे देवराया, अण्णे खलु भो! से चमरे असुरिदे असुरराया, महिड्ढीए खलु भो! मे सक्के देविदे देवराया, अप्पिड्ढीए खलु भो! मे सक्के देविदे देवराया, अप्पिड्ढीए खलु भो! ते चमरे असुरिदे असुरराया, त इच्छामि ण देवाणुप्पिया! सक्क देविद देवराय सयमेव अच्चासाइत्तए' ति कट्टु उसिणे उमिणव्भूए जाए यावि होत्था।।

११२. तए ए में नमरे प्रमुरिदे अमुरराया ओहि पडजइ', पडजित्ता मम ग्रोहिणा ग्राभीएउ', ग्राभीणता' इमेयालवे प्रजमत्यए'' चितिए पित्थए मणोगए सकस्पे ॰ समुपार्जन्था—एव खलु समणे भगव महाबोरे जब्दीवे दोवे भारहे वासे सुसुमारपुरे'' नपरे प्रमोगमडे'' उज्जाणे प्रसोगवरपायवस्स ग्रहे पुढविसिलावट्टपिस
अद्रुमभत्त पिगिष्हिना एगराइय महापिडम उवसपिजित्ता ण विहरित्त, त सेय
गलु मे समण भगव महावीर णीमाए सक्क देविद देवराय सयमेव ग्रच्चासादनए नि कट्ट एव सपेहेद, सपेहेत्ता सयणिज्जाग्रो'' ग्रव्भट्टोइ, ग्रव्भट्टोत्ता
देवदम परिहेड, पिरहेता जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव चोप्पाले पहरणकोसे

नेणेव उत्रागच्छ३, उवागच्छिना फलिह्रयम परामुन३, एगे यबीए' फलिहर-यगमायाणु महया अमरिस बहुमाने चमरचचाणु रापहानीणु मञ्मामञ्जेतन णिगच्छड, णिगच्छिना जेणेच निर्गिष्टिक् डे उपायपव्यए नेशेच उवागच्छड, उवागच्छिता वेउव्विवसमुध्याएण नमोट्णाँड, समोत्धिना बाब' उत्तरवेड-व्यिव' स्म बिरुवार, बिरुव्यिना नाएँ उतिरद्वाएं तुरियाएं नवनाएं चराए जदभाए क्षेत्राए बीहाए निर्माए उद्याए दिव्याए देवनदेए विरिष प्रमान-ज्ञाण दीव-समुद्राण गज्कमज्केण बीजियमाणे-बीजियमाणे जेलेव जबुद्धि दीव विषेव भारते वांग विषेव नुमुमारपुरे नगरे विषेत्र प्रमीयमण्डे उज्जाणे त्रेगंद प्रसोषवरपायके त्रेपंच पुर्वविस्तावहूँग नेगंव सम प्रतिए तेगंद उदा-गब्छड, उत्रागब्छिना मम निवस्तुनी खाँबाद्दिग-पवादिग हरेड, बबरेना वदइ, नमनइ, बदिना॰ नमनिना एउं वयानी—इन्छामि प भने १ तृत्म नीमाए सक्त देविद दवरायं नयसेव अच्चानाइनए नि कट्ट् उत्तरपुर्वास दिसीभाग प्रकारमेट, जबकानेता वेडिज्यसमुखाएग नमोह्स्यति, समीह-णिना तात्र' रोज्य पि वेडिस्यममुप्राएण समोहभ्यड' एम मह चोर घोरां-गार भीन भीमागार भानुर्व भवाणीय गभीर उत्तानणय का स्ट्रारन-मान-रामिनकान' ओयगनवयनारम्मीय" महाबोदि विज्ञव्यः, विज्ञविना प्रकोदेद्र" प्रमाद" गणवार, हारहेनिय करेट, हत्यमुलगुक्तारम करेद, पर्यापापादय करेद, पाप रहरन करेड, भूमित्राचा दापड, मीरमाद नडड, उन्हार्वड पन्छानेद, नियनि ' जिस्द, याम भूग इसमेद, साहिणहत्वपदिवर्णाण यनुदुवरेत्रय वितिन्ति र गुर विरुवद, बेत्या-मत्या सहैत र वरसन्य ररह एसे ब्रांग्रं पित्रस्यवमायाए उद्योग्न डपटए-सामा चेर्या सहवीय कोमात के भेटनी लें साम होते के विभिन्नतम, कोडमार्ग के प्रकलित.

कत्थइ गज्जते, कत्थइ विज्जुयायते, कत्थइ वासं वासमाणे', कत्थइ रयुग्धायं पकरेमाणे, कत्थइ तमुक्काय पकरेमाणे, वाणमतरे देवे वित्तासेमाणे-वित्तासे-माणें, जोइसिए देवे दुहा विभयमाणे-विभयमाणे, श्रायरक्खे देवे विपलायमाणे-विपलायमाणे, फलिहरयण अवरतलसि वियट्टमाणे-वियट्टमाणे, विउब्भाएमाणे-विउट्भाएमाणे ताए उनिकट्ठाए' ●तुरियाए चवलाए चडाए जइणाए छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्ध्याए दिन्वाए देवगईए॰ तिरियमसखेज्जाण दीव-समुद्दाण मज्ममज्मेण वीईवयमाणे-वीईवयमाणे जेणेव सोहम्मे कप्पे, जेणेव सोहम्मवडे-सए विमाणे, जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छई, एग पाय पउमवरवेइयाए करेइ, एग पाय सभाए सुहम्माए करेइ, फिलहरयणेण महया-महया सद्देण तिक्खुत्तो इदकील श्राउडेइ, श्राउडेत्ता एव वयासी—किह ण भो । सक्के देविदे देवराया ? किह ण ताम्रो चउरासीइसामाणियसाहस्सीम्रो ? • किह ण ते तायत्तीसयतावत्तीसगा ? कहि ण ते चत्तारि लोगपाला ? कहि ण तास्रो श्रद्ध अग्गमहिसीओ सपरिवाराओं ? कहि ण ताओ तिण्णि किंह ण ते सत्त प्रणिया ? किंह ण ते सत्त ग्रणियाहिवई ? ॰ किंह ण ताओं चत्तारि चउरासीईग्रो ग्रायरक्खदेवसाहस्सीग्रो ? किंह णं ताग्रो ग्रणेगाग्रो प्रच्छराकोडीग्रो ? ग्रज्ज हणामि, अज्ज महेमि, अज्ज वहेमि, ग्रज्ज मम अवसाम्रो अच्छराम्रो वसमुवणमतु ति कट्टुत म्रणिद्र प्रकत म्रिप्यि मसुभ अमणुण्ण अमणाम फरुस गिर निसिरइ।

११३. तए ण में सकते देविदे देवराया त अणिदु • अकतं अप्पिय असुभ अमणुणण ॰ अमणाम अम्मुयपुट्य फरुम गिर सोच्चा निसम्म आसुरुते • रुद्दे कुविए चिडनिक्षण भिमिमिमेमाणे तिविलय भिउडि निडाले साहट्टु चमर असुरिद असुरराय एव बदासि—ह भो । चमरा ! असुरिदा । असुरराया ! अपित्ययपत्थया । • दुरतपनलनखणा । हिरिसिरिपरिविज्जिया ! ० हीणपुण्णभाउदमा । अञ्ज न भविम, नाहि ते सुहमत्थीति कट्टु तत्थेव सीहासणवरगए
वज्ज परामुगढ, परामुगित्ता त जनत फुडन तडतडंत उथकासहस्साइ विणि-

**{ X ?** 

म्मुबमाण-विणिम्मुबमाण, जालामहन्साइ पम्चमाण-पर्न्वमाय, उगालमहन्साइं पविभिन्यरमाण-पविभिन्यरमाण, फुलिंगजालामालामहन्सीहं चरप्यिते-विद्विद्विपत्रियात पि पक्ररेमाण ह्यबह्यउरेगनेविद्याल जडगर्वग फुलिंकमुय-समाण महदभय भयकर चमरस्स अनुस्दिस्स अमुरण्यो बहाए प्रकानिनिस्द ॥

- ११८. तम् ण से चेमरे अमुरिदे असुररायाँ त जलते जाव' भेयहर यहजमिसमूह प्राययमाण पासर, पानिसा भियाद पिहाट, पिहाड सियाट, भियायिता पिहाइसा तहेव सभागमण्डविद्यते' सालबह्त्याभरणे उद्भाए प्रदोसिरं क्यत्वागयसेय पित्र विधिनमुष्यमाणे-विधिनमुष्यमाणे ताए उक्तिहाण जातं निर्यमसीरेज्ञाण दीव-समुद्राण मञ्जमकरेत विधियमाणे-विधियमाणे केणेय असूद्रीवे दीवे जाव' तेणेत्र असीर्गयस्याये केणेत्र सम अतिए नेणेय उत्तानस्ट्र, उत्ताविद्यता भीए भयगगरसरे 'भगवं सरण' दित व्यमाणे सम दोण्ड वि पात्रण प्रतर्शन भित्त विभेग समाविद्य ॥
- ११५. तण्ण तस्य सम्मन्त देवितस्य देवरणो उभेयात्रते पञ्चित्यणे शिनीनण् पित्रण् मणोगण् सम्पेश समुप्तित्रत्या—तो सन्तु पम् अमर्ग प्रमुद्धि प्रमुद्धः प्रमुद्दः प्रमुद्धः प्रमुद्धः प्रमुद्दः प्रमुद्दः
- ११६. तम् याने वर्षे देशिय देशिया दान्य प्रशानिता समा तिहत्ना आगातित्व-प्रतित्व भेरेद शत्ता देश तम्मर, देशियां नेविता १६ द्यानि -पृश् हत् भा कि तुल्म तत्यम् सन्तेत्र अमुस्थित अनुस्त्या नेद्रमार धन्द्रस्ता । त्रा मा प्रतिहित्या नेनाया अमस्य यसुस्यन यसुस्य १८ स्पूर्

<sup>·</sup> 中国 \$25.60 (1)

The area of the state of the state of

For Additional State of the sta

<sup>· = = + (8) = - 12 (41)</sup> 

<sup>\$4</sup> A4 5 \$2" 1

E. 41 AFEA 1

A. 网络高粱鱼鱼鱼

有一端的 医腹膜炎

<sup>4. 1 17 1 1</sup> m 1 1

वज्जे निसट्टे'। तए ण ममं इमेयारूवे अज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ॰ समुप्पज्जित्था-नो खलु पभू चमरे ग्रसुरिदे ग्रसुरराया', •नो खलु समत्थे चमरे अमुरिदे ग्रसुरराया, नो खलु विसए चमरस्स ग्रसुरिदस्स असुररण्णो ग्रप्पणो निस्साए उड्ढ उप्पइत्ता जाव सोहम्मो कप्पो, नण्णत्य ग्ररहते वा, अरहतचेइयाणि वा, ग्रणगारे वा भाविग्रप्पाणो नीसाए उड्ढ उप्पयइ जाव सोहम्मो कप्पो, त महादुक्ख खलु तहारूवाण अरहताण भगवताण अणगाराण य ग्रन्वासायणाए ति कट्टु॰ ग्रोहि पउजामि, देवाणुष्पए ग्रोहिणा श्राभोएमि, याभोएता हा । हा । ग्रहो । हतो ग्रहमिस ति कट्टु ताए उनिकट्ठाए जाव जेणेव देवाणुष्पिए तेणेव उवागच्छामि, देवाणुष्पियाण चउरगुलमसपत्त वज्ज पडिसाहरामि, वज्जपडिसाहरणट्टयाए ण इहमागए इह समोसढे इह सपत्ते इहेव म्रज्ज उवसपिजिता ण विहरामि। त खामेमि ण देवाणुष्पिया । खमतु ण देवाणुष्पिया । खतुमरिहति ण देवाणुष्पिया । नाइ भुज्जो एवं करणयाए त्ति कट्टु मम वदइ नमसइ, वदिता नमसित्ता उत्तरपुरित्थम दिसीभाग ग्रवनकमइ, वामेण पादेण तिक्खुत्तो भूमि विदलेइ', विदलेत्ता चमर ग्रसुरिद य्रतुरराय एव वदासि-मुक्को सि ण भो चमरा ! असुरिदा ! असुरराया ! ममणस्स भगवयो महावीरस्स पभावेण-नाहि ते" दाणि" ममातो" भयमित्थ त्ति कट्टु जामेव दिसि पाउन्भूए तामेव दिसि" पडिगए ॥

१२७. भतेनि भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ, नमसइ, विदत्ता नमसित्ता एव वदामी—देवे ण भते । महिड्डीए जाव । महाणुभागे पुन्वामेव पोगगर्ल निवित्ता पभू तमेव प्रणुपियद्वित्ता ण गेण्हित्तए ? हता पभ ॥

११=. में केणट्रेण'' भिते । एव युच्चइ—देवे ण महिड्ढीए जाव" महाणुभागे पुट्यामेव गोग्गा रिपित्ता पभ् तमेव अणुपरियद्विता ण॰ गेण्हित्तए ? गोगमा पोग्गो ण रिक्ति' समाणे पुट्यामेव सिग्धगई" भविता ततो पच्छा

मदगती भवति, देवे ण महिन्द्रीए जाव महागुभागे पुर्दिय पि परठा वि नीहे सीहगती चेव तुरिए तुरियगती चेव । से तेणद्रेण जाव पभू गेण्हिनए ॥

११६. जड ण भने ! देवे' महिद्दोए जाव' पभू नमें अनुपरियद्विनों प गेण्डिनए, कन्हा ण भने ! 'सर्केण देविदेण देवरण्या' चमरे अमुदि अमुरराया नी सनाइए' साहित्य गेण्डिनए '

गोवमा । अनुरहुमाराण देवाण यहे गडविसए 'सीटेन्सीहे' चेव तृरिए-तृरिए भेद, उर्ट गडिसम् प्रष्पे-यपो चेव मदेनमदे चेद । धेमाणियाण देवाण उर्ड गडिसम् मीटेन्सीहे चेव । तृरिए-तृरिए चेद, यहे गडिवसए यपो-यपो चेद सदेन्सदे चेद ।

जावतिय सेन सको देविदे देवराचा उद्द उप्तयद एक्केण समएगं, त प्रज्ञे दोहि, ज प्रज्ञे दोहि, त चमरे तिहि। सन्दत्नोपे समकरम देविस्स देवरणी उद्दुर्खाय गडण, प्रहेलीय गडण सनेवजगणे।

जार्यातम रोतः तमरे अमुरिदे जमुरराया प्रहे प्रोपयद एक्टेय समाग्या, त नगरे दोहि, ज नगरे दोहि, त प्रज्ञे नोहि । गप्यत्रको चभरस्म समुरिदस्स अमुररण्यो प्रहेनीय हाण्, उद्ध्वाय हाण् गरोप्त्रमुणे ।

एवं रातु गोयमा ! नदेरण देविदण देवदण्या चमरे अमुद्दि अमुरराया नी मनादण माहीत्व गेरिहराए ॥

१२० सम्बन्ध पासने ! बेलियन प्रत्यमा उत्याव प्रदे निन्य च गर्दास्यन्त इपने क्यरेटिनो प्रदो पा ? बट्टए वा ? नुष्ते पा ? विनेसाहिए पा ? गोपमा ! सद्दर्भोष संन सम्बेदेविदे देवराया प्रदे प्रत्येय एकेल सम्बन्ध विनिध सन्दर्भे भाग गन्छद्द, उत्दर्भ गोपी कामे गन्छद्द ॥

१२१. चमरम्म प्राप्त । प्रमृत्यस्य प्रमुख्यम्। इत्यार विस्ति च महीर्यस्य क्ष्ये क्ष्येति । प्राप्त राहि उत्तार हिंदी । प्राप्त राहि उत्तार हिंदी । प्राप्त राहि उत्तार प्रमुख्य । प्राप्त राहि उत्तर प्रमुख्य । प्राप्त प्रमुख्य । प्रमुख

१६० • १४ जन्म च भन । उद्योगि निरियं च चहाँ सम्मापके रास्ताना व्यक्त कार प्राप्त के नृति कार्तिनिर्मातम् कार मानमा चिन्न सर्व पत्त सम्बेधक आवस्त्र एक्का समाप्ता, हिस्स्य स्टब्स् सात्र् नाव संस्कृत, पृष्ट सिम्बोरण् नान स्टेडल्स

- १२३. सक्कस्स ण भते । देविदस्स देवरण्णो ग्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य क्यरे कयरेहितो ग्रप्पे वा ? वहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो उप्पयणकाले, ग्रोवयणकाले सखेजजगुणे ।।
- १२४. चमरस्स वि जहा सक्कस्स, नवर—सव्वत्थोवे स्रोवयणकाले, उप्पयणकाले सखेजजगुणे ।।
- १२५ वज्जस्स पुच्छा। गोयमा । सन्वत्थोवे उपयणकाले, ग्रोवयणकाले विसेसाहिए॥
- १२६. एयस्स ण भते । वज्जस्स, वज्जाहिवइस्स, चमरस्स य असुरिदस्स असुररण्णो प्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? वहुए वा ? तुत्ले वा ? विसेसाहिए वा ? गोयमा । सननकस्स य उप्पयणकाले, चमरस्स य ओवयणकाले—एए ण दोण्णि वि तुल्ला सव्वत्थोवा । सनकस्स य ओवयणकाले, वज्जस्स य उप्पयणकाले—एस ण दोण्ह वि तुल्ले सखेज्जगुणे । चमरस्स य उप्पयणकाले, वज्जस्स य अोवयणकाले—एस ण दोण्ह वि तुल्ले विसेसाहिए ॥
- १२७ तए ण से चमरे अमुरिंदे असुरराया वन्जभयविष्पमुक्के, सक्केण देविदेण देवरणणा महया अवमाणेण अवमाणिए समाणे चमरचचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरिंस सोहासणिस ओहयमणसकष्पे चितासोयसागरसपिंद्वे करयलपल्हत्यमुहें अट्टन्भाणोवगए भूमिगयदिद्वीए भियाति ॥
- १२= तए ण चमर प्रसुरिद अमुरराय सामाणियपिरसोववण्णया देवा ग्रोहयमणसकष्प जात्र भियायमाण पामति, पासित्ता करयलपिरगाहिय दसनह सिरसावत मन्यए ग्रजील कट्टु जएण विजएण वद्घावेति, वद्घावेत्ता एव वयासी—िक ण देवाणिष्या । ग्रोहयमणसकष्पा चितासोयसागरसपिवद्वा करयनपटहत्थमुहा ग्रहुक्भाणीवगया भुमिगयदिद्वीया भियायह ?
- १२८. तए ण ने चमरे अमुरिदे अमुरराया ते सामाणियवरिसोववण्णए देवे एव जगानी—एव नामु देवाणुणिया ! मए समण भगव महाबीर नीसाए सक्के दे दि देवरावा सर्यमेव अञ्चानाइए। तए ण तेण परिकुविएण समाणेण मम बटाए उपने निसंदे । त भदणा भवतु देवाणुण्यिया ! समणस्स भगवयो महा-गेरस्म जन्मिन्ह पभावेण अकिद्वे अञ्चित्ए अगरिताविए इहमागए इह समोसदे

दह नपने उदेव अज्ञ उवमपिज्जना ण विहरामि । त गच्छामी ण देवाणिपा । ममण भगव महाबीर बदामी नमसामी जाव' पज्जुवासामी लि त्ह्ह चंडमहीण् सामाणियनाहरसीहि जाव' निवाइणिए जाव' जेणेव असीगारस्पादी, जेणेव मम अतिए तेणेव उवागच्छ्य, उवागच्छिता मम निज्युनी प्रावादिण-प्रवादिण' करेना बदेवा । तमसिना एव वयासि-एव सनु भते । मण् तुव्भ नीमाए समके देविदे देवराया नयमेव अच्चानाउए' । क्लाए ण तेण परिकृतिएण समाणेण मम बहाए बच्चे निनद्वे । त सदण्य भवतु देवाणुणियाण जन्मित्र प्रभावण मित्र देविदे हे नपने उह प्रवच उवनप्रविच्या एव विहरामि । त सामिन ण देवाणुणिया' । क्लाप्त प्रविच्या । त्र सामिन प देवाणुणिया । स्वत्र प्रवच उवनप्त प्रवच्या प देवाणुणिया । नाइ भव्या एव करण्याण नि यहद् मम वद्य नमन्द्र, विद्या नमन्द्र । नाइ भव्या एव करण्याण नि यहद् मम वद्य नमन्द्र, विद्या नमन्द्र । नहिंचिह उपदेश इत्य देवीभाग अवस्त्र , प्रवद्यामित्रा जाव बन्तीन्व्याः नहिंचिह उपदेश , उपदेशना जामेव दिनि पाउच्यूण् साम्य दिनि पाउच्यूण् साम्य दिनि पाउच्यूण साम्य

- १३०. एवं चलु गोवमा ! अमरेण समृत्यि समुत्राण समुत्राणा ना वित्या देवित्या "दिव्या देवित्या विदेवे देवाणुभागे उद्ध पत्ते । समिनमण्णागण् । डिट नागरो वस महा-विदेहे वामे निक्सिट बाव" प्रत काहित।।

दिन्व देविड्ढि जाव अभिसमण्णागयं। त जाणामो ताव सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो दिन्व देविड्ढ जाव अभिसमण्णागय, जाणउ ताव अम्ह वि सक्के देविदे देवराया दिन्व देविड्ढ जाव अभिसमण्णागय।

एव खलु गोयमा । असुरकुमारा देवा उड्ढ उप्पयित जाव सोहम्मो कप्पो ॥ १३२. सेव भते । सेव भते ! ति'॥

# तइश्रो उद्देसो

### किरिया-पद

- १३३ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे होत्था जाव परिसा पडिगया।।
- १३४ तेण कारोण तेण समएण' समणस्स भगवओ महावीरस्स॰ अतेवासी मिडिअपुत्ते नाम अणगारे पगइभद्दए जाव' पज्जुवासमाणे एव वयासी—कइ ण भते । किरियाओ पण्णताओ ?

मि अपुत्ता । पच किरियाय्रो पण्णताओ, तं जहा—काइया, ग्रहिगरणिय्रा, पाग्रोसिया', पारियावणिय्रा, पाणाइवायकिरिया ॥

- १३५ काइया ण भते ! किरिया कइविहा पण्णत्ता ? मीरियापुत्ता । दुविहा पण्णत्ता, न जहा—अणुवरयकायिकरिया य, दुप्पउत्तकाय-किरियापे ।।
- १२६ अहिगरणिआ ण भते । किरिया कइविहा पण्णत्ता ? मिश्रपुना । तुविहा पण्णत्ता, त जहा—सजोयणाहिगरणिकरिया य, निवत्त-णाहिगरणिकरिया य ॥
- १३३ पाओमियां गभते । किरिया कड्विहा पण्णत्ता ? माँ प्रयपुत्ता । दुविहा पण्णत्ता, त जहा—जीवपाओसिया य, यजीवपायो-निया थ ॥

- १३=. पारियाविषया णं भने ! 'किरिया कदिनहा पण्यन्ता'' ?

  मिडियपुत्ता ! दुविहा पण्यन्ता, त जहा—सहत्यपारियाविषयाय, परहत्यपारि-याविषया य ॥
- १३६ पाणाऽवायिकिरिया ण भने । 'किरिया कद्विता पण्णत्ता ?''
  मिडियपुना ! दुविहा पण्णत्ता, न जहा—संत्र्णपाणाऽवायिकिरिया य, परहत्यपाणाऽवायिकिरिया य ॥

#### किरिया-वेदगा-पद

१४० पुष्ति भते । किरिया, पच्छा बेदमा ? पुष्ति बेदणा, प=छा किरिया ? मिंद्रमुक्ता । पुष्ति किरिया, पच्छा बेदणा। णो पुष्ति बेदणा, पच्छा किरिया।। १४१. अस्ति ण भते । समगाण निम्मयाण किरिया कडनड ?

हना ग्रस्थि ॥

१४२. कहणा' भने ! समणाण निग्मयाण किरिया करजर ? मित्रपुत्ता ! पमायपत्र्यमा, जोगिनिमित्त च । एव सन्तु समणाण निग्मयाण किरिया करजर ॥

#### घ्रतकिरिया-पद

- १४२. जीवे ण भने । नया निमन एमिन वेयिन चत्रनि एउट पहुड 'स्ब्भट उद्देश्ट न न भाव परिणमड ? हना मडिप्रपृत्ता । जीवे ण नया निमन एयिन "वेयित ननिन एटड पहुड सब्भड उद्देश्ट न न भाव परिणमड ॥
- १४४. बीच च प्रभेते हैं से जीचे स्यास्तितं "ग्यति वेषति चवांत पाइइ पहुड स्कृत्य उद्योग इत्त भाव १ परिषम इत्ताव उत्य सम्म जीवस्य प्रते प्रभ तिरिया भवद है भा इसहें समहे ॥
- १८५० ने त्यर्र्ण भर्ते । एव बुल्बर—जाद च ग ने तीर सपा मसितः । \*एप्संत देशितः चत्ति प्रदेश पर्दश्यक्षणः व्योगः च ता भाव परिश्वर, नाव प्रधानन्त जोरन्तर व्यो श्रातिकान्य भर्गति । महिश्यन्ता । ताव च ग ने व्योव स्था समितः \*एप्सेन व्यक्ति न स्थित प्रदेश

घट्टइ खुव्भइ उदीरइ त तं भाव॰ परिणमइ, ताव च ण से जीवे—'श्रारभइ सारभइ समारभइ'', श्रारभे वट्टइ सारभे वट्टइ समारभे वट्टइ, 'श्रारभमाणे सारभमाणे समारभमाणे'', श्रारभे वट्टमाणे सारभे वट्टमाणे समारभे वट्टमाणे वट्टण पाणाण भ्रयाण जीवाण सत्ताण दुक्खावणयाए' सोयावणयाए जूरावणयाए तिष्पावणयाए पिट्टावणयाए परियावणयाए वट्टइ ॥

से तेणट्ठेण मिडिश्रपुत्ता ! एव वुच्चइ—जाव च ण से जीवे सया सिमत एयति 
•वेयित चलित फदइ घट्टइ खुब्भइ उदीरइ त त भाव ॰ परिणमइ, ताव च ण तस्स जीवस्स अते अतिकरिया न भवित ।।

- १४६. जीवे ण भते! सया समित नो एयित 'नो वेयित नो चलित नो फदइ नो घट्टइ नो खुटभइ नो उदीरइ नो त त भाव परिणमइ 'हता मिडियपुत्ता 'जीवे ण सया समित 'नो एयित नो वेयित नो चलित नो फदड नो घट्टइ नो खुटभइ नो उदीरइ नो त त भाव परिणमइ ।।
- १४७. जाव च ण भते । से जीवे नो एयित को वेयित नो चलित नो फदइ नो घट्टइ नो खुटभड़ नो उदीरइ॰ नो त त भाव परिणमइ, ताव च ण तस्स जीवस्स प्रते प्रतिरिया भवइ ? हता कैमिटिप्रपुत्ता । जावं च ण से जीवे नो एयित नो वेयित नो चलित नो

हता ना क्यात ना चलात ना एयात ना वयात ना चलात ना फदर नो घट्टर नो खुटभइ नो उदोरइ नो त त भाव परिणमइ, ताव च ण तस्म जीवस्म य्रते य्रतिकिरिया॰ भवद् ॥

१34. ने फेणहुँण "भते। एव बुच्चइ—जाव च ण से जीवे नो एयित नो वेयित नो चतित नो फदउ नो घट्टइ नो सुद्भइ नो उदीरइ नो त त भाव परिणमइ, नान च ण तस्म जीवस्स अते अतिकिरिया भवइ ?

मां अपुना । जाव च ण में जीवे सया समित नो एयिति "नो वेयित नो चति नो फदद नो घट्टद नो मुद्भइ नो उदीरइ नो त त भाव परिणमइ, नान प भ ने जीवे नो आरभद नो सारभइ नो समारभइ, नो आरभे वट्टइ नो

सार्भ यट्ट नो समार्भ बट्टर, यणारभमाणे यसारभमाणे यसमारभमाणे, धार्भ बस्तुमाणे सार्भ यत्रुमाणे समार्भ यबट्टमाणे बहण पाणाण भूयाण तीवाण मनाण ऋदुवत्यावणयाएं \*असीयावणयाएं अन्राजभयाएं अनिष्या गण-याएं अपिद्वावणयाएं अपरियाजणयाएं वहुउ ।

में जहानामण् केंद्र पुरिसे मुक्क' तणहरेवये जायतेयनि पीरावेदजा, में नृज मिज्यपुता ! से मुक्के तणहरूवण् जायतेयमि पविचन्ते समाजे निष्पासेव सममसाविद्याद ?

हता मनमसाविज्ञ ।

ये जनामण् केर पुरिने नत्तीय स्रयक्तवाती उदयीवद् पतिचेवजा, ने न्य मित्रयुना ! ये उदयीवद् तत्तीय स्रयक्तवती पविद्यने समाणे विष्यामेव विद्यममागण्डर (

उना विजयमाग्रन्छ ।

र्थे जहानामए हरए सिया पूर्णे पुष्णप्यमाणे बोलहुमार्गे बोसहुमाणे समनर-घडनाए निहुति'। अहे ण केद पुरिसे तिन हरणीन एग मह नाव सत्तास्य सन्तिह्द बोगादेख्जा, से नृष्ण महिश्रपृत्ता । सा नात्रा तिह् श्रासदद्वारीह' पापूरमाधी-श्रापुरमाणी पुष्णा पुष्चप्यमाणा बोलहुनाणा बोनहुमाणा समनर-पडनाए चिहुति ?

त्या चिद्रवि ।

ष्टे में किंद्र पुरिने नीने नाताए सन्द्रमा समता मास्त्रद्रास्ट पिठेद्र, पिठना नातान्त्रस्मवद्यव्य उदय अस्यिनेप्रना से मृश मित्रपूर्ता ! सा नावा तसि उद्यति अस्मिन्ति समाप्रीम विषयित उदाद ?

71131151

ण त्रांति व भारिष्ठणुत्ततः । अस्तता स्व दृष्टसः पण्णारस्य अस्यासियन्सः • नासान् वास्त्रास्य प्रभावता । स्व वायाण्या रमनानिष्ठितः सास्त्रास्य उत्तर त्रास्त्रास्य द्वास्त्रास्य उत्तरास्य रण्यास्य । स्व वायास्य व्यास्त्रास्य । स्व वायास्य व्यास्त्रास्य । स्व व्याप्त्रास्य । स्व व्याप्त्य

१५६ मूल पासइ ? खंध पासइ ? चउभगो ॥

१६०. एव मूलेण' [जाव ?] वीज सजोएयव्व ॥

१६१. एव कदेण वि सम सजोएयव्व जाव वीय।।

१६२. एव जाव पुष्फेण सम वीयं सजोएयव्व ॥

१६३ ग्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा रुक्खस्स कि फल पासङ ? बीय पासइ ? चउभगो ।।

#### वाउकाय-पदं

१६४ पभू ण भंते । वाउकाए एगं मह इत्थिक्व वा पुरिसक्तवं वा [ग्रासक्तव वा ?]
हित्यक्व वा जाणक्वं वा जुगक्वं वा गिल्लिक्व वा थिल्लिक्वं वा सीयक्व
वा सदमाणियक्व वा विउव्वित्तए ?
गोयमा । नो इणहे समहे । वाउकाएं ण विकुव्वमाणे एगं मह पडागासिठय
हव विकृव्वइ ॥

१६४ पभू ण भते । वाउकाए एग महं पडागासिठय रूव विजिन्नता ग्रणेगाइ जोय-णाइ गमित्तए?

ह्ता पभू ॥

१. एवमिति मुलकदमुत्राभिलापेन मुलेन सह २४. त्वक् शासा २६. त्वक् प्रवाल हदादिपदानि याच्यानि गात्रद्वीजपदम् । तत्र २७ त्वक् पत्र २८ त्वक् पुष्प मुतम्, करः, रक्त्यः, त्वक्, शासा, प्रवालम्, २६ त्वक्फल ३०. त्वक् बीज पत्रम्, पृष्यम्, फ्लम्, बीजम् चेति दश पदाति, ३१. शान्वा प्रवाल ३२. शान्वा पत्र एपा न पञ्चनस्यारियाः द्विक्तयोगा भङ्गा -३३. शाना पुष्प ३४. शासा फल २. मून स्कथ १. म्न रुद ३४. शासा बीज ३६. प्रवाल पत्र ३. मृत लाक् ४ मृत गाया ३७. प्रवान पुष्प ३८. प्रवाल फल थ. मृत प्रतान ६. सूत पत्र ३६. प्रवाल बीज ४०. पत्र पुष्प > म्त्रपुरा <. मृत फत ४१. पत्र फत ४२. पत्र बीज ६ मृह्योत १०. हर स्हध ४३ पुदा फल ४४. पुष्प बीज ११. स्यान्यम् १२. त्द शासा ४५ फल बीज (वृ)। राव्या है १४ रदपन २ चडमगो एव (वा)। · 医电影电影 हेर्र, संदर्भ ३. १७६ सूत्रे 'आमह्नव' इति पाठो वित्रने १० वर्गम 14. FEARIN **बृतावित** नम्योत्नेगोम्ति, तेनात्रापि ंगः स्ताप प्रवास 克克 不知识 称称 मना देते। マベットル むちょす २४ म्स्यपुर ४ विस्तित (क)। र ६ मेर मेर \* まん・なる ぎ ५, काउमाए (क, ता) ह

- १६६ ने भने ! कि साइट्टोएं गच्छद ? परिड्डोए गच्छद ? गोयमा ! साइट्टोए गच्छद, नो परिड्टीए गच्छद ॥
- १६७. 'भेने भने ! कि सायकस्मुणा गच्छइ ? परनस्मुणा गच्छद ? गोवमा ! आवकस्माना गच्छड, नो परकस्मुणा गच्छइ ॥
- १६८. ने भते ! कि ब्रायणयोगेष गच्छद ? परापयोगेष गच्छद ? गोवमा ! ब्रायणयोगेष गच्छद, नो परापयोगेष गच्छद ॥
- १६६ में भने ! कि जिनस्रोदय' गच्छद ? पनीदम गच्छद ? गोयमा ! जिनस्रोदय पि गच्छद, पतीदय पि गच्छद ॥
- १७०. से भने <sup>१</sup> कि एमस्रोपडाग गच्छद ? दुह्सीपडागं गच्छद ? गोगमा ! एनसापडागं गच्छद, नो दुह्सीपडाग गच्छद ॥
- १७१. ने भेते <sup>†</sup> कि बाउराए <sup>१</sup> पडाना हैं गोयना <sup>†</sup> बाउकाए च ने, नो सनु सा पडाना ॥

#### बनाहरू-परं

- १०२ पम् य भते । वताह्य एग मह इत्यित्तव वा जाव' सरमाणियस्य बा परिचा-भेतर्प ? हता पम् ॥
- २०२० पम् म भने ! बलाहुए एन मट् इस्पित्य परिवामेला अमेगाइ जोयमाइ गनिनम् । ट्रापम् ॥
- १७४० सं भीर भीता बाद र्हाम् बन्छद १ परिप्रहोग् मन्छद १ गोपमा भीता बाद द्हीम् बन्छद, परिष्ठीम् बन्छद ॥
- १८८ कि भी कि यायरम्मुना गराहर विराममुना गराहर व गरामा कि याचरममुना गराहर, परणम्मुना गराहर ॥
- १७६० ने भी । विद्यापारधीमा गराहर है परप्पेताना गराहर है गोरमा । नो बारपपोर्निय गराहर, परपरवीना गराहर ॥
- १०० ने पति । शिक्षांस्य यन् उद्ग १ वश्यव सन्दर्भ । सन्दर्भ । जिल्लास्य स्व सन्दर्भ पतास्य वि सन्दर्भ ।

१७८. से भते। कि वलाहए ? इत्थी ? गोयमा । वलाहए ण से, नो खलु सा इत्थी॥

१७६. एव' पुरिसे, ग्रासे, हत्थी ॥

१८०. पभू ण भते ! वलाहए एग मह जाणक्वं परिणामेत्ता अणेगाइं जोयणाइ जहां इत्थिरूव तहा भाणियव्व ॥

१८१. '•से भते । कि एगग्रोचक्कवाल गच्छइ ? दुहग्रोचक्कवाल गच्छइ ? गोयमा ! एग्य्रोचक्कवाल पि गच्छइ, दुह्य्योचक्कवालं पि गच्छइ॰ ॥

जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीया-सदमाणिया' तहेव'।।

# किलेसोववाय-पदं

१८३. जीवे ण भते । जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । किलेस्सेसु गोयमा । जल्लेस्साइ दन्वाइ परियाइत्ता कालं करेइ, तल्लेस्सेसु उववज्जइ, त जहा—कण्हलेस्सेसु वा, नीललेस्सेसु वा, काउलेस्सेसु वा। एव जस्स जा लेस्सा सा तस्स भाणियव्वा । जाव-

जीवे ण भते ! जे भविए जोइसिएसु उवविजत्तिए •, से ण भते ! किलेस्सेसु गोयमा । जल्लेसाइ दव्वाइ परियाइत्ता काल करेइ तल्लेस्सेसु उववज्जइ, त

जीवे ण भने । जे भिवए वेमाणिएसु उवविज्जित्तए, से ण भते ! किलेस्सेसु

गायमा । जन्नेस्माउ दव्वाइ परियाइत्ता काल् करेइ तल्लेस्सेसु उववज्जइ, त जहा—ने उलस्सेसु वा, पम्हलेस्सेसु वा, सुक्कलेसे वा ॥

+ Ho 318 34-83=1

रे नज्याः--नार एमयो चक्तवान नि दुह-नावस्त्य रहि नागिपन्त ।

८ मदप्रतिया च (४, ४, न)।

1 4- 118 14-8 15 1

इ इस्टाल्ड (क्)

र व (संदर्भ क्र)।

 जाव जीवेण मते जे भविए असुरकुमारेसु उववज्जद से भने किलेसेसु असुरकुमारेसु उपयज्ञद्द<sup>?</sup> जल्लेमाद दव्याद्द परियादत्ता

काल करेंद्र तत्लेसेसु असुरकुमारेसु उययज्जद । त कण्ट्नीनकाउतेउलेसेमु वा एव जहा नेरद-

याण नवर अञ्महिय तेउनेमेसु वा एव जस्स जा मा भाग्मियव्या जान (ता), पु० प० २।

८ स॰ पा॰—पुच्छा।

१०. परियाइतिता (म्र. व. ग)।

#### भाजिम्रप्प-विकुद्वणा-पद

- १८६. अणगारे ण भने ! भाविश्रण्या वाहिरए पोग्गेन अपरियादना पभृतेभार' पद्यय उल्लघेसए वा ? परलगेसए वा ? गोयमा ! नो इणहे नमहे ॥
- १=० प्रणगारे ण भने । भाविष्रणा बाहिरए पोमाने परियाइता पभू वेभार पत्रव उत्तर्पनए वा ? पल्लर्पनए वा ? हना पभू ॥
- १== श्रणगारे ण भने ! नाविष्रणा बाहिरण पोग्गने प्रपरियाइता जायउपाइं रायगिहे नगरे स्वाइ, एवडयाइ विद्वादिना वेभार पव्यय श्रनो श्रणुणितिनता पन् मन वा विसम प्रदेत्तण् ? विसम या सम प्रदेत्तण् ? गोयमा ! नो इण्हें समद्रे ॥
- १८६. प्रणगार णं भते ! भाविष्ठणा वाहिरण् पोग्गते परिवादता प्रावद्याद राप-गिर्टे नगरे त्याद, एवदवाद विकृष्यिता वेभार प्रवय प्रतो प्रणुणिविता पभ् नम वा विभम करेनण् ? विमम वा नम करेनण् ? टा पभ ।।
- १६० में नते ! कि माई विज्ञुब्बड र श्रमाई र विज्ञ्बद गोपमा ! भाई विज्ञुबड, ना श्रमाई विज्ञुबड ॥
- १६६ व रेण्ड्रेण भने ! एवं वृज्यद्र'— "मार्ड विकृतद्र १, मो समार्ड विकृतद्र १ गाममा ! मार्ड ण प्रणीय पाण-भोषण भोड्या-भोड्या वानित । नस्य च तेण प्रणीएण पाण-भोषणेण अदि-सद्धिमाना बल्पीमवित, प्रयाण, मन-मोणिए भवित । ते वि स से सत्यापसा पोणाला ने वि प में परिणामिन, त जहा— मोद्रीद्रयालाएं "विविधिस्ताएं पाणिश्यालाएं सीरियलाएं पानिश्यालाएं पाणिश्यालाएं सीरियलाएं पानिश्यालाएं स्विधिस्ताएं पाणिश्यालाएं सीरियलाएं पानिश्यालाएं स्विधिस्तालाएं पाणिश्यालाएं सीरियलाएं प्राचिधिस्तालां । स्वि प ने प्रणान-भोषणे साहुँ-प्रदिमिता प्रणानवित, व तथा प्रश्वालाणे पानिश्याला पानिश्याला साहुँ प्रचालां सीरियलाएं सिललाएं प्रचालां सीरियलाएं सिललाएं प्रचालां सीरियलाएं सीरियलां सीरियलां

- १६२. माई ण तस्स ठाणस्स ग्रणालोइयपिडक्कते' काल करेइ, नित्थ तस्स ग्राराहणा। ग्रमाई ण तस्स ठाणस्स ग्रालोइय-पिडक्कते काल करेइ, ग्रित्थि तस्स ग्राराहण।।
- १६३ सेत्र भते ! सेत्र भते ! त्ति ॥

# पंचमो उद्देसो

- १६४. अणगारे ण भते ! भाविअप्पा वाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू एग महं इत्थीरूव वा जाव' सदमाणियरूव वा विउन्वित्तए ? नो इणड्डे समद्रे॥
- १६४ अणगारे ण भते । भाविग्रप्पा वाहिरए पोग्गले परियाइता पभू एग महं इत्योख्व वा जाव' सदमाणियरूव वा विजिब्बत्तए ? हता पभू ॥
- १६६. यणगारे ण भते ! भावियप्पा केवइयाइ पभू इत्थिक्वाइ विजिब्बत्तए ?
  गोयमा ! से जहानामए—जुवइ जुवाणे हत्थेण हत्थिस गेण्हेज्जा, चवकस्स वा
  नाभी प्ररगाउत्ता सिया, एवामेव यणगारे वि भावियप्पा वेजिब्वयससमुग्धाएण
  समिहण्णइ जाव' पभू ण गोयमा ! यणगारे ण भावियप्पा केवलकप्पं जबुद्दीव
  दीव वहूि इत्थिक्वेहि याइण्ण वितिकिण्ण' •जवत्यज्ज सथजं फुड य्रवगाढावगाउ करेत्तए । एस ण गोयमा ! यणगारस्स भावियप्पणो ययमेयाक्वे
  विसाप, विस्तयमत्ते बुडए, णो चेव ण सपत्तीए विजिब्बसु वा, विजब्बित वा,
  विजिब्बम्मति वा । एव परिवाडीए नेयव्वं जाव'सदमाणिया ।।
- १६३ ने जहानामए केद पुरिसे स्रित्तचम्मपाय गहाय गच्छेज्जा, एवामेव स्रणगारे वि भाविसत्ता स्रित्तचम्मपायहत्विकच्चगएण स्रणाणेणं उड्ढ वेहास उप्पएन्जा ? त्वा उप्पएन्जा ॥

- १६=. ग्रणगारे णं भते ! भाविष्ठणा केवद्याउं पभू ग्रमिचम्म (पाप ?) हत्यिकच-गयाउ हवाइ विडिच्चत्ताए ? गोयमा ! से जहानामए—जुबद नुवाणे हत्येण हत्ये गेण्हेज्जा, त नेव जाव' विडिच्चित्र वा, विडिट्यिन वा, विडिच्चिन्सति वा ॥
- १६६. ने महानानम् केड पुरिने एमग्रोषणम् काउ गच्छेज्ञा, एवानेय ग्रणमारे वि भाविष्ठणा एमग्रोषणामहत्विकच्चमएणं ग्रण्यामण उट्ड वेहासं जप्यएज्ञा ? हतां उप्पएज्ञा ॥
- २०० अगगारे ण भने ! नाविश्रणा केवद्रवाद पन् एगप्रोपदागाह्यक्रियागयाः स्वाद विकुट्यिलए ? एन नेव जाव' विकृत्यिम् बा, विकृत्यतिया वा, विकृत्यस्मित वा ॥
- २०१ एर इत्योगजन पि ।
- २०२. ने जहानामण् केर पुरिने एमयोजग्योजस्य कार गन्धेरजा, एतानेव समगारे वि भाषियामा एमयोजग्योजस्योगस्यक्षिण्यमण्य सम्याणेय उत्र वेहान उपप्रता ? हना उपमुख्या ॥
- २०३- मगगारं प भते ! नाविम्नणा हेवदयाउ पभू मृगवाबण्यो दनकिञ्चनयाउ स्वाउ विक्रुव्यिनम् ?
  - त नेम नात' विद्वारितमु वा, विद्वारति वा, विद्वारितमित स ।
- २०४ एर दुर्जीवन्तीप्रव वि ॥
- २०४ ने जहानामए केद पुरिन एगसीपहरूचिय काट निर्देशना, एपामेर धननारे हि नोरिसपा एगसीपन्हित्त किन्नगएग प्रपापण (प्रदेश होप उपप्रता रे त नेर नाप दिहुदिस्यु सा, विद्वानी सा, विद्वन्स्यित सा।।
- २०६० एवं इंप्याय लेखिय वि ॥
- २००० में तित्नामण् हेंद्र पुरिने प्रयोगनियम तात्र निद्वारता, एमानेर जनगार वि भारतिस्था एवं गोणीन स्वितित्वयण्ड प्रणार्थित ३ (४ स्ट्रास ३४०ए० स्ट्रास विकास विद्वार विद्वारित वा विद्वारती स्वितिस्थानिक ।।
- रेट्स एउट्चार्याक्षरान्धाः ॥

### भाविग्रप्प-ग्रभिजुज्णा-पदं

- २०६. अणगारे णं भते ! भाविअप्पा वाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू एग मह ग्रासक्व वा हित्यक्व वा सोहरूव वा विग्यक्व वा विगरूव' वा दीवियर्क्वं वा अच्छक्व वा तरच्छक्व वा परासरक्व' वा अभिजुजित्तए ? नो इणद्रे समद्रे ॥
- २१०. ग्रणगारे ण' भते ! भाविग्रप्पा वाहिरिए पोग्गले परियाइता पभू एग मह ग्रासक्व वा हित्यक्व वा सीहरूव वा वग्यक्व वा विगक्व वा दीवियक्वं वा ग्रच्छक्व वा तरच्छक्व वा परासरक्व वा ग्रभिजुजित्तए ? हता पभू ।।
- २११. ग्रणगारेण भते । भाविम्रप्पा (पभू ?) एग मह ग्रासरूव वा ग्रभिजुजित्ता मणेगाइ जोयणाइ गमित्तए ? हता पभू ॥
- २१२. से भते । कि ग्राइड्ढीए गच्छइ ? परिड्ढीए गच्छइ ? गोयमा । ग्राइड्ढीए गच्छइ, नो परिड्ढीए गच्छइ ॥
- २१३. 'भे भते । कि श्रायकम्मुणा गच्छइ ? परकम्मुणा गच्छइ ? गोयमा ! श्रायकम्मुणा गच्छइ, नो परकम्मुणा गच्छइ ।।
- २१४. से भते । कि श्रायप्पयोगेण गच्छइ ? परप्पयोगेणं गच्छइ ! गोयमा । श्रायप्पयोगेण गच्छइ, नो परप्पयोगेण गच्छइ ॥
- २१५. से भते ! कि असिय्रोदय गच्छइ ? पतोदय गच्छइ ? गोयमा ! असिय्रोदय पि गच्छइ, पतोदय पि गच्छइ ॰ ॥
- २१६. से ण भते ! कि अणगारे ? आसे ? गोयमा ! अणगारे ण से, नो खलु से आसे ॥
- २१७. एव जाव' परासरहव वा ॥
- २१८ में भते । कि 'मायी विकुव्वइ', ? ग्रमायी विकुव्वइ ? गोयमा ! मायी विकुव्वइ, नी ग्रमायी विकुव्वइ ॥

१. वय १ (४, ४४, ४, ४) ।

इर् नगानारं ग्गानादिपदानि वाचनान्तरे इर्ज (१) ।

च. स. -- व.च. व.च. दिसा योग्यते परिवादनाः
 च.च. १

४. म० पा०-एव यायकम्मुणा नो परकम्मुणा आयप्पयोगेण नो परप्पयोगेण उस्सिओदम वा गच्छद पयोदम वा गच्छद ।

४. मन ३१२०६, २११-२१६।

६ भाषी जीनजुजदः अधिकृतवासनाया 'मायी भिन्दुस्पद्द' ति स्वयते (जू) ।

२१६. मायी ण भर्त ! तस्म ठाणस्म ग्रणालीइयपिक्यते काल करेड, कृति उपप्रकार ? गीयमा ! ग्रण्णवरेस ग्राभियोगिएस' देवलोगेस देवलाए उपप्रकार ॥

२२०. समाया थ भते । तस्त ठाणस्य प्रालोऽय-पाउनको कात करेड, कांट् उववन्तर ?

गोवमा <sup>1</sup> अण्यादेगु अणानियोगिएमु देवलोएमु देवलाए उत्पादका ॥ २२१, मेब भते <sup>1</sup> मेब भते । नि'।

### सगहली-गाहा

१ उत्थी स्रमी पडागा, जण्गोवङम् य होइ बोल्डवे'। परहरियय पलियके, समिस्रोग विकुत्यमा मासी ॥

# बट्ठो उद्देसो

### भाविषय्व-वि हुरवणा-वदं

२२२. अगगरे च भने । नावियव्या मायो सिन्छितिही ग्रेटियलकीए केट ग्रिप्तकीए निभगवालकीए वालारीय नगरि समाहण, समीत्जिला रायगिहे नगरे म ग्रेड जापाद्यासद ?

त्या जागद्यामङ ॥

२२३. में भते ! कि तलभाव पाण्ड-पालड़ ? प्रत्यक्षमध्य प्राण्ड-पालड़ ? नायम ! ना तक्षभाव जाण्ड-पालड़, प्रत्यक्षभाव आण्ड-पासड़ ॥

२२८ ने क्षित्रेण भते । एक बुड्कार-नो सर्भाव जाणहत्सान्य? यन्।तानाव जाणहत्सान्य? यावना ! तरन भएक भवर-एक सहस्य सम्पर्धित नगरे नमीताव नमीतः

शिना क्रजारमाण्यनरीत् न सह जाशायन्यत्याम । यस दन्यन्ति । ताव । भवद । ये व्यक्ति वैभीषमा । एउ कुन्यदन्तनी तश्चाक्रमायहन्यान्द्र स्वतः तुमाद स हो न नसह ॥ २२५. त्रणगारे ण भते । भावियप्पा मायी मिच्छिदिट्ठी •वीरियलद्धीए वेउिव्वयलद्धीए विभगनाणलद्धीए० रायिगहे नगरे समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए रूवाइ जाणइ-पासइ?

हता जाणइ-पासइ।।

२२६. <sup>क</sup>से भते । किं तहाभाव जाणइ-पासइ ? अण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा । नो तहाभाव जाणइ-पासइ, अण्णहाभाव जाणइ-पासइ ।।

२२७. से केणहेण भते ! एव वुच्चई — नो तहाभाव जाणइ-पासइ ? ग्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा । ॰ तस्स ण एव भवइ—एव खलु ग्रह वाणारसीए नयरीए समोहए, समोहणिता रायिनहे नगरे रूवाइ जाणामि-पासामि । सेस दसण-विवच्चासे भवित । से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ— नो तहाभाव जाणइ-पासइ ॰, ग्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ।।

२२=. ग्रणगारे ण भते । भावियप्पा मायी मिच्छिदिट्ठी वीरियलद्धीए वेउिवयलद्धीए विभगनाणलद्धीए वाणारिस नर्गार, रायिगह च नगर, श्रंतरा एग मह जणव-यग्ग समोहए, समोहिणत्ता वाणारिस नर्गार रायिगह च नगर श्रतरा एग मह जणवयग्ग जाणित-पासित ?

हता जाणति-पासति ।

२२६. से भते । कि तहाभाव जाणइ-पासइ ? प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा ! नो तहाभाव जाणइ-पासइ, प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ।।

२३०. से केणट्रेण' •भते । एव वुच्चइ—नो तहाभाव जाणइ-पासइ ? ग्रण्णहाभाव जाणद ॰-पासइ ? गोयमा । तस्स खलु एव भवति—एस खलु वाणारसी नगरी, एस खलु रायि है नगरे, एस खलु ग्रतरा एगे मह जणवयगो, नो खलु एस मह वीरियलद्धी वेउ-वियमदी विभगनाणलद्धी इड्डि जुनी जसे वने वीरिए पुरिसक्कार-परक्षमें तद्धे पत्ते ग्रीभममण्णागए 'सेस दसण-विवच्चासे' भवति । से तेणहुण' •गोयमा । एव वुच्चर—नो तहाभाव जाणइ-पासइ, ग्रण्णहाभाव जाणइ ॰-पासद ॥

१. नव्याच-भिष्यदिही जान राप्तिहै।

२. स॰ पा॰—१ चेन नाम तस्य ।

६ तकपार—तेगद्वेग वात अणाट्रामाव ।

र अनग द (४, ना, ४)।

इ. बलायका (४, म. न. इ), तन स्वीष्ट्रण . २८८ - वर्षिक व्यवसार । बुनिकृत

मम्मुप्तवनिषु आदर्शेषु 'जगावयवगा' इति पाठ आगीत् तेन तथा व्याप्यातोगी राम्पते ।

६. त० च प्रतरा (रु, ता, व, म)।

७. म॰ पा॰—केणुट्टेस त्राव पासद ।

न में ने दमरी विकलाम (अ, क, ब, म)।

८ मञ्चाञ—नेल्ड्रेल् जाव पागर।

- २३१. ग्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा ग्रमावी सम्मदिद्वी वीरियलद्वीण वेडिव्ययलद्वीण ग्रेहिनाणलद्वीण रायगिह नगर समोहण, नमोहणित्ता वाणारमीण नयरीण स्वाइ जाणद-पानइ ? इना जाणद-पानइ ॥
- २३२. से भने ! कि तहाभाव' जाणइ-पानद ? प्रण्यहाभाव जाणइ-पानद ? गोयमा ! तहाभाव जाणइ-पानद, तो प्रण्यहाभाव जाणद-पानद ॥
- २३३ से नेणहेण भने ! एव वुच्चइ—नहाभाव जाणइ-पासड, नो प्रण्णहाभाव जाणड-पासड, नो प्रण्णहाभाव जाणड-पासड, नो प्रण्णहाभाव गोयमा ! तस्म ण एव भवइ—एव चन्तु ग्रह रायगिहे नयरे समीहण, समोहणित्ता वाणारमीण नयरीण स्वाइ जाणामि-पासामि । नेस दंमण-ग्रविवच्चाने भवति । से तेणद्वेण' गोयमा ! एव वुच्चइ—तहाभाव जाणड-पासड, नो ग्रण्णहाभाव जाणड-पासड ।
- २३४. सगगारे प भते ! भाविश्रणा श्रमायी सम्मदिद्वी वीरियलद्वीए वैज्ञास्त्रितद्वीए स्मीहिनाणलद्वीए वाणारीन नगरि समोहए, समीहिनाला रायिगहे नगरे एपाइ जाणद-पासद ? त्या पाणद-पासद ॥
- २३४. में भने <sup>1</sup> कि तहाभाव जाणड-पासद ? ब्रण्यहाभाव जाणड-पासद ? गोयमा ! तहाभाव जाणड-पासद, तो ब्रण्यहाभाव जाणड-पासद ॥
- २३६ में रेजहेल भने ! एव गुन्यद्र—तहाभाव वागद-पासद ? तो याणहाभाव जावद-पासद ? तो याणहाभाव जावद-पासद ? तो याणहाभाव जावद-पासद ? वोपमा ! तमस प एव भवद-एव मातु ग्रह वाणादीम वर्गात गर्माहणू, सभाद- भिना रावितहे नगरे द्याद जाणामि-पासामि । तम दस्य-प्रांव र-वासे भवति । से नेणहेल वोपमा ! एव यु-पद्र—तहाभाव आणद-पासद, तो यन्णहाभाव जालद-पासद ॥
- २३ ज्ञामणारे १ भने । भनिष्णा समापी अस्मिन्धि केरिक ग्राहित्वे हेन्य व्याप्त स्थापना ब्रह्मेन् अपनि ह नवर, का गरीन व नगरि, सनशापन का का रक्ता समाप्त, स्थापना सामित नगर, सामारीन का नगर, स्वस्य वृत सह कावपण जाणात्मावद्वे

en antona

२३८. से भते । कि तहाभाव जाणइ-पासइ ? प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ? गोयमा । तहाभाव जाणइ-पासइ, नो प्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ ॥

से केणहेण भते । एव वुच्चइ—तहाभाव जाणइ-पासइ ? नो अण्णहाभाव जाणइ-पासइ? गोयमा तस्स ण एव भवति—नो खलु एस रायगिहे नगरे, नो खलु एस वाणारसी नगरी, नो खलु एस ग्रतरा एगे जणवयग्गे, एस खलु मम वीरियलढी वेउव्वियलद्धी स्रोहिनाणलद्धी इड्ढी जुती जसे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कम लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए। सेस दसण-अविवच्चासे भवइ। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—तहाभाव जाणइ-पासइ, नो ग्रण्णहाभाव जाणइ-पासइ।।

२४०. अणगारे ण भते । भाविअप्पा वाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू एग मह गामरूव वा नगररूव वा जाव' सिण्णवेसरूव वा विउव्वित्तए ? नो तिणहे समहे ॥

२४१. अश्रणगारे ण भते! भाविश्रप्पा वाहिरए पोग्गले परियाइता पभू एग मह गामहव वा नगरहव वा जाव सिण्णवेसहव वा विउव्वित्तए? हता पभू ॰ ॥

२४२. प्रणगारे ण भते । भाविग्रप्पा केवइयाइ पभू गामरूवाइ विकुव्वित्तए ? गोयमा । से जहानामए-जुर्वात जुवाणे हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा त चेव जाव' विकुव्विमु वा, विकुव्वति वा, विकुव्विस्सति वा ॥

२४३. एव जाव' सिण्णवेसस्व वा ॥

#### म्रायरक्त-पर्द

२४४ चमरस्स ण भते ! प्रसुरिदस्स ग्रसुररण्णो कइ ग्रायरवखदेवसाहस्सीग्रो पण्णताम्रो ? गोयमा ! चत्तारि चउसद्वीत्रो आयरक्खदेवसाहस्सीत्रो पण्णतात्रो । ते ण यायरवया-वण्णयो ॥

२४४. एन सब्वेमि उदाण जस्स जित्तया स्नायरक्या ते भाणियव्वा'।। २४६ मेन भने ! सेव भते ! ति'॥

き みかりはしょ

सक्तरण -एवं विनिजी विकासियों नवर वयस्य भेज दि चरियाद्ता प्रमु ।

**दे. जन न १०५**४

<sup>4. 44. \$142.3</sup> 

४. राय० सू० ६६४; वण्एाओ जहा रायपसेण-रंग्ने (व, म); अयं च पुस्तकान्तरे साक्षाद दरयत एव (वृ)।

६. य० २।

७. २० १।४१।

# सत्तमो उद्देसो

#### लोगपाल-पदं

२४७. राषगिहे नगरे जाव पञ्जुवासमाणे एवं वयासी—सप्तरस च भने ! देविरस्स देवरण्यो किन लोगपाला पण्यता ?

गोयमा ! नत्तारि लोगपाता पण्णता, त जहा—सोमे जमे वस्यो वेसमधे ॥

२४६. एएनि च भने ! चडण्ट नागपालाण कति विमाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णता, त जहा—गभ्रष्यमे वरसिट्टे सयजेत

गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्यता, त बहा-सम्हलभ वरसिट्ट समजते वसम् ॥

२४६. एहि पाभने ! सन्यस्य देविदस्य देवदण्यो सोमस्य महादण्यो सम्हणमे नाम महाविमाणे प्रयस्त ?

गोपमा ! जबुर्वि दीपे मदरस्य पट्यपस्य शिर्षे ण इसीसे स्वयत्यनात् पुर्वीत् बहुसमरभणिरज्ञास्रो भूमिभागास्रो उद्देशच्यास्य स्वयं-गह्मत्य नात्वतः नाराख्यात्र बहुदे जापगाद जायं पत्र बहेमचा पत्राचा, तः बहा—पर्यागद-देवतः, मन्त्रप्रावहसण्, त्रापबहंसण्, त्युबहंसण्, महस्य सोहस्मबहंसण्॥

#### सोम-पद

- २५० तस्म ५ मोह्मप्रदेगयस्य मताविषाणस्य पुरित्येत च सोत्रको हाँ प्रस्तेन भाद श्रीयणाइ विद्याद्रमा, एत त साहस्य देवस्य देवस्यो सामस्य महारण्यो मन्त्रको नाम महाविषाये पण्यक्ति यद्वीरपण्य प्रप्रस्तरमाइ यद्यापत्र कोषणस्य वित्ति विश्वमदित् परित्येष पण्यत् । अत्याद्विष्ट भिष्णाणस्य ब्रन्हायां सा प्रास्तिमा भाषाप्रभा आत्र समिनेष्ठा, नदर — गामो द्या ।
- २४१ नम्यामस्य च मण्डायमाणस्य स्रोतं, सर्वास्यः, सर्वार्यस्य सम्बोध्यः अंत्रणः सर्वारः चार्यात्मा, एत्य च स्वरस्य संवरस्य स्वर्णातं सामस्य स्टार्यक्त

सोमा नामं रायहाणी पण्णता—एग जोयणसयसहस्स ग्रायाम-विक्खभेण जबु-हीवप्पमाणा । वेमाणियाण पमाणस्स ग्रद्ध नेयव्व' जाव' ग्रोवारियलेणं' सोलस जोयणसहस्साइ ग्रायाम-विक्खभेण, पण्णासं जोयणसहस्साइ पच य सत्ताणउए जोयणसते किचि विसेसूणे परिक्खेवेण पण्णत्त । पासायाणं चत्तारि परिवाडीग्रो नेयव्वाग्रो, सेसा नित्थ ।।

२५२. सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा आणा-उववाय-वयण-निद्देसे चिट्ठति, तं जहा—सोमकाइया इ वा, सोमदेवयकाइया इ वा, विज्जुकुमारा, विज्जुकुमारीओ, अग्गिकुमारा, अग्गिकुमारीओ, वायकुमारा, वायकुमारीओ, चदा, सूरा, गहा णक्खत्ता, ताराह्वा— जे यावण्णे तहप्पगारा सक्वे ते त्तव्भत्तिया, तप्पिक्खया, त्तव्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो आणा-जववाय-वयण-निद्देसे चिट्ठति।।

२५३ जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्ययस्स दाहिणे ण जाइ इमाइ समुप्पज्जिति, त जहागहदडा इ वा, गहमुसला इ वा, गहगिज्जिया इ वा, गहजुद्धा इ वा, गहिसघाडगा इ वा, गहावसव्वा इ वा, 'ग्रव्भा इ वा' ग्रव्भारक्खा इ वा, सभा इ
वा, गवव्वनगरा इ वा, उक्कापाया इ वा, दिसिदाहा इ वा, गिज्जिया इ वा,
विज्जुया इ वा, पसुवट्ठी इ वा जूवे इ वा, जक्खालित्तए ति वा, धूमिया इ वा,
महिया इ वा, रयुग्घाए ति वा, चदोवरागा इ वा सूरोवरागा इ वा, चदपरिवेमा इ वा, सूरपित्वेसा इ वा, पिडचदा इ वा, पिडसूरा इ वा, इदधणू इ
वा, उदगमच्छा इ वा, किपहिसिया इ वा, ग्रमोहा इ वा, पाईणवाया इ वा,
पईणवाया इ वा, किरियवाया इ वा, उद्योगवाया इ वा, उद्योगवाया इ वा,
यहोवाया इ वा, तिरियवाया इ वा, विदिसीवाया इ वा, वाउव्भामा इ वा,
याउन्कित्या इ वा, वायमडिलया इ वा, उक्कित्यावाया इ वा, मडिलयावाया
इ वा, गुजावाया इ वा, भभावाया इ वा॰, सवट्टयवाया इ वा, गामदाहा
इ वा, जाव सिल्णवेसदाहा इ वा, पाणवस्त्या, जणवस्त्या, धणवस्त्या, कुलनगया, वसणव्यूया मणारिया"—जे यावण्णे तह्प्पगारा ण ते सक्कस्स देविं-

१. गरम मुण्याकरण्या ।

क अंश्वरी ।

३. प्रामारिकार (४, म)।

x 4.1, (g), 413, (u) 1

<sup>7</sup> LI. (2) HI. (31) 1

५ अवस्त्र्या । स्राम्य व माम) ।

<sup>2 4 52 64 461</sup> 

परिएसा (व, म)।

e. ॰परिएमा (ब, म)।

१० उदगमन्द्रगे (य, म)।

११ सञ्पा०—पईगावाया इ वा जाव सबदृय-वाया ।

१२. मा शाहर।

१३. महारोताक्षणिक-।

दस्म देवरण्णो सोमन्स महारण्यो ग्रन्णाया ग्रदिहा प्रमुवा प्रमुवा' प्रविण्याया, तेमि वा सोमकाइवाण देवार्य ॥

- २५४. नवास्म ण देविदरन देवरण्यो सोमस्त महारण्यो उमे देवा अहावच्या अभिण्यामा होत्या, त जहा—इगालए विपालए लोहियमो नियाच्चरे चहे सुरे मुक्ते बहे यहमादै राहु ॥
- २४.४. गुजरेस ण दैविदेश्य देवरणों सोमस्य महारणों सनिभाग' पतिश्रोवस ठिई पण्यत्ता । प्रहायच्याभिण्यायाण' देवाण एव पतिप्रोवस ठिई पण्यत्ता । एमहिन् दुईए जाव' महाण्यामे सोम महाराया ॥

#### यम-पदं

- २४६ हित् थ भने ! सरकत्म देविदस्य देवरण्यो जमस्य महारण्यो वर्णादे नाम महाविमाण पश्चाते ? गोयमा ! सोहम्मवदेनयस्य महाविमाणस्य दाहिते ण सोहस्य उत्तां स्रमोदनाद जोयणसहस्याद योज्यदत्ता, एत ण सरकस्य देविदस्य देवरणो जनस्य सरक्याते स्टिन्टे सर्व स्टालिमाणे एण्यास्त्रस्य देविदस्य देवरणा
  - जनम्य महारच्यो ।रिनिद्धे नामं महाविमापं पण्यतः—भरतेरत्योपयमयः महस्मादः जहा मोमस्म विमाय तहा जार्गः श्रीनियो। रायटाणी तहेव जाव' पानायपनीजो।
- २४७ नगरन पं रिवरमा रेवरणो जनस्य महारणो उमे वेग बाणा"-\*उरवाय-रूपनित्ने भविद्वति, त जहा—जमकारमा उत्या, जनस्यकारणो इ.स. पैन हार्या उत्या, पेनरे स्वकारमा इ.सा. प्रमुद हुमारा, प्रमुद हुमारोधो, हरणा, विस्ताता '. स्वियोगा"—हे यास्त्र हुप्पास्ता' महे ते हर्वानाम् रूपिनया तक्यारिया मनस्य रेविस्स रेवरणा जगस्य महारणो चाणा '-\*उववाय-स्वर्णनित्ने भिद्धि॥

जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाइ इमाई समुप्पज्जंति, तं जहा-डिंवा इवा, डमरा इवा, कलहा इवा, वोला इवा, खारा इवा, महाजुद्धा इ वा, महासगामा इ वा, महासत्थनिवडणा इ वा, महापुरिसनिवडणा' इ वा, महारुहिरनिवडणा इ वा, दुब्भूया इ वा, कुलरोगा इ वा, गामरोगा इ वा, मडलरोगा इ वा, नगररोगा इ वा, सीसवेयणा इ वा, ग्रन्छिवेयणा इ वा कण्णवेयणा इ वा, नहवेयणा इ वा, दतवेयणा इ वा, इदग्गहा इ वा, खदग्गहा इ वा, कुमारग्गहा इ वा, जक्खग्गहा इ वा, भूयग्गहा इ वा, एगाहिया इ वा, वेहिया इ वा, तेहिया इ वा, चाउत्थया' इ वा, उव्वेयगा इ वा, कासा इ वा, 'सासाइवा, सोसा'' इवा, जरा इवा, दाहा इवा, कच्छकोहा इवा, ग्रजीरगा इ वा, पडुरोगा इ वा, ग्ररिसां इ वा, भगदला इ वा, हिययसूला इ वा, मत्थयसूला इ वा, जोणिसूला इ वा, पाससूला इ वा, कुच्छिसूला इ वा, गाममारी इ वा, नगरमारी इ वा, खेडमारी इ वा, कव्वड-मारी इ वा, दोणमुहमारी इ वा, मडवमारी इ वा, पट्टणमारी इ वा, आसममारी इ वा, सवाहमारी इ वा, सिण्णिवेसमारी इ वा, पाणक्खया, जणक्खया, धणवत्तया, कुलक्खया, 'वसणब्भूया मणारिया'' जे यावण्णे' तहप्पगारा ण ते सनकन्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो प्रण्णाया प्रदिद्वा ग्रसुया ग्रमुया अविण्णाया, तेमि वा जमकाइयाण देवाण ॥

२५६. नवगस्म देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा ग्रहावच्चा अभिण्णाया' होत्या, त जहा—

#### सगरणी गाहा

यवे ग्रवरिमे चेव, सामे सबले ति यावरे। न्दोबरदे काले य, महाकाते ति यावरे।।१॥ 'यसिपत्ते धणू कुभे"', वालुए" वेतरणी" ति य। गरममे महाघोसे, एते" पण्णरमाहिया।।२॥ २६०. सरकत्म ण देजिदस्स देवराणो जनस्म महाराणो मिनाणं पनित्र विक्रै पाणनाः, प्रहातस्याभिण्णायाण देवाण एव पनिमोवम विक्रै पण्णनाः। एमहिन्द्रीए जाव' महागुभागे जमे महारायाः॥

#### वरण-पर्व

- २६१ किंहु प भने ! सवजरस देविदम्स देवरण्णो तरणस्स महाराणो समजेत नाम महाविमाणे पण्णत्ते ? गोपमा ! तस्य प सोहम्मत्रदेसयस्य महाविमाणस्य पच्चित्यमे प जहा सोमस्य तहा विमाण-रायबाणीयो भाणियव्या जात्र पासादवदेसया, सदर-नाम-गामन ।।
- २६२ नकारम मं देविदस्य देवरणमां वर्णस्य महारणोः "इमें देवा प्राणाउपवाय-वयम-निद्देने " निद्धति, त जहा—वरणणाइया इ वा, वरणदेवयमद्भा इ वा, नागणमाना, नागणमारीयो, उदिहितुमारा, उदिहितुमारीयो, भीणवणमाना, भीणवरमारीयो—ति वावण्ये तहणगाना मध्ये ते तद्भस्तियाः, "तण्यातिया, तद्भारिया नकारम देविदस्य देवरण्यो वरणस्य महारण्यो प्राणा-उपवाय-यण-निद्देने शिद्धति ॥
- २६६ अबुद्धेत दीव मदरस्य पण्यस्य दाहिते य जाउ उमाउ समुष्पन्नति, त जहा— प्रदेशमा इ या, गरपासा इ या, सुनुद्धे इ या, दुवर्द्धा उ या, उर्द्भिद्धो इ या, उर्द्धाला इ या, प्रोजाहा उ या, पजाहा इ या, गाम महा उ या, आर्थ सम्बद्धिताहा इ या, पानस्तराया , •जारासमा, प्रयासका, गुनुस्तरा, सम्बद्धाता समारिया वेद्यापन्य तर्द्धामा या ने सम्बद्धा दिस्स देशस्या सम्बद्धा सहारहांगे स्थानामा स्रोद्धा समुता समुत्रा स्रोजन्द्धार , नेति पा स्टारायाच स्थान ।।
- २५४. महारम् च क्षेत्रसम्बद्धारणनो वण्यस्य महारश्लो इस देश बहात्रः समित्रासा हे पा. न पहा—

राष्ट्रांता र सार, यक्षां सारमाना १८। पालने नेल् का, बेलमुला प्रपत्ति सामिता स २६५. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो देसूणाइ दो पिलग्रोवमाई ठिई पण्णत्ता । श्रहावच्चाभिण्णायाणं देवाण एग पिलग्रोवम ठिई पण्णत्ता । एमहिड्ढीए जाव' महाणुभागे वरुणे महाराया ।।

#### वेसमण-पदं

२६६. कहि ण भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो वग्गू नाम महाविमाणे पण्णत्ते ?

गोयमा । तस्स ण सोहम्मवडेसयस्स महाविमाणस्स उत्तरे ण जहा सोमस्स विमाण-रायहाणि-वत्तव्वया तहा नेयव्वा जाव' पासादवडेसया ॥

- २६७. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा आणा-उववाय-वयण-निद्देसे चिट्ठति, त जहा—वेसमणकाइया इ वा, वेसमणदेवयकाइया इ वा, सुवण्णकुमारा, सुवण्णकुमारीओ, 'दीवकुमारा, दीवकुमारीओ,' दिसाकुमारा, दिसाकुमारीओ, वाणमतरा, वाणमतरीओ—जे यावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते तदभत्तिया' •तप्पविखया तब्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो आणा-उववाय-वयण-निद्देसे विद्वति ॥
- २६ जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण जाइ इमाइ समुप्पजित, त जहा—
  प्रयागरा इ वा, तउयागरा इ वा, तवागरा इ वा, 'सीसागरा इ वा, हिरण्णागरा
  इ वा' भुवण्णागरा इ वा, रयणागरा इ वा, वइरागरा इ वा, वमुहारा इ वा,
  हिरण्णवासा इ वा, पत्तवासा इ वा, प्रयणवासा इ वा, कलवासा इ वा,
  प्राभरणवासा इ वा, पत्तवासा इ वा, पुष्पवासा इ वा, फलवासा इ वा, वासा इ वा, मत्ववासा इ वा, वण्णवासा इ वा, मृत्ववासा इ वा, व्यावासा इ वा, हिरण्णवृद्धी इ वा, सुवण्णवृद्धी इ वा, रयणवृद्धी इ वा,
  वर्रवासा इ वा, हिरण्णवृद्धी इ वा, सुवण्णवृद्धी इ वा, रयणवृद्धी इ वा,
  वर्रवाही इ वा, प्राभरणवृद्धी इ वा, पत्तवृद्धी इ वा, क्ष्ववृद्धी इ वा, क्ष्ववृद्धी इ वा, क्ष्ववृद्धी इ वा, क्ष्ववृद्धी इ वा, सुकाला'
  इ वा, व्यव्यवृद्धी इ वा, भामणवृद्धी इ वा, स्वाव्यवृद्धी इ वा, सुकाला'
  इ वा, दुक्काला इ वा, प्रप्पचा इ वा, महम्घा इ वा, सुभिवसा इ वा, दुक्किक्सा
  इ वा, क्यविक्रवा इ वा, सिण्णिही इ वा, सिण्णव्या इ वा, निही इ वा,
  निहाणाइ वा-चिरपोराणाइ वा, पहीणसामियाइ वा, पहीणसेतुयाइ वा,
  पहीणमन्नाइ'वा, पहीणगोनागाराइ वा, उच्छण्णसामियाइ वा, उच्छण्णसेतुयाइ
  वा, (उच्छण्णमन्नाइ वा?) उच्छण्णोत्तागारा इ वा, मिघाइग-तिग-चउक्क-

ते अपन देश्यो

के अब देखेरच, कर्रा

<sup>1</sup> 人 (16, 17 円):

<sup>.</sup> वर सर - निवस सम्बद्धि।

एत्र गिसाग हिरण्ण ॰ (ता) ।

६ मुयाना (ता) ।

अ ८ (क, ता, प्र, म) ।

चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेमु वा' नगरनिद्धमणेमु' वा, मुमाप-गिरिन्हरर-सनि-नेनोबद्वाण-भवणगिहेनु निनिधत्ताउ' चिट्ठति, न ताइ नवरन्य देविदस्य देवरुणा वेनमणस्त महारुणो 'स्रण्णायाट स्रविद्वाट समुयाट स्रमुयाद स्रवित्य-वाट'' तैमि वा वेनमणकाइयाण देवाण ॥

- २६६ नागरन देनिदरम देवरणो नेतमणस्य महारणो इमे देवा प्रहावच्यानिणाया होत्या, त जहा-पुण्यभद्दं माणभद्दं मालभद्दं मुमणभद्दं चागरको पुण्यराजे नवामे मध्यप्रमे मध्यपामे समिद्धं समोहं समो।
- २३०. नवगरम ण देविदस्य देवरण्या वेनमणस्य महारण्यां दो पनिद्योपमाद हिई पण्यना । ब्रह्मवन्नाभिष्णायाण देवाण एग पनिद्यावम हिई पग्यता । एम-हिन्दुशेए जाप महाणुभागे वेसमणे महाराया ॥

२०१ सेव मते ! मेच भने ! ति'॥

# अट्टमो उद्देसो

२७२. रायमिट्रं नगरे जाव पञ्जुवासमार्थ एवं अयासी—ग्रमुरकुमाराण भने ! देवाण यह देवा आहेवच्च जाव विहरति ?

गायमा ! इस देवा आहेवरून जाब जिह्दति, त जहा—चमरे असुरिदे असुर-राजा, मोमे, जम, जहते, जेसमये, जनी चद्ररोयणिरे चद्रदीयणराया, मीमे, जमे, जममने'', वहले ॥ २७३. नागकुमाराण भते । ' •देवाण कइ देवा स्राहेवच्च जाव' विहरति ? º गोयमा ! दस देवा आहेवच्च जाव विहरति, त जहा-धरणे ण नागकुमारिदे नागकुमारराया, कालवाले, कोलवाले, सेलवाले, सखवाले, भूयाणदे नागकुमारिदे नागकुमारराया, कालवाले, कोलवाले, 'सख्वाले, सेलवाले''।

२७४ जहा नागकुमारिदाण एताए वत्तव्वयाए नीय एव इमाण नेयव्वं — सुवण्णकुमाराण—वेणुदेवे, वेणुदाली, चित्ते, विचित्ते, चित्तपृक्खे, विचित्तपक्खे । विज्जुकुमाराण—हरिकत-हरिस्सह-पभ-सुप्पभ-पभकंत-सुप्पभक्ता । अग्गिकुमाराण—ग्रग्गिसिह-ग्रग्गिमाणव-तेउ-तेउसिह'-तेउकत-तेउप्पमा । दीवकुमाराण--पुण्ण-विसिट्ठं-रूय-रूयस-रूयकत-रूयप्पभा । उदहीकुमाराण -- जलकत-जलप्पभ-जल-जलहय -जलकत-जलप्पभा । दिसाकुमाराण---ग्रमितगति, ग्रमितवाहण-तुरियगति-खिप्पगति-सीहगति-सीह-विवकमगती।

वाउकुमाराण—वेलव-पभजण-काल-महाकाल-ग्रजण-रिट्ठा । थणियकुमाराण-घोस-महाघोस-ग्रावत्त-वियावत्त-निदयावत्त-महानिदयत्ता । एव भाणियव्व जहा' ग्रसुरकुमारा'।।

पिसायकुमाराण' भाते ! देवाण कइ देवा आहेवच्च जाव' विहरित ?° गोयमा । दो देवा म्राहेवच्च जाव विहरति, त जहा-

## संगृहणी-गाहा

काले य महाकाले, सुरूव-पडिरूव-पुण्णभद्दे य। श्रमरवई माणिभद्दे, भीमे य तहा महाभीमे ॥१॥ किन्नर-किपुरिसे खलु, सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे । ग्रइकाय-महाकाए, गीयरई चेव एते वाणमनराण देवाण ॥

तु = का ६ आ १० इत्यनेनाक्षरदशकेन दाितणभवनपतीन्द्राणा प्रथमलोकपालनामानि सूचितानि, वाचनान्तरे त्वेतान्येव गावाया, साचेयम्—सोमे य १ महाकाले २ चित्त ३ प्पम ४ तेउ ५ तह रुए चेव ६। जल तह ७ तुरिय गई य = काले ६ आउत्त १० पड़गा उ ॥ एव द्वितीयादयोष्पयभ्युद्धाः (वृ) ।

१ मञ्पा०-पुच्छा।

२. मञ ३।४।

नेतमते सगवाते (ज, क, म) ।

६ नेजमीत् (अ) ।

थ. अभिदृ (गा, व), विसद्भ (स)।

६ जनस्य (अ), जनस्ये (श० ४।१२२)।

के मण शहासा

न, जरीवे जासमें पूनी व गारेनिक पाठी वर्ता। वृतिहास वस्त्रात्तेत्व एव हतः— १०. २० ३१४। मोर्डार्विश्वदत्यम्बद्गाः

६. म० पा०-पुच्छा।

२७६ - बॉइनियाण देवाण दो देवा ब्राहेवच्च जाउ' विहरति, ते बहा—चदे य, सुरे य ॥ २७७. मीहम्मीमार्गेमु ण भते ! कल्पेम् कड देवा ब्राहेवच्च जाव' जिहरति ( गांचमा । दन देना ब्राहेवच्च जांव विहरति, ते जहा-सपह देनिए रेनराया,

सोने, जमे, बर्गे, बेममणे। ईमार्ग देविदे देवराया, मामे, जमे, 'बेममर्चे, बहर्भें।

एमा बत्तव्यदा मध्येम् विकासेम् एए चेव भाषियव्या। जै व इदा ते व भाषियस्या ॥

६७६० सेप्र भने ! सेप्र भने ! सि'॥

# नवमो उद्देसो

६०६, रायनिहे पाप एन प्रपानी—कटबिडे ण मत् ! इस्थितिनए पत्र्यसे ? गायमा । प्रवितंदे इदियदिमए । प्रशास, तः जहा-सोतिदियदिमए चौस्रदि-यिनम् पाणि स्विनम् र्यमस्यिनम् पानिस्यि नम् । जी सिनम जाइ-निवड्रोनयो नेयन्त्री धर्मारनमा ॥

# दसमो उद्देसो

२५० रायगिहे जाव' एव वयासी—चमरस्स ण भते ! असुरिंदस्स असुररण्णो कई परिसायो पण्णतायो ? गोयमा ! तत्रो परिसायो पण्णतायो, त जहा—सिमया, चडा, जाया । एव जहाणुपुट्वीए 'जाव अच्चुयो' कप्पो ॥ २५१. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

## चउत्थं सतं

## १, २, ३, ४ उद्देसो

#### सगहरो-गाहा

बत्तारि विमापेटि, बनारि य होति रायहाफीटि। नेराम् वेस्सारि य, दम उद्गा बाज्यसम् ॥१॥

- रात्तिहे नर्ग जाद' एवं वयामी—ईमाणस्य प्रभित्ते दिस्स देस्स्य के स्थानिक प्रभित्ते प्रथम देस्स्य के स्थानिक प्रथम के निवास प्रथम के निवास के प्रथम के प्
- ६ मर्ग्य प्रभित्तं वेशमपालाण हा शिमाणा पण्यसा है गोपमा किनारि शिमाणा पण्यसा, ते जहाँ मुसर्ग सन्धानद्ध सन्। सुरम् ॥
- इति य भने विभागम सेवियम स्वरणो सीमरम महारणो मुना नाम महास्मिणे पत्रामे हैं भाषमा विभागे स्थाप सेवि महरमा स्थापम उत्तर प्राथमित राष्ट्रपत्राम् पहिस्ता स्वर्व देशाय नाम सेवे पत्राम कर्ता प्राथमित राष्ट्रपत्राम प्राथमित स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स

४. तस्स णं ईसाणवडेंसयस्स महाविमाणस्स पुरित्थमे णं तिरियमसक्षेज्जाइ जोयणसहस्साइ वीईवइत्ता, एत्थ ण ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सुमणे नाम महाविमाणे पण्णते ग्रद्धतेरसजोयसणसयहस्साइ, जहा सक्कस्स वत्तव्वया तइयसए तहा ईसाणस्स वि जाव' ग्रच्चिणया समत्ता ॥

 प्. चउण्ह वि लोगपालाण विमाणे-विमाणे उद्देसग्रो, चऊसु वि विमाणेसु चतािर उद्देसा ग्रपिरसेसा, नवर—ठिईए नाणत्त—

### संगहणी-गाहा

म्रादि दुय तिभागूणा, पलिया घणयस्स होति दो चेव । दो सतिभागा वरुणे, पलियमहावच्चदेवाण ॥१॥

# ५,६,७, = उद्देसो

६ रायहाणीसु वि चत्तारि उद्देसा भाणियव्वा जाव एमहिड्ढीए जाव<sup>र</sup> वरुणे महाराया ॥

# नवमो उद्देसो

नेरइए ण भने ! नेरइएमु उववज्जइ ? अनेरइए' नेरइएमु उववज्जइ ?
 पञ्जयनाए नेस्सापए नइस्रो उद्देसस्रो भाणियव्यो जाव नाणाइ ।।

## दसमो उद्देशो

से गृण भते ! कण्होस्मा नीलवेस्स पण तास्वनाए, तापणनाए, तापपनाए, तारस्ताए, ताफासत्ताए भुज्यो-भुज्यो परिणमित ?
 ह्वा गोयमा ! कण्ट्लेमा नीलवेस पण नास्यनाए, तापणनाए, तागपनाए, तारस्ताए, ताफासनाए भुज्यो-भुज्यो परिणमित । एव चल्ल्यो छ्ह्मेयो पण्यवणाए नेय विस्तापदे नेयस्यो आय!—

#### संगहणी-गाहा

परिणाम-वष्ण-रस-गध-मुद्ध-स्रपमस्य-सिवित्रुष्ट्। । गद-परिणाम-पण्सीगार्-अलणापणमप्यतु ।।१।।

६ मेव भते ! मेव भते ! ति'॥

# पंचमं सतं

### पढमो उद्देसो

### संगहणी-गाहा

१ चप-रिव २ ग्रनिल ३ गठिय ४ सद्दे ४-६ छउमाउ ७¹ एयण ६ नियठ । ६ रायगिह १० चपा-चिंदमा य दस पचमम्मि सए ॥१॥

## जंबुद्दीवें सूरिय-वत्तव्वया-पदं

१ तेण कालेण तेण समएण चंपा नाम नगरी होत्था-वण्णग्रो ।।

२. तीसे ण चपाए नगरीए पुण्णभद्दे नाम चेइए होत्था—वण्णस्रो'। सामी समोसढे जाव' परिसा पडिगया।।

३. तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इंदभूई नाम ग्रणगारे गोयमे गोत्तेण जाव' एव वयासी—जबुद्दीवे ण भते ! दीवे सूरिया उदीण-पाईणमुग्गच्छ' पाईण-दाहिणमागच्छिति, पाईण-दाहिणमुग्गच्छ दाहिण-पाईणमागच्छित', दाहिण-पाईणमुग्गच्छ पडीण-उदीणमागच्छित', पडीण-उदीण-मुग्गच्छ उदीचि-पाईणमागच्छित ?

ह्ता गोयमा । जंबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उदीण-पाईणमुग्गच्छ जाव उदीचि-पाईणमागच्छति ॥

२, न्यानु (त. म) ।

<sup>\$ 110</sup> F = 21

के जोच सुन शहरे ।

<sup>8 40 310,51</sup> 

६, पादीए (अ, ता)।

७. ॰पदीण॰ (ता, म)।

प. उशिनि (क, ता, व, म)।

### जबुद्दीचे दिवसराई-वत्तव्वया-परं

- ४ जमा ण भने ! जनुद्दीन दीवे मदरस्स पत्नवस्स दाहिणद्दे दिवने भन्दा, तया ण उत्तरदृश्चि दिवने भन्दा, जमा ण उत्तरदृष्टे दिवने भव्दा, तया ण जनुदीने दीवे मदरस्य पत्नवस्स पुरित्यभे-पत्नविक्षिण रार्ड भव्दा !
  - त्या गोयमा ! जया ण जबुड़ीने दीवे दाहिणप्टें! दिवसे जाप पुरिचमन्यञ्च-दिवसे य रार्ट भपट ॥
- ४. जनाग भने ! जन्नदीने दीवे महरास पत्नवरस पुरित्यमे प दिवने भवड, नवा ण पत्नित्यमे ण दिवने भवड, नवा ण पत्नित्यमे ण दिवने भवड, नवा ण पत्नित्यमे ण दिवने भवड, नवा ण पत्नित्यमे प्रदेश पद्मा पत्रवर्षा प्रवासन उत्तर-दाहिए ग राई भवड ?
  - त्ना गोयमा । जया श जय्रीचे चीते मदरस्य पव्ययस्य पुरन्तिमे च दियने जाव उत्तर-बाहिने श रार्ट भवर ॥
- अया ण भन ! तमुहीवे दीवे गर्यस्य पत्यस्य दाविणहुँ उत्तिमण ब्रह्मस्य-मृत्ते दिस्य भवद, तथा च उत्तरहुँ वि उत्तरीयण ब्रह्मसम्मृत्त दिसे भवदः वया च उत्तरहुँ उत्तरीयण ब्रह्मसम्पृत्ते दिसे भवदः तथा च रहुँदि दीवे महस्य पायस्य पुरिचित्त्यस्यिते च तर्राष्ट्रया हुम समृत्ता सह भवदः ?
  - रता गीमना । जपा ण ततुरीत क्षेत्रे शिंहणहर असीराए महारतमुक्त विस्ते जात हुवा ततमुहुता राई भवत ॥
- जपा ते भेते िपनुद्दीत वित्र महरूरम प्रतासन प्रशान्यने प्रशोगए ब्रह्मरम-म तुन दिशने भवत तथा प्रतासिम विवाद होते व्यवद्वानम् तृत दिश्य भवत, नपा प्र भवत, तथा व पन्नीत्मे प्र प्रशासन प्रद्वारमम् तृत दिश्य भवत, नपा प्र सबुद्देश दीवे प्रनर' - वैशास्त्र प्र चस्तियम पृत्र तनम् तृता भवत भवत ते
  - रहा कावना । नार भरा ॥

ह. जया णं भते । जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरित्थमे ण ग्रह्वारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवइ, तया ण पच्चित्थमे वि श्रह्वारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवइ; जया ण पच्चित्यमे श्रह्वारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवइ, तदा णं जबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण साइरेगा दुवालसमुहुत्ता राई भवइ?

१० एव एएण कमेण ग्रोसारेयव्व—सत्तरसमुहुत्ते दिवसे, तेरसमुहुत्ता राई । सत्तर-समुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा तेरसमुहुत्ता राई ।

सोलसमुहुत्ते दिवसे, चोद्दसमुहुत्ता राई। सोलसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा चउदसमृहत्ता राई।

पण्णरसमुहुत्ते दिवसे, पण्णरसमुहुत्ता राई। पण्णरसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साइ-रेगा पण्णरसमुहुत्ता राई।

चोद्समुहुत्ते दिवसे, सोलसमुहुत्ता राई। चोद्समुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा सोलसमुहुत्ता राई।

तेरसमुहुत्ते दिवसे, सत्तरसमुहुत्ता राई। तेरसमुहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा सत्तरसमुहुत्ता राई।।

११ जया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पब्वयस्स दाहिणड्ढे जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, तया ण उत्तरङ्ढे वि , जया ण उत्तरङ्ढे, तया ण जबुद्दीवे दीवे मदरम्स पब्वयस्स पुरित्थम-पच्चित्यमे ण उक्कोसिया स्रद्वारसमुहुत्ता राई भवइ ?

हना गोयमा । एव चेव उच्चारेयव्व जाव राई भवइ।।

१२ जया ण भते । जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्ययस्स पुरित्थमे ण जहण्णए दुवालस-मुद्दुने दिवने भवइ, तया ण पच्चित्थमे ण वि ; जया ण पच्चित्थमे , तया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्ययस्स उत्तर-दाहिणे ण उक्कोसिया श्रद्वारसमुहुत्ता राउँ भवद ?

हना गोयमा । जाव राई भवइ॥

#### जब्दीवे उच-वत्तःवधा-पदं

१३. तया ण भने ! जबुद्दीवे टीवे दाहिणब्ढे वासाणं पढमे समए पिटवज्जद, तया ण उत्तरब्दे विवासाण पटमे समए पिटवज्जद; जया ण उत्तरब्दे वासाण पदमे समए पिटवज्जद; जया ण उत्तरब्दे वासाण पदमे समए पिटविज्जद, नया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरित्यम-पद्मित्य प्राप्ति वासाण पदमे समए पिटवज्जद ?

<sup>।</sup> इन्हों उने न वि (के के पा, ब, म, म)। रे. उनार्दे वि (स)।

र्टना गोषमा ! जना च जबुदोवे दोवे दाहिणपूर्वे वामाच पटमे समत् परिवरन्त्रः, तह नेय जाव परिवरन्त्रः।।

- १४. जया त्र भने । अबुद्धीये दीये मदरस्य पद्ययस्य प्रस्थिते य यासात पद्ये समण् पित्रव्या, तथा ण पद्यदिवंग त्र वि आसाध पद्ये समण् पित्रव्या , जया ण पद्यदिवंग त्र वि आसाध पद्ये समण् पित्रव्या , जया ण पद्यदिवंग त्र जामात्र पद्ये समण् पित्रव्या , तथा ण पत्रवृद्धीये दीवे । मदरस्य पद्ययस्य उत्तर-दातित्रे त्र अत्रतरपद्याक्षण्यस्य पित्रव्या पद्ये समण् पित्रव्यं भवण ?
  - त्ना गोषमा <sup>१</sup> जया ण जबुद्दीये दीये मदरस्य पत्र्ययस्य पुरन्तिमे आएव नेप उद्यारेक्य जाउ पत्रियस्य भवड ॥
- १५ एव जटा समएग प्रिथनायो भगिष्ठो पासाय तटा प्रावित्याएवि भागिययो । श्राापाण्यिये, योपेयिक त्रवणिक, सुदुनेयिक, अस्ट्रियेकि, प्रवित्यिक, स्वयंत्रिक, स्वयंत्रिक, प्रावित्यक्षेत्री । एएसि सर्वेति सहा समयस्य प्रियंत्री तहा भाषिपत्यो ॥
- १६० जया प भवे । अबुद्धि दीवे मदरस्य पृष्ययम्म दारिष्ठपृद्दे हेमताय प्रदेने समप् पृष्ठिक्तकः, बहेब पामाण स्रभितातो तहेब हेमताण वि, गिम्हाण वि भाषियपता आव' दक्षण । एवं निष्णि वि । एएमि नीम आलादमा भाषियपता ॥

### त्रं बुद्दोत्रे प्रवगादि-यत्तव्यवा-गरं

- १७ त्या व भने । त्राहीं की महत्त्व प्रयम्भ हिन्दा पटने स्रयन पटिन रशाद, त्या त उत्तरहा वि पटने स्रयने पटिकाट जात समाहः स्रभितासे नोक स्रयनेन कि भागिषणी जाता स्रवस्तरकार उत्तरकार पटने स्रयो पटिकाने भवता।
- १८. अता प्रयोग प्रसित्तासी तम सम्बद्धण वि भाणितन्स । दुन्त दि, सन-नेप्त दि, समस्य स्था वि, यासमासा स्मेण दि, युन्तात दि, पुन्ता दि, पुन्नाति वि मृत्या वि—प्त पुन्स, पुन्ते, तुन्यिन, तुन्ति, छाइदेने, छाइदे, प्रमान, प्रमान, गुन्ते, ताल, अपानन, प्राप्त, पानने, पानेन, निर्मान, नार्ता, पानिप्रस्थ प्रसीपादन, प्रमान, प्राप्त, त्राप्तन, प्राप्त, स्वर्तन, स्वर्तन,

१६. जया ण भते ! जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे पढमा श्रोसिप्पणी पिडविज्जद्द, तया ण उत्तरड्ढे वि पढमा श्रोसिप्पणी पिडविज्जद्द; जया ण उत्तरड्ढे पढमा श्रोसिप्पणी पिडविज्जद्द, तया ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरित्यम—पच्चित्थिमे ण नेवित्थि श्रोसिप्पणी, नेवित्थि उस्सिप्पणी, श्रविद्विण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ?

हता गोयमा । त चेव उच्चारेयव्व जाव समणाउसो ॥

२०. जहा स्रोसिंपणीए स्रालावस्रो भिणस्रो एव उस्सिंप्पणीए वि भाणियव्वो ॥

### लवणसमुद्दादिसु सूरियादि-वत्तव्वय-पदं

२१. लवणे ण भते । समुद्दे सूरिया उदीण'-पाईणमुग्गच्छ पाईण-दाहिणमागच्छिति, जच्चेव जबुद्दीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चेव सव्वा अपरिसेसिया लवणसमुद्दस्स वि भाणियव्वा', नवर—ग्रभिलावो इमो जाणियव्वो ॥

२२ जया ण भते । लवणसमुद्दे दाहिणड्ढे दिवसे भवइ, त चेव जाव तदा णं लवणसमुद्दे पुरित्यम-पच्चित्यमे ण राई भवति ॥

२३ एएण अभिलावेण नेयव्व जाव' जया णं भते । लयणसमुद्दे दाहिणङ्ढे पढमा श्रोसिप्पणी पडिवज्जड, तया ण उत्तरङ्ढे वि पढमा श्रोसिप्पणी पडिवज्जड; जया ण उत्तरङ्ढे पढमा श्रोसिप्पणी पडिवज्जड, तया ण लवणसमुद्दे पुरित्थम- पच्चित्थमे ण नेवित्य श्रोसिप्पणी', •नेवित्थ उस्सिप्पणी श्रविद्विएण तत्थ काले पण्णत्ते । समणाउसो ?

हता गोयमा । जाव समणाउसो'।।

२४ धायइमडे ण भते । दीवे सूरिया उदीण-पाईणमुग्गच्छ पाईण-दाहिणमागच्छिति, जहेव जबुद्दीवस्म वत्तव्वया भिणया सच्चेव धायइसडस्स वि भाणियव्वा, नवर—इमण ग्रभितावेण सव्वे ग्रालावगा भाणियव्वा ।।

२४ नया ण भने ! धायइसडे दीवे दाहिणड्ढे दिवसे भवइ, तदा णं उत्तरड्ढे वि, नया ण उत्तरड्ढे, तया ण धायइसडे दीवे मदराण पव्वयाण पुरित्थम-

हता गोयमा । एवं चेव जाव राई भवइ॥

<sup>3. 33</sup>ff (4) 1

P 4- 431

<sup>-</sup> अने बच्हें (१, ४, म)।

<sup>8. 44 &</sup>amp; C.

<sup>4. 44 44 52 5</sup> 

६ स॰ गा॰—ओसप्पिसी जाव समसाउमी।

अतोग्ने 'जहा ओसिणणीए आलावओ भणिओ

एत उम्मिणणीए वि भागिमध्यो' दिति

पारे गुण अध्याहार्षम् ।

F. 40 413 1

- २६. जवा " भने ! धायउनाउँ दीने मदराण पत्रवाण पुरित्नमे य दिवने भवड, नया ण पत्रविभिन्ने ण वि. जवा ण पत्रविभिन्ने ण दिवने भवड, नया ज धायउनाउँ दीवे मदराण पत्रवयाण उत्तर-दाहियो य राउँ भवड ? त्ना गोयमा ! जाव भवड ॥
- २3. एवं एएण श्रीमलागेण नेयव्य जाव' जया ण भते ! वाहिणद्दे पटमा श्रोमिष्यणी, तथा ण उत्तरद्दे चि. जया ण उत्तरद्दे चि. तथा ण धापडमदे सीमें मदराण पट्याण पुरित्म-पच्चित्यमें ण नित्य श्रीमिष्णी जाव' सम्भाउनी ? इता गीयमा ! जाद सम्भाउना! ॥
- २= जाता नवणनमृहस्य वत्तात्रया' तहा हालोदास ति भाणिपत्रा, नवर—हात्रो-दस्य नाम भाणियव्यं ॥
- २६. श्रांध्मतरपुरत्रको भ भंत ! मृरिया उद्देश-याद्शमुगार्ड पाद्शिनद्दाद्विमा-गच्छति, यदेव बागद्मग्रम्म उत्तर्वमा तदेव श्राध्मतरपुरवद्वयत् वि भाषिपणा, नार-प्रभित्तामे वाशिष्यको बावनया श्राध्मनरपुरवद्वये मदराण पुरित्वम-पण्यत्यिमे श नेत्रत्वि ग्रोमणियो, नेवत्वि जम्मणिया, सर्वादुण्य नत्व कात्र पण्यत्त समणाज्यो ॥
- इब नेव भेते ! नेप भने ! निधा

वीस्रो उद्देशी

३२. ग्रिंत्थि ण भंते ! पुरित्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया वायिति ?

हता ग्रत्थि।। ३३. एवं पच्चत्थि

३३. एव पच्चित्थमे ण, दाहिणे ण, उत्तरे णं, उत्तर-पुरित्थमे ण, 'दाहिणपच्चित्थिंगे ण, दाहिण-पुरित्थमे ण'' 'उत्तर-पच्चित्थमे ण।।
३४. जया ण भते ! परित्थमे ण दीन परित्यमे ए स्वाराण

३४. जया ण भते ! पुरित्यमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया वायित, तया णं पच्चित्यमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाय महावाया महावाया वायित, जया ण पच्चित्यमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाय

महावाया वायति, तया ण पुरित्थमे ण वि ?

हता गोयमा । जया ण पुरित्थमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाय महावाया वायित, तया ण पच्चित्थमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मद वाया महावाया वायंति; जया ण पच्चित्थमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मद

वाया महावाया वायति, तया ण पुरित्थमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया वायित ।।

३४. एव दिसासु, विदिसासु'।। ३६. श्रित्थ णं भते ! दीविच्चया' ईसि पुरेवाया'? हता श्रित्थ ॥

३७. ग्रत्थि ण भते । सामुद्दया ईसि पुरेवाया' ?

हता ग्रत्थि।। ३६. जया ण भते । दोविञ्चया ईसि एरेक्स्पर

हैन. जया ण भते । दोविच्चया ईसि पुरेवाया', तया ण सामुद्या वि ईसि पुरेवाया', तया ण सामुद्या वि ईसि पुरेवाया', तया ण दीविच्चया वि ईसि पुरेवाया' ?
णो इणद्वे समद्वे ॥
३६. में केणदेण भने । एक न

३६. में केणहुँग भतें । एव वुच्चर—जया ण दीविच्चया ईसि पुरेवाया', णो ण तया मामुद्या ईमि पुरेवाया', जया ण सामुद्दया ईसि पुरेवाया', णो ण तया दीवि च्याया ईमि पुरेवाया'' ?

गोयमा । तेनि ण वायाण प्रण्णमण्णविवच्चासेण लवणसमुद्दे वेल नाइक्कमइ। मे नेणट्रेण जात्र णो ण तया दीविच्चया ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया महावाया वायति ॥

१ दर्जित हुरिन्से सा श्रिष्यक्तिहियमे गा (स) ३, ४, ४, ६, ७, ८, १०, ११, ४ विदिनातु (४, त)। १२ पूर्ण मर्ण्याहरू।

- ४०. अस्ति पं भने ! ईनि पुरेवाया पत्या नाया मदा पाया महाताया नायति ? हुना प्रस्ति ॥
- इर क्या व भेते ! टींन पुरेवाया जात्र' त्रायति ? गोयमा ! ज्या व वाडगाए प्रदारिक नियति', तया च टींन पुरेताता जात्र त्रायनि ॥
- ४२- प्रति वं भने ! देनि पुरेबाया! ? रना प्रतिय ॥
- ४३- तया च भने ! ईसि पुरेबावा" ? गोपमा ! जया ग बाउवाल् उत्तरितिय स्थिउ, तया ग ईसि पुरेबाया जाव" बायनि ॥
- ४८ अन्य ज भी <sup>†</sup> ईनि पुरेवाया' ? जना प्रन्थि ॥
- अप्राचन भने । देनि पुरसाया पत्था वाया ? गोपमा । जवा न थाउ हुमारा, आड हुमारोयो चा प्राप्ती परस्य चा न हु-भवस्य वा पहाए आउ हाव उदीरति तथा ग दीन पुरेचागा जाने अस्पति" ॥
- ४६ आइयाग् व नी । वाज्याव तेव धाणमति यो ? याणमति यो ? जनसति । सार्वनासम्बद्धाः व
  - े <sup>क</sup>रता संक्षमा ! पाउपक्ष पापाउपक्ष नेत्र याचमित प्रा, पाचमित प्रा, प्रस-सर्वे प्रा संस्कृति प्रा ॥
- ४५ शहराण्य नते । बाहराण्येत्र प्रदेशस्यनग्रमायुनी एड्डिनान्डराइन्त नतित्र भूजान्यपति प्रतायाति । इ.स. संस्थाः । बाहराण्या सहयाण्येत्र प्रवेदस्यनग्रनानती एड्डिना प्रदेशना स्टेश भूग्येत्मण्ये प्रतासीत्र स्थानित्र
- रूप न नहाँ कि नुहुँ उन्नी हो पार्ट्ड प्रजीहरी मीपमा विकृतिकान, ना पार्ट्ड प्रकृतिका

४६. से भते ! कि ससरोरी निक्खमइ ? ग्रसरीरी निक्खमइ ? गोयमा ! सिय ससरीरी निक्खमइ, सिय ग्रसरीरी निक्खमइ ॥

५० से केणहेण भते । एव वुच्चइ—सिय ससरीरी निक्खमइ ? सिय ग्रसरीरी निक्खमइ ? गोयमा । वाउयायस्स ण चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, त जहा—ग्रोरालिए वेउन्विए तेयए कम्मए । ग्रोरालिय-वेउन्वियाइं विप्पजहाय तेयय-कम्मएहिं निक्खमइ । से तेणहेण गोयमा । एव वुच्चइ—सिय ससरीरी निक्खमइ, सिय ग्रसरीरी निक्खमइ ? ।।

### श्रोदणादीएां किसरीरत्त-पदं

- ५१ अह ण भते । स्रोदणे, कुम्मासे, सुरा—एए ण किसरीरा ति वत्तव्व सिया ?
  गोयमा । स्रोदणे, कुम्मासे, सुराए य जे घणे दव्वे—एए णं पुव्वभावपण्णवण
  पडुच्च वणस्सइजीवसरीरा । तस्रो पच्छा सत्थातीया, सत्थपरिणामिया, स्रगणिजभामिया, स्रगणिभूसिया', स्रगणिपरिणामिया स्रगणिजीवसरीरा ति वत्तव्व
  सिया । सुराए य जे दवे दव्वे—एए ण पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च स्राउजीवसरीरा । तस्रो पच्छा सत्थातीया जाव स्रगणिजीवसरीरा' ति वत्तव्व सिया ॥
- ५२ ग्रह ण भते । ग्रये, तवे, तउए, सीसए, उवले, कसिट्टया—एए ण किसरीरा ति वत्तव्य सिया ?
  गोयमा े प्रये, तवे, तउए, सीसए, उवले, कसिट्ट्या—एए ण पुन्वभावपण्णवण पडुच्च पुढवोजीवसरीरा। तग्रो पच्छा सत्थातीया जाव' ग्रगणिजीवसरीरा ति वत्तव्य सिया।।
- ५३ ग्रह ण भते । ग्रही, ग्रहिज्भामे, चम्मे, चम्मज्भामे, रोमे, रोमज्भामे, सिंगे, सिंगेज्भामे, खुरे, खुरज्भामे, नखे, नखज्भामे एए ण किसरीरा ति वत्तव्व निया ? गोयमा । ग्रही, चम्मे, रोमे, सिंगे, खुरे, नखे एए ण तसपाणजीवसरीरा । प्रिट्ठिज्भामे, चम्मज्भामे, रोमज्भामे, 'सिगज्भामे, खुरज्भामे, नखज्भामे" एए ण पुव्वभावपण्णवण पडुच्च तमपाणजीवसरीरा । तग्रो पच्छा सत्थातीया नाव 'यगणिजीवमरीरा ति" वत्तव्व सिया ।।

१. वस्तिया प्राणिनेतिया (ज. म)। वृत्ती ३ म० ४।४१।
वर्षा नित्य द्वां पदस्य जिल्ला सेवितालि ४. सिंग सुर-नराज्ञक्रामे (ज. ता. स)।
या द्वां वैद्वालि होये. जागीत् नएक नेपुचित् ४ म० ४।४१।
प्रत्यवर्ष्यद्वेषु मुख्यद्वेष्ट स्वालि होम्त्। ६ अगणि ति (ज. म)।

३. भवीत्रालगेरा । न)।

१४. यह नं भने । इसारे, छारिए, भूभे, गोमए- एए न निमरीरा नि यनस्य निया ? गोममा । इसारे, छारिए, भूगे, गोमए-- एए न पुछ्यमावरणवरंग रह्न्य एमिरियजीयनरीरणयोगपरिनामिया वि जाव' पिचिरियजीयनरीरणयोग-परिनामिया निया ।।

### सवसमम्ह-परं

४.४. त्यमं म भने ! समुद्दे हेबडम चक्काबालियस्य नेम पण्यते ? एव नेमञ्ज जातः त्यानिहुँ, सीमायभादे ॥ ४६. नेम भने ! नेम भने ! नि भगव गोपने जातः विहरदे ॥

## तइश्री उद्देसी

#### प्राउन्यकरण-पडिसंवेदरग्नाव

- एक स्वादित्या च भते ! एक्साइत्यति भागति प्रत्यति प्रश्वति से त्यु-नामण् अववाद्यिय निया जान्युन्तिर्गत्या स्वत्यत्यिय प्रवस्तित्या स्वामण्यतिका, प्राचमण्यतिकाण् स्वयमण्यनात्रिकाण् स्वयमण्यत्यात् नामान्यतिकाण् वन्यानगण्यत्याप् निर्दृद्धः प्रथम र ग्राव किया अत्यु जा नाहि-महस्त्रानुं इत्ये प्रश्वतिकाण्यति स्वाद्यात्रिकार्यतिकार्यः । इत्य न्यून्य प्रयोग्य स्व तीवण्यत्र सम्बन्धः स्वयप्य प्रविक्तिते । इत्य न्यून्य नामान्यत्य नामान्यस्य व ।
  - कारसङ्क्षा, प्रकार स्टब्स्य । अ. एक्स्य इरक्षियाच्य अस्ति स्टिइ, १ सन्य प्रक्षिय ३४ पडिसंध्य (१)
  - ४ तम् । प्रमाहित्याद्यं पाटन १४८ । मह ८ ग्रेटिस्ट प्राचित्रं ।

इहभवियाउयस्स पडिसवेदणयाए परभवियाउयं पडिसंवेदेइ, परभवियाजयस्स पडिसवेदणयाए इहभवियाजय पडिसवेदेइ। एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो म्राज्याइ पडिसवेदेइ, त जहा - इहभविया-उय च. परभवियाउय च॰ ॥

से कहमेय भते । एव ? ४८

गोयमा <sup>।</sup> जण्ण तं ग्रण्णउत्थिया त चेव जाव परभवियाउय च । जे ते एव-माहसुत मिच्छा, ग्रह पुण गोयमा । एवमाइनखामि भासामि पण्णवेमि परू-वेमि —से जहानामए जालगठिया सिया'— श्राणुपुव्विगढिया प्रणतरगढिया परपरगढिया ग्रण्णमण्णगढिया, ग्रण्णमण्णगरुयत्ताए ग्रण्णमण्णभारियत्ताए ग्रण्णमण्णगरूय-सभारियत्ताए॰ ग्रण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठति, एवामेव एगमेगस्स जीवस्स वहूहि ग्राजातिसहस्सेहि वहूइ ग्राज्यसहस्साइ ग्राणुपुव्विगढियाइ जाव चिद्रति ।

एगे वियण जीवे एगेण समएण एग ग्राउय पडिसवेदेइ, त जहा—इहभवि-याउयं वा, परभवियाउय वा।

ज समय इहभवियाउय पडिसवेदेइ, नो त समय परभवियाउय पडिसवेदेइ। ज समय परभवियाज्य पिडसवेदेइ, नो त समय इहभवियाज्यं पिडसवेदेइ। इहभवियाउयस्स पडिसवेदणाए, नो परभवियाउय पडिसवेदेइ । परभवियाउयस्स पडिसवेदणाए, नो इहभवियाउय पडिसवेदेइ । एव खतु एगे जीवे एगेण समएण एगे आउय पिंडसवेदेइ, त जहा-इहभ-वियाउय वा, परभवियाउय वा ॥

#### साउयसंकमण-पदं

- जीवेण भते । जे भविए नेरइएसु **उवविज्जित्तए, से ण भते** ! कि साउए सकमइ ? निराउए सकमइ ?
  - गोयमा ! साउए नकमइ, नो निराउए सकमइ ॥
- में ण भते। प्राउए कहि कडे ? कहि समाइण्णे ? गोयमा । पुरिमे भवे कडे, पुरिमे भवे समाइण्णे ॥
- ६१. एव जान' वेमाणियाण दङ्यो ॥
- ६२ ने नण भते । जे ज भविए जोणि" उत्रविज्ञत्तए, से तमाउयं पकरेड, त

स- पा=—सिंग जान अगमभावत्ताए। ४ विभिवतपरिग्णामाद् यो यस्या योनावुत्पत् ÷. 1637 (~1) 1 योग्य दश्यर्थ (य) । इ. इ. ११ व व १

जहां नेरद्याच्य जा<sup>५</sup>? •ितिराससंशियाच्य वा १ मणुग्याच्य जा १० देवाच्य वा १

हता गोषमा । ते ज भविष् जोषि जनविजनण्, ने तमाउप पकरेट, त जहां नेरट्याउय या, तिरित्सजोणियाउय वा, मगुरमाउय या देवाउव था। नेरट्याउय पकरेमाने मनविह् पकरेट, तः जहां रयणण्य मणुटिवनेरट्याउव या', \*ग करण्य मणुटिवनेरट्याउप वा, चालुयण मणुटिवनेरट्याउय जा, पक-ष्य मणुटिवनेरट्याउय वा, घृमष्य मणुटिवनेरट्याउय वा, तमाप माणुटिवनेर-उयाउय वा । स्रदेयनमण्यटिवनेरट्याउय जा।

निरित्यजोणियाउन पर्गरमाणे पचित्र पर्गरेर, त जहा—एमिश्यिनिरान-जारियाउग ता', •ेन्द्रदियनिरित्यजोणियाउग जा, नेन्द्रियनिरित्यजोणिया-उस जा, चडरिदियनिरित्यजोणियाउग जा, प्रनिश्चिनिरित्यजोगियाउन सार ।

मणुरवाउव दुविट' <sup>क्</sup>षकरेड, तः जहाः सम्मृत्यिममञ्ज्याउत्र ता, गर्भवत्कः विवसणस्माउत्र वार ।

रसाउर्व च इत्यित् ' \*१४२४, त. चता—सराचामिदेवाउय ता. साचमनर्यसा-उप. म. लोइसिपरेसाउय सा. वेमाणियससाउय साथ ॥

६० नेप्रभव । नेप्रभव ! निर्धा

# चउत्था उद्देसी

ग्रामस्य-केवलीस् मर्मायल-यव

्वर श्रामन्त्रेण भने । मण्डमानाद्वीय नामान्य गुण्डा तात्र प्रमन्त्रीय या, निमन्द्रीय या जनमृतीन ग्रीत या, ग्रायन ग्रीय या, विमन्द्रीय या जनमृतीन ग्रीत या, ग्रायन ग्रीय या, व्यापन या, व्यापन

हंता गोयमा ! छउमत्थे णं मणुस्से आउडिज्जमाणाई सद्दाई सुणेइ, तं जहा— संखसद्दाणि वा जाव भुसिराणि वा। ताइ भते <sup>।</sup> कि पुट्ठाइ सुणेइ <sup>?</sup> अपुट्ठाइ सुणेइ ? गोयमा । पुट्ठाइ सुणेइ, नो अपुट्ठाइ सुणेइ'। •जाइ भते । पुट्ठाइ सुणेइ ताइ कि स्रोगाढाइ सुणेइ ? स्रणोगाढाइ सुणेइ ? गोयमा । ग्रोगाढाइ सुणेइ, नो श्रणोगाढाइ सुणेइ । जाइ भते ! ओगाढाइ सुणेइ ताइ कि अणतरोगाढाइ सुणेइ ? परपरोगाढाइ सुणेइ ? गोयमा । अणतरोगाढाइ सुणेइ, नो परपरोगाढाइ सुणेइ। जाड भते ! अणतरोगाढाइ सुणेइ ताइ कि अणूइ सुणेइ ? वादराइ सुणेइ ? गोयमा । त्रणूइ पि सुणेइ, वादराइ पि सुणेड । जाइ भते । अणूइ पि सुणेइ वादराइ पि सुणेइ ताइ कि उड्ढ सुणेइ ? अहे सुणेइ ? तिरिय सुणेइ ? गोयमा । उड्ढ पि सुणेइ, यहे वि सुणेइ, तिरिय पि सुणेइ । जाड भते । उड्ड पि सुणेइ अहे वि सुणेइ तिरिय पि सुणेइ ताइ कि आइ सुणेइ ? मज्भे सुणेइ ? पज्जवसाणे सुणेइ ? गोयमा । आइ पि सुणेइ, मज्भे पि सुणेइ, पज्जवसाणे वि सुणेइ। जाइ भते । आइ पि सुणेइ मज्भे वि सुणेइ पज्जवसाणे वि सुणेइ ताइ कि सविसए सुणेइ ? अविसए सुणेइ ? गोयमा<sup>ं।</sup> सविसए सुणेइ, नो ग्रविसए सुणेइ। जाइ भते । सिवसए सुणेइ ताइ कि आणुपुन्वि सुणेइ ? स्रणाणुपुन्वि सुणेइ ? गोयमा । आणुपुन्वि सुणेइ, नो प्रणाणुपुन्वि सुणेइ। जार भते । त्राणुपुन्व सुणेइ ताइ कि तिदिसि सुणेइ जाव छिद्सि सुणेइ ? गोयमा ! ॰ नियमा छिद्दिस सुणेइ ॥

छ उमत्थे ण भने । मणूसे कि प्रारगयाइ सहाइ सुणेइ ? पारगयाइ सहाइ

गोयमा ! आरगयाइ सदाइं मुणेड, नो पारगयाइ सद्दाइ मुणेड ॥

जहां ण भने । छउमत्थे मणूने प्रारगयाइ सद्दाइ सुणेइ, नो पारगयाइ सद्दाइ मुणेद, तहा ण केवली कि स्रार्गयाड सद्दाइ मुणेइ ? पारगयाइ सद्दाइ मुणेइ ? गोयमा किवली ण प्रारमय वा, पारमय वा सब्बदूर-मूलमणितय सह

१. वर पार-नृतेद जान निरमा।

६७ में केण्ट्रेण' अते । एव व्च्चर-विवर्ता प आरमप वा, पारमप वा मन्यदूर-भूलमणिव मह जापद०-पानड ?

गोंयमा ! केंचतीण पुरित्यमें ग नियं पि जाणार, अभियं पि जाणार । एवं दार्शिंण, पञ्चत्यमें ण, उत्तरे प, उद्दे, अहे मिप पि जाणार, ग्रमियं पि जाणार ।

त्रस्य जागड हियली, सम्ब पासद केवली। सम्बद्धी जागद केवली, सध्यसा पासद केवली। सम्बद्धाल जागद हेवली, सम्बद्धाल पासद हेवली। सम्बद्धाल जागद हेवली, सम्बद्धावे पासद केवली। समने नामें केवलिस्स, अपति दसने हेवलिस्स।

निष्युर्दे सामे तेवित्तरम्, निष्युदे यसमे केवित्रम्'। से नेणदेृष्ण' •गोयसा । एव बुन्वद्र∼ केवती पा धारसम् वा, पारसय वा सम्बद्धर-मृतस्पतिय सङ् जाणद्र⊹नासद्दे ॥

#### एउमरच-केवलील हाम-वदं

- ६८ छडमस्ये प्रभिन्ते ! भणुस्ये त्येञ्ज वा १ उरसुपाएका वा १ त्या त्येञ्ज या, जनसुपाएका वा ॥
- ६६) जहां प्राप्त नेते ! इन्हर्म्य मणस्य ह्यात्र या, उस्सुपाएक्व मा, तहा १ हेपता वि ह्याक्व या ? उस्सुपाएक्व या ? गोयमा ! पो इणद्रे समद्रे ॥
- ७० में हेलट्टेन' भन्न िएच वृत्त्वद्र—यहा च छत्रमत्त्रे मनुभने ट्रेन्ट्रिस, उत्सुधान् एउच पाल, ना च नट्टा निया द्रिया मा त्र अस्मुधान्य मा त्र माप्त ना च नट्टा निया हिम्मान मात्रिक माप्त प्रदेश द्रिया माप्त प्रदेश माप्त निया निया निया है निया है एक प्रदेश माप्त निया माप्त निया है निया है निया प्रदेश माप्त निया माप्त माप्त निया है निया माप्त निया माप्त माप्त निया माप्त माप्
- ७१ जोकेच भते ! तममार्चे त. प्रस्तुरमधो वा गढी रहमप्रयोगे सं ५५० त गरपमा ! सनावर्वपम् 'गः जहविर्वयम सः। १४ प्रसार स्मान्यणः। पत्तुरुपर् सीर्वविद्वयक्ता स्थितमा।

#### छउमत्थ-केवलीएां निद्दा-पदं

- ७२. छउमत्थे ण भते । मणुस्से निद्दाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? हता निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा।।
- ७३. '•जहा ण भते ! छउमत्थे मणुस्से निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, तहा ण केवली वि निद्दाएज्ज वा ? पयलाएज्जा वा ? गोयमा ! णो इणद्रे समट्टे ।।
- ७४. से केणहेण भते । एव वुच्चइ—जहा ण छउमत्थे मणुस्से निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली निद्दाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? गोयमा । ज ण जीवा दिरसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएण निद्दायंति वा, पयलायित वा। से ण केविलस्स नित्थ। से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ—जहा ण छउमत्थे मणुस्से निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली निद्दाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, प्यलाएज्ज वा, प्यलाप्यलाच वा, प्रलाच वा, प्यलाच वा, प्रलाच वा, प्रलाच
- ७५. जीवे णं भते ! निद्दायमाणे वा, पयलायमाणे वा कह कम्मप्पगडीग्रो वधइ ? गोयमा ! सत्तविहवधए वा, स्रद्वविहवधए वा। एव जाव' वेमाणिए। पोहति-एसु जीवेगिदियवज्जो तियभगो।।

#### गदभसाहरएा-पदं

- ७६ 'से नूण भते । हरि-नेगमेसी' सक्तदूए इत्थीगव्म सहरमाणे कि गव्भाश्रो गव्भ साहरइ ? गव्भाओ जोणि साहरइ ? जोणीश्रो गव्भ साहरइ ? जोणीओ जोणि साहरइ ? गोणीओ ग्रेंग साहरइ ? गोयमा ! नो गव्भाओ गव्भ साहरइ, नो गव्भाश्रो जोणि साहरइ, नो जोणीश्रो जोणि साहरइ, परामुसिय-परामुसिय ग्रव्वावाहेण ग्रव्वावाह जोणीश्रो गव्भ
- साहरः ।। ७७. पभु ण भते ! हरि-नेगमेसी सवकदूए' इत्थीगव्भ नहसिरिस वा, रोमकूविस वा साहरित्तए वा ? नीहरित्तए वा ?

योगमा ! सन्ते वि तान होण्न सत्तिविह-बन्धा । नहना सत्तिविह्नयमा य महिवह्नयमा व । नहना सत्तिविह्नयमा व वहिवह्नयमा व । इ. इ. म. स.) ।

१ मण्यान-प्रवेहा ह्नाप्त वा तहा सबर श्रीनत्यावरागश्वरम श्रमम्स उदाएम निद्या-बोड वा रक्षाप्ति वा, ते य हेन्दिस्स बोट्य फ्ला १ प्राप्ति

२ पयलाइति (स)।

३. पू० प० २।

४ हरी ए भते ! हरिरोगमेसी (अ, क, ता); हरी ए भते ! हरिरोगमेसी (स); 'हरी ए भने ! हरिरोगमेसी' इति द्वयवंक पद द्वयो वाचनायो. समिश्रगोन जातम् ।

पनकस्म गु दूते (ब, स), सक्कस्स दूए (म)।

रता पभू, को वेब व तरम गरभरम किनि' साबाह वा विवार वा जवाएउता. जीवरीद पुरा करेरता । एसुरुम व ज साहरेरत वा, कीक्षरेरत वा,।

#### ग्ररमुत्तग-परं

- तीय यात्रेय तेण समण्य समयस्य भगवद्यो महायोगस्य प्रतेयाची प्रद्रमृति' नाम गुमार-समय पन्यस्प्' प्रेषायद्ययत्ते पन्यप्रयाग्योतमायाचाने मिल्लम्युनपर्ने यहानीपो पियोग्याः
- प्रकृति या साम्राज्ञे कुमार-समये प्राप्यया तमाइ महावृद्धितावसि निजयमाणि साम्यादिनार-रायहरूपमापाएं विह्या सर्पाद्धित विह्याराह् ॥
- =०. वण्ण ने घडमुने हुमार-नमाँ नात्य तहमाण तात्य, तािमना महिताण पािच वयड, यिपना आरिया में, णािया में नािम्या विव णायम विद्याण पािच वयड, यिपना आरिया में, णािया में नािम्या विव णायम पित्रा पित्रा माने प्रशास प्रमाणिना त्याहमाणे प्रभाग प्रमाण प्रमाण प्रमाण के स्वाप प्रमाण प्

एके राजु क्षेत्र ग्राप्याच अक्तासा अङ्मान नाम हुमार-नम्य, स्याप्त के स्थाप्त मृत्र गुमार-नम्या कर्तिह् अयस्यहर्याह् सिरिक्स्टिनि "पुणिकिटिनि मुक्तिहर्ति । परिचित्रमारिति स्थाक्ष्माच १ अक्तास्ति ?

- #श् प्रशीति ! समर्थे भरेष महाकीर ते वेरे एव प्रश्नी—त्य सबु प्रज्ञी ! मम् प्रविश्वा प्रश्नते तथा हुमारत्यम् । प्रश्नम्थः जाव किल्ले , से प्रमृतं हुमारत्यमा इमेश वेष भर्माराचेत्र किल्लिक्टी जाव ! प्रवित्ति । त मा य प्रज्ञी 'तुनेष प्रश्नत हुमारत्यमा क्षित किल्लिक्टा प्रश्नित प्रवित्त । तुन्ने प्रदेश किल्ले प्रश्नत हुमारत्यमा प्रश्नित किल्लिक्टा प्रश्नित । विविद्य प्रश्निता मन्त्र प्रश्नित विश्वा केरावाहर केरा । प्रश्नित व रुमारत्यक्षण प्रश्नर विश्व प्रश्निमार्थिका विश्व ।।
- प्रति व वता भगवती सम्मान सम्मान साव्यस्थित्व कृत्य समाण्य समाण भगव भगवित ववात सम्मान, प्रामुख हुम्यतसमाण प्रतिवाण सन्वितात , चित्र तार विवादात्रीत प्रति नारभावत् याः व विवादा व विवादा दिवा । स्तिताः

महासुक्कागयदेव-पण्ह-पदं

तेण कालेण तेण समएणं महासुक्काग्रो कप्पाग्रो, महासामाणात्रो' विमाणात्रो दो देवा महिड्डिया जाव' महाणुभागा समणस्स भगवद्यो महावीरस्स अतिय पाउटभूया । तए ण ते देवा समण भगव महावीर' वदंति नमसति, मणसा चेव इम एयारूव वागरणं पुच्छति—

कति ण भते । देवाणुष्पियाण ग्रतेवासीसयाइ सिज्भिहिति जाव भते ग्रत करेहिति ? तए ण समणे भगव महावीरे तेहि देवेहि मणसा पुट्ठे तेसि देवाण मणसा चेव इम एयारूव वागरण वागरेइ-एव खलु देवाणुप्पिया! मम सत्त अतेवासी-सयाइ सिज्भिहिति जाव ग्रत करेहिति ।

तए ण ते देवा समणेण भगवया महावीरेण मणसा पुट्टेण मणसा चेव इम एयारूव वागरण वागरिया समाणा हट्टतुट्ट वित्तमाणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण हियया समण भगव महावीर वदंति नमसति, वदित्ता नमसित्ता मणसा चेव सुस्सूसमाणा नमसमाणा अभिमृहा' विणएण पजलियडा० पज्जुवासति ।।

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इदभूई नाम प्रणगारे जाव अदूरसामते उड्ढजाणू • ग्रहोसिरे भाणकोट्टोवगए सजमेण **5**1 तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। तए ण तस्स भगवन्रो गोयमस्स भाणत-रियाए वट्टमाणस्स इमेयारूवे अज्भतिथए " •िचतिए पतिथए मणोगए सकप्पे • समुप्पज्जित्या—एव खलु दो देवा महिड्ढिया जाव" महाणुभागा समणस्स भग-वयो महावीरस्स अतिय पाउन्भूया", त नो खलु अह ते देव" जाणामि कयरायो कप्पाम्रो वा सग्गात्रो वा विमाणात्रो वा कस्स वा ग्रत्थस्स ग्रहुाए इह हव्वमा-गया ? त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि नमसामि जाव" पञ्जु-वासामि, इमाइं च ण एयास्वाइ वागरणाइ पुच्छिस्सामि त्ति कट्टु एव सपेहेइ,

१. महानमाणाओं (ज, ब, म); महासम्माग्री (स) । एउ स्मिन्नादर्गे 'महामणाओ' इति वाडी तस्यो, किन्तु मनवायागसूत्रस्य सप्त-दशमनवायम्य (१८) गदर्भे 'महासामाणाओ' इन्दर बाह, ममीपीनोस्ति ।

२ मा शिरी

महाबीर मणमा चेन (ज. म), महाबीर १२. पादुब्सूता (क. व. म)। मानुवा (४, म) ।

<sup>(</sup>इ. श.स.म)।

પૂ, સત્ર ફોર્ટ્સો

६ स॰ पा॰—हट्टतुट्ट जाव हियया।

७ स॰ पा॰--अभिमुहा जाव पज्जुवासित ।

न भ० शह।

६ स॰ पा॰—उड्ढजाणू जाय विहरइ।

१० म० पा०—अज्मतियए जाव समुप्पज्जित्था।

११ म० ३।४।

१३ देवा (ता, ब)।

१४. भ० राइ० ।

मपेटेसा उद्वाए उद्वेड, उद्वेसा वेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उदागच्छड वाव' पञ्जवामड ॥

- इ. गोयमादि गिसमें भगव महावीरे भगव गोयम एवं वयासी त्ये त्य त्य गोयमा ! भागतियाए बहुमाणस्य देमेयाद्ये प्रक्रितिए जाव ' प्रेणेय मम प्रतिए नेणेय ह्व्यमागए, से तूप गोयमा ! श्रहे ! तरहे ! ? त्या प्रतिथ । त गच्छाहि ण गोयमा ! एए त्य देवा इमाइ एवान्याद गगर-णाइ वागरिति ॥
- तए प भगव गाँपमें नमपोत्र भगवया महाविद्या अव्भणुण्याए नमाने नमपा
   भगव महाविद्याद्य नमगद, नेपोव ने देवा नेपाव पहादेख गमणाए ।।
- न्य नण्ण ते देवा भगर गोयम एक्समाण पानित, पातिना हर्नु शतुन्तिनाणि देशा णिदया पोक्समा परमनोमणिन्या हरिस्यस्वित्त्वणाणि हित्या निण्यामे र अवन्त्रेति, अक्ष्रहेना विण्यामे र अक्ष्रमा हित्यस्वित्त्वणाणि हित्या निण्यामे र अक्ष्रमा प्रति जात्र नमस्ति। एव वर्णानी एक्स्प्रमा भते । अस्ते महासुन्ताओं रणाओं महासामणाओं विमाणानों दी देशा महित्या आत्र' महासुन्ताओं समन्त्र भगवाओं महासामणाओं विमाणानों दी देशा महित्या आत्र' महासुन्ताओं समन्त्र भगवाओं महासीमणाने प्रति पात्र प्रति प्रति

# ग्रणुत्तरोववाइयाएां केवलिएा श्रालाव-पदं

१०३. पभू णं भते ! अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा इहगएणं केवितणा सिंद्ध ग्रालाव वा, सलाव वा करेत्तए ?

हता पभू ॥

से केणहुण' भते ! एवं वुच्चइ-पभूण अणुत्तरोववाइया देवा तत्यगया वेव समाणा इहगएण केवलिणा सिद्ध ग्रालाव वा, संलाव वा॰ करेत्तए? गोयमा ! जण्ण अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा अहं वा हेउ वा पसिण वा कारण वा वागरण वा पुच्छति, तण्णं इहगए केवली श्रष्टु वा' •हेउ वा पिसण वा कारणं वा॰ वागरण वा वागरेइ। से तेणहुण गोयमा। एव वुच्चइ-पभू ण अणुत्तरोववाइया देवा तत्थण्या चेव समाणा इहगएणं केविलिणा सिंद्ध ग्रालावं वा, संलाव वा करेत्तए।।

१०५. जण्ण भते । इहगए केवली ब्रह वा केहे वा पिसणं वा कारणं वा वागरण वा वागरेइ, तण्ण प्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति-पासित ?

हता जाणित-पासित ॥

१०६. से केणट्ठेण' •भते । एव वुच्चइ—जण्ण इहगए केवली श्रद्ध वा हेउ वा पिसणं वा कारण वा वागरण वा वागरेइ, तण्ण ग्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति ॰-पासति ?

गोयमा । तेसि ण देवाण ग्रणतात्रो मणोदव्ववगणात्रो लद्धात्रो पतात्री अभिसमण्णागयात्रो भवति । से तेणहेण' •गोयमा । एव वुच्चइ—जण्ण इह्गए केवली ग्रहु वा हेउ वा पिमण वा कारण वा वागरण वा वागरेइ, तण्ण त्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति °-पासति ।।

प्रणुत्तरोववाइया ण भते । देवा कि उदिण्णमोहा ? खीण मोहा? गोक्या । नो उदिण्णमोहा, उवसतमोहा, नो खीणमोहा ।।

### केवलीएां इंदियनाएा-निसेध-पदं

१०८ केवली ण भते । स्रायाणीह जाणइ-पासइ ? गायमा । नो निणद्वे समद्वे ॥

दे तामि पासि में तेम्हें स्व चेत्र (अ, २. स॰ पा॰-अट्टं वा जाव वागरए। ३. स॰ पा०-अटु वा जाव वागरेद। ह ता ४, ४, ३), वाबातानारेखिद गुप माशास्त्रप्रावन्यो (व्) ।

४. स॰ पा॰-केस्पट्टेण जाव पासति। स॰ पा॰—तेस्रहुँग जण्ण इह्मस् केवती १ सर्वाः म्हेराद्वेण जान पत्रू च अग्रू-त्तरीयग्रद्धाः देश ग्राम करेनाए। जान पासति ।

१०६ में केणट्टेग' • नेते ! एवं बुच्चट॰ — केवली णं आयाणेहि ण जाणड, ग पानड ? गोयमा ! केवली ण पुरित्यमें ण मिय पि जाणड, असिय पि जाणड ! • एवं दाहिणे ण, पच्चित्रमें प, उत्तरे ण, उद्दे, अहे मिय पि जाणड, असिय पि जाणड ! मन्य जाणड केवली, मन्य पानड केवली ! मन्यकात जाणड केवली, मन्यकात पानड केवली ! मन्यकात जाणड केवली, मन्यकाते पानड केवली ! मन्यकाते जाणड केवली, मन्यकाते पानड केवली ! अपने नाणे केवलिस्स, अणते उनणे केवलिस्स ! मन्यकी केवलिस्स ! मन्यकी केवलिस्स | मन्यकी पानड केवली पानड गोयमा ! एवं क्वाड केवली पानड केव

#### केवलीएां जोगचंचलया-पर्द

- ११० के बत्ती थ भते ! प्रस्थि समय्ति' जेसु प्रामासप्यतेसु हस्य वा पाय वा बाह् बा ऊर्ण्या प्रोसाहिला थ लिट्टी, पभू थ रूपती समहालिय वि नेसु नेब प्रामासप्यतेसु हस्य वा श्वाय वा बाह वा ऊर्णवाण प्रोमाहिलाय निद्धितम् १ गोयमा ! था निणद् समद्वे ॥
- १६६ में के पहुन नत ! भएन पेड्चड॰—के नती या ग्रांस्त समयित तेमु प्राणानपा-रेतेमुं शत्व वा पाप ना चाह ना उप वा ग्राणाहितापा॰ विद्वति, णो पापन्ने क्यों नेवकातीय नित्तसु नेन मागामपरित्यु हो ना श्यापन ना याह पा प्रणान नामाहित्या पा॰ निद्वितम् है
  - मारमा । तिर्वाहरता । सारिय सामिन्महोत्रामम् अताद । द्वर्गरामाद्वर्गाति । च सार एराष्ट्रपण य ग कर्नात प्रतिष्ट समार्थन उत्तु आगानपदिनेतु होत् । तो "पाय साचार साद्धरा सामिन्द्रित पा । चित्रुति, पो पा पासू होत्ती नेयन् सामित्रित तत्तु चेश्री "धामानपदिनेतु हो । सापास ना सरा साहर सा धोमारिन्द्रा । चित्रुत्तम । ते अपहुत्री "गाममा । एश स्वस्त हो स्ति पा जानम समार्थन देन यागाम दिगम राजस्य सामस्य साहर साहर सा प्राहर

हित्ता णं चिट्ठति, णो ण पभू वेवली सेयकालंसि वि तेसु चेव म्रागासपदेसेसु हत्थ वा पाय वा वाह वा ऊरुं वा म्रोगाहित्ता ण॰ चिट्ठित्तए ॥

चोहसपुर्वोएां सामत्थ-पर्द

११२. पभू ण भते । चोद्सपुव्वी घडाग्रो घडसहस्स, पडाग्रो पडसहस्सं, कडाग्रो कडसहस्सं, कडाग्रो कडसहस्सं, रहाग्रो रहसहस्सं, छत्ताग्रो छत्तसहस्सं, दडाग्रो दडसहस्स ग्रिभिन-व्वट्टेता उवदसेत्तए ?

हता पभू ॥

११३. से केण्हुण पभू चोह्सपुन्वी जाव' उवदसेत्तए ?
गोयमा । चोह्सपुन्विस्स ण ग्रणताइ दन्वाइ उनकारियाभेएण' भिज्जमाणाइ
लढ़ाइ पत्ताइ ग्रभिसमण्णागयाइ भवति ।
से तेण्हुण' •गोयमा । एवं वुच्चइ—पभू ण चोह्सपुन्वी घडाग्री घडसहस्स,
पडाग्रो पडसहस्स, कडाग्रो कडसहस्स, रहाग्रो रहसहर्स, छत्ताग्रो छत्तसहस्स,
दडाग्रो दंडसहस्स ग्रभिनिन्वद्वेत्ता ९ उवदसेत्तए ॥

११४ सेव भते । सेव भते । ति ॥

# पंचमो उद्देसो

#### मोबख-पदं

११५ छउमत्ये ण भते । मणूसे तीयमणत सासय समय केवलेण सजमेण, केवलेण सवरेण, केवतेण वभचेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि सिर्जिभर्सु ? वृज्भिस्तु ? मुन्चिसु ? परिणिन्वाइसु ? सव्वदुक्खाण यत करिसु ? गायमा । णो इणद्वे समद्वे । जहा पढमसए चउत्युद्देसे ब्रालावगा तहा नेयव्वा जाव यतमत्यु त्ति वत्तव्व सिया ।।

#### एवं मूय-प्राणेव मूय-वेदाणा-पर्द

११६. मण्णउत्थिया ण भते । एवमाइक्यति जाव' परूबेति—सद्वे पाणा सद्वे भूया सद्ये जीवा मद्वे मत्ता एव भूय वेदण वेदेति॥

१. मन ५:११२ । ३ स० पा०—तेसाहुण जाव उपदमेत्तए । २. प्रजासनामुके भाषापदे उक्तियानेए' इति ४ भ० ११११ । १६ १२५१ वयाति हेपुतिसदर्भेषु उक्ता- ४. भ० ११२०१-२०६ । १६ १४५ १८४० ।

११७ ने कहमेंचे भने ! एवं ?

गोयमा । जञ्जं ने प्रश्वादित्या एउमाइकानि जात' मन्दे नना एउपूज वेदण वेदनि । जे ने एउमाहमु, मिच्छ' ने एउमाहमु । प्रद्र पुण गोपमा । एउमाइक्सामि जात' पर्वामि—अन्त्रेगइया पाणा भूषा जीता मना एउपूज वेदेश वेदनि, स्रत्येगइया पाणा भूषा जीवा मना स्र्येवस्य वेद्या वेदनि ॥

११८ में हेणहुँग भने । एवं पृथ्यंड—प्रत्येग्डयां "गाणा भूगा जीवा मना एउभ्य विश्व वेदनि, प्रत्येग्डयां पाणा भूगा जीवा मना प्रणेवभूय वेदण वेदनि । वेदनि वेदनि । ने पाणा भूगा जीवा गना जहा कथा कम्मा तता वेदन वेदनि, ने पाणा भूगा जीवा मना प्रवा वेदनि । वेदन वेदनि, ने पाणा भूगा जीवा गना जहा कथा कम्मा नी तहा विद्य वेदनि, ने पाणा भूगा जीवा गना प्रश्व वेदण वेदनि । ने नेणहुँघा "गोयमा । एव पुण्यं च्या जीवा गना प्रश्व वेदनि । वेदनि वेदनि वेदनि । वेदनि । वेदनि वेद

११८- निराया या भते ! कि एकभूष वैदेश के कि १ अवैदन्य वैदेश करीत १ गोषना ! नेपाला एकन्य पि वेदेश वैदेति, अलेक्स पि वेदेश वैदेश क

१२० में रुपहुँच' रेने । एक कुँबड लनेरड्या प्राप्त पि केरा वर्रात, साता-भग पि केरा क्वील ?

गोयमा १ ते च नेन्द्रस जता गया सम्मा तता वेशत वेशेत, ते च नेन्द्रसा एक्पूचे वेश्व वेशेति।

ति यो नेर्याया प्रत्या प्रकाशिकाती तहा विषय अधीर, तथ नेर्याया छ्योअन्य। अक्षा अर्थन । ने तिप्रदेश ॥

रन्द्र गुरात्त्र स्मानिया ॥

#### कुमगराधि-पर्व

१२२, सन्तरमञ्ज नेपन्तं ।। १२२, राहम्तं निम्महे । निवादं निर्तरणा

# छट्ठो उद्देसो

#### श्रप्पायु-दोहायु-पदं

१२४. कहण्ण' भते । जीवा अप्पाउयत्ताए कम्म पकरेति ?
गोयमा' । पाणे अइवाएता, मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा अफासुएण अणेसणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता'— एव खलु जीवा
अप्पाउयत्ताए कम्म पकरेति ?

१२४. कहण्ण भते ! जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? गोयमा <sup>!</sup> नो पाणे ग्रइवाएता , नो मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा फासुएण एसणिज्जेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता—एव खलु जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ॥

#### म्रसुभसुभ-दोहायु-पदं

१२६ कहण्ण भते । जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? गोयमा । पाणे अइवाएता, मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहणं वा हीलिता' निदित्ता खिसित्ता गरिहत्ता अवमण्णित्ता 'अण्णयरेण अमणुण्णेण अपीतिकार-एणं' असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता—एव खलु जीवा असुभदीहा-उयत्ताए कम्म पकरेति ॥

१२७. कहण्ण भते ? जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ?
गोयमा । नो पाणे अइवाएता, नो मुस वइत्ता, तहारूव समण वा माहण वा
विद्या नमसित्ता जाव पञ्जुवासित्ता 'ग्रण्णयरेण मणुण्णेण पीतिकारएण' 
ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण पिडलाभेत्ता—एव खलु जीवा सुभदीहाउयत्ताए
कम्म पकरेति ।।

<sup>1- 4- 1417</sup> 

२ कहण (अ, ता, म), कहिण (क),। कह ण (व)।

गोयमा तिहि ठासीहित (ब, स) सर्वेन, द्रष्टव्य—ठा० ३।१७-२०।

४ °हेता (म)।

५ अनिवतित्ता (ज, म)।

६ फासु (अ, क, ता, म, स)।

७ हीनेता (क, ता, व, म)।

वाचनान्तरे तु अफानुएण अग्रेमिणिकीण नि द्यते (तृ)।

६. म० राइर्ग

वाचनान्दे तु फामुएण इत्यादि द्दमते (तृ) ।

#### कपविश्वरण किरिया-१वं

१२८. गाहा गारम पा भते । भए विकित्समायस्य केट भए अवस्टिन्दा, तस्य पा भते । 'भए अपने स्मानस्म 'कि आर्भिया किरिया कन्नण है विक्रिया किरिया कन्नण है सामावित्या किरिया कन्नण है अपन्यस्माणिकिरिया कन्नण है । मिन अदम्यानिया किरिया कन्नण है

गोनमा ! आर्थिया रिरिया राज्जाः, पारिगारिया हिस्या हज्जाः, मासार-निया किस्या नाज्जाः, श्रपन्तान्याणिकिस्या काज्जाः, मिन्छादगणिकिस्या निय राज्जाः, भियं गो राज्जाः।

ग्रह ने भड़े प्रनिममञ्जानम् भवड, तद्यो ने पञ्जा नव्याओ ताग्रो पयगुड़ि भवति ॥

१२६. याहा स्टन्स १ भाग विभिन्नामाणस्य कदण्' भाग साहस्येजा, भागे पासे यापाणीण् सिया ।

गातावरम्य ण भने । ताथो भडायो हि बार्रानया किरिया हाजद ? जाद' भिन्ना स्माहिरिया हज्जह ?

महायस्य स्वताया भागासे कि मार्गभाग विस्तित कर्मार है जान मिन्छास्तापः विकित्या कन्नार है

गीयमा । पात् स्टम्स तामी भग्नमी जारभिया किरिया करना (नाच स्वत्य-स्वाचितिस्या राज्य । मिन्यस्याधित्या । निष्य राज्यः, सिष्यं गाय्यः । राज्यस्य न ताचा सःसम्बाधिस्य राज्यस्य ।

१३० भागवरम्य च भव । भव विकित्तामाणस्य "ग्रेटण् नव भारकोत्राणः, भवे से व्यापित निवा ।

रायस्य प्राप्ते । ताबा भागमा कियारिया किरिया कराउ ? अर्था विल्लाक्साहितिस क्षापट ?

न्। एउटम्ब १६ अप्यो प्रदेश हिन्दारिया हिन्स राज्यह वार्ग मिन्स्। स्वा स्थित राज्यहरी

नोवसा है तहान्त्व रापो कार्यों तह अलगा स्थानि हेर्नाहरू सामा रहेता. सिन्द्राहरूपी सिन्द्रा नवाल स

राज्यसम्बद्धाः व सामा वन्यायाः स्व दिवस्ति।

१३१ गाहावइस्स ण भते ! भड' ●विक्किणमाणस्स कइए भड साइज्जेज्जा, धणे य से अणुवणीए सिया ?

कइयस्स ण भते । तास्रो धणाओ कि स्रारिभया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छा-दसणिकरिया कज्जइ ?

गाहावइस्स वा ताओं धणात्रों कि ग्रारंभिया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छा-दसणिकिरिया कज्जइ ?

गोयमा । कइयस्स ताओ धणाओ हेट्ठिल्लाओ चत्तारि किरियाओ कज्जति। मिच्छादसणकिरिया भयणाए ।

गाहावइस्स ण तात्रो सव्वात्रो पयणुईभवति ॥

१३२ गाहावइस्स ण भते । भड विक्किणमाणस्स कइए भंड साइज्जेजा, धणे से उवणीए सिया।

गाहावइस्स ण भते । ताश्रो धणाओ कि ग्रारिभया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छादसणिकरिया कज्जइ ?

कइयस्स वा ताम्रो घणाम्रो कि म्रारिभया किरिया कज्जइ ? जाव मिच्छादसण-

गोयमा । गाहावइस्स ताम्रो घणाओ म्रारिभया किरिया कज्जइ जाव म्रपन्न-क्लाणिकिरिया कज्जइ । मिच्छावसणिकिरिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्जइ। कइयस्स ण ताम्रो सव्वाम्रो पयणुईभवति ।।

#### धगिएकाए महाकम्मादि पदं

- १३३ प्रगणिकाए ण भते । श्रहुणोज्जलिए समाणे महाकम्मतराए चेव , महािकरिया तराए चेव, महासवतराए चेव, महावेदणतराए चेव भवइ। श्रहे ण समए समए 'वोवकसिज्जमाणे-वोवकसिज्जमाणे' चिरमकालसमयिस इगालव्यूए मुम्मुरव्यूए छारियव्यूए, तश्रो पच्छा ग्रप्पकम्मतराए चेव, ग्रप्पिकरियतराए
- १ स॰ पा॰—मंड जाव घरो य मे असुवस्तीए मिता? एप पि जहां भटे उवस्तीए तहा नेय-त। चान्यो अतावमी—'घरो य मे उवलीए निया अतावमी—'घरो य में अपुर्णीए मिया', तहा नेयन्यो। पश्म-बार-याण एको गमी, जितिब-तद्याण एको गमा।
- 4. Ma 617.455

३ भ० ४।१२८।

४ अहणुज्जलिए (ता), अहुगुज्जलिए (व)।

५. च्चेव (ना)।

६. महस्सव० (अ, ता, व)।

 वोयसिञ्जमारो २ योच्छिज्जमारो २ (य,स),वोकसिञ्जमारो २ वोच्छिज्जमारो २ (ता); वोयसिज्जमारो २ (म)।

धारक्युग् (अ) ।

नेत्र, प्रणानवतराण् चेय, प्रणयेयणतराण् तेत्र भवट ? हता गोतमा ! प्रगणिताण् च यहकोज्जलिण समाणे त नेत्र ॥ २२ हर्

#### धणुवशावे किरिया-पद

१३४ पुरिसे य भने ! ध्यु परामुसद, परामुसिना उस परामुसद,' परामुसिना ठाय' ठाइ. ठिच्ना आयतरप्यानय' उस फरेनि, उद्दुर धेहान उस दिखहर ।

तण् य ने उसू उर्द बेहान उस्मिहिए समाचे बाद तन्य पागार भूषा श्रीबाद सनाड अभिहण्ड बनेति लेगीत स्पाण्ड सपट्टीत परिनारेड दिनामेड , ठाणायो ठाण नकामेड, जीनियामो वष्टरीवेड । नण् च भने ! ने पुरिस कति-रिस्सि ?

गायमा ! जान व ण ने पुरिने धनु परामुन्द , \*उनु परामुन्द , दान दाद , जायन र-वात्तत्र उनु सरेनि, उर्द बेहान उन् १ उक्तित्द , नात्र च म ने पुरिने काटपाएं \*बहिनरिव्याण, पाधीनियाण, पारिवायीनियाण , पानाद्याप-किस्मिण, पर्वाद किरियादि पुद्धे । देनि वि च ग जीवाय मसेरेटि यण् निव्यनित् ने नि च ग जीवा काद्याण् चात्र पर्वाद किरियादि पुद्धाः । एउ पानुषद्वे 'वर्चाट किरियादि, योजा प्रचित्तः दारा प्रचिद्ध, उन्द्रपर्वाद, नर, वर्च्य, एते , एउन् प्रचाद ॥

१२४. पते च ने उस् जायो गुरपन्तए, भाष्यिनाए, गुरमजारियनाए प्रदे ग्रेमसाए पन्नीप्रमान जाइ स्व पाणाइ तार विशिष्यापी स्वरोधेड राज च च ने पुरने र्राजिस्ट रे

नीयमा ! जाब च म न उन धणमा मृत्यनाम् जार जीविराधी उत्तरका सब व भ ने भूति गण्यार जाबें चलात् शिरिसिट हो। जिन्छि म न बीसन नरीरात्रा निज्यनिम्तिबि नेपा नरीर सिरमार, पापद 'नरीर, जीवा चर्डीह, ण्हारू चर्डीह, उसू पंचिह—सरे, पत्तणे, फले, ण्हारू पचिहि। जे वि य से जीवा ग्रहे पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टित ते वि य ण जीवा काइयाए जाव पचिंह किरियाहि पुट्ठा ।।

#### अण्ण उत्पिय-पदं

१३६. मण्णउत्थिया ण भते । एवमातिक्खति जाव परूवेति—से जहानामए जुर्वति जुवाणे हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नाभी ग्ररगाउत्ता सिया, एवामेव जाव चत्तारि पच जोयणसयाइ वहुसमाइण्णे मणुयलोए' मणुस्सेहि ॥

से कहमेय भते ! एव ?

गोयमा । जण्ण ते अण्णउत्थिया एवमातिवखति जाव वहुसमाइण्णे मण्यलोए मणुस्सेहि। जे ते एवमाहसु, 'मिच्छ ते एवमाहसु''। अह पुण गोयमा ! एव-माइवलामि' •जाव' परूवेमि-से जहानामए जुर्वात जुवाणे हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा, चनकस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया॰, एमामेव जाव चत्तारि पच जोयणस-याइ वहुसमाइण्णे निरयलोए नेरइएहि ॥

#### नेरइयविउव्वर्णा-पदं

१३८. नेरइया ण भते । कि एगत्त पभू विउव्वित्तए ? पुहत्त पभू विउव्वित्तए ? गोयमा । एगत्त पि पहू विउव्वित्तए, पुहत्तपि पहू विउव्वित्तए । जहां जीवा भिगमे प्रालावगो तहा नेयव्वो जाव विउव्वित्ता अण्णमण्णस्स काय अभिहण-माणा-अभिहणमाणा वेयण उदीरेति—उज्जल विउल पगाढ कवकस कडुय फरस निट्ठुर चड तिव्व दुवल दुवन दुरिह्यास ॥

# श्राहाकम्मादिश्राहारे श्राराह्णादि-पदं

१३६. ग्राहाकम्म 'ग्रणवज्जे' ति मण पहारेता भवति, से ण तस्स ठाणस्स ग्रणालोइय-पटिवकते" काल करेइ—नित्थ तस्स आराहणा । से ण तस्स ठाणस्स ग्रालोइय-पडिनकते काल करेइ-ग्रित्थ तस्स ग्राराहणा।।

१४०. एएण गमेण नेयव्य-कीयगड", ठिवय", रइय", कतारभत्त 'दुव्भिग्खभत्ता वद्नियाभत्त''', गिलाणभत्त, सेज्जायरिषड, रायिषड" ॥

|                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. भोतम्पत् (त)। २. भ० ११४२०। ३. मणुम्म० (ता)। ४. भ० ४११४६। ५. मिण्हा (न, क, व, म, म)। ५. न० पा०—एममाद्यनामि जाव एवामेव। ५. प्रूत (ता)। | <ol> <li>जी० ३; नेरइय-उद्देसो २ ।</li> <li>०० लोतिय० (अ, स) ।</li> <li>११. कीयकड (क, व), उद्देसिय कीयकउ (ता)</li> <li>१२. ठिवयक (क, ता), ठिवतकडं (व) ।</li> <li>१३. रितयक (क, व), रदयक (ता) ।</li> <li>१४. ०वत्त वद्दियावत्त (व) ।</li> <li>१४. × (क) ।</li> </ol> |

- १४१ यात्मारम अगयको नि' गयमेव परिभृतिना भवति, मे १ तस्म ठाणस्म \*अणावाद्यपदिनको कात हरेड-नित्व तस्य आराहणा । मे पानस्य ठाणस्य आनोडम-पदिनको कात हरेड १- अस्यि तस्य आराहणा ॥
- १४२ एय पि नेह नेव बाब' रायपित ॥
- १४३. स्राह्यक्रमा' 'स्रणवञ्जे' कि स्रण्यमञ्चरम स्रणुणदाग्यता भवर, से च तस्य \*ठाणस्य स्रणालारयपप्रिमत कात करेड—नत्य तस्य स्राराहणा। ने प तस्य ठाणस्य प्राताऽयत्परिमका यात करड—स्रांत्व तस्य स्राराहणा॥।
- १४४ एवं पि नह चेव जाव' सर्वापड ॥
- १४८ स्नाहारम्म ण स्रयवर्धां नि वर्षणभग्ने प्रयादना भवति, से ण तस्यः \*राणस्य स्रणापारवर्षात्राते राज रहेड--नस्य तस्य साराहणा। ने ण तस्य राजस्य साराहार-पश्चित्रने काच रहेड ९ स्त्रिय स्थ साराहणा॥
- १४६ एवं पिताह विकास रामिता।

#### मायरिय-उपञ्नायस्य सिद्धि-पद

- १४७. सार्यात्य-१४४भाए गाभने ! सितस्यसि गणा श्रीमलाए रागिन्त्माचे, श्रीन-लाए उपनिष्माणे करोर भवनगर्यार्ग सिक्सिन जावे सन्वरुसमाण घत दर्गतार
  - नीयनाः ! प्रदानित् तेषे रः भयग्गत्येषः सिरम्तिः प्रत्येषित् सन्वेषः भदन् कार्षेषः विश्वति, तन् र पुषः भवग्यत्य नाऽवस्मि ॥

#### प्रश्मश्लालिस्य कम्मवंध-पर

- १४६. जे गाभेते <sup>१</sup> पर प्रतिमृत्य यस-सूत्य धन्मस्तार्थणे यन्नगत्ति । जस्म व रात्त्रवास रम्मा सन्ति !
  - नापमा । दे तापर अतिन्त, अन्यान एवं अन्यानाता अन्यान है। त्या प्रत्याना स्वान स्थान है। त्या प्रत्यान स्थान है। तापर स्थान स्यान स्थान स्थ
- रहर सम्बंधियम् भाषा

# सत्तमो उद्देसो

#### परमारा-खंधारां एयराादि-पदं

१५०. परमाणुपोग्गले णं भते । एयति वेयति¹ ●चलति फदइ घट्टइ खुठभइ उदीरइ°, त त भाव परिणमति? गोयया । सिय एयति वेयति जाव त त भाव परिणमति, सिय नो एयति जाव नो त त भाव परिणमति॥

१५१. दुप्प्एसिए ण भते । खघे एयति जाव<sup>र</sup>त त भाव परिणमति ? गोयमा । सिय एयति जाव त त भाव परिणमति । सिय नो एयति जाव नो त त भावं परिणमति । सिय देसे एयति, देसे नो एयति ।।

१५२. तिप्पएसिए ण भते । खधे एयति ? गोयमा । सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयति, नो देसे एयति । सिय देसे एयति, नो देसा एयति । सिय देसा एयति, नो देसे एयति ॥

१५३. चउपप्सिए ण भते । खधे एयति ? गोयमा । सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयति, नो देसे एयति । सिय देसे एयति, नो देसा एयति । सिय देसा एयति, नो देसे एयति । सिय देसा एयति, नो देसा एयति।

जहा चउप्पएसिम्रो तहा पचपएसिम्रो, तहा जाव म्रणंतपएसिम्रो ॥

### परमाणु-खंधाण छदादि-पदं

परमाणुषोग्गले ण भते । श्रसिधार वा खुरधार वा श्रोगाहेज्जा ? 828 हता स्रोगाहेजजा'। में ण भते ! तत्य छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? गोयमा नो तिणहें समद्वे, नो खलु तत्थ सत्थ कमइ।।

१५५. एव जाव ग्रसवेज्जपएसिग्रो ॥

अणतपण्मिए ण भते ! लघे श्रसिधार वा खुरधार वा ओगाहेज्जा ? રપદ્ हना श्रोगाहेजना । में प भने ! तत्य छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? गोयमा । प्रत्येगद्ग छिउनेज्ज वा भिज्जेज्ज वा, प्रत्थेगद्दए नो छिज्जेज्ज वा नी भिज्ञेज वा॥

१ मञ्चाः — स्वति वास तः।

<sup>-</sup> भाग प्रशिद्यक १

रे- ओगाहिज्ज (क, ब, म, स)।

१५७. '॰परमाणपीमाने ण भते रे अगणिकायस्य मञ्चलपञ्चेण भीः ।एज्जा रे त्ना याज्यएज्ञा । में पासने ! नत्य जियाएक्या ? गोयमा ! नो उनद्रं नमद्रे, नो धन् सत्य नन्य कमइ। ने ण भने ! पुरावनबद्रगम्म महामेहस्स सञ्चलकांग बीट्यएका ? तना बीउ बण्डला । में प्रभने । मन्य उसी निया र गीयमा ! मी उणहें ममहे, मी चन् मध्य मध्य गमद । में ण भने ! गगाएं महागदीए पडिमीप हध्यमागच्देग्ना ? इता हरमागरदेश्या । ने प भन<sup>ा</sup> तत्व विधित्यसम्बद्धीयम् १ गोपमा ! नो अपदं नमद्रे, नो चलु तस्य मन्य हमा । में भ भने ! उद्योजन वो उद्याविक में श्रीमहिन्सा ? रना योगाउँउसा । ने प्रभने <sup>१</sup> तस्य परिवासकोकता र गोयमा । या उपदे समदे, मी यात् मध्य सन्य तमद्र ॥ १५८. एव आप समन्दरजनएनियो ॥ १४६ - सम्वयम्बित् ग भी ! यमे समीणनायस्य मञ्चमकर्तत्व वीद्यम्बदाः ? रवा वेट्यपुत्रम् । सार्व । नविभागवार गायमा १ बन्देग्डण जिल्लाक्या, व येनडणु ना किवाएडना । न प्रभावे । पुरुष स्वयंत्रवान संप्रवेहान सञ्चयनम् । बीट ए एस १ त्वा ग्रेट्स है। न प्रभने । तथ अति निपारी नोषमा । प्र श्वरण् अति निया, प्रश्विरण् ना उन्ते विवास ने संभव रे नवाए मणनाँए परिचान इसमाय- उस्ता है तम् भ्यमसन्दर्भात् ।

Amust batálamamasist?

गोयमा । अत्येगइए विणिहायमावज्जेज्जा, ग्रत्थेगइए नो विणिहाय-मावज्जेज्जा ।

से ण भते <sup>।</sup> उदगावत्त वा उदगविद् वा स्रोगाहेज्जा ? हता ग्रोगाहेज्जा।

से ण भते । तत्थ परियावज्जेज्जा ? गोयमा । अत्थेगइए परियावज्जेज्जा, ग्रत्थेगइए नो परियावज्जेज्जा॰ ॥

#### परमाण्-खंघाणं सम्रङ्ढसमज्भादि-पदं

१६० परमाणुपोग्गले ण भते । कि सम्रड्ढे' समज्भे सपएसे ? उदाहु ग्रणड्ढे ग्रमज्भे श्रपएसे ?

गोयमा । अणड्ढे अमज्भे अपएसे, नो सअड्ढे नो समज्भे नो सपएसे ॥

दुप्पएसिए ण भते । खघे कि सम्राड्ढे समज्भे सपएसे ? उदाहु मणड्ढे म्रमज्भे १६१ ग्रपएसे ?

गोयमा । सग्रड्ढे अमज्भे सपएसे, नो अणड्ढे नो समज्भे नो अपएसे ॥

तिप्पएसिए ण भते । खबे पुच्छा । १६२

गोयमा । अणब्ढे समज्भे सपएसे, नो सग्रब्ढे नो अमज्भे नो अपएसे ॥

१६३ जहा दुप्पएसिम्रो तहा जे समा ते भाणियव्वा, जे विसमा ते जहा तिप्पएसिम्रो तहा भाणियव्वा ॥

१६४. मसेज्जपएसिए ण भते <sup>।</sup> खधे कि सग्रड्ढे <sup>२</sup> पुच्छा । गोयमा । सिय सम्रड्ढे अमज्भे सपएसे, सिय म्रणड्ढे समज्भे सपएसे । जहां सखेजजपएसियों तहा असखेजजपएसियों वि, अणतपएसियों वि ।।

# परमाणु-रांधाएां परोप्परं फुसरणा-पदं

१६५. परमाणुषोग्गले ण भते । परमाणुषोग्गल फुसमाणे कि-१ देनेण देस फुसइ २ देसेहि देसे फुसइ ३ देसेण सन्व फुसइ ४ देसेहि देसे फुनड ४ देसेहि देसे फुसइ ६ देसेहि सब्ब फुसइ ७ सब्बेण देस फुसइ ६ मन्त्रेण देने फुसइ ६ सन्त्रेण सन्त्र फुसइ' ?

गांगमा । १ नी देसेण देस फुसइ २. नी देसेण देसे फुसइ ३. नी देसेण सब्ब फुमड र नो देनेहि देम फुमड ५ नो देसेहि देसे फुसइ ६ नो देसेहि सब्ब

१. मुबद्धे (३)। (२) देशेन देशान्

<sup>(</sup>५) देशै देशान्

<sup>(=)</sup> सर्वेश देशान्

२ १४० दू (४)। (३) देशेन सर्वम्

<sup>(</sup>६) देशै. सर्वम्

<sup>(</sup>१) सर्वेश सर्वम्।

द (१) दीत देशम् (१) देशे देशम्

<sup>(</sup>३) नर्नेण देसम् ।

पुन्द ७ नी मध्येण देसे फुनड = नी मध्येण देसे पुन्द ६ सध्यण सहस फुनड ११

१६६. परमाभूषोणां वे बुष्पण्तिय प्रमाणं मनम-पर्यादि प्रमादः। परमाणुषोणां तिष्पण्तिय प्रमाणे निष्टिश्मण्टि तिहि प्रमादः। जन्म परमाणुषोग्यते तिष्पण्तिय प्रमावियो एव प्रमावेयत्वो जात अनत-पण्तियो।।

१६७ तुष्पण्तिण् भने । सभे परमाण्योग्यत फुनमाणे कि देवश दन ण्मद्र ? पुन्द्रा ।

र्वतिय-नेप्रमेहि पुने इ.। . १९४ए[सब्दो दुष्पण्सिय पुने मार्घ प इमन्तितिय-सन्तम-नेष्पेदि कन इ.।

रुप्पण्तिक्रो निष्पण्तिय फुनमाणं भादिएतण्डि य, पश्चित्रत्वणीठ य निहि कुनदः, मञ्जिमण्डि निहि निर्पादनेहेयस्य ।

्रवृत्तम्भिम्। त्रत्तं विष्पणीस्य पृत्तावियोग्य पृत्तावेयन्त्रां जाव स्रम्वपम्सिय ॥ । विषम्भिम् ण भवे १ स्व वे परमाणुपीस्य प्रत्मार्थ पृत्ताः।

नीतपन्द्रद्वनासेवीट प्रसद्धाः

निषण्निमी दुषण्मियं पृतमाणं पडमण्यः वनिष्यः चङ्चन्धद्वं ननमन्त्रभीतः कत्रः।

िरिवर्णसम्बा रिपर्णायय फलमाने सध्येमु वि दालसु जुनद ।

्रत्य तिषण्तिक्षे तिषण्तिय प्रसानिक्षे एक जिप्पूर्तिक्षा आहे. भणा राणीनस्थ भजीएयन्से ।

जतुर निप्पतियो एउ जाउ यथ राम्मिया मानिपन्ती ॥

#### वरमान्-संधान गाँठइ-गड

१६६ वरमाण संगति च भत<sup>ा</sup> सामग्राहर्मा चरता है।

सायमा<sup>र्थ</sup> जलगण एवं गमयः अवरोजन समर्थन्त हर्वा तृह आह भगवन्त्रीरामा

१७० एन मामानाइ राजन है। सम्बोधनाई अध्यादा दान चा, करहाँका आहार जा क्या ने साम्बर्ध आहे।

मध्यमः १ - १८००च गुन्धम्य २ - २४५ मिनः पद्या ग्रेयाप् म्यानः १३ मध्यः । १५३ जार १५६ रेन्त्रप्रमुख्याद्वः ।

- १७१. एगपएसोगाढे ण भते ! पोग्गले निरेए कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्रसखेडज काल । एव जाव ग्रसखेडज-पएसोगाढे ।।
- १७२ एगगुणकालए ण भते । पोग्गले कालग्रो केविच्चरं होइ ?
  गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्रसखेज्ज काल । एव जाव ग्रणतगुणकालए।
  एव वण्ण-गथ-रस-फास जाव' ग्रणतगुणलुक्खे। एव सुहुमपरिणए पोग्गले, एव
  वादरपरिणए पोग्गले।।
  - १७३ सद्दपरिणए ण भते । पोग्गले कालग्रो केविच्चिर होइ ? गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्राविलयाए ग्रसखेज्जइभाग ॥
- १७४ असद्परिणए' •ण भते । पोग्गले कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । जहण्णेण एग समय, उनकोसेण असखेज्ज काल ॰ ।।

#### परमाणु-खंधाण ग्रांतरकाल-पद

- १७५. परमाणुपोग्गलस्स ण भते । अतर कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण असखेज्ज काल ॥
- १७६ दुप्पएसियस्स ण भते । खघस्स अतर कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । जहण्णेण एग समय, उवकोसेण अगत काल । एव जाव अगतप्पसिस्रो ॥
- १७७ एगपएसोगाढस्स ण भते । पोग्गलस्स सेयस्स ग्रतर कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्रसखेज्ज काल । एव जाव ग्रसखेज्ज-पएसोगाढे ॥
- १७८. एगपएसोगाढस्स ण भते । पोगगलस्स निरेयस्स ग्रतर कालग्रो केविच्चर होइ? गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण ग्राविलयाए ग्रसखेज्जइभाग । एव जाव ग्रमखेज्जपएसोगाढे । वण्ण-गध-रस-फास-सुहुमपरिणय-वायरपरिणयाणं—एतेसि 'ज चेव'। सिचहुणा न चेव ग्रतर पि भाणियव्व'।।
- १७६. नद्गरिणयस्म ण भते । पोगालस्स प्रतर कालग्रो केविच्चर होइ ? गोनमा । जहण्णेण एग समय, उक्जोसेण ग्रसखेज्ज काल ॥
- १५०. अनद्गरिणयस्म ण भने । पोग्गलस्स प्रतर कालग्रो केविच्चर होइ ? गोभमा । जहण्येण एग समय, उनकोसेण प्रावित्याए प्रसखेज्जदभाग ॥

4 [ 17] 1

१ १२ १। २ १२ १२ अन्दर्शन्तुण प्रहा एममुन- ४ भ० ४।१७२।

#### परमाणु-नांधाणं परोष्परं ग्रष्पाबहुवत्त-पदं

१५१ एयस्य त्र भते <sup>1</sup> दश्बद्वागाडास्स, योचद्वागाडास्स, यागाणाद्वाणाडयस्स भागद्वाणाडयस्य स्थरे रायरेतियो <sup>9</sup>प्रप्या वा १ पहुणा वा १ तृत्वा वा १० विस्तातिया वा १ गोगस्य विस्तातिया विस्तातिया वा भागदेशवाण्य स्थरयेत्रवर्णे ।

#### संगहणी-गाहा

सन्तानाह्यदाने, भाषद्वाणाज्य च क्रपान्वट्ट । सन्ते सन्दर्वापे, सेना ठाणा क्रमसेज्जनुषा ॥१॥

#### जीवाण सारंभ सर्वारम्मह-गद

- १=२. नेराया च भने ! कि सारभा सर्पारमाग १ उशाह प्रतारभा प्रपरिकाण १ गोपमा ! नेरापा सारभा सर्पारमान, ना प्रणारभा प्रपरिकास ।
- १=६. में हेण्ड्रेण \*नते के एवं क्लंड निरंडण मारना महिरमाता, नो एणारमा र प्रविभाग है गीरमा किरंडण पं मुझेबतार समार्ग्सीके, \*प्राड्टाप नमहरनात, केंद्र राव समार्ग्सीके, साद्र स्वयानमारनी के स्थान समार्ग्स राजन राप समारनी के सर्वार परिणादिश के प्रविक्त कि स्वयुक्त \*गोरमा कि के कुट निरंजिक सारभाग सर्वारण प्रति स्वारमा प्राटिश पर्वा
- १.४ धनरत्मान वर्षे । भारता रेपर वा

•गोयमा ! एवं वुच्चइ—असुरकुमारा सारंभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा अपरिग्गहा॰ ॥

१८६ एव जाव' यणियकुमारा । एगिदिया जहा नेरइया ।।

१८७ वेइदिया ण भते । कि सारभा सपरिग्गहा ? उदाहु ग्रणारभा ग्रपरिग्गहा ? त चेव' वेइदिया ण पुढिवकाय समारभित जाव' तसकाय समारभित, सरीरा परिग्गहिया भवति, कम्मा परिग्गहिया भवति, वाहिरा' भड-मत्तोवगरणा परिग्गहिया भवति, 'सिचत्ताचित्त-मीसयाइ दव्वाइ परिग्गहियाइ भवित' ।।

१८८ एव जाव' चउरिदिया।।

१८६ पिचिदियतिरिक्खजोणिया ण भते । कि सारभा सपरिग्गहा ? उदाहु ग्रणारभा ग्रपरिग्गहा ?

त चेव जाव' कम्मा परिगाहिया भवति, टका कूडा सेला सिहरी पठभारा परिगाहिया भवति, जल-थल-विल-गुह-लेणा परिगाहिया भवति, उठभर-निजभर चिल्लल-पल्ललं-विष्णा परिगाहिया भवति, अगड-तडाग''-दह-नईस्रो वावी-पुन्करिणोदीहिया गुजालिया सरा सरपित्यास्रो सरसरपित्यास्रो विलपित्यास्रो परिगाहियास्रो भवति, आरामुज्जाण''-काणणा वणा वणसडा वणराईस्रो' परिगाहियास्रो भवति, देवजल-सभ-पव-थूभ-खाइय-परिखास्रो परिगाहियास्रो भवति, पागार-स्रट्टालग-चरिय-दार-गोपुरा परिगाहिया भवति, पासाद-घर-मरण-लेण- स्रावणा परिगाहिया भवति, सिघाडग-तिग-चउवक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहा परिगाहिया भवति, सगड-रह-जाण-जुगा-गिल्लि-थिल्लि-सीय-मदमाणियास्रो परिगाहिया भवति, लोही-लोहकडाह-कडुच्छ्या परिगाहिया भवित, भवणा परिगाहिया भवित, लोही-लोहकडाह-कडुच्छ्या परिगाहिया भवित, भवणा परिगाहिया भवित, लोही-लोहकडाह-कडुच्छ्या परिगाहिया भवित, भवणा परिगाहिया भवित, देवा देवीस्रो मणुस्सा मणुस्सीस्रो तिरिक्ख-गोणिया निरिक्खजोणिणोस्रो परिगाहिया भवित, स्रासण-सयण-खभ-भड-मचिनाचित्त-मोसयाइ दव्वाइं परिगाहिया भवित, । से तेणट्ठेण ।।

१६० जहां निरिक्सजोणिया तहा मणुस्सा वि भाणियव्वा । वाणमतर-जोइस-वेमाणिया जहां भवणवामी तहा नेयव्वा ।।

१. द्वरवन्।

२ अब ४।१८७, १८३।

<sup>\$. 1.</sup> Ha 41743 1

६ व विक्रिया (व. र. व. स. स.)।

<sup>2 (41)</sup> 

क सन्दर्भावका

न. भ० ४।१८३।

६ पिरलव (व)।

२०. तलाग (क, ता, व, म)।

११. ॰ मुज्जाला (क, ब, स)।

१२ वगगातीओ (अ, ता, स)।

१३ स० ५।१८४, १८५।

#### हेउ-पबं

- १६१- पंच' हैंक परगचा, वं जहां हेंड जागड, हेंड पानड, हेंड पुरसड, हेंड स्निस-मागरण्ड, हेंड छडमत्यमरण नरड ॥
- १६२. यच रेक प्रध्यना, न पारा हिट्या आगड जाप हेडणा छडमर समस्य मरह ॥
- १६३. पन रेक पण्डला, न जरा—हेड प जागड पाव' हेड प्रयाननरंग नरड ॥
- १६४ पन रेक प्रयन्ता, न जहा हरुया प जायर जा में रह मा जस्मायम रूप मन्द्र म
- १६५ पन प्रहेक परणना, तं बहा-फ्रोड बानड वाप यहेड रेपियर न मरद ॥
- १६६ पन्य श्रहेक पण्यना, न जना श्रहत्या नाणः जापं अहेत्वा रेनिनस्य सर्द्र ॥
- १६५ पा सहक परमना, त जहा--पहड़ न जागड़ जान' प्रहेड छऽसन्यसस्य सरद्रा।
- १६=. पन जर्र्क पर्यासा, त जरा—प्रतेष्ठया न जायद्र आहे. यराज्या उडमत्यमस्य मर्गाः
- १६६ सेरभा नेरभन निध

## **अट्**टमी उद्देशी

#### नियधियुत्त-नारयपुत्त-यद

- २०० तम समिन नेम समग्य जा में परिसा परिमाण ॥
- २०१ तम ध्रारण विभागा समात्त्व भगवत्या महावत्स्य प्रश्नाना न्यपुत नाम स्थानस्थान व्यापा वार्षा विश्वार
  - ान राजा रेप रामण्य समयस्य भगवयः भगविष्यस्य प्रशासन् । रहन्तः साम प्राथमित्रसम्भागः अवस्थितस्य ।

तए ण से नियठिपुत्ते अणगारे जेणामेव नारयपुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छ इ, उवागच्छिता नारयपुत्त अणगार एव वयासी—सव्वपोग्गला ते अञ्जो । कि सअड्ढा समज्भा सपएसा ? उदाहु अणड्ढा अमज्भा अपएसा ? अञ्जो । ति नारयपुत्ते अणगारे नियठिपुत्त अणगार एव वयासी—सव्वपोग्गला

मे अज्जो ! सम्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो म्रणड्ढा ग्रमज्भा भ्रपएसा । २०२. तए ण से नियिठपुत्ते ग्रणगारे नारयपुत्त ग्रणगार एव वयासी—जइ ण ते अज्जो ! सव्वपोग्गला सम्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो म्रणड्ढा ग्रमज्भा भ्रपएसा, कि—

दव्वादेसेण ग्रज्जो ! सव्वपोग्गला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो ग्रणड्ढा अमज्भा ग्रपएसा ?

खेत्तादेसेण ग्रज्जो ! सव्वपोग्गला सग्रड्ढा 'असमज्भा सपएसा, नो ग्रणड्ढा ग्रमज्भा ग्रपएसा ? °

कालादेसेणं <sup>२</sup> ग्रज्जो । सन्वपोग्गला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो ग्रणड्ढा ग्रमज्भा ग्रपएसा <sup>२</sup>०

भावादेसेण '• ग्रज्जो । सन्वयोग्गला सम्रङ्ढा समज्भा सपएसा, नो ग्रण्ड्ढा ग्रमज्भा ग्रपएसा ? ॰

तए ण से नारयपुत्ते अणगारे नियिठपुत्त अणगारं एव वयासी—दव्वादेसेण वि मे अज्जो ! सव्वपोग्गला सम्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो अणड्ढा अमज्भा अपएसा,

'नेनादेसेण वि, कालादेसेण वि, भावादेसेण वि''।।

एगममयद्वितीए वि पोगाले सग्रड्ढे समज्के सपएमें।

२०३ तए ण से नियठिपुत्ते अणगारे नारयपुत्त ग्रणगार एव वयासी—जइण ग्रज्जो !
दव्वादेसेण सव्वपोगल्ला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, नो ग्रणङ्ढा ग्रमज्भा
ग्रपएसा, एव ते परमाणुपोग्गल्ले वि सग्रड्ढे समज्भे सपएसे, नो ग्रणड्ढे
ग्रमज्भे ग्रपण्से ।
जइ ण ग्रज्जो नेतादेसेण वि सव्वपोग्गला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, एव ते
एगपण्मोगाढे वि पोग्गले सग्रड्ढे समज्भे सपएसे ।
जठ ण ग्रज्जो । कालादेसेण सव्वपोग्गला सग्रड्ढा समज्भा सपएसा, एव ते

१ मा साम्नाह बेर ।

२ मश्याश—। देव।

<sup>3 4- 10--- 1741</sup> 

४ एव नेत्तकालभावादेनेण वि नेतव्व (ता)।

५ सपएमे ३ त चेव (अ, क, ता, म)।

त्रद्रण प्रज्ञो ! भावादेनेण नव्यवीगाना नव्यद्धा नमञ्सा नपएसा, एव ते एसम्बन्धानए वि पीगाने नव्यद्धे समञ्से नपएने ।

खर्ने एपं न भपति तो य प्रति 'दस्यादेनेग वित्रप्रतेणका सम्रद्धा सम्बद्धा स्वप्ता, तो स्वप्रद्धा सम्बद्धा प्रवप्ता, एप वेनादेनेच दि, काला-वेमेण पि. भाषादेगेण वि'त य सिर्ह्ण ॥

- २०४ तम् य ने नारयपुति अगगारे नियरिपुत्त अगगार एवं अपानी जो चातु एउ' देशाणृष्यिस <sup>1</sup> म्यमद्व जाणामी-पामामी । जडण देशाणृष्यस ना नितायति परिकटित्तण, त उत्त्वामि पा देशाणृष्यियाग यतिम् एयमद्व गोच्या निसस्य गाणितम् ॥
- २०४. गर्भ में नियरिषुने सणगारे नार्यपुन सणगार एवं प्रवासी उरहादेनैय दि में प्रवर्ग गर्भ पागना स्वपुना वि. स्वपुना वि. सणना ।

नेभारेनेण (४) \*में प्रज्ञों ! सत्ये योगाता सपएसा दि, यापसा दि 🥕 प्रति ।

कालारेमेंच विभे प्रज्ञों । मन्ते पोग्यता सपण्सा वि, प्रष्णण्सा वि । प्रयता । भागारेनेण विभे प्रज्ञां । सन्ते पोग्यता सपण्सा वि, प्रणाप्सा वि । प्रज्ञाता । । ते दन्ता । प्रशाने से विनया निरमा प्रपण्से । राज्या नि व सपण्से सित्र-प्रपण्से, भारता नि व सपण्से सित्र प्रपण्से ।

ते वेनयो प्रयाणे ने द्वयो नियं गुणाने नियं प्रपाने, राजधो भवणाण, भागमा भवणाए।

तहा बनवा ए। रात्रमा, भावयो ।

े इन्हों मण्डे न नेत्रग्रे नियं मण्ड सियं प्रग्डा । एवं राज्या, भाउने वि ।

ें नेन्छ। नद्रान्त ने इत्यया नियम सप्ति, रहत्यी भद्रााण, भहिया भविष्य ।

्य १ स्थापन मान्यो, नास्पारिम

४०६ त्स्वित्रभाषाः प्रेचिताः २ व्योगः विचारताः, त्रास्त्रकः भारत्तेत्रः त्रात्मायः सरावार्षः १४१ वर्षाताः विचाराः स्रोते राष्ट्रं स्ट हुत्सः स्ट विकासारम् सर्

नारप्रदृष्या है नर्तर प्राप्ता संस्थान में बार्सने हैं आर्थन हो प्रदेश है अहारता अस्ति हैं असे इन्हें हुई। इन्यासना अवद्या प्रत्योग स्त्री के स्वर्थन हैं कि एक एक स्वर्थन ज्जगुणा, खेत्तादेसेण चेव सपएसा असंखेज्जगुणा, दव्वादेसेण सपएसा विसेसा-हिया, कालादेसेण सपएसा विसेसाहिया, भावादेसेण सपएसा विसेसाहिया।।

तए ण से नारयपुत्ते अणगारे नियठिपुत्त अणगार वदइ नमसइ, वदित्ता नम-सित्ता एयम्हु सम्म विणएण भज्जो-भुज्जो खामेति, खामेत्ता सजमेण तवसा जीवाणं-वुड्ढि-हाणि-ग्रवट्टिइ-पदं

भतेत्ति । भगव गोयमे समण' •भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नम-सित्ता॰ एव वयासी - जीवा ण भते। कि वड्ढिति ? हायति ? अविद्वया? गोयमा । जीवा नो वड्ढिति, नो हायति, ग्रविहुया ॥

नेरइया ण भते । कि वड्ढिति ? हायति ? अविद्विया ? गोयमा । नेरइया वड्ढित वि, हायति वि, अविद्वया वि।।

२१०. जहा नेरइया एव जाव<sup>र</sup> वेमाणिया ।।

२११. सिद्धाण भते। पुच्छा।

गोयमा । सिद्धा वड्ढति, नो हायति, अवट्टिया वि ॥ जीवा ण भते । केवतिय काल अवद्विया ? गोयमा । सब्बद्ध ॥

नेरइया ण भते । केवतिय काल वड्ढित ? २१३ गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण स्नावित्याए स्रसखेज्जइभाग ॥ २१४ एव हायति वि'॥

नेरइया ण भते । केवतिय काल प्रवृद्धिया ? 55%

गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण चउवीस मुहुत्ता ॥ एव 'सत्तसु वि'' पुढवोसु 'वड्ढति, हायति' भाणियव्य, नवर—ग्रवहिएसु इम २१६ नाणत्त, त जहा -रयणप्पभाए पुढवीए स्रडयालीस मुहुत्ता, सक्करप्पभाए नोइस राइदिया', वालुयप्पभाए मास, पकष्पभाए दो मासा, धूमप्पभाए चत्तारि

मामा, तमाए अट्ट मासा, तमतमाए वारस मासा।।

प्रमुरकुमारा वि वद्दति, हायति जहा नेरइया । अवद्विया जहण्णेण एक्क समय,

एन दमविहा वि॥

१ भवता-समय बाद एव। 7 70 70 71

३ स (स. इ. स स्) । ं जन (गा)।

४ राइदियाइ (अ, क, व, म), राइदिया ग् (स)।

६ अङ्तालीस (ता) ।

- २१६ एगिरिया प्रदर्शन वि, हायति वि स्प्रिट्टिया वि । एएहि निर्दि वि अहर्याः । एका समय, उपकोषण प्राप्तिनयाए समयेग्वरकार्यः ॥
- २२०. वेइदिया 'बेट्डिन, हापित' तहेव, ग्रपद्विया जहरूपेण एकर समय, उत्तरीसेण दी प्रतीसृहसा ॥
- २२४, एवं नाव' चर्तारदिया ॥
- ५०२. स्रसंना नामे 'प्रदृति, हायति' नहेम, प्रयद्भिष्य नामन इम, न त्या ममुद्धिमपंचिरयानिरस्यनाधियाण स स्रतामुद्धाः, गञ्चयक्तियाण पद्भितानिर्द्धान मृद्धाः, समृद्धिममण्डमाण पद्भितानिय मृद्धाः, गद्धान स्रुत्ताः, सण्डमण्डमाण पद्भितानिय मृद्धाः, गद्धान स्रुत्ताः, सण्डमाण स्रुत्ताः, सण्डमाण स्रुत्ताः, सण्डमाण स्रुत्ताः, सण्डमाण स्रुत्ताः, सण्डमाण स्रुत्ताः, सण्डमाण स्रुत्ताः, सण्डिताः स्राप्ताः, प्राप्ताः स्राप्ताः स्रापताः स्राप्ताः स्रापताः स्राप्ताः स्रापताः स्राप्ताः स्रापताः स्राप्ताः स्राप्ताः स्रापताः स्

एर भाषित् र (पट्टान त्यानि जान्ते । एका समयः उत्कासम् प्राप्तियाए समन ज्ञानामः, प्रपट्टियाणः ज सन्तिर्थे ॥

भ्दः निज्ञानाभने । इस्त्रेय नात प्रदर्शि ? गापमा । जाल्यात एसए समय, प्रसानेय सह नमया ॥

वर्ड केवद्य राज खराडुमा? भाषमा १ जरुवण एक समय, जनानेय धरन ना म

#### श्रांवाणं नोयवव सायववादिनाई

२२४. अस्ति सर्वे क्रिक्षास्य हे स्थानसङ्ग्रहार स्थानसङ्ग्रहा है जिल्हा स्थान

सार्था है। देश का साहरण तो नावर रहा तो गाँउ हा - १४ हरी ति हा है है — स्वर कारों है

त्वीद्रार रहाई । वर्ष क्षा स्टार्ग वर्ण मान्याम

से केणट्टेण ? गोयमा ! दिया सुभा पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे, राइ ग्रसुभा पोग्गला ग्रसुभे पोग्गलपरिणामे । से तेणहेण ।।

नेरइयाण भते । कि उज्जोए ? अधयारे ? गोयमा । नेरइयाण नो उज्जोए, ग्रधयारे ॥

२४०. से केणड्रेण ?

गोयमा । नेरइयाण ग्रसुभा पोग्गला ग्रसुभे पोग्गलपरिणामे । से तेणहुण ॥

त्रमुरकुमाराण भते <sup>।</sup> कि उज्जोए ? अधयारे ? गोयमा ! त्रसुरकुमाराण उज्जोए, नो ग्रधयारे ॥

से केण्ड्रेण ? गोयमा । ग्रसुरकुमाराणं सुभा पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे। से तेणद्वेण । जाव' थणियकुमाराण' ।।

२४३. पुढविक्काइया जाव' तेइदिया 'जहा नेरइयां' ।।

२४४. चंडरिदियाण भते । कि उज्जोए ? ग्रंधयारे ? गोयमा । उज्जोए वि, अधयारे वि ॥

सं केणद्वेण ? गोयमा । चडिरिदियाण सुभासुभा य पोग्गला सुभासुभे य पोग्गलपरिणामे । से तेणद्रेण ॥

२४६ एवं जाव' मणुस्साण ॥

२४७. वाणमतर-जोइस वेमाणिया जहा असुरकुमारा'।।

मणुस्सरोत्ते समयादि-पदं

य्रित्थ ण भते ! नेरइयाण तत्थगयाणं एव पण्णायए, त जहा--समया इ वा, श्राविलया इ वा जाव' श्रोसिष्पणी इ वा, उस्सिष्पणी इ वा ? णो तिणद्वे समद्वे ॥

२४६. से केणहेणं भते। एव वुच्चइ--नेरइयाण तत्थगयाणं नो एव पण्णायए, त जहा --समया इ वा, याविलया इ वा जाव' ओसिपणी इ वा, उस्सिपणी इवा?

गोयमा । दह तेमि माण, इह तेसि पमाण, इह तेसि एव पण्णायए, त जहा-ममया द वा जाव उस्सिष्पिणी इ वा । से तेणद्वेणं जाव नो एवं पण्णायए, त जता-समया इ वा जाव उस्सिष्पणी इ वा ॥

३. गीत (ता, ४, म)।

६ पु०प० २।

२. जार एवं रूपार जात (म्र. क. ता, च, म, स) ७. म० ४१२४१, २४२।

६. बिस्पार (इ. ता, प, म, स) ।

च. ठा० २।३८७-३८**६**।

6 90 70 71

E. स॰ पा॰—केराहुेरा जाव समया।

र जनदशा बहा (क, रा, ब, म), पण धार्वेट, १०. ठा० रावेदव-वेदट । 9.64 1

- २४० एव नाव' पनिद्यिनिरित्यनोनियानं ॥
- २५६. स्रित्य व भन ! मणुरमाय इत्याय एवं पण्यायने', न जाग्रा समग्रा इ ना जात' उत्साधिनी इ स ?

रता योग्य ॥

- २५२ से केणद्रेण ? गोयमा ! उठ्नेति माण, उठ्नेति प्रमाण, उठ्नेत्र जीन एक पश्यादन, तंज्ञता - समया द्राया आव! उत्सरिपणी द्राया । ने नेणद्रेण ॥
- २५३ वाजनार-बोदन-पेमाणियाण जटा नेरद्याने ॥

#### पामाविच्च उज-पद

- २५४ नेण कारण नेण समप्त पासावित्यका देश भगवता देवेर नमणे भगर महारीर नेणेंद्र ज्यापन्छति, ज्यापन्छिता समण्यस नगर्यो महारीहरून प्रदृष्ट्-सामहे जिल्ला एर प्रवासी जन्म भते ! यसक्षण तेल जरहार सद्दिया प्रयोज्यमु वा, प्रपान्ति या, ज्या कारमहि या शिमान्छिमु या, रिणव्जित या, सिमान्डिस्मित या ? परित्ता स्टारिया ज्यापित्रमु या, ज्यापनि या, ज्यापित-स्मित या ? विभी छम् या, विभाजित या, विमान्छिस्मित या ? त्वा प्रवची मिसस्कित ताम प्रपाद स्टारिया न विभाव
- २४४ न रेपाईप पाव सिम्हिस्सा । बा १
  - न नृष्यं ने प्रत्या । पान्यं श्रन्त संपूर्णना स्थित् सानम् तेष् पुरुष् न स्थान् सेष् श्रणाद्रम्य परिन परिन परिन हेत् द्रिक्षा स्थित स्थान्त । स्थान स्यान स्थान स
  - तुना भवत् । च ४ १५७ म सः १ १४ तुन्द्रः प्रस्तान्त राष्ट्रपानाः संद्रीद्रपान क्षेत्रः

तप्पिमइं च णं ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवंतो समणं भगवं महावीरं पच्चिभ-

तए ण ते थेरा भगवतो समण् भगव महावीर वदित नमसति, विदत्ता नमसिता २५६ एवं वयासी—इच्छामि ण भते। तुव्भ त्रतिए चाउज्जामात्रो धम्माग्रो पच-महब्बइय सपडिवकमण धम्म उवसपिजता ण विहरित्तए। ग्रहासुह देवाणुष्पिया । मा पडिवध ।।

तए ण ते पासाविच्चिज्जा थेरा भगवतो चाउज्जामात्रो धम्मात्रो पचमहन्वइय सपडिवकमण धम्म उवसपिजित्ताण विहरति जाव' चरिमेहि उस्सास-निस्सा-सेहि सिद्धां •वुद्धा मुक्का परिनिव्वुडा॰ सव्वदुक्खप्पहीणा। ग्रत्थेगतिया देवलोय-पदं

२४८. कइविहाण भते। देवलोगा पण्णत्ता ? गोयमा। चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा—भवणवासी 'वाणमतर-भवणवासी दसविहा, वाणमतरा श्रृहुविहा, जोतिसिया पचिवहा वेमाणिया दुविहा । संगहणी-गाहा

किमिद रायगिह ति य, उज्जोए अधया र-समए य। २४६. सेव भते ! सेव भते ! ति'।। रातिदिय देवलोगा य ।।१।।

# दसमो उद्देसो

२६०. तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नगरी, जहा पढिमिल्लो उद्देसग्री तहा

रे. भः शहरूरा

२. म॰ पार-निता वात मञ्ज०।

<sup>े</sup> देश देशसम्बद्ध (ब, क, ता, व, क्) i

४ वारणमतरा जोइसिया वेमारिएया भेदेरण (अ, ता, म)। ४ म० शापर ।

६ अस्यैव शतकस्य ।

# छट्टं सतं

#### पढमा उद्देगो

#### संगहणी-वाहा

१. वेदण २. प्राटार ३ महस्योग ४ सपदेश ४. तमुए' ६ भाषि । उ. साली ६. एटमें १८ 'गरम १० प्रणाजीन' दस उद्गारिम सए ॥१॥।

#### पात्यनिकाराण् नेयत्तन्यद

- १. ते तन भव! ने भहादेशों ने महानिष्त्रहें ? ते महानिष्त्रहें ने महावेदन ? महावदनस्त ये अपने रापस्त प ने नेए ने पन्त्र्यानप्रतराए ? हुआ गापना! ते महादेशा \* ते महाविष्त्रहें, ते महानिष्त्रहें ने महावेदन, महावेदन, महावेदन, प्रत्येदनस्य व अपने देशस्त प ने नेए ते पन्तर्यानप्रतराण ॥
- २. च्युन्नन्तनानु ११ भाग । पुरसानु नरस्या महावेस्या १ १ वर्ग महावेस्या ॥
- ते च भव<sup>ति</sup> भगवित्वा विन्धेविती गरावित्वत्वत्वत्व ते वारमा <sup>6</sup> वी इत्तर्भभट्ट ॥
- ड । संविधान्यत्र प्रश्निति । एक प्रवेश । जाम प्रदेश । क्षेत्र महानिधित्र हेर्न । क्षेत्र भागानिक बर्ग से महाविधान है महाविधान है । क्षेत्र प्रथम प्रथम क्षेत्र महाविधान है । क्षेत्र प्रथम क्षेत्र के स्वर्ण के स्वर्ण
  - भाषना । न तत्नामण्ड्य याचा निया त्रंग व पत्नशतश्च त्रंग व वे न्या विद्यान के वित्रानित व सायमा । या तत्राच व वर्ष व व दुव्य व क्षण् व के, व्यक्तिया (त्रवेद, वृत्रोग्य मार्थनाप्ट्रवेद, त्रावत् व वे वृत्रोग्य व्यक्ति वह

सुवामतराए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव, जे वा से वन्ये कद्मरागरते ? जे वा से वत्थे खजणरागरते ?

भगव ! तत्थ ण जे से' कद्मरागरत्ते, से ण वत्थे' दुद्धोयतराए चेव, दुवामतराए चेव, दुपिरकम्मतराए चेव, एवामेव गोयमा ! नेरइयाण पावाइ कम्माइ गाढी-कयाइ, चिक्कणीकयाइ', सिलिट्टीकयाइ', खिलीभूताइ' भवति । सपगाढ पिय ण ते वेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा, नो महापज्जवसाणा भवति ।

से जहा वा केइ पुरिसे ग्रहिगरीण ग्राउडेमाणे महया-महया सहेण, महया-महया घोसेण, महया-महया परपराघाएण नो सचाएइ तीसे ग्रहिगरणीए केइ ग्रही-वायरे पोग्गले परिसाडित्तए, एवामेव गोयमा । नेरइयाण पावाइ कम्माइ गाढीकयाइ, •िवनकणोकयाइ, सिलिट्ठीकयाइ, खिलीभूताइ भवति । सपगाढ पि यण ते वेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा, • नो महापज्जवसाणा भवित । भगव । तत्थ जे से खजणरागरत्ते, से ण वत्थे सुद्धोयतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुवामतराए केव, सुवामतराए केव, सुवामतराए केमाइ सिडिलीकयाइ, निट्ठियाइ कयाइ । विष्परिणामियाइ खिप्पामेव विद्वत्याइ भवित । जावितय तावितय पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, महापज्जवसाणा भवित ।

से जहानामए केइ पुरिसे सुनक तणहत्थय जायतेयसि पिक्खवेज्जा, से नूण गोयमा ।

से मुक्के तणहत्थए जायतेयसि पिक्खत्ते समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्जित ? ह्ता मसमसाविज्जित ।

एवामेव गोयमा । समणाण निग्गथाण ग्रहावायराइ कम्माइ", • सिढिलीकपाइ, निट्ठियाइ कयाइ, विष्परिणामियाइ खिष्पामेव विद्धत्थाइ भवति । जावतिष तावित्य पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, ॰ महापज्जवसाणा भवति । में जहानामए केइ पुरिसे तत्तिस ग्रयकवल्लिस उदगविदु । • पिक्खवेज्जा, से नृण गोयमा ! से उदगविदु तत्तिस ग्रयकवल्लिस पविखत्ते समाणे खिष्पामेव विद्यमागच्छइ ? •

हता विद्यमगागच्छइ।

```
१. में बर्स्य (क, च, म)।

¬ भने (ब, म)।

¬ < (ब)।

¬ (बि, सिक्याद (म, म)।

¬ (ब, सि, सा)।

¬ (ब, सा)।
```

७ स० पा०-गाढीकयाइ जाव नो।

प. °साएगाइ (अ, स) ।

ह में बत्ये (अ, क, ता, ब, म, स)।

१०. कडाइं (अ, क, ता, ब, म, स)।

११ स॰ पा॰ -- कम्माइ जाव महा॰।

१२. स॰ पा॰—उदगविदु जाव हता।

एवांमय गायमा । समणायं निमायाणाः "श्रहावायसाई ग्रम्माङ, निहिती त्याङ, निहिताद स्थानः, विष्यिद्यामियाङ विष्यामेतः विद्वायाः भवति । जारतिय नायतिय पि ज ते वद्या विदेशाणाः महानिष्यकाः, महाप्रज्ञासाणाः भवति । ने तेणहेय वि महावेदणाः ने महानिष्यकः "वि महानिष्यकः । महाविष्यकः महावेदणाः ने महावेदणाः ने महाविष्यकः । व स्थानिष्यकः ।

#### वारण-पद

- ४. किनिबिट ण भने <sup>1</sup> हरणे पण्णने <sup>2</sup> गाममा <sup>1</sup> चडिक्ट हरणे पणाने ज बटा- मणकरणे, पदकरण, रामगरणे जन्मकरणे ॥
- ६ नेरट्याल भने ! य्यांबिट करणे पत्मच ? नीवमा ! चर्चाबटे पण्णन, त जटा मणकरणे, कटरपणे, कटररणे, क्रमकरण ॥
- एव प्रविधित्ताच मधीन चार्काब्दे हर्ग्य प्रत्यने ।
   प्रिविध्याय कृति हो सम्मर्ग्य प्रतिकार कृति ।
   तिकार कृत
- नेरायाण नत् । कि क्रियमो धनाप देशन वेदीन १ क्रिक्साको प्रसाद वेदा वर्दीन १
   मीपमा ! नराया क्रियमो बनाप देश वेदीन, नी प्रकरणका धनाप देश देशन ॥
  - ६ ने स्पर्पार नोयमा । नराया ण रडान्यर रूपा प्रणाने ह तथा अगहनी बरुरूम रायस्यतः सम्मार्थ्य । ३ रण्य चडा र्रण बसुन्य हस्तेष्ट्र नेराया रहाया प्रनाय यहा योजि, ना एरस्यया । न अगडा ॥
- १० अनुरत्यारा ११४ सन्त्रमा १ पर राज्यो १ राजमा १ हरत्यो, तो घररत्यो ॥
- १६ म स्पर्नेत र भाषमा १ अनुरत्भागम पार्रिश रणा स्थान, १ उस भाषम र ज्यानम रायगमा चर्मन्त्री १ वेनीपून सुनत रणाल अनुरत नुसरण रणाओं सार्थिय स्थान स्थान स्थानमा स
- १२ एक कार्य महिन्युमारा छ

#### ग्रप्यकम्मादीणं पोग्गलभेदादि-पदं

- से नुण भते । ग्रप्पकम्मस्स, अप्पिकरियस्स, ग्रप्पासवस्स, ग्रप्पवेदणस्स सव्वग्री २२ पोग्गला भिज्जति, सन्वय्रो पोग्गला छिज्जति, सन्वय्रो पोग्गला विद्धसित, सन्वय्रो पोग्गला परिविद्धसति, सया सिमय पोग्गला भिज्जति, सया सिमय पोग्गला छिज्जति, सया समिय पोग्गला विद्धंस्सति, सया समिय पोग्गला परिविद्धस्सति, सया समिय च ण तस्स श्राया सुरूवत्ताए' •सुवण्णत्ताए सुगध-त्ताए सुरसत्ताए सुफासत्ताए इट्टताए कतत्ताए वियत्ताए सुभताए मणुण्णताए मणामत्ताए इच्छियताए अणभिजिभयताए उड्ढताए - नो अहताए°, सुहताए —नो दुक्खत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति ?
  - हता गोयमा ! जाव परिणमति ॥
  - २३. से केणट्ठेण ? गोयमा । से जहानामए वत्थस्स जिल्लयस्स वा, पिकयस्स वा, मइल्लियस्स वा, रइल्लियस्स वा आणुपुन्वीए परिकम्मिज्जमाणस्स सुद्धेण वारिणा घोव्वेमाणस्स' सव्वम्रो पोग्गला भिज्जति जाव' परिणमति। से तेणद्रेण ॥

#### कम्मोवचय-पदं

- वत्थस्स ण भते । पोग्गलोवचए कि पयोगसा ? वीससा ? २४ गोयमा । पयोगसा वि, वीससा वि ॥
- जहा ण भते । वत्थस्स ण पोग्गलोवचए पयोगसा वि, वीससा वि, तहा ण **२**% 'जीवाण कम्मोवचए' कि पयोगसा ? वीससा ? गोयमा ! पयोगसा . नो वीससा ॥
- से केणदुंण ? गोयमा । जीवाण तिविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा-मणप्पयोगे, वद्रपयोगे, कायप्पयोगे । इच्चेएण तिविहेण पयोगेण जीवाण कम्मोवचए पयोगसा, नो वीमसा। एव सन्वेसि पांचिदियाण तिविहे पयोगे भाणियन्वे । पुउवीकाउयाण एमविहेण पयोगेण, एव जाव' वणस्सद्काद्याण । विगतिदियाण दुविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा-वद्दपयोगे, कायपयोगे य।

१. स॰ पा॰-पमन्य नेपन्य जान मुद्ताए।

२. सी। न्यायम (ब. म. म)।

हे. धान्तर (घ, स, ब, म)।

र, भव द्वान्त्र ।

५ भते ! जीवस्स पुग्गलोवचए (व) ।

६- पञोगमा (स) ।

७. म० ११४३७।

<sup>5.</sup> वय ° (क, व, म, म)।

इच्नेएत इतिहेण प्रयोगेन जम्मीवनए प्रयोगमा, मी बीममा। से ठेनहेन' "गायना । एव पुरन्द—त्रीतान जम्मीयनए प्रयोगमा । ते वीममा। 'णव त्रमा त्री प्रयोगे तात्र वेमानियाण' ॥

#### श्रमोजचयस्त मादि-अनादिल-पद

- २० व्यवस्म "( भने ! पाम्पलेष्यण् वि साईण् सपत्रवर्गमण् ? साईण् प्रपत्रवर-सिण् ? स्रजाईण् सपत्रवयसिण् ? ध्रणाईण ग्रपत्रवर्शसण् ? गोपमा ! रायस्म प्रपासनोवयण् साईण् सपत्रवर्शसण्, नो साईण् अपत्रवर-सिण्, नो स्रजादीण् सपत्रवर्शसण्, नो स्रणादीण् सपत्रवर्शसण् ॥
- २६ जिल्ला सने ! अत्यस्य पोणानावनण् मादीण् सप्यवसीनण्, नो नाक्षण् बार्ज्यसिण्, नो ब्रणादीण् सप्यवसीयण्, नो ब्रणादीण् सप्यवसीनण्, नत् य जीसाः सम्मोबनण्युन्द्धाः। गोषमाः ! अरेशांत्रपाणं जीयाः सम्मावनण् नादीण् नप्यवद्यात्मण्, अरोगित-पाण जापिण् सप्यवसीनण्, अन्तेर्गात्रपाणं अणादीणं सप्यवसीनणः, नो नेप य जीपाणं सम्मावनणं सादीण् सप्यवसीनण्॥
- २६ त रेल्ट्रेच र नायमा । इत्याबंह्य-प्रयत्नः ग्रन्मी राग् माशिष् नपान्त्रातिष्, भारतिस्वतन्त्र तस्यो राष्ट्र प्रणाशिष् नपान्त्रातिष् प्रणाशिष्ट्रात्मारः न ग्रुप्तारीष् प्रयत्नामण् । न तेल्ड्रेच ॥

#### आवाण वास्तिववारिसन्दर

#### कम्मपगडी बंध विवेयण-पदं

- ३३ कित ण भते । कम्मप्पगडीओ पण्णताम्रो ? गोयमा । श्रृष्टु कम्मप्पगडीम्रो पण्णत्ताओ, त जहा—१. नाणावरणिज्ज २ दिसणावरणिज्ज' ●३. वेदणिज्जं ४. मोहणिज्ज ५. म्राउग ६. नाम ७. गोय° ८. स्तराइय ।।
- नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स केवतिय काल वधद्विती पण्णत्ता ? गोयमा । जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साइ ग्रवाहा, ग्रवाहूणिया कम्मद्विती--कम्मिनसेग्रो। \*दिरसणावरणिज्ज जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडा-कोडीग्रो, तिष्णि य वाससहस्साइ ग्रवाहा, ग्रवाहूणिया कम्मद्विती-कम्म-निसेग्रो०। वेदणिज्ज जहण्णेण दो समया, उक्कोसेण' •तीस सागरोवमकोडाकोडीक्रो, तिण्णि य वाससहस्साइ अवाहा, अवाहूणिया कम्मद्विती—कम्मनिसेग्रो॰। मोहण्जि जहण्णेण अतोमुहुत्त, उनकोसेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ, सत्त य वाससहस्साणि अवाहा, अवाहूणिया कम्मद्विती – कम्मिनसेओ । भाउग जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाणि पुव्वकोडिति-भागमव्महियाणि, कम्महिती-कम्मनिसेओ । नाम-गोयाण जहण्णेण अह मुहुत्ता, उक्कोसेण वीस सागरोवमकोडाकोडीओ दोण्णि य वाससहस्साणि अवाहा, अवाहूणिया कम्मिट्ठिती--कम्मिनसे अर्थे। ग्रतराइय' •जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीग्रो, С⊂ तिष्णि य वाससहस्साइ अवाहा, अवाहूणिया कम्मद्विती--कम्मिनिसेग्री॰ ॥
  - ३५ नाणावरणिज्ज' ण भते । कम्म किं इत्थी वधइ ? पुरिसो वधइ ? नपुसग्री वधइ ? नपुसग्री वधइ ? नपुसग्री वधइ ? नपुसग्री वधइ ? गोयमा । इत्थी वि वधइ, पुरिसो वि वधइ, नपुसग्री वि वधइ । नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुसग्रो सिय वधइ सिय नो वधइ । एव आउगवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीओ ।।
  - ३६ स्राउग णं भते । कम्म कि इत्थी वधइ ? पुरिसो वधइ ? नपुसस्रो वंधई ? 'नोइन्थी नोपुरिसो नोनपुसन्नो वधइ ?'

१. दसगा १ (व); म॰ पा॰—दरिसग्रावरिग-न्य त्रात प्रतरादय ।

२ मञ्चाक-गुन दरिग्णानविग्न वि ।

३ मञ्पान-अहा नामावरिष्ठा ।

४. स॰ पा॰--जहा नासावरसियंग ।

५ नाए। वरिएज्जे (म, स)।

६ पुच्छा (अ, क, ता, ब, म, स)।

- गोयमा ! इत्यो निय चपड, निय नी पपड ।' श्रुरिसी निय वपड, निय नी अपड । नपुनम्रा निय चपड, निय नी प्रपड । शनाइत्यी नीपुरिसी नीनपुनधी न चपड ॥
- नाणा प्रतियत ण भते ! कस्म कि सत्तण वपट १ परस्ताम् यपट १ सत्त्रया-सतम् वपट १ नोसतम् नोप्रसतम् नोस्त्रपासाम् वपट १ गोपमा ! सतम् नियं वपट, सियं मो पपट । प्रश्मप्रत् वपट, सार्यासतम् प्रियपट । गोगाम् नाप्रस्थातम् ना सत्रपासतम् न पपट । मृत्र साउत्यापत्रप्रो सन्त वि । पाउमे अहत्त्वा निष्यि नपत्राम, उपस्ति न पपट ॥
- ३= नागा । रिलिश श्राप्त । तस्म श्रि सम्मादिष्टी वधाः ? निकादिद्वी वधाः ? सम्माधिकादिद्वी वधाः ? गोयमा ! सम्मादिद्वी निव वधाः, निय नो प्रधाः । मिनश्रदिद्वी वधाः, सम्माधिकादिद्वी वधाः, सम्माधिकादिद्वी वधाः । एत प्राप्ता गरायो नित वि । प्राप्तने दिद्वाता श्री भयणाण, सम्माधिकश्रदिद्वी न प्रथाः ।।
- दर नामा वर्षणाता में। हिमा कि संस्थी वर्षा है अवस्थी वर्षा है वोवस्थी नाम्रस्थी वर्षा है विवस्थी नाम्रस्थी वर्षा है विवस्थी निष्य वर्षा निष्य की वर्षा वर्षा वर्षा नाम्रस्थी वर्षा नाम्रस्थी वर्षा नाम्रस्थी नाम्रस्थी नाम्रस्थी नाम्रस्थी नाम्रस्थी वर्षा नाम्रस्थी नाम्रस्थी वर्षा नाम्रस्थी नाम्यस्थी नाम्यस्थी नाम्रस्थी नाम्रस्थी नाम्यस्थी नाम्यस्थ
  - एवं वेदोण्डवाण्यवस्तात्री उत्समापनशैधा । विशेषात्रवातिहु सादा वर्षात्, एकाराविभवणाएं । धापन तिहुन्ता सामव शए, एकस्थित ने वद्ववस्त
- देश नाणावर्गीय ते णामति । गरमति भवन्यायण् वघर १ स्वर्गनायण् वघर १ नाम नेम्यिन् नायम्बर्गनायण् वघर १ नायमा । नवन्तियण् भवनाणः व्यवसन्तिष्ट् वघर । नान्यनायण् वेष्यवदन्ति। नार्यान वचर । स्वर्णनायण्याय वचर ।
  - णक्ष व्याप्यक्षकार्थिक स्थापिक स्थापिक विश्वासी स्थलाण्य प्रक्रिकोटक कृष्णका
- देश विश्वतिकात् । विश्वति विश्वति । अस्य विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति । स्वति विश्वति । स्वति विश्वति । स्वति । स्

४२. नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि पज्जत्तए वधइ ? स्रपज्जत्तए वधइ ? नोपज्जत्तए नोग्रपज्जत्तए वधइ?

गोयमा । पज्जत्तए भयणाए, ग्रपज्जत्तए वधइ। नोपज्जत्तए नोग्रपज्जत्तए न वधइ।

एव आउगवज्जाओ सत्त वि । आउग हेद्विल्ला दो भयणाए, उवरिल्ले न वधइ॥

नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि भासए वधइ ? ग्रभासए वधइ ? गोयमा । दो वि भयणाए।

एव वेदणिज्जवज्जाओ सत्त वि । वेदणिज्ज भासए वधइ, ग्रभासए भयणाए ॥

- नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि परित्ते वधइ ? ग्रपरित्ते वधइ ? नोपरिते नोग्रपरित्ते वधइ ? गोयमा । परित्ते भयणाए, ग्रपरित्ते वधइ। नोपरित् नोग्रपरित्ते न वधइ। एव ग्राउगवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो। ग्राउय'परिते वि, ग्रपरित्ते वि भयणाए, नोपरित्ते नोग्रपरित्ते न वधइ ॥
  - नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्म कि आभिणिवोहियनाणी वधइ? सुयनाणी वधइ ? ग्रोहिनाणी वधइ ? मणपज्जवनाणी वधइ ? केवलनाणी वधइ ? गोयमा ! हेट्ठिल्ला चत्तारि भयणाए । केवलनाणी न वंधइ । एव वेदणिज्जवज्जाम्रो सत्त वि । वेदणिज्ज हेद्विल्ला चत्तारि वधति, केवल-

नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्म कि मङ्ग्रण्णाणी वधइ ? सुयग्रण्णाणी वधइ ?

विभगनाणी वघइ ?

गोयमा । ग्राउगवज्जाग्रो सत्तवि वधति, ग्राउग भयणाए ॥

४७. नाणावरणिज्ज ण भते । कम्म कि मणजोगी वधइ ? वइजोगी वधइ ? कायजोगी वधइ ? अजोगी वधइ ? गोयमा । हेद्विल्ला तिष्णि भयणाए, अजोगी न वयइ।

एव बेदिणज्जवज्जास्रो सत्त वि । वेदिणज्जं हेद्विल्ला वधित, अजीगी न वधइ॥ नाणावरिणाज्य ण भने । कम्म कि सागारोवउत्ते वधइ ? अणागारोवउत्ते वधर ?

गीयमा । अट्टमु वि भयणाए ॥

नाणावरिष्य ण भने ! कम्म कि ग्राहारए वधइ ? ग्रणाहारए वधइ ? गायमा ! दो वि भयणाए । एव वेद्याणम्याजनप्रकाण छण्हं । वेदणिज्जं आहारए वधइ, स्रणाहारए भय णाए । ग्राउए आहारए भयणाए, ग्रणाहारए न वधइ ॥

<sup>1. 477 (4, 4, 4) 1</sup> 

३ मागारोवयुत्ते (अ, स)।

<sup>4, 44 (4, 4) 1</sup> 

- ४० नामावरणियन म भने ! कस्म कि मुद्रमे वपद ? वादरे वंपद ? नामुद्रमे नाबादरे वपद ? नामुद्रमे नाबादरे वपद ? नामुद्रमे नाबादरे वपद ? नामुद्रमे नाबादरे वपद ! एउ आउग प्रमाप । नामुद्रमे नाबादरे न वपद । एउ आउग प्रमाप । नामुद्रमे नोबादरे न वपद ।।
- ४१. नागावरियस्य य भते । हस्म हि चरिमे वपद १ स्रवरिमे वपद १ नापमा ! सद वि भयगाए ॥

## वेदगावेदगाण भीवाण अपावहवत्त-पर्द

- ५२. एएमि प्रभिने विभाग इत्येतिस्माण पुरिसतेस्माण, नपुसर्गतिमाण, खत्रसाण य स्वरं स्परित्ते क्षिप्राचा विक्रमाण विक्रमाण विक्रमाणिया वा विक्रमाणिया वा विक्रमाणिया वा विक्रमाणिया विक्रम
- 43 मेप भने ! सेव भने ! निर्धा

# चउरधा उद्देसी

#### જાનાદેમથં મળદેમ-પ્રવર્શનવા

- र अंगाना ! राजिना फिनवंने विवास देने हैं गोपमा ! नियमा सर्वत्व छ
- ४४ नेरद्रमार, नोर्डे साहादीय मिनादीने हैं घादिना है सहिना वित्र संपतिक निष्य ध्यादीने म
- कर वर्ष भारत विकास स
- अंबरण ६६ विकास केला कि सम्बद्ध विकास विकास केला

प्रद. नेरइया ण भंते ! कालादेसेण कि सपदेसा ? अपदेसा ? गोयमा । १. सन्वे वि ताव होज्जा सपदेसा २ अहवा सपदेसा य अपदेसे य ३. अहवा सपदेसा य अपदेसा य ॥

प्रह एव जाव' थणियकुमारा।।

६० पुढिविकाइया ण भते । कि सपदेसा ? अपदेसा ? गोयमा । सपदेसा वि, अपदेसा वि।।

६१ एव जावे वणप्फइकाइयां ॥

६२. सेसा जहा नेरइया तहा जाव सिद्धा ॥

६३ ग्राहारगाण जीविगिदियवज्जो तियभगो। ग्रणाहारगाण जीवेगिदियवज्जा छन्भगा एव भाणियन्वा—१ सपदेसा वा २. ग्रपदेसा वा ३. ग्रहवा सपदेसे य ग्रपदेसा य ५ ग्रहवा सपदेसे य श्रपदेसा य ५ ग्रहवा सपदेसे य ६ ग्रहवा सपदेसा य ग्रपदेसा य। सिद्धेहि तियभगो।

भवसिद्धिया, अभवसिद्धिया जहां श्रोहिया। नोभवसिद्धिय-नोअभवसिद्धिय-

जीव-सिद्धेहि तियभंगो ।

सण्णीहि जीवादिस्रो तियभगो । असण्णीहि एगिदियवज्जो तियभगो । नेरइयदेव-मणुएहि छव्भगो । नोसण्णि-नोस्रसिष्णि-जीव-मणुय-सिद्धेहि तियभगो ।

सलेसा जहा ओहिया। कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा जहा म्राहारमी, नवर—जस्स मृत्य एयाओ। तेउलेस्साए जीवादिम्रो तियभगो, नवर—पुढिवक्काइएसु, म्राउवणप्कतीसु छ०भगा। पम्हलेस्स-सुक्कलेस्साए जीवादिम्रो तियभगो। मृल्एसु छ०भगा।

सम्मिद्दिशिह् जीवादिय्रो तियभगो। विगिलिदिएसु छन्भगा। मिच्छिदिद्वीिह् एगिदियवज्जो तियभगो। सम्मामिच्छिदिद्वीिह् छन्भगा। सजएिह् जीवादिय्रो तियभगो। प्रस्सजएिह् एगिदियवज्जो तियभगो। सजयासजएिह् तियभगो र्जावादिय्रो । नोसजय-नोग्रसजय-नोसजयासजय-जीव-सिद्धेह्नि तियभगो।

सक्ताईहिं जीवादियो तियभगो । एगिदिएसु ग्रभगक । कोहकसाईहि जीवे-गिदियवज्जो नियभगो । देवेहि छन्भगा । माणकसाई-मायाकसाईहि जीवेगि-

य इत्येवक्ष्प एक एव भगकः, बहूना विग्रहगत्यापन्नाना संप्रदेशानामप्रदेशाना च लामात् (वृ)।

१ पुरुष २१

२. पुरु पर र ।

३. सणम्बद् १ (४) ।

e. 40 alle, 451

<sup>1 = 57 4 7 3</sup> 

६ भेगर प्रित्यादे र माणा व प्राण्या

७ म० ६।४४, ५७।

जसज्ञहि (क, म) ।

६ मक्नारीहि (ना)।

दियमको नियमनो । नेर्डय-देवेटि एक्मना । नोभन्माईटि जीर्वेनिद्यहर्मा नियमनो । नेर्डण्मु छक्मना श्रक्ताई-जीव-मण्ण्टि, निर्देहि नियमनो । श्रोट्यिनाण, याभिणिकोटियनाचे, मुग्नाचे बीर्वादश्री नियमनो । विभिन्दिण् इ छन्मेना । सोदिनाण 'मण्डक्यसाचे केवलनाच ' जीवादियो नियमनो । साहिण् भन्माच, महस्रणाण, मुख्यस्माचं, ण्गिदियक्यते नियमनो । विभवन्नाचे जीवादियो नियमनो ।

सर्नामा' जहां श्रीहित्रों, समजोगी, यहतीमी, समयोगी जी सिंद्रित्रों निवसमा, नरर—सम्मोगा एगिदिया, नेमु श्रममव'। श्रवीमी जहां श्रोतमा। सामारी रउत्तन्श्रमामारा रउत्तिह जीविगिश्यवज्ञी नियसमा। संवेदमा जहां सम्मारी हिल्लेदिन-पूर्णिश्यवज्ञी नियसमा। संवेदमा जहां सम्मारी। इत्विवेदम-पूर्णिश्यवज्ञी स्थारमा जहां श्रम्माई। सम्भोग, नवर—न्यमगेवेद एगिश्यित श्रमम्य। यवदमा जहां श्रममाई। सम्भोग जहां श्रीमिश्यवज्ञी

सम्बद्धाः । ज्ञाः साह्याः । प्राचान्यः ज्ञानसम् । जानसः व्यवकाः निवनमा । प्राह्मसम्बद्धाः चीतनसमूलम् छन्नमा, चयन-रम्मगाइ' जहा प्राह्मः । यससीरीह चीवनीसहिद्धाः सन्ता ।

यात्रीस्पण्यस्तान्, सरीस्पण्यस्तिन्, द्रीयपण्यस्तिन्न्, यात्रायात्रपञ्यसीम् वर्धाविषयः वर्षे विवयम् । भारतिस्पण्यस्यस्य । स्वत्रास्पण्यस्य । स्वत्रास्य । स्वत्य । स्वत्रास्य । स्वत्य । स्वत्य । स्वत्रास्य । स्वत्रास्य । स्वत

## समहरतो गानु

नवदम्पत्रसम्भवयन्त्रेष्यः तेना विद्वन्तत्रस्तयाम् । नाम सन्दर्भावः, ३३ व महीरन्यत्रन्ते ॥५॥

### पर-वयवाद्यादि पर

६५. सन्वजीवाण एव पुच्छा।
गोयमा! नेरइया अपच्चवखाणी जाव' चउरिदिया [सेसा दो पिडसेहेयव्वा']।
पिचिदियतिरिक्खजोणिया नो पच्चक्खाणी, अपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी वि। मणूसा तिण्णि वि। सेसा जहा नेरइया।।

६६. जीवा ण भते । कि पच्चवखाण जाणित ? ग्रेपच्चवखाण जाणित ? पच्च-वखाणापच्चवखाण जाणित ? गोयमा । जे पचिदिया ते तिण्णि वि जाणित, ग्रवसेसा 'पच्चवखाण न

जाणित', ग्रपच्चनखाण न जाएति, पच्चनखाणापच्चनखाण न जाणित ।। ६७. जीवा ण भते । कि पच्चनखाण कुव्वित ? पच्च-नखाणापच्चनखाण कुव्वित ? जहा ग्रोहिग्रो तहा कुव्वणा ॥

६८. जीवा ण भते । कि पच्चवखाणिनव्वत्तियाउया ? ग्रपच्चवखाणिनव्वत्तिया-उया ? पच्चवखाणापच्चवखाणिनव्वत्तियाउया ? गोयमा ! जीवा य, वेमाणिया य पच्चवखाणिनव्वत्तियाउया, तिण्णि वि । ग्रवसेसा ग्रपच्चवखाणीनव्वत्तियाउया ।

## संगहणी-गाहा

१. पच्चवखाण २ जाणइ, ३ कुव्वइ तिष्णेव ४ आउनिव्वत्ती । सपएसुद्देसम्मि य, एमेए दडगा चउरो ॥१॥ ६९ सेव भते <sup>१</sup> सेव भते <sup>१</sup> तिर्'॥

# पंचमो उद्देसो

#### तमुक्काय-पद

उठः किनिय भते ! तमुक्काए ति पव्युच्चिति ? कि पुढवी तमुक्काए ति पत्युच्चिति ? पत्यच्चिति ? योधमा ! नो पुटिय तमुक्काए ति पव्युच्चिति , ग्राऊ तमुक्काए ति पव्युच्चिति ॥

१. पुज्यज्ञ २ । ४ म० १।५१ । २ अनी राज्यसम्पाने व्याल्यास प्रतीयते । ५. प्रतीय (स. स.

र अमाराज्यकात्राज्ञ व्याच्याच्याच्याच्याः ५. पुरवि (म्र. क. ता. स)। १ अन्यस्त्राच्यानार्वेश (त्य. म)। ६ आउ (अ. क. व. म. स)।

- ने तियद्वेश र गोयमा ! पुर्वविकाण् य स्रत्येनदण मुने देन प्रश्नोद, सत्येगदण् ।
   देन मो प्रश्नोद । मे नेधद्व ॥
- ७२- तमुक्ताए' प भते ! काँत् नमुद्विए ? काँद्र मनिद्विए' ? गायमा ! प्रदेशसम्बद्धिन्स प्रतिया निरुप्यमनिद्धे दीव-समुद्दे बीद्धि-ता, अस्प्रप्रस्त दीवस्य साँति त्राप्ती विद्यामति प्रत्योद्ध्य समुद्द् प्रायानीम प्रायामतुस्ताणि योगातिना उत्तरित्वायो उत्तराओ एगप्रियाण गेडेण्---एव' ण नमुक्ताण् समुद्विए । सन्तरम-एकवीने जीवभूमण् उद्द उत्परता नमी प्रति तिरिप्त प्रतिविद्यमाणे-परित्यमाणे सोतुम्मीसाद्य-सप्तुमार-माहिद जनारि विकास योगिता ण उद्द विवास प्राया प्रभावित त्यो रिष्ट्रियाणपन्य स्वन एन्य ग नमुक्ताण मनिद्विण्ते ।।
- तम्बद्धान्य प्रभित्ते । सिनाटम् प्रश्यन्ते ।
  प्रियमः । महे मन्त्रय-मुलग्हिष, इत्यि वृत्रद्वार्यान्य तस्यमाहम् प्रश्यन्ते ॥
- अर्थः तम्बराण ग नते । विशेष विस्तिन्त, केवी स्थापित विशान विशाम विशान विशाम विशान विशान विशान विशान विशान विशान विशान विशान विशाम विशान विशा
- अपनिवास प्रति विकास स्थान के सामस्य प्रति निवस्त के स्थान के

एकाह वा, दुयाह वा, तियाह वा, उक्कोसेण छम्मासे वीईवएज्जा, अत्थेगतिय तमुक्काय वीईवएज्जा ग्रत्थेगतिय तमुक्काय नो वीईवएज्जा। एमहालए ण गोयमा । तमुक्काए पण्णते ।।

७६. ग्रिंट्य ण भते ! तमुक्काए गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? णो तिणद्रे समद्रे ॥

७७. ग्रत्थिण भते। तमुक्काए गामा इ वा ? जाव' सिण्णवेसा इ वा ? णो तिणद्वे समद्वे ॥

७८ ग्रित्थ ण भते । तमुक्काए ग्रोराला बलाहया ससेयित ? सम्मुच्छिति ? वास् वासिति ? हता ग्रित्थ ॥

७६. त भते । किं देवो पकरेति ? ग्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? गोयमा ! देवो वि पकरेति, ग्रसुरो वि पकरेति, नागो वि पकरेति ॥

द०. ग्रत्थि ण भते ! तमुक्काए वादरे थणियसहे ? वादरे विज्जुयारे ? हता ग्रत्थि ॥

दश्र त भते । कि देवो पकरेति ? ग्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? तिण्णि वि पकरेति ।।

दर प्रतिथ ण भते । तमुक्काए वादरे पुढिवकाए ? वादरे प्रगणिकाए ? णो तिणहे समहे, नण्णत्थ विग्गहगितसमावन्नएण ॥

द३ प्रतिथ ण भते । तमुक्काए चंदिम-सूरिय-गहुगण-नक्खत्त-ताराख्या ? णो तिणद्वे समद्वे, पिलयस्सग्रो पुण प्रतिथ ।।

न्धः ग्रत्थिण भते । तमुक्काए चदाभा ति वा ? सूराभा ति वा ? णो तिणहे समहे, 'कादुसणिया पुण' सा ।।

दप्र तमुक्ताए ण भते ! केरिसए वण्णएण पण्णते ? गोयमा ! काने कालोभामे गभोरे' लोमहरिसजणणे भीमे उत्तासणए परमिकण्हें वण्णेण पण्णते । देवे वि ण प्रत्येगितिए जे ण तप्पढमयाए पासित्ता ण प्रभाएज्ञा', प्रहेण प्रभिसमागच्छेज्जा तम्रो पच्छा' सीह-सीह तुरिय-तुरिय सिप्पामेव वीतीवएज्ञा ।।

६६ तम्यकायस्य ण भते ? कति नामघेज्जा वणात्ता ?

१ भ= १।४६। २ नाजो (११, म)। ६ सोमाएज्ज (क, ता, म); राभाएज्जा (स)।

वे कि स्वास (४), विज्ञाप (क. वा, व, म)। ७. एतत् पद वृत्ती नास्ति व्यास्यातम् । इ. काउनविवा पुरा (वा)।

गायमा ! वेरम नामयेञ्जा पश्यना, त जहा - उमे इ जा, तमुक्ताए इ जा, स कार इ जा महक्ति इसा, लोगपकार इसा, लोगतिमिने इजा, देववरार इ.स., देवतिमिन इ.स., देवरुको इ.स., देवकृते इ.सा. दक्तिको इ.स. देवतिकोने इ.सा. सरणोदण इ.स.ममुद्दे ॥

द्राम्यकान्य भनः । कि पुर्धापरिणामे १ स्राप्त्रियामे १ सीक्षरिणामे १ पोभानपरिणाम १

नोषमा ! नो पुर्दायपीरणामे, अ.उपीरणामे वि, जोवपीरणामे वि, योगनवा-रिकाम वि ॥

## वाप्त्राह्न-पदं

- =६. ४३ च भते <sup>†</sup> राजसारीचा प्रश्ननाओं <sup>ह</sup> गायमा <sup>†</sup> सद्गु रहतूनारीसा स्थानस्यो ॥
- १७ ति ण नवी एयाची सह वाहर निर्मी पण्यताची ? गावमा । हिंदा नगरमान्यता गण राष्याचे हिंदी बन वाद एती दिंदू दिसाहार रहे , ए राह पत्याहर सम्बद्धिसम्माहणामाठ्याचा खडु हर्त्यान नीव्य पण्यताच्या, र कणान्य हुर्ग यस निर्माण के अन्ति गण द्या, दर्गाण प द्या, हन र दें, र पूर्ण सम्भवना । र त्या है सालाहर स्वत्याहर रहे हुई। द्या प्राप्त स्वत्याची पत्याहमा द्या गण र त्या कार्याचे हुई। द्या स्वा कार्याचे हुई। द्या क

#### लोगंतियदेव-पदं

१०६ एएसि ण अट्ठण्ह कण्हराईण अट्ठसु ग्रोवासतरेसु ग्रट्ठ लोगतिगविमाणा पण्णत्ता, तं जहा—१ ग्रच्ची २. अच्चिमाली ३. वइरोयणे ४ पभकरे' ५. चदाभे ६ सूराभे ७ सुक्काभे' = सुपइट्ठाभे, 'मज्भे रिट्ठाभे''।।

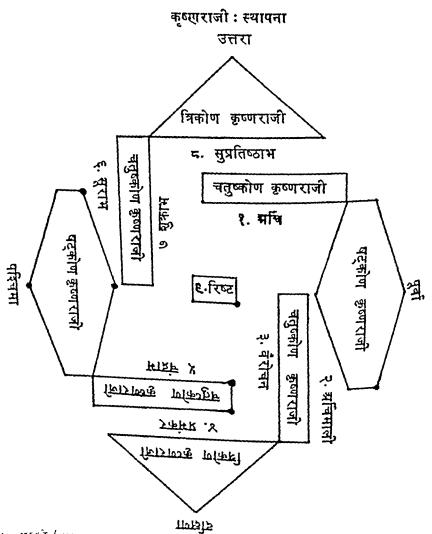

- १, स्टब्स् (ना।
- २ मुहाने (१९)।
- ३ ६६ अवश्यान्त्रवात्तु न्यानु प्रविधानु-

तिषु विमानेषु वाच्येषु यत् कृष्णराजीना मध्यमभागवति रिष्ट विमान नवम उन्ते निर्मानप्रस्तानाद् अन्मेषम् (वृ)।

- १०७ सहि यं भने ! अस्ति-विमाने पण्यते ? गोयमा ! उत्तर-परिवने ण ॥
- १०=. किंट्र प भने ! अस्तिमानी विमापे प्रधाने ? गोयमा ! प्रनिनम प । एव परिवादीए नेपध्य जाय—
- १०६ किंद्र भने ! निट्ठे विमाने प्रश्यने ? गोयमा ! यहमञ्ज्येनभाग् ॥
- ११०. एएस प स्रर्दुस् सामतियीतमात्रेस् अद्वतिहा त्रीपतिया देवा परिवसीत, त अहा—

## गंगहणी-नाहा

- माप्रस्थमाइ आ, उच्छे वस्ता य गुलोगाय । त्रसिपा प्रधानाता, प्रमिच्चा वेव रिद्वा व ॥१॥
- १११ कीर्ण भने ! सारम्या देवा परिवयति ? गोपमा ! घिश्वस्यि विसाध परिवयति ॥
- ११६ कठि य भने <sup>१</sup> सादस्या देवा परिचमति <sup>१</sup> गोपमा ! सन्धिमातिस्म विमाश । एव नेपाव जटापुपुरवीए जाव<del>—</del>
- ११६ ग्रीत्य भव ! रिद्धा द्या परित्याति ? गोपमा ! रिद्धामा विमाण ॥
- ११४ महरमप्रमादनीयन नद्र। भाग १ ति भाग गणि वेसमा प्रान्ता है मोपमा है सन्द्रास सम्बद्धां प्राप्ता । प्रार्थी कामाण भाग चल्दन रस, चल्दन नम्हरमा परिश्वास प्राप्ता । महन्द्र नोत्वयाण भाग सन्दर्भ सन्दर्भ प्राप्ता प्राप्ता । स्वरोत्तरण नश्रदान्त्व भागा परिश्वास सम्बन्धा ।

#### संगहको पाहा

एएणं मुहुत्तपमाणेण तीसमुहुत्ता अहोरतो, पण्णरस अहोरता पवलो, दो पवला मासो, दो मासा उडू', तिण्णि उडू अयणे, दो' अयणा संवच्छरे, 'पंच सवच्छराइ'' जुगे, वीस जुगाइ वाससय, दस वाससयाइ वाससहस्स, सय वाससहस्साण वाससयसहस्स, चउरासीइ वाससयसहस्साणि से एगे पुन्वगे, चउरासीइ पुन्वगा सयसहस्साइ से एगे पुन्वे, एवं तुडियगे, तुडिए, अडडगे, अडडे, अववगे, अववे',हूहूयगे', हूहूए, उप्पलगे, उप्पले, पउमगे, पउमे, निलणे, अत्थिनउरे',अउयगे, अउए', 'नजयंगे, नउए, पजयगे, पउए' चूलियगे, चूलिया, सीसपहेलिया। एताव ताव गणिए, एताव ताव गणियस्स विसए, तेण पर ओविमए'।।

#### ओवमिय-काल-पदं

१३३ से कि त ग्रोविमए ? ग्रोविमए दुविहे पण्णत्ते, त जहा—पिलओवमे य, सागरोवमे य ॥ १३४ 'से कि त पिलग्रोवमे ? से कि त सागरोवमे ?''

#### गाहा--

सत्येण सुतिवसेण वि, छेत् भेत् व" ज किर न सक्का।
त परमाणु सिद्धा, वदित आदि पमाणाण ॥१॥
प्रणताण परमाणुपोग्गलाण समुदय-समिति-समागमेण सा एगा उस्सण्हसिष्हिया
इ वा, सण्हसिष्हिया इ वा, उड्ढरेणू" इ वा, तसरेणू इ वा, रहरेणू
इ वा, वालग्गे" इ वा, लिक्ला इ वा, जूया इ वा, जवमज्भे इ वा, अगुले इ वा।
प्रद्व उस्सण्हसिष्हियाओं सा एगा सण्हसिष्हिया, अहु सण्हसिष्हियाओं सा एगा
उद्दरेणू, प्रद्व उड्ढरेणूओं सा एगा तसरेणू, प्रद्व तसरेणूओं सा एगा रहरेणू,
प्रद्व रहरेणूओं से एगे देवकुरु-उत्तरकुरुगाण मणुस्साण बालग्गे, 'एवं हरिवासरम्मग-हेमवय-एरन्नवयाण, पुक्वविदेहाण मणुस्साण ग्रद्व वालग्गा सा एगा

```
१ उद् (ना, य)।

२. ४ (ग. य)।

३. प्रथम क्यां (ज, क, ना, य, म, म)।

६. प्रथम क्यां (ज, क, ना, य, म, म)।

६. प्रथम क्यां (ज, क, ना, य, म, म)।

१० में कि त पिल्जों बमें सागरों बमें २ (ज, स),

४. प्रथम क्यां (ज, क्र. म)।

३. प्रथम क्यां (ज, क्र. म)।

३. प्रथम क्यां (क्र. क्र. म, स, सू)।

३. प्रथम क्यां (क्र. क्र. म, स, सू)।

३. प्रथम क्यां (क्र. क्र. म, स, सू)।

३. प्रथम क्यां (क्र. क्र. म, स, सू)।
```

नित्ता", प्रहु निक्ताक्षों सा एगा ज्या, बहु ज्याक्षों ने एगे व्यस्तरने, बहु ज्याक्षों ने एगे व्यक्ति ।

एएग अगुन्तमाणिय ए बगुत्तां पादी, वारत अगुताः दित्तीं, व्यक्षीय समुनाः रंपण्य अगुनाः ए बगुतां पादी, वारत अगुताः दित्तीं, व्यक्षीय समुनाः रंपण्य प्रमुनां में एगे दे हैं इसा, पण्ड मा, न्ए इसा, नातिया इसा, ब्रह्में इसा, मृत्ते इसा।

एएग प्रमुल्याणिया से पण्डात्माः नात्त्व, ननारि गाड्याः नोपण्य ।

एएग प्रमुल्याणिया से प्रमुन्तमाः नात्त्व, ननारि गाड्याः नोपण्य इद्धः उद्धन्तेयः निज्ञाः विकाल परित्ताः प्रमुन्तियः मिन्तियः परित्ताः प्रमुन्तियः ।

ने प्रभावने नी क्रमां देख्या, नी वास हर्षक्षाः ना हुन्देप्याः, नी परित्रमानियः ।

ने प्रभावने नी क्रमां देख्या, नी वास हर्षक्षाः ।

ने प्रभावने नी क्रमां देख्या, नी वास हर्षक्षाः ।

ने प्रभावने निव्हाः निव्हाः निव्हाः प्रभाव देख्याः ।

### गाहा --

२. एएसि प्राप्तान, रोजारीकी होस्न समुस्ति । त. नामरोपनन्य ७. एक्क्स भूग परिमाण ॥ एएण सागरोवमपमाणेण चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो मुसम-सुसमा १ तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो सुसमा २. दो' सागरोवमकोडा-कोडी ऋो कालो सुसम-दूसमा ३. एगा सागरोवमकोडाकोडी वायालीसाए वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ४. एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसमा ५ एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसम-दूसमा ६ । पुणरिव उस्सिष्पिणीए एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसम-दूसमा १. एक्कवीस वाससहस्साइ कालो दूसमा' २. •एगा सागरोवमकोडाकोडी वायालीसाए वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ३ दो सागरोवमकोडाकोडीय्रो कालो सुसम-दूसमा ४. तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो सुसमा०५. चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीक्रो कालो सुसम-सुसमा ६ । दस सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो स्रोसप्पिणी, दस सागरोवमकोडाकोडीस्रो कालो उस्सिप्पिणी, वीस सागरोवमकोडाकोडीय्रो कालो ओसप्पिणी उस्स-ष्पिणी य ॥

## सुसम-सुसमाए भरहवास-पदं

जबुद्दीवे ण भते । दीवे इमीसे श्रोसिपणीए सुसम-सुसमाए समाए उत्तिमहु-पत्ताए', भरहस्स वासस्स केरिसए ग्रागारभाव-पडोयारे' होत्था ? गोयमा । वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहानामए - म्रालिगपुक्खरे ति वा, एव उत्तरकुरुवत्तव्वया नेयव्वा जाव' तत्थ ण वहवे भारया मणुस्सा मणुस्सीओं य आसयति सयति चिट्ठति निसीयति तुयट्टति हसति रमित ललति । तीसे णं समाए भारहे वासे तत्थ-तत्थ देसे-देसे तिह-तिह बहवे उद्दाला कोद्दाला जाव' कुस-विकुस-विसुद्धरुक्खमूला जाव' छिन्वहा मणुस्सा अणुस-जित्रथा, त जहा - पम्हगधा, मियगधा, ग्रममा, तेतली, सहा, सणिचारी॥ १३६. सेव भते । सेव भते ! त्ति ।।।

<sup>?.</sup> zier (v) 1

२ दुनमा (ता, म)।

<sup>ः</sup> सर्वार-स्वमा त्राव बतारि।

<sup>ा</sup> जनमङ्ग (म)।

<sup>4- \$2°475 (11, 2, 14) 1</sup> 

६. जी० ३; ज० २।

७. जी० ३, ज० २।

म. जी० ३; ज० २।

६ तेयतली (व)।

१०. म० राप्तः।

# श्रट्टमो उद्देसो

## पुडवी-प्राहिनु गेहादिपुच्छा-पर्द

१३० जिति में भने ! पूर्वीयो परासाम्रो ?

गोपमा <sup>।</sup> यह प्रतियो पत्त्वनायो, त अहा -रायणभा वाप' सीपन्मारा ॥

१६= मिन ण भने हिमोन स्यणपानाए पुरसीए प्रहे गेल हता है गेल्या इ.स. है

गोवमा! या उन्हें नमद्रे॥

- ६३६) परिक्रण भने <sup>†</sup> इमेलि स्यूजण्यभाण्*यते* गामा इजा १ जाव' निज्यस्ता इजा १ एम इपटे नमदे ॥
- १४० श्रान्य जे भारति इसीस उपजापभाए पुरसिए प्रते ग्रीता वा वापास ननपति है समुन्द्रांति है असे असिति है होता श्रान्य । विश्वित विश्व हरी है देशे विश्व स्टेरिन, प्रसुति विश्व स्टिन, नागी विश्व स्टेरिन भ
- १४६ सन्यित् भा ! इमोने रवणधामाम् गृहकोम् बादरे अभियन्ते ? उत्तर पश्चित्त । भिष्य । रवणभीनी ॥
- १४० व्यापाण भाषे । इसील रपाराभाष् पुरवाष्ट्रपार प्राराण-सक्ष्यान नागरा ।
- ता इन्द्रं समझ । १४८ पन्ति पास्तर - इमान रक्षापमाण् गृहसण्यत् असन्दर्भ मारे नुसानः विकार

१४५. अत्थि णं भते ! सोहम्मीसाणाण कप्पाण अहे गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? णो इणट्टे समट्टे ।।

१४६. ग्रत्थिण भते । ग्रोराला वलाहया ? हता अत्थि।

देवो पकरेति, असुरो वि पकरेति, नो नाम्रो । एव थणियसद्दे वि ।।

१४७. म्रत्थि ण भते । वादरे पुढवीकाए ? वादरे म्रगणिकाए ? णो इणद्वे समद्वे, नन्नत्थ विग्गहगतिसमावन्नएण ।।

१४८ ग्रत्थिण भते । चितम-सूरिय-गहगण-नवखत्त-तारारूवा ? णो इणद्वे समद्वे ॥

१४६. ग्रत्थि ण भते । गामा इ वा ? जाव सिण्णवेसा इ वा ? णो इणट्टे समट्टे ॥

१५०. ग्रत्थि ण भते । चदाभा ति वा ? सूराभा ति वा ? गोयमा ! णो इणहे समहे ।
एव सणकुमार-माहिदेसु, नवर—देवो एगो पकरेति । एव वभलोए वि । एव वभलोए वि । एव वभलोगस्स' उर्वार सब्वेहि देवो पकरेति । पुच्छियव्वो य वादरे ग्राउकाए, वादरे ग्राणकाए, वादरे वणस्सइकाए । ग्रण्ण त चेव ।

## संगहणी-गाहा

तमुकाए कप्पपणए, ग्रगणी पुढवी य ग्रगणि-पुढवीसु । ग्राऊ तेऊ वणस्सई, कप्पुवरिमकण्हराईसु ।।१।।

#### ग्राउयबंध-पदं

१५१. कतिविहे ण भते । श्राउयवधे पण्णत्ते ? गोयमा । छिन्वहे श्राउयवधे पण्णत्ते, त जहा—जातिनामनिहत्ताउए, गतिनाम-निहत्ताउए, ठिनिनामनिहत्ताउए, श्रोगाहणानामनिहत्ताउए, पएसनामनिह-त्ताउए, श्रणभागनामनिहत्ताउए । दडश्रो जाव' वेमाणियाण ॥

१५२. जीवा ण भर्ते । कि जातिनामनिहत्ता ? गतिनामनिहत्ता ? • ठितिनामनिहत्ता ? योगाहणानामनिहत्ता ? पण्सनामनिहत्ता ? अणुभागनामनिहत्ता ? गोयमा । जातिनामनिहत्ता वि जाव अणुभागनामनिहत्ता वि । दंदग्री जाव विमाणियाण ॥

१ पुत्र-भ- भाजना

<sup>5.</sup> Wo 新校主

३, ३२८० (८,३)।

४ पु० प० २ ।

स॰ पा॰—गतिनामनिहत्ता जाव अणुनाग॰

६. पूज्यक २ ।

- १४३. जीवा सभने <sup>१</sup> कि जानिनामनिजनाङ्गा है जाने प्रयमाणनामनिजनाङ्गा है गोषमा । अतिनामनिज्नाङ्गा विजाय प्रयमाणनामनिजनाङ्गा वि । दे आ जाव वैमाणियात ॥
- १४८ एत एए द्वालम ४७मा भाषियत्वा—

  बीरा प भवे ! कि १ व्यक्तिमामित्या ? २ व्यक्तिमामित्या ?

  बीरा प भवे ! कि ३ व्यक्तिमामित्या ? ४ व्यक्तिमामित्या ?

  बीरा प भवे ! कि ३ व्यक्तिमामित्या ? ६ व्यक्तिमामित्या ?

  बीरा प भवे ! कि ३ व्यक्तिमामित्या ? ३ व्यक्तिमामो र्यायाव्या ?

  बीरा प भवे ! कि ३ व्यक्तिममार्याव्यक्तिमा ?

  बीरा प भवे ! कि ११ व्यक्तिममार्याव्यक्तिमा ?

  १२ व्यक्तिममोय्यक्तिमाम्बार्यक्तिमा ?
  - भारते ७६ मणुसायनामगोधनिङनाङमा हे

महिड्ढीयदेव-विकुव्वणा-पद

१६३. देवे णं भते ! महिड्ढीए जाव' महाणुभागे वाहिरए पोग्गले ग्रपरियाइत्ता' पभू एगवण्ण एगरूव विजिव्वत्तए ? गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे ॥

१६४. देवे ण भते । वाहिरए पोगगले परियाइत्ता पभू एगवण्ण एगरूव विउन्वित्तए ?

हता पभू ॥

१६५ से ण भतें । कि इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति ? तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति ? अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति ? गोयमा ! नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति, तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति, तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति, नो अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउन्वति । एव एएण गमेण जाव' १. एगवण्ण एगस्व २. एगवण्ण अणेगस्व ३ अणेग-वण्ण एगस्वं ४ अणेगवण्ण अणेगस्व—चउभगो ।।

१६६ देवे ण भते । महिड्ढीए जाव' महाणुभागे वाहिरए पोग्गले अपरियाइता पभू कालग' पोग्गल नोलगपोग्गलताए' परिणामेत्तए ? नीलग पोग्गल वा कालगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ?

गोयमा । नो इणद्वे समद्वे । परियाइता पभू ॥

१६७. से ण भते । कि इहगए पोगाले •पिरयाइँ ता पिरणामिति ? तत्थगए पोगाले पिरयाइँ ता पिरणामिति ? अण्णत्थगए पोगाले पिरयाइँ ता पिरणामिति ? गोयमा । नो इहगए पोगाले पिरयाइँ ता पिरणामिति, तत्थगए पोगाले पिरयाई ता पिरणामिति, नो अण्णत्थगए पोगाले पिरयाई ता पिरणामिति । एव एएण गमेण जाव १ एगवण्ण एगह्व २. एगवण्ण अणेगह्व ३. अणेगवण्ण एगह्व ४. अणेगवण्ण अणेगह्व —चडभगो । एव कालगणेगाल लोहियपोगालत्ताए । एव कालएण जाव सुविकल । एव नोलएण जाव सुविकल । एव लोहिएण जाव सुविकल । एव सुविकल । सुविकल । एव सुविकल । पुविकल । पुविकल

१ भ० अदा

२. अविषादिश्ता (अ, ता, व, म) ।

<sup>4. 40 41843, 84</sup>Y 1

४. चर शहर

५. कासन (४) ।

६, र्योत्परीम्बर्ध (ज, र, ना) ।

मन्यास्तान्त्रकार परिणामिति ति
 भारिष्यस्यः

म० ६।१६३, १६४।

सोहियपोग्गल जाव मुक्किलत्ताए (म्र. स);सोहियपोग्गल जाव मुक्किल (म)।

१०. त एव (अ, क, ता, व, म)।

११. कनसङ्कासपोग्गल मुख्य-फासपोग्गलत्ताए, एव दो दो गरुयलदुय-सीयउसिण-णिडलुव्स-बण्णाई मुब्बस्य परिणामेद । आलावगा दो दो पोग्गत अपरियादत्ता, परियादत्ता(अ,ब,म,म)।

## अविगुद्धलेसादि देवाणं जाणणा-पानणा-पदं

१६८ १. प्रतिमुद्धवेने य भने ! देने धनमोत्पत्त' प्रष्पार्थेण प्रतिमुद्धवेन देवे, देवि, प्रत्यवर जागडन्यानड १

जा निषदु समद्वे'।

ए १ — व्यासम्बद्धित देवे सममोहण्य सणालेल विमुद्धित देव व वारम् द्धित देव समाहण्य सणाणेण स्विमुद्धित देव ६ स्विमुद्धित देवे समाहण्य सणाणेण विमुद्धित देव स्वान्द्र्यत्व देवे समाहण्य सणाणेण विमुद्धित देव १ स्विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल स्विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल स्विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल स्विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल स्विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल विमुद्धित देवे समोहण्य सणालेल विमुद्धित देवे स

१६८, ६ विमुद्धतिभाग भति । १४ समारण्या धापापण स्विमुद्धतिन देव साचदन पामद १

इस नामदन्यानद्य ।

एक--१७, क्रिनुद्रभिषे के समाहण्य प्रणायो । क्रिनुद्रभिष्ट के क्रिक्टिस क्षेत्र समाहण्यातम् । प्रणायय प्रक्षित्रभिष्ट के १०, क्रिनुद्रभिष्ट के सम्बद्धानमहण्य प्रणायेष क्षित्रकार के ॥

१ ... नेर भन ! सर भने ! निर्धा

# दसमो उद्देसो

सुह-दुह-उवदंसरा-पदं

१७१. ग्रण्णउत्थिया ण भते । एवमाइक्खित जाव' परूवेति जावितया रायगिहे नयरे जीवा, एवइयाण जीवाण नो चिक्किया केइ सुह वा दुह वा जाव कोलिंद्विगमा- यमिव, निष्फावमायमिव, कलमायमिव, मासमायमिव, मुगगमायमिव, जूया- मायमिव', लिक्खामायमिव ग्रभिनिवट्टेता' उवदसेत्तए ।।

१७२ से कहमेय भते ! एव ?
गोयमा । ज ण ते ग्रण्णजित्थया एवमाइक्लित जाव मिच्छ ते एवमाहसु,
ग्रह पुण गोयमा ! एवमाइक्लामि जाव परूवेमि सन्वलोए वियण सन्वजीवाण नो चिक्क्या केइ सुह वा • दुह वा जाव कोलिट्ठिगमायमिव, निष्कावमायमिव, कलमायमिव, मासमायमिव, मुग्गमायमिव, जूयामायमिव, लिक्लामायमिव अभिनिवट्टेता ॰ उवदसेत्तए ।।

१७३ से केणहुण ? गोयमा । अयण्ण जबुद्दीवे दीवे जाव विसेसाहिए परिक्खेवेण पण्णत्ते । देवे ण महिड्ढीए जाव महाणुभागे एग मह सिवलेवण गधसमुगग गहाय त अवद्दालेति, अवद्दालेत्ता जाव इणामेव कट्टु केवलकप्प जबुद्दीव दीव तिहि अच्छरानिवाएहि तिसत्तखुत्तो अणुपरियद्दित्ता ण हव्वमागच्छेज्जा । से नूण गोयमा । से वेवलकप्पे जबुद्दीवे दीवे तेहि घाणपोग्गलेहि फुडे ? हता फुडे ।

चिवित्रया ण गोयमा ! केइ' तेसि घाणपोग्गलाण कोलिंद्विमायमवि", •िनिष्फाव-मायमिव, कलमायमिव, मासमायमिव, मुग्गमायमिव, जूयामायमिव, लिक्खा-मायमिव अभिनिवद्वेत्ता॰ उवदसेत्तए ?

नो तिणहे समहे। से तेणहेण गोयमा! एव वुच्चइ—नो चिक्किया केइ सुहं वा जाव उवदसत्तए।

#### जीव-चेयणा-पदं

१७४. जीवे ण भते । जीवे ? जीवे जीवे ? गोयमा । जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे वि नियमा जीवे ॥

| र्, तन शास्त्रा                              | ७. भ० ६।७५।                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <ol> <li>१४४० (४, ४), ७३१० (ता) ।</li> </ol> | न. भ० दे <del>।</del> ४।             |
| ३  = नेना (ता) ।                             | ६. तिहि (ज, स) ।                     |
| इ. सब १.इस्ट्री                              | १०. केयति (स)।                       |
| प्राप्त के किस्ते।                           | ११. म० गा॰—कोलद्विमायमवि जाव उवदमेसए |
| ६ स- पार- । स्व नास प्रस्तेत्तत्।            | •                                    |

१७५ जीवे ण भने १ नेरटण् ? नेरदण् जीवे ?

गोषमा ! नेरटए ताउ नियमा जोरे, जोरे पुत्र निय नेरटए, निय जनेरटए ॥

१५५ एउ द इसी भागित्रत्ये। आये वेमानियाण ।।

१०६ कियो अने ! जीवे ? जीवे जीवित ?

मोयमा <sup>।</sup> हो सी नाप नियमा कोये, जोये पुत्र निय कीपनि, सिप नो जोवनि ॥

१७६. जीवता भने ! नेरटए ? नेरटए बीवांत ?

नोबमा ! नेरदण् ताप नियमा जी सीत, जी सीत प्य निय नेरदण्, निय पारदण् ॥

१८०. ए. र इसा नेपर्यो जान' वेमा गियाण ॥

१=१ मासिदाम् ण भारे ! नेराइम् ? नेराइम् भावनिद्यम् ? गावमा ! भारतिदिम् सिप नेराइम्, सिप अतेराइम् । नेराइम वि स सिप नासीत-द्योग, सिप जनासिद्योग् ॥

१=२ एत वह से अर्थ समाजियाता।

#### वेश्या-परं

१६६८ समाप्रतिपात्रा जा भते । एउपाद्यापति जाजा प्रगारति नाउ सार्म । पास्त भवा पोडा मन्ता एव रहास देशा वेदति ॥

रुप्तरः विक्रितः । गाउम्हित्रे स्वापात्त्रम् रुप्ताः विक्रित्तः विक्रितः स्वार्थः विक्रितः स्वापास्य स्वाप्तः स्वापास्य स्वार्थः । गाउन्हर्मा स्वार्थः । पास्ति स्वाप्तः विक्रितः स्वार्थः । स्वाप्तः स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः स्वार्थः । सम्बद्धाः विक्राः स्वार्थः । स्वार्यः । स्वार्थः । स्वार्यः । स्वार्थः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः

## नेरइयादीणं स्नाहार-पदं

१८६. नेरइया णं भंते ! जे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति तं कि आयसरीरखेतोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? अणतरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? तेति ? परपरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? गोयमा ! आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति, नो अणंतरखेतीगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति, नो परपरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति। जहा नेरइया तहा जाव' वेमाणियाण दड्यो।

#### केव लिस्सनाण-पदं

१८७ केवली ण भते । आयार्णीह जाणइ-पासइ ? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे ॥

१८८. से केणहेण ? गोयमा । केवली ण पुरित्थमे ण मिय पि जाणइ, अमिय पि जाणइ जाव । निव्वुडे दसणे केवलिस्स । से तेणद्रेण ।

### संगहणी-गाहा

जीवाण य मुहं दुनख, जीवे जीवति तहेव भविया य । एगतदुनख वेयण-ग्रत्तमायाय केवली ॥१॥

१८६ सेव भते । सेव भते । ति'।।

१. पु→ T→ ₹ I

t kon high i

## सत्तमं सतं

## पउमो उद्देशो

## संगह्णी-गाहा

१. प्राह्मर २ विर्यत ३. बादर, ४. जोता ४ परनी व ६. घाड ५ घनगारे। इ. एडमन्य ६ धनगुर, १०. घन्नडन्थि स्न मनममि वर्ग ॥ १॥

## प्रमाहारग-पद

१. तेच सातिच तेण समग्ण जाव' एवं बदासी—जीवे प भार कि से समयमणा-रारम् अवद ? गायमा कि पदंग समग् तिच भारारण विच पणातुरण, वितिष् समग्रिय भारारण् तिच प्रवाहारण्, तिग् समग्रीत प्रधारण् तिच पणातुरण्, तल दे समग् तियमा महागुरण् । एवं दण्यों नविना च ण्यिदिश च तल द नमन्', निवा गित्रमण् ॥

#### मध्यपातारग-गरं

२ को शेष भारति सम्मान स्वाधानाम् न कर्ताः सारमाति प्रमानम्बद्धारामा स्वाधानम्बद्धारे स्वाधानति स्वाधानस्य स्वाधानस्य स्वाधानस्य स्वाधानस्य स्वाधानस्य स् स्वाधानस्य हंता भवइ।

एव खलु गोयमा ! निस्सगयाए, निरंगणयाए, गतिपरिणामेणं अकम्मस्स गती पण्णायति ॥

- कहण्ण भते । वधणछेदणयाए ग्रकम्मस्स गती पण्णायति । ? १३ गोयमा । से जहानामए कलसिवलिया इ वा, मुग्गसिवलिया इ वा, मासिस-विलया इ वा, सिवलिसिवलिया' इ वा, एरडिमिजिया इ वा उण्हे दिन्ना' सुनका समाणी फुडित्ता ण एगतमत गच्छइ। एवं खलु गोयमा! वधणछेदणयाए ग्रकम्मस्सं गती पण्णायति ॥
- १४. कहण्ण भते । निरिधणयाए ग्रकम्मस्स गती पण्णायति ? गोयमा से जहानामए धूमस्स इधणविष्पमुक्कस्स उड्ढ वीससाए निव्वाघाएण गती पवत्तति । एव खलु गोयमा । निरिधणयाए अकम्मस्स गती पण्णायति ॥
- कहण्ण भते । पुन्वप्पत्रोगेण अकम्मस्स गती पण्णायति ? गोयमा । से जहानामए कडस्स कोदडविष्पमुनकस्स लक्खाभिमुही निव्वाघाएण गती पवत्तइ । एव खलु गोयमा ! पुट्यप्पश्चोगेण अकम्मस्स गती पण्णायित । एव खलु गोयमा । निस्सगयाए', निरगणयाए', •गतिपरिणामेण, बंधणछेदण-याए, निरिधणयाए॰, पुट्वप्पऋोगेण अकम्मस्स गती पण्णायति ।।

# दुविखस्स दुवखफासादि-पदं

- दुवसी भते ! दुवसेण फुडे ? ग्रदुवसी दुवसेण फुडे ? गोयमा । दुवली दुक्सेण फुडे, नो अदुक्ली दुक्लेण फुडे ॥
- दुनखी भने ने रइए दुनक्षेण फुडे ? अदुनखी ने रइए दुनक्षेण फुडे ? गोयमा । दुक्ली नेरइए दुक्लेण फुडे, नो ग्रदुक्ली नेरइए दुक्लेण फुडे ॥
- १८. एव दडम्रो जाव'वेमाणियाण ।।
- एव पच दडगा नेयव्वा-१. दुक्खी दुक्खेण फुडे २. दुक्खी दुक्ख परियायइ ३ दुवसी दुवस उदीरेद ४ दुवसी दुवस वेदेति ५. दुवसी दुवस निज्जरेति ॥

# इरियावहिय-संपराइय-किरिया-पदं

प्रणगारस्स ण भते । श्रणाउत्त गच्छमाणस्स वा, चिट्ठमाणस्स वा, निसीय-माणस्य वा, तुयट्टमाणस्य वा, ग्रणाउत्त वत्यं पडिग्गह कवल पायपुछण गेण्ह-

ग्रामा (त. ग्र. ता, व. म. म) ।

<sup>॰</sup> गंबीतनेंबित्स (ता)।

के दिला (बा) (

इ. र्वेशस्यात्र (ज. क. क. म. म.) १

४ स॰ पा॰—निरग**एायाए जाव पुन्व**॰।

६ पु० प० २।

७. सर्वेध्वपि पदेषु 'अणाउत्त' इति पद गम्यम्।

334

मागस्त वा, निक्तितमाणस्य वा तस्त ग भते ! कि' दिवाविष्या किरिया अन्तर ? नवराज्या किरिया कम्बद ?

गोबना ! नो रिपानिह्या किरिया कमाइ, मगराइया किरिया कम्बद्ध ॥

२१- भे नेपद्वेच ?

गाममा रे जन्म ण हो र-माण-मामा-लो मा बोश्विया' भार्ति । तम् च निया-बहिता निरिया कर्यं इं, जन्म य कोह्-माण-मामा-लो मा ह्या रिव्हास भवति तत्म च मपराद्या हिरिया कर्यं इं। ह्यां मुल्त संबमाणस्य रिवार्यत्या हिरिया हर्यं इ. इस्मुल रोपमाणस्य मपराद्या निरिया क्रियं । में च इस्यु-समें व रोम ते'। में नेणद्वें ॥

## सइंगालादिशेसर्ट्ड-वाणभीवण-पर्व

२२ धर् भने ! सर्वातस्य, सर्मस्य, सत्रीयनारीसर्द्रस्य पान-भोवनस्य है। सर्पान्यने ?

गावमा ! व व निगर्भ या निगर्भ या फानुग्यनिश्व असगत्याचनस्य साहम पश्चिम हिन्तु गरिष्ठ विश्व पश्चिम साहस्य साहम प्रदेश, एन व गायमा ! गर्भावे पालनायम ।

त्रे य निष्के स निष्कि स फामुन्तिमिशः समान्याण-सदमन्यादमः परिन् वादेना महस्रपानिय होतुं हत्ताम हरेमान सक्तरमहारारदः एव च नीप्रमाः! सस्ते पान नोपन्।

ते भारतिकार सो कैतिना से ता पासुन्याधिक स्वयान्यायकारमञ्ज्यक प्रीडम्बलना भूपाष्ट्रायको हो सम्पद्धीय नीत संधानना साधारमानाहे , एस पार्वायमा विभागायामाई पापानमायत ।

म्बल्कासमा । नद्भावस्य, स्वास्थतः स्वयस्यान्त्रः स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य । सद्भावन्याः

मार्थः व्यक्तिक विकास स्थान्तः । केल्यानस्याः स्थान्यः स्थितिक व्यक्ति । स्थानिक स्था

भाषना े हे व निन्दार मां है बम्बला माणानुन्ति किन्त पन्ता काल सङ्ग्रन

साइम॰पडिग्गाहेता अमुच्छिए' •अगिद्धे अगिढए अणज्भोववन्ने आहारमा॰हारेइ, एस ण गोयमा ! वीतिगाले पाण भोयणे ।

जे ण निग्गथे वा<sup>क्ष</sup> निग्गथी वा फासु-एसणिज्ज स्रसण पाण खाइम साइम° पडिग्गाहेत्ता णो महयाग्रप्पत्तिय कोहिकलाम करेमाणे स्राहारमा हारेइ, एस ण गोयमा विष्युमे पाण-भोयणे।

जेणं निग्गथे वा' किन्मथी वा फासु-एसणिज्ज असण-पाण-खाइम-साइम॰ पिडग्गाहेत्ता जहा लद्ध तहा आहारमाहारेइ, एस ण गोयमा! संजोयणादोस-विष्पमुक्के पाण-भोयणे।

एस ण गोयमा । वीतिगालस्स, वीयधूमस्स, सजोयणादोसविष्पमुक्कस्स पाण-भोयणस्स श्रद्घे पण्णत्ते ।।

२४. ग्रह भते । बेत्तातिकतत्स्स, कालातिकतत्स्स, मग्गातिकतंतस्स, पमाणातिकां-तस्स पाण-भोयणस्स के ग्रद्दे पण्णत्ते ?

गोयमा । जे ण निगाथे वा निगाथी वा फासु-एसणिज्ज ग्रसण-पाण-खाइम-साइम श्रणुगण सूरिए पडिग्गाहेता उग्गए सूरिए ग्राहारमाहारेइ, एस ण गोयमा ! खेत्तातिककते' पाण-भोयणे ।

जे ण निग्गथे वा •िनग्गथी वा फासु-एसणिज्ज असणं-पाण-खाइम ॰-साइम पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहेता पच्छिम पोरिसि उवाइणावेत्ता अहारमाहारेइ एस ण गोयमा । कालातिककते पाण-भोयणे।

जे ण निग्गथे वा' •िनगंथी वा फासु-एसणिज्ज असण-पाण-खाइम॰-साइम पिडग्गाहेत्ता पर अद्धजोयणमेराए वीइनकमावेत्ता' आहारमाहारेइ, एस ण गोयमा । मग्गातिनकते पाण-भोयणे।

जे ण निग्गये वा निग्गयी वा फासु-एसणिज्ज व्यसण-पाण-खाइम साइमं पिटग्गाहेत्ता पर वत्तीसाए कुक्कुडिय्रडगपमाणमेत्ताण कवलाण श्राहारमाहारेइ, एस ण गोयमा पमाणानिककते पाण-भोयणे।

अह कुनकुटियडगपमाणमेत्ते कवले स्राहारमाहारेमाणे य्रप्पाहारे'', दुवालस कुनकुडियडगपमाणमेत्ते कवले स्राहारमाहारेमाणे य्रवड्ढोमोयरिए'', सोलस

१. न० पा०--अमुब्दिए जान जाहारेद ।

२ मञ्पार-निगाये वा जान पडिग्गाहेता ।

३. मञ्पाञ-महमानणनित्र नात आहारेद्र।

४. सञ पार-निमाये वा वाव पहिमाहेना।

रः जेय —स्यंनयन्त्रितारक्षेत्र दिनमित्ययं । तद-रंग प्रत पर् तर् क्षेत्राति हान्तम् (वृ) ।

५ मन् गान्सियां वा वार माहम ।

७. उवायसा॰ (अ, म)।

८ स॰ पा॰--निगाय वा जाव साइम।

६. वीइक्कमावइता (स)।

१०. निगावी (क, ता, स)।

११. स॰ पा०-एमणिज्जं जाव साइम ।

१२. सार्चभंजनीति गम्यम् ।

१३. अवड्डोमोयरिया (अ, ता)।

मृभुद्धियागमाणमेने क्यांत ब्राह्मरमारारेमाचे बुभागणने, चड-गेम दृष्टु-दिब्रह्मप्रमाण भेने क्यांत आहारमाहारेमाचे द्यांभा शिल्यं, वसाय दृष्टु कि बद्धप्रमाणनेने क्यांत ब्राह्मरमाहारेमाच प्रमाणने, एनी प्रकेण विक्रांनेण क्यांग श्राह्मरमाहारेमाचे समये विक्या की प्रशमरमभाईत वन व स्वा। एम च गोषमा ! येचाविकातस्य, कावाविकारस्य, मणाविकातस्य, प्रमाचा-विकारस्य पाण-भोषणस्य यहुँ पणने॥

५४. धर्भने ! मन्यानीतस्म, मन्यपरिणामियस्म' एनिपस्म, वेनिपस्म, सामुद्रा-णियस्न पाण-नोपणभ्म हे धर्दु पण्णने ?

गोवमा ! ते च निलारे सा निमानी जा निश्चित्तमत्वमृत्ते वस्तवमाता-रण्यम-निवर्ते वर्त्वय-त्वर्य-त्वरीत, त्रीयिश्यद्भः, हरका, वर्दार्यः, ध्रमानिवरः, ध्रमानिवरः, ध्रमानिवरः, ध्रमानिवरः, ध्रमानिवरः, ध्रमानिवरः, द्रमानिवरः, द्रमानिवरः, द्रमानिवरः, द्रमानिवरः, द्रमानिवरः, ध्रमानिवरः, ध्रम

રૂક ઉદ્દેશના નિયાના નિયા

# थीओ उद्देशी

## मुस्कारभाग्-रुक्तस्थान-परं

२४ चन्याचे । सन्यायातः सन्यम्पि सन्यत्योतः स्टब्न्यातः प्रशानतः यामान श्रमायाम स्टब्ल्स्ययं स्टाउति दुर्वस्थयः गर्वतते स्टब्स्ययः भर्षत्रायोत् सार्वते सम्बोति प्रशासन्यति व्यवस्थयः स्टिन्यः सुरक्षसम्बद्धाः सर्वतः स्थितः प्रश्चितस्य स्थातिः २८. से केणहेण भते ! एव वुच्चइ— सव्वपाणेहि जाव' सव्वसत्तेहिं •पच्चवसाय-मिति वदमाणस्स सिय सुपच्चवसाय भवति ॰ ? सिय दुपच्चवसाय भवति ? गोयमा ! जस्स ण सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवसायमिति वदमाणस्स णो एव ग्रभिसमन्नागय भवति— इमे जीवा, इमे ग्रजीवा, इमे तसा, इमे थावरा, तस्स ण सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवसायमिति वदमाणस्स नो सुपच्च-वसाय भवति, दुपच्चवसाय भवति ।

एव खलु से दुपच्चवखाई सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणे नो सच्च भास भासइ, मोस भास भासइ। एव खलु से मुसावाई सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि तिविहं तिविहेणं ग्रसंजय-विरय-पांडहय-पांच वखायपावकम्मे, सिकरिए, ग्रसवुडे, एगतदडे, एगंतवाले यावि भवति।

जस्स ण सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवखायिमिति वदमाणस्स एव ग्रिभसमन्नागय भवति—इमे जीवा, इमे ग्रजीवा, इमे तसा, इमे यावरा, तस्स ण सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवखायिमिति वदमाणस्स सुपच्चवखाय भवति, नो दुपच्चवखाय भवति ।

एवं खलु से सुपच्चव्याई सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्खायिनित वरमाणे सच्च भास भासइ, नो मोस भास भासइ। एवं खलु से सच्चवादी सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि तिविह तिविहेण सजय-विरय-पिडहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, अकिरिए, सबुडे, एगतपिडए यावि भवति। से तेणहुेण गोयमा एवं वुच्चइ'—•सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स सिय सुपच्चव्यायं भवति॰, सिय दुपच्चक्खाय भवति।।

#### पच्चवलाण-पदं

- २६. कतिविहे णं भते ! पच्चवसाणे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पच्चवसाणे पण्णत्ते, त जहा- मूलगुणपच्चवसाणे य, उत्तर-गुणपच्चवसाणे य ॥
- ३० मूलगुणपच्चनखाणे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा—सव्वमूलगुणपच्चक्खाणे य, देसमूलगुण-पच्चनकाणे य ॥
- ३१. मन्त्रमृतगुणपच्चवसाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोपमा <sup>।</sup> पचिविहे पण्णत्ते, तं जहा—सन्वाग्रो पाणाइवायाग्रो वेरमण्<sup>र</sup>,

रे. पर अस्ता

र मण्या- -- सम्बन्धिताय निष्।

३. सं० पा०—युच्वर जाव सिय ।

४ म० पा०-चेर्मण जाव सध्याग्री।

- "मध्यायो मुनावाषायो वेरमण, मध्यायो यदिण्यादाषायो वेरमण, सञ्ययो मेट्णायो वेरमणण, सञ्यायो परिमाहायो वरमण ॥
- ३३- उनेरनुष्यप्यत्माणे ये भते ! मिनिबिर्यस्याने ? गोयमा ! दुबिरेयणाने, त अटा—सञ्जलगुणपन्यसमाने य, अनुनरगुपन् पन्तासाय य ॥
- ३.८. सन्यूनरनुमयन्त्रस्याचे म भते ! त्रतिबिहे प्रश्यन ? सायमा ! दसविहे प्रश्यन, त बहा--

#### गाहा--

- १, ६, धन्त्रमयमद्भारत ३ होडीस्टिय ४, १नयदिय विका ४, ६, सामार्यणामार ७ - परिमान्तरः 🖘 निरानेत्र । २, सक्षेत्रं चक्र १०, धद्माए, पञ्चास्तात्रः वर्षे ४सटा सर्वा
- ३४. रेमुनरन्त्रवरासगर्भे च नत् ! मीतिम वापने ने गोपमा ! मनतिहे वजान, तः जण-१ सिंग स्व' २. इतनार सरनार-विकास ३ धान्यदेशकमप् ४. नामाद्य ४ रेन्यस्मित ३. पान एक समा ३ धनिहिसदिनामें । यवार्यसमार्गातस्य तथासम्बन्धार १८३४ ॥

#### पदवक्ताचि-स्वद्यक्तात्ति-पदं

- ३६ जोबा च भर्षात मृज्यापन्यस्यामी (इन्डिन्स्स क्राणी रिवार स्त्यामी) सापमा १ जस्या भ्रभुष्याः स्त्यामी दिः इन्डिन्स्स प्रश्नात दिः स्वरूप
- २७ नेनद्रामाणा भारे १ हेरा मुण्यामान्य स्त्राणी है कुन हरे । स्थापमा १ - नेनद्रामा ना न्यागुण्यात श्रामणी नो अध्ययनुष्यात राज्यात, अवस्तर प्रतिस्था

३८. एवं जाव' चउरिदिया।।

३६. पचिदियतिरिवखजोणिया मणुस्साय जहा जीवा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ।।

४०. एएसि णं भते ! जीवाणं मूलगुणपच्चवखाणीणं, उत्तरगुणपच्चवखाणीणं, अपच्चवखाणीणं य कयरे कयरेहितो • अपपा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ॰ विसेसाहिया वा ? गोयमा । सन्वत्थोवा जीवा मूलगुणपच्चवखाणी, उत्तरगुणपच्चवखाणी अपसं असं अपच्चवखाणी अणतगुणा ।।

४१ एएसि णं भते । पिचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा । सव्वत्थोवा' पिचिदियतिरिक्खजोणिया मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तर-गुणपच्चक्खाणी ग्रसखेज्जगुणा, ग्रपच्चक्खाणी ग्रसंखेज्जगुणा ॥

४२ एएसि ण भते । मणुस्साण मूलगुणपच्चक्खाणीण पुच्छा । गोयमा ! सन्वत्थोवा मणुस्सा मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्चक्खाणी सखेजजगुणा, ग्रपच्चक्खाणी असखेजजगुणा ।।

४३ जीवा ण भते! कि सन्वमूलगुणपच्चक्खाणी? देसमूलगुणपच्चक्खाणी? ग्रपच्चक्खाणी? गोयमा! जीवा सन्वमूलगुणपच्चक्खाणी वि, देसमूलगुणपच्चक्खाणी वि, अपच्चक्खाणी वि॥

४४. नेरइयाणं पुच्छा। गोयमा! नेरइया नो सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी, नो देसमूलगुणपच्चक्खाणी, ग्रपच्चक्खाणी॥

४५ एव जाव चर्डारदिया।।

४६. पचिदियतिरिनवजोणियाण पुच्छा । गोयमा । पचिदियतिरिनवजोणिया नो सन्वमूलगुणपच्चनखाणी, देसमूलगुण-पच्चनन्वाणी', अपच्चनखाणी वि ॥

४७. '•मणुस्साण भते ! कि सन्वमूलगुणपन्चक्खाणी ? देसमूलगुणपन्चक्खाणी ? प्रपन्चक्ताणी ? गोयना ! मणुस्मा सन्वमूलगुणपन्चक्खाणी वि, देसमूलगुणपन्चक्खाणी वि, प्रपन्तन्त्राणी वि? ॥

<sup>\$ 12</sup> TO F 1

२, गर्भार-स्वरीद्वी जाव विवेगाहिसा।

३. मन्द्र मेचा नौता (४) ।

४. पूर पर २।

४ ° गच्चवयाणी वि (क, ता, म, स) ।

६. स॰ पा॰---मणुस्सा जहा जीवा।

- ८६० सवस्तर-ओइन-बेमाणिया जहा नेर इस ॥
- ४६ मुम्सिय भन १ बीपाय सम्बर्ग सम्पादकारमाणीय, देसमूलगुणकारमाणीय, धारकारमाणीय व त्यरे त्यरेतिमा \*श्रीपात वा दे बहुवा मा १ कुला मा १ कुला

गोपमा <sup>१</sup> म-राजीस जीस सन्यमुत्रगुष्यक्तस्याची, देनम्लगृश्यक्तस्याची धनन्यवन्था, जयन्त्रसंसर्भा धगतम्या ॥

- ४०. '\*पूर्णम पं अने ! पनिस्मितिस्यितिशयण गुच्छा । गायमा ! मन्य वस्य पनिस्थितिशित्यत्रोणिया वेसमुखगुनपनास्माणी, प्राप्तनास्यसिंग्यनस्थानुष्या ॥
- ४६. मण्या प्रते ! मण्यमात्र सव्यम्तगुन्तस्य स्वातीत कुत्रा । गोपमा ! तः स्वीरा मणुन्ता गन्यम् गुरातस्य त्याती, रममतगुनास्यानस्य । स्वयः ब्रुणा, प्रतन्ति । गारी धनविष्यगुनारः ॥
- ५६ जाना ण भने ! कि मन्यूनयमुगयस्त्रकामी ( देमुनरगुणदन्तम्यामी ? प्रमुक्तयमानी ? प्रमुक्तयमानी ? गोजा ! जीता मन्यून्यगुणपन्त्रकामी जि. "देमुनयमुणपन्त्रकामी ! दे, प्रमुक्तयमानी । दे । स्वाद्यानी । दे । से ते देवित्रयाजी । दे । से ते देवित्रयाजी । दे । देवित्रयाजी । दे । देवित्रयाजी । दे । देवित्रयाजी । देवित्रयाजी । व्यव्यव्यवस्थानी । जा दे । देवित्रयाजी । व्यव्यव्यवस्थानी । व्यव्यवस्थानी । व्यव्यवस्थानी । व्यव्यवस्थानी । व्यवस्थानी । व्यवस्
- ४३. राग्न म नरे । तीसम सन्दर्भन्तान स्थासमान बणास्त्यांच विद्या । । जस परम रहा नाम सम्बद्धाः ॥
- पूज तिसा । नार्षान सहसारी सन्द्राति ने द्यास ४ था है नोत्सार विकास साथा कि, विस्तान कि, नजरान द्या कि हुए तुक्क तत्क स्टाबन्य १९४४ नामियक जाकी क्षातियक धारापून स्टाबन्द्र के नोत्यकों स
- बद्धः अध्यक्षः प्रदर्भः विश्व व कम्माण्यः है। स्वयंत्रकार्णः है। देनवन्तरः श्रः वर्षकार्णः है।

गोयमा ! जीवा पच्चक्खाणी वि, •ग्रपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणा-पच्चक्खाणी वि ॥

एव मणुस्साण वि । पिचिदियतिरिवलजोणिया म्रादिल्लविरिह्या । सेसा सब्वे ग्रपच्चक्खाणी जाव' वेमाणिया।।

एएसि ण भंते! जीवाण पच्चक्खाणीण • ग्रपच्चक्खाणीण पच्चक्खाणा-पच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ? विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी ग्रसखेज्ज-गुणा, अपच्चवखाणी अणतगुणा । पचिदियतिरिनखजोणिया सन्वत्थोवा पच्चनखाणापच्चनखाणी, स्रपच्चनखाणी ग्रस्खेज्जगुणा। मणुस्सा सन्वत्थोवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी सखेजजगुणा, अपच्चक्खाणी असंखेजजगुणा ।।

#### सासय-असासय-पट

जीवाणं भते ! कि सासया ? असासया ? गोयमा । जीवा सिय सासया, सिय ग्रसासया ॥

से केणद्वेण भते ! एव वुच्चइ-जीवा सिय सासया ? सिय प्रसासया ? गोयमा । दन्वहुयाए सासया, भावहुयाए असासया । से तेणहुण गोयमा ! एव वुच्चइ'-- जीवा सिय सासया , सिय ग्रसासया ।।

६०. नेरइया ण भते । कि सासया ? असासया ? एव जहा जीवा तहा नेरइया वि । एव जाव' वेमाणिया सिय सासया, सिय ग्रसासया ॥

६१. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

५. तुलना--भ० ६।६४।

६. म० पा०---वुच्चइ जाव सिय ।

रे. मञ्पाञ-निव्यति।

व वितिम्यिति (अ.स)।

३ पुरु १२ २।

७. पूर् पर र। ४ स॰ पा॰ -पण्यासामीम् जाव विसेमाहिया

<sup>5.</sup> म० शारश I

# तइयां उद्देसी

## वण्यस्मद्र-ब्राहार-परं

- ५२० वर्णस्यवस्याच्याच्याभने ! क्षणात् संस्थलाहारमा सा, संसमहारासमा असीत १
  - गापमा ! पाइन-विस्तारनेमु य एत्य अ प्राप्तद्रशक्यः सन्वन्तहारमा भवति, तथायतर अअसरदे, तथायतर अपरेपते, तथायतर अपरावति, नदायतर अपरिष्ठे । गिरुहासुय प्राप्तद्रशक्यायतरम्य नविश्वा
- ६६. जद म मंत्री निम्हानु वाष्ट्रमद्दशाद्या सञ्जापाहारण मर्गत, अन्य म भवरी निम्हानु बहुर राष्ट्रमद्दशाद्या प्रतिया, पुरिष्ठा, प्रतिया, प्रतियान रिज्ञाला, सिर्गत् अतीर-अतिर उपस्तिमध्यात-उपसमिणाः विद्वति ते सोपमा विस्टानु प्रदर्श उपस्ति तिया । सा. य. पालना प्रदर्शन्ति । साद्यन्तात् रारम्बि, स्यति उपस्ति । एर स्तर् सोरम्ब विस्टान्य वहर्ष राष्ट्रमद्दशाद्या पनिया, पुष्टिया, विस्ति ।
- ६८ न न्य भर्षे मूना सर्वीरहुझ, १ स न्य्रीरहुझो, भैना स्पन्धाहुझ, न सन्यानीयहुझ, सात्ता सर्विश्वहुझ, प्रशास प्रश्नीरहुझ, प्रता वन्त होत्रहुझ, पुष्पा पुष्पनावाद्या, ५ ॥ प्रश्नीरहुझा, बाबा नोब श्राहुझ १ ट्रस सापना है मूना प्रशेषहुझ अब बेसो नोप्रीयहुझ स
- ५२. तह प्रभाव मिला म्वरीयपुरा त्या शिया शियत्य हुत, बरण मिला में वार्ष क्षात्र क्षात्र में वार्ष क्षात्र क

- से केणहेणं जाव नो तं वेदिस्सति ? ८६ गोयमा । कम्म वेदिस्सति, नोकम्मं निज्जिरस्सिति । से तेणहुणं जाव नो तं निज्जरिस्सति ॥
- एवं नेरइया वि जाव वेमाणिया।।
- से नूण भते ! जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से वेदणा-णो इणहे समहे ॥
- से केणट्ठेण भतें। एव वुच्चइ—जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? जे निज्ज-37 रासमए न से वेदणासमए ? गोयमा ! ज समय वेदेति नो त समय निज्जरेति, जं समयं निज्जरेति नो त् समय वेदेति—अण्णम्मि समए वेदेति, अण्णम्मि समए निज्जरेति । अण्णे से वेदणासमए, अण्णे से निज्जरासमए। से तेणद्रेणं जाव न से वेदणासमए, न से निज्जरासमए ॥
- नेरइया ण भते ! जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से 03 वेदणासमए ? गोयमा ! णो इणहे समहे ॥
- से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—नेरइया ण जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? 83 जे निज्जरासमए न से वेदणासमए ? गोयमा । नेरद्या ण ज समय वेदेति नो त समय निज्जरेति, ज समय निज्जरेति नो त समय वेदेति—अण्णिम्म समए वेदेति, अण्णिम्म समए निज्जरेति । अण्णे से वेदणासमए, अण्णे से निज्जरासमए । से तेणद्वेण जाव न से वेदणासमए ॥ ६२
- एव जाव वेमाणियाण ॥

## सासय-ग्रसासय-पदं

- नेरइया ण भते। कि सासया ? ब्रसासया ? गोयमा <sup>।</sup> सिय सासया, सिय त्रसासया ॥
- ने केण्ट्रेण भते । एव वुच्चइ -नेरइया सिय सासया ? सिय ग्रसासया ? गोयमा । अव्योच्छित्तनयहुयाए सासया, वोच्छित्तनयहुयाए ग्रसाराया। से नेषट्टेण जाव गिय सामया, सिय ग्रसासया ॥
- एवं जाव वेमाणिया जाव सिय ग्रसासया ॥
- मेर्न भने ! मेव भने ! नि'॥

# चउरथो उद्देसो

#### गंसारस्थजीय-पत्र

१३. रायगिहे नयरे जाव' एव जयानि—कित्यिदा ण भने ! ननारममारानगा जीवा पण्यता ? गोवमा ! छिच्यहा मगारममावन्तगा जीवा पण्यता, त जहा—पुर्वविद्याया दाव ननागद्या । एव जहां जीवाभिगमें जाव' एगे जीवे एगेय समप्त एव किरिय पनरेद, त जहा—सम्मत्तिकिरय वा, निच्छत्तिकिरय वा' ॥

दः, भेर भने ! भेव भने <sup>†</sup> लि'॥

# पंचमी उहेसी

### त्रोगीमगह-परं

- ११. रायनिरे नार एर त्यामी—स्त्यस्यनिरियनिरियनिर्माणयाम सर्ग सनिर्मिर वीमीममी प्रयाने रे क्षेत्रकर क्षिति कालोकार्य क्षाप्ताने स्वत्यस्य क्षेत्रक क्षाप्तान्य स्वर्थन्त्रस्य स्
  - भोषमा ! निर्दित आणोमन् रेपणाने, त जय—धडारा, पोषपा, सम्बन्धमा । एकप्ता नीर्धानमने तार नो नेकपाने रेमाण बैली स्पन्तः पृमहान्या प नीपमा ! के किमाणा पणाना ।।
- १७०, नेव वर विस्तरी विशेष

# छट्ठो उद्देसो

### श्राउयपकरण-वेयणा-पदं

१०१. रायगिहे जाव' एव वयासी—जीवे ण भते ! जे भविए नेरइएसु उवविजित्तए, से ण भते ! किं इहगए नेरइयाजय पकरेइ ? जववज्जमाणे नेरइयाज्य पकरेइ ? उववन्ने नेरइयाउय पकरेइ ?

- गोयमा ! इहगए नेरइयाजय पकरेइ, नो उववज्जमाणे नेरइयाजय पकरेइ, नो उववन्ने नेरइयाउय पकरेइ । एव असुरकुमारेसु वि, एव जाव' वेमाणिएसु ॥

जीवे ण भते । जे भविए नेरइएसु उवविजित्तए, से णं भते । कि इहगए तेर-इयाजय पडिसवेदेइ ? जववज्जमाणे नेरइयाजय पडिसवेदेइ ? जववन्ने नेरइयाजय पडिसवेदेइ ? गोयमा । नो इहगए नेरइयाजय पडिसवेदेइ, उववज्जमाणे नेरइयाजय पडिस-

वेदेइ, उववन्ने वि नेरइयाउय पडिसवेदेइ । एव जाव वेमाणिएसु ॥ जीवे ण भते ! जे भविए नेरइएसु उवविज्जित्तए, से णं भते ! कि इहगए महा-वेदणे ? उववज्जमाणे महावेदणे ? उववन्ने महावेदणे ? गोयमा । इहगए सिय महावेदणे सिय अप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे सिय प्रप्पवेदणे, श्रहे ण उववन्ने भवइ तस्रो पच्छा एगतदुक्ख वेदण वेदेति,

जीवे ण भते । जे भविए श्रसुरकुमारेसु उववज्जित्तए, पुच्छा। गोयमा । इहगए सिय महावेदणे सिय ग्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे सिय ग्रप्पवेदणे, ग्रहे ण उववन्ने भवइ तग्रो पच्छा एगतसात वेदण वेदेति, ब्राहच्च ग्रसाय**'** । एव जाव' थणियकुमारेसु ।।

जीवे ण भते । जे भविए पुढविवकाइएसु उवविजत्तए, पुच्छा । गोयमा । इहगए सिय महावेदणे सिय ग्रप्पवेदणे, एव उववज्जमाणे वि, ग्रहे ण उनवन्ने भवइ तम्रो पच्छा वेमायाए वेदण वेदेति । एव जाव मणुस्सेसु । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु जहा ऋसुरकुमारेसु ॥

जीवा ण भने । कि स्राभोगनिव्वत्तियाउया ? स्रणाभोगनिव्वत्तियाउया ? गोयमा । नो स्राभोगनिव्यत्तियाउया, स्रणाभोगनिव्यत्तियाउया । एवं नेरइया वि, एव जाव'वेमाणिया ॥

४ पू० प० २। ₹. पू - प = = 1

६. पू० प० २।

इ. अस्माद (४ म)। 6. go qo 21

१ भव शाद-रवा र उनगाति (ग)।

### क्षक्त-प्रक्रकत्त्वंयणीय-वर्ष

- १०५ प्रत्यित्र भने । भोगान कारसँग्यविष्या रम्मा रणानि ? जना प्रत्यि ॥
- १०८ हर्ष्य भने । आयाम इस्ताविषया सम्मा इस्ति ? सीपमा ! पा ॥ यापाच भाष ! मिन्छ स्मामर्तिण - एव यनु गोवमा ! आसा रक्षाविष्ठा सम्मा स्थानि ॥
- १०६. अन्ति माभन । नेराया माहरसम्बयनिज्ञा अस्मा राज्यांत ? एक् नेदार एक जाव विमाणियाण ॥
- १९०. चित्व प्रभवे ! असात् सहस्त्रसम्बद्धारका तस्मा अवस्ति ? असाधित ।।
- १११ क्षणा भन । जीवाण यह राजीयीणान्ता सम्मा राजीत है गापमा ! पाणाद्रवारीकमाणा जारे परिमारीकमाणाः सार्व्यकाय जारे मिन्द्रास्त सिंपीलीय-पृत्र सनु गीपमा । हिस्सी समारकार्याणाञ्जा समारकार्यात ॥
- ११२ मन्त्रिण भते ! नेरणाण अर्गन्तीयशिष्ट्रता रुम्मा रहतीत ? चा २णद्रुषमद्रुगण्ड नार्यसमाणि गण्ड, तसर समाणुनाच जल जीवान छ

#### नायासाय-वयशोय-य रं

- १९० प्रतिच नर्षे अधाप का स्वेपनिन्य हम्मा रन्यात्र हे जना प्रतिस्था
- ११८ हरणा भारती तित्राण का एक अण्या गाम्मा राज्यां है स्थानको त्या पात्रापुर कार्या, भूषाणु र स्थाप, त्या गुरू स्थाप, केल्या है के स्थाप, द्राण क्षाणा द तैत्र स्थाप त्या स्थाप त्या स्थापकार स्थापकार भूत्राप्य त्राण स्थापकार स्थापकार स्थापकार स्थापकार त्या त्या व्यापकार है स्थापकार स्थापकार
- कुर्यः कर्षात् द्वा विश्वति कार्यक्षात् विकास व्यवस्था । जनस्यात्ति

पिट्टणयाए, परपरियावणयाए, वहूण पाणाण' भूयाण जीवाणं १ सत्ताण दुनल-णयाए, सोयणयाए', •जूरणयाए, तिप्पणयाए, पिट्टणयाए १, परियावणयाए— एव खलु गोयमा । जीवाण ग्रसातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति । एवं नेरइयाण वि, एव जाव वेमाणियाण ।।

# दुस्समदुस्समा-पदं

जबुद्दीवे ण भते ! दीवे इमीसे श्रोसप्पिणीए दुस्सम-दुस्समाए समाए उत्तम-११७ कट्ठपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए ग्रागारभावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा । कालो भविस्सइ हाहाभूए, भभन्भूए' कोलाहलभूए'। समाणुभावेण' य ण खर-फर्स-धूलिमइला दुव्विसहा वाउला भयकरा वाया सवहुगा य वाहिति । इह ग्रभिक्ल धूमाहिति य दिसा समता रउस्सला रेणुकलुस-तमपडल-निरालोगा । समयलुक्खयाए य ण ग्रहिय चदा सीय मोच्छति । ग्रहिय सिर्या तवइस्सति । ग्रदुत्तर च ण ग्रभिक्खण वहवे ग्ररसमेहा विरसमेहा खारमेही खत्तमेहा' ग्रिगिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा ग्रसणिमेहा —ग्रिपविणिज्जीदगा," वाहिरोगवेदणोदीरणा-परिणामसिलला, अमणुण्णपाणियगा चडानिलपह्य-तिवलघारा-निवायपउर वास वासिहिति, जेण भारहे वासे गामागर-नगर-लेड-कव्वड-मडव-दोणमुह-पट्टणासमगयं जणवय, चउप्पयगवेलए, खहयरे य पिष्ड-सघे, गामारण्ण-पयारिन्रए तसे य पाणे, वहुप्पगारे रुक्ख-गुच्छ-गुम्म-लय-विल्न-तण-पव्यग-हरितोसिह-पवालकुरमादीए य तण-वणस्सइकाइए विद्धसेहिति, पव्वय-गिरि-डोगरुत्थल"-भिंदुमादीए वेयड्ढिगिरिवज्जे विरावेहिति,सलिलविल-गड्ड-दुग्गविसमनिण्णुन्नयाइ च गगा-सिधुवज्जाइ समीकरेहिति ॥

११८ तीसे ण भते ! समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसए आगारभाव-पडोयारे भविस्सति ?

गोयमा । भूमी भविस्सति इगालब्भूया मुम्मुरब्भूया छारियभूया तत्तकवेल्लय-ब्भूया' नत्तसमजोतिभूया' धूलिबहुला रेणुबहुला पकबहुला पणगबहुला चलिण-

```
    स० पा०—पासास जाव मत्ताण । ६ अहित (क, व, म) ।
    स० पा०—मोनणनाए जाव परियावस्थाए । १०. घट्टमेहा (म), घत्तमेहा (वृपा) ।
    से भाग्दे नाने (ज, क, व, म, स) । ११. अजविणज्जोदमा (अ, व, स, वृपा), अणि-

            से भागूए (ज, क, म), भभेभूए (व) । विणज्जोदया (क, म), अविणज्जोदमा (ता)
            से तात्तम ० (ज, व, म) । १२. ० समा० (व, स) ।
            मनामु० (म, १) । १३ डोगरथल (अ, क, ता, वृपा) ।
            र तीनम (क, म), मनेमला (म) । १४. कवल्लय० (क), कवल्लग० (ता) ।
            मार्च (ज, ज, ता, व, म, म) ।
```

वद्वा' बहुत्र परित्योपस्य सनातं दुन्तिकामा' वादि भदिन्तति । ११६- तीतु प्रभुते ! समाप् भरते' वासे सत्त्वाय केन्सिए घासारभावन्यत्रेत्रारे

भविस्मद ? गोयमा! मन्या प्रतिस्मिति हुए स दुस्त्या' हुन्या हुन्या हुन्या प्रतिहा प्रणाः \*श्रिपना श्रेमुना श्रमभञ्जो॰ अंग्रममा हिएस्मेरा शिवसरा स्विद्यसरा • अस्तरम् संविधासम् प्रमुक्तस्य प्रमृत्यसम् २ अम् अस्तरम् स्थातः ध्वत्रमन्त्रस्यायाया, निस्त्रमंत्रा, कृतन्त्रद्वर र उटन्तरन्त्रमः स्वित्या, महत्तः वास्तिमसप्तत्वा यमञ्जनिङ्क्यना, गृर्गियोगर्न श्वयरीत्या पः विरक्तया, प्रत्याहर्नेम् मेस्रमान, जापा, यरक्ष्मरमामग्राम, पृहसिना, परितन पनियंत्माः चादगरमीपादा-रहमियस्याः, सर्गत्वासी संगर्पारोधियमः मना, जरापरिवर्तन वेस्तनम्, यशिरायरिमज्यिद्योगेशे, वन्नस्यसम्हा विकास क्या. व बनामा, वक्य-वर्ताविक्य-भैमसम् प. हर क्यान स्विन्या, न्तर्ग स्थानन्त हु इथ 'ने स्थायम रण्'', । इहुनी हे बनीयरम'' स्हृतियान से होती. चिनावना, दान्तनेति"-दिनमस्विदेषशन्द्रवृह्माद्वविभन्तन्द्रवन्तः । स्वयं हान मुख्याल-हुन्दिया, हुन्या, रृद्वामानय-रृने रत मुनारणा, बंग्रमा, ययम गति-वीरवीनियंगमना सर्वतने धर्ने साती देनिर-हारो,सनवरियोर्ट स्वः, विवये छुन नद्वाचा, योनकाण योषन्यसन्तरम्य स्नापोकस्यिमा स्वानुस्यन्त्रास् ममसा", प्रदृश्तरमान्त्रमात्रा, यहुत्रामा, यनुत्र हाथमानी, उत्तर विषयनित्रान बद्यानवर्ष्याद्राः, इत्रदेविष्ट स्वीवण्यमार्थनेत्राः, नावनः तनात्रवायस्यादनाः,

'पुनननपरिश्वत्रवपदाहुना ' गवानिष्या मणनर्राया, १२६३ । प्रश्

निस्साए वात्तवरि' निग्रोदा' वीय वीयमेत्ता' विलवासिणो भविस्सति ॥

१२० ते ण भते ! मणुया क ग्राहार ग्राहारेहिति ?
गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण गगा-सिध्य्रो महानदीग्रो रहपहिवत्यराग्रो
ग्रक्खसोयप्पमाणमेत्त जल वोजिक्षिहिति, से वि य ण जले बहुमच्छकच्छभाइण्णे,
णो चेव ण ग्राउबहुले भिवस्सिति । तए ण ते मणुया सूरुग्गमणमुहुत्ति य
सूरत्यमणमुहुत्तिस य विलेहितो निद्धाहिति, निद्धाइत्ता मच्छ-कच्छभे थलाइ
गाहेहिति, गाहेत्ता सीतातवतत्तर्एहि मच्छ-कच्छएहि एक्कवीस वाससहस्साइ
वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्सिति ।।

१२१ ते ण भते । मणुया निस्सीला निग्गुणा निम्मेरा निष्पच्चक्खाणपोसहोववासा, उस्सण्ण' मसाहारा मच्छाहारा खोद्दाहारा कुणिमाहारा कालमासे काल किच्चा कहि गच्छिहिति ? कहि उवविज्जिहिति ?

गोयमा । उस्सण्णं नरग-तिरिक्खजोणिएसु उवविजिहिति ॥

१२२ ते ण भते । सीहा, वग्या, वगा, दीविया, अच्छा, तरच्छा, परस्सरा निस्सीला तहेव जाव' किंह उवविज्जिहिति ?

गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उवविजिहिति ॥

१२३. ते ण भते । ढका, कका, विलका', मद्दुगा, सिही निस्सीला तहेव जाव' किं उवविज्जिहिति ?

गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उवविजिहिति ॥

१२४ सेव भते ! सेव भते ! त्ति ।।

# सत्तमो उद्देसो

# संव्डस्स किरिया-पदं

१२५ सवु उस्म ण भते ! अणगारस्स ग्राउत्त गच्छमाणस्स', •ग्राउत्त चिट्ठमाणस्स, ग्राउत्त निसीयमाणस्स ॰, ग्राउत्त तुयट्टमाणस्स, ग्राउत्त वत्थ पटिगाह गवल

१ नार्नित (ना, प्र)। २ निरोप (ना)। ५ निरोप (ना)। ६ पितका (प्र)। ७. भ० ७१२१। ५ नार्मिन (ज, न)। १ भ० ११११। १ भ० पा०—गच्छमाणस्म जाव आउत्त।

पर्यम्भ नेष्ट्रमाणस्य मा विभिन्नमाणस्य या, तस्य य मी १ कि इरिया-परिया क्रिया करवड हे सपराच्या क्रिया सरवड है भाषमा १ सबक्स या प्रणापस्य साउन गरुमाणस्य जाव तस्य है

रायमा । चर्नाच में अवसारण भाउन गरणनायल वार । इतियासीत्या वितिया सम्बद्ध में स्वतादा सिनिया सम्बद्ध ॥

(५६ ने केणद्रैण भते १ एवं मृत्यद्र — नवृद्धन ण प्रमाणस्य आदन में द्रामणस्य आपने में परमद्रमा, शिर्म एकड १ गरमा १ अस्त ण कार्न्माणन्यायानीभा में चित्रमा भवात, तस्य ज द्रास्यावित्या शिरिया एकड १, १ अस्त च रोत्नाणन्यायानीभा प्रवेशित्रका भवति, तस्य च मवत्यद्रया शिरिया एकड १ प्रत्यापन मवत्यद्रया शिर्मा एकड १ प्रत्यापन मवत्यद्रया शिर्मा एकड १ न च प्रत्यानम्य सेव्या एकड १ न च प्रत्यानम्य सेव्या स्वयानम्य सेव्या स्वयानम्य सेव्या स्वयानम्य सेव्या स्वयानम्य सेव्या स्वयानम्य सेव्या स्वयानम्य सेव्या सेव्या सेव्या सेव्या सेव्या स्वयानम्य सेव्या सेव्या

#### काम-बोग-पर्द

- १-५, रस नव<sup>ा</sup> समा<sup>र</sup> धर्म स्थार भावना <sup>१</sup> - से समा, नाग्रस्म समास
- १२८ कोचना नहाँ समारे यो इस समारे गोपमा १ नहें बना दि रामा, योचना दि रामा ॥
- १२६ क्रेंग नक्षेत्रभाविष्यक्षास्त्रभावि क्षामा । नामभाविष्यक्षित्रकार्यक्षास्त्रभाविकास्य
- १.० स्थापंतर स्मार्गस्थिता स्मार्थ गतमा विद्यास स्मात ना प्रीकृत स्मात
- १-१ हिल्लिय प्रभाव विकास कार्या । स्थानको स्थित सम्बद्धित क्षान्स्य क्षार्य
- १८६ । रहा ५४ । लेखा रेझा समापा रे प्रदेश है र देखारा ना प्ररामना स
- हर । अर्थ क्ष्मा घरण भारत ए भिष्य प्रभाविकार । सार्वा के अर्थिका विकास स्थापिक विकास स्थाप
- हरूर है, दर पड़ है जरूर र रूप र शासार है। संस्थान है, दें है है अस्ति अन्तर शासार के अस्ति स

- १३५. जीवाण भते । भोगा ? ग्रजीवाणं भोगा ? गोयमा । जीवाण भोगा, नो ग्रजीवाण भोगा ॥
- १३६ कतिविहा ण भते । भोगा पण्णता ? गोयमा ! तिविहा भोगा पण्णत्ता, त जहा—गधा, रसा, फासा ॥
- १३७ कितिविहा ण भते । काम-भोगा पण्णत्ता ? गोयमा ! पचिविहा काम-भोगा पण्णता, त जहा—सद्दा, रूवा, गद्या, रसी, फासा ॥
- १३८. जीवा ण भते । कि कामी ? भोगी ? गोयमा । जीवा कामी वि, भोगी वि॥
- १३६. से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—जीवा कामी वि ? भोगी वि ? गोयमा ! सोइदिय-चिक्खिदयाइ पडुच्च कामी, घाणिदिय-जिब्भिद्यि-फासिदियाइ पडुच्च भोगी । से तेणहेण गोयमा'! ●एव वुच्चइ-जीवा कामी वि °, भोगी वि ॥
- १४०. नेरइया ण भते । कि कामी ? भोगी ? एवं चेव जाव थिणयकुमारा॥
- १४१. पुढिविकाइयाण पुच्छा । गोयमा । पुढिविकाइया नो कामी, भोगी ॥
- १४२. से केणहेण जाव भोगी ?
  गोयमा । फासिदिय पडुच्च । से तेणहेण जाव भोगी । एव जाव वणस्सई
  काइया । वेइदिया एव चेव, नवर—जिब्भिदियफासिदियाइ पडुच्च । तेइदिया
  वि एव चेव, नवर— घाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिदियाइ पडुच्च ॥
- १४३ च बर्डारिदियाण-पुच्छा । गोयमा । च बर्डारिदिया कामी वि, भोगी वि ।।
- १४४. से केण्ड्रेण जान भोगी वि ?
  गोयमा ! चिक्लिदिय पडुच्च कामी, घाणिदिय-जिव्भिदिय-फासिदियाई
  पडुच्च भोगी । से तेण्ड्रेण जान भोगी वि । अवसेसा जहा जीना जान वेमा-
- १४५ एए सिण भते । जीवाणं 'कामभोगीण, नोकामीण, नोभोगीणं, भोगीण' व कयरे क्यरेहितो' • ग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहियावा ?

१. स॰ पाः—गीयमा जान भीगी।

२. ८ (त्र), एव जात्र (ह, प्र, म, स); पूर्व

रे कामीण भोगीण नीकामीण नीभोगी<sup>न प</sup> (क, ता)।

४. स॰ पा॰—कयरेहिनो जाव निसंसाहि<sup>या ।</sup>

गापमा ! सम्बन्धां सामानामा सम्भागी, नारामी नोमानी यव त्राह्म भागी। भागानामा ॥

### रुवनमरीरसा भौगपरिष्वाय-पर्व

- १४६ उडननं च भत ! माने ते भिष्ण प्रश्वपरेनु देखीणनु देशनाण उपसान्त-नाण ने नृत्य भते ! ने गीयभीनी ना पभु उद्घारेण, गर्भान, प्रतेण, गिश्यतः पूरिसदराष्ट्रनगर्भानेन विद्याद भीगभागाद भ्रमार्थ विश्वरितण तेन नृत्य नत्र ! एयमदाणुन प्रपट ?
  - गायमा ! भौतिषद्वे नगद्वे । पञ्च ण ने उद्घावेत वि. तस्मेण वि. वत्त्व वि. गोरिश्त वि. पुरिसेतार-पर्ययमण वि. पण्यपटः विद्वाद भोतभोताः भूजमात्त । वर्षिनण, तर्म् नागी, भागे परिस्वामाने मर्गान वर्षे मराप्य ८-देगाने वर्षे ॥
- १८५ क्षापोरण् च भौ । मणने वे भीगण् प्रश्नारेम् देशकण्यः "श्यान्यः एद्यान्यान्यः स्वतः वी । न सीपभोती नापभ एद्वारणः राज्यः द्याः, वीरण्यः प्रारम्बर्धारण्यास्य विष्टनाद्रभोदनीवद्यान्यम् । विष्टरमणः व स्वतः भी । एपण्यः एक स्पर्टर
  - कापमार्गः भागतवाद्द्रमसद्भावन्य चार्याच्या प्रद्रागाः स्त्रः वर्गस्य । स्त्रात्व स्ति । स्रोतिषयः स्ति, प्रोत्स्वरहार कर्मस्या स्ति स्वरापन्यः । सिपुन्यः स्राप्तकीतारः स्तुत्वस्य स्तित्रं रुप्ताः स्वराप्ताः स्ति । स्वरापन्य स्तिति । स्ति । स्ति ।

१४६. केवली ण भते । मणूसे जे भिवए तेणेव भवग्गहणेण' •िसिजिफत्तए जाव' ग्रंतं करेत्तए, से नूण भते । से खीणभोगी नो पभू उद्घाणेणं, कम्मेण, वलेण, वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेणं विउलाई भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्तए? से नूणं भते । एयमट्टं एव वयह ? गोयमा । णो तिणट्टे समट्टे । पभूण से उट्घाणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि पुरिसक्कार-परक्कमेण वि ग्रण्णयराइ विपुलाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमाणे महानिज्जरे॰, महा-

### श्रकामनिकरण-वेदणा-पदं

पज्जवसाणे भवति ॥

१५०. जे इमे भते । असिष्णणो पाणा, त जहा—पुढिवकाइया जाव वणस्सङ्काइया, छट्ठा य एगितया तसा—एए ण अंघा, मूढा, तमपिवट्ठा, तमपिडल-मोहजाल-पिडच्छन्ना अकामिनकरण वेदण वेदेतीति वत्तव्व सिया ?

हंता गोयमा । जे इमे असिष्णणो पाणा जाव वेदण वेदेतीति वत्तव्व सिया। १५१. अस्थि ण भते । पभू वि अकामनिकरण वेदण वेदेति ?

हता <sup>।</sup> ग्रत्थि ॥

१५२. कहण्ण भते । पभू वि प्रकामनिकरण वेदण वेदेति ?
गोयमा ! जे ण नो पभू विणा पदीवेण अधकारंसि रूवाइं पासित्तए, जे ण
नो पभू पुरत्रो रूवाइ अणिजभाइत्ता णं पासित्तए, जे ण नो पभू मग्गग्रो रूवाई
अणवयिक्तता ण पासित्तए, जे ण नो पभू पासत्रो रूवाइं अणवलोएता ण
पासित्तए, जे ण नो पभू उड्ढ रूवाइ अणालोएता ण पासित्तए, जे ण नो पभू
प्रहे रूवाइं अणालोएता ण पासित्तए, एस ण गोयमा ! पभू वि अकामनिकरण
वेदण वदेति ।।

#### यकामनिकरण-वेदणा-पद

- १५३. प्रत्यिणं भते । पभू वि पकामनिकरण वेदण वेदेति ? हता प्रत्यि ॥
- १५२. कहण्ण भते ! पभू वि पकामनिकरणं वेदण वेदेति ? गीयमा ! जे ण नो पभू समुद्दस्य पार गिमत्तए, जे णं नो पभू समुद्दस्य पार-गयाद स्वाद पासिनए, जे ण नो पभू देवलीग गिमत्तए, जे ण नो पभू देव-

१. में पार-एवं वेर बहा परमाहोहिए जाव २. मे ११४४। महारा ३. मे ११४३७।

लोगस्याद रूपाद पासिसम्, एस प्रचीयमा १ पन् दि प्रधासीतरस्य देश्य वदनि ॥

१४४. सेव भने ! नेव भने ! नि'॥

# यद्दमी उद्सी

#### मोषल-पर्

- १४६ अप्रमन्य च भते । मन्ते नीपमधन नामप्र समय ते होष्य स्थाने हे. भी होत्य सप्रोचे, किरोग अभीवर समेष, ते हिसारि प्रशासा भीत् विराह्मन् १ क्षारम्मा ते भूवितम् ते परिष्याद्यम् १ मन्द्रहानाच अन्तर्मन् १ गोषमा । ना उपर्यमगद्व आप्रोपन
- १४७ ने नुष्याने है प्रत्येषयार्थीयनमणपर प्रत्या निष्य है से प्रतम पूर्वत करान्य निर्वार

हता गारमा । प्रारमणाणन्तगारी प्रता क्रिने वेदनी यसने वृत्तन जनका निवाल ॥

हृत्य-कृष्-जीव-समानस-पर

हता गोयमा हत्थी स्रो कृथू अप्पकम्मतराए चेव कुथू स्रो वा हत्थी महाकम्म-तराए चेव,

हत्यीग्रो कुथू ग्रप्पिकिरियतराए चेव कुथूग्रो वा हत्यी महाकिरियतराए चेव, हत्यीग्रो कुथू ग्रप्पासवतराए चेव कुथूग्रो वा हत्यी महासवतराए चेव, एव ग्राहार-नीहार-उस्सास-नीसास-इड्ढि-महज्जुइएहिं हत्यीओ कुथू ग्रप्पतराए चेव कुथूग्रो वा हत्थी महातराए चेव ।।

४६. से केणहेण भते । एत्र वुच्चइ – हित्थस्स य कुथुस्स य समे चेव जीवे ? गोयमा । से जहानामए कूडागारसाला सिया — दुहम्रो लित्ता गुत्ता गृत्तदुवारा निवाया निवायगभीरा । ग्रह ण केइ पुरिसे जोइ व दीव व गहाय त कूडा-गारसाल ग्रतो-ग्रतो ग्रणुपविसइ, तीसे कूडागारसालाए सन्वतो समता घण-निचिय-निरतर-निच्छिडुाइ दुवार-वयणाइ पिहेति, तीसे कूडागारसालाए वहुमज्भदेसभाए त पईव पलीवेज्जा ।

तए ण से पईवे त कूडागारसाल अतो-अतो स्रोभासइ उज्जोवेइ तवित पभा-सेइ, नो चेव ण वाहि।

अह ण से पुरिसे त पईव इडुरएण पिहेज्जा, तए ण से पईवे त इडुरय अती अतो ओभासेइ उज्जोवेइ तवित पभासेइ, नो चेव ण इडुरगस्स वाहि, नो चेव ण कूडागारसाल, नो चेव ण कूडागारसालाए वाहि।

एव—गोर्किलिजेण पिच्छयापिडएण गडमाणियाए आढएण अद्धाढएण पत्थएण अद्धपत्थएण कुलवेण अद्धकुलवेण चाउ०भाइयाए अद्वभाइयाए सोलिसयाए वत्तीसियाए चउसिद्धयाए।

अह ण पुरिसे त पईंच दीवचपएण पिहेज्जा। तए ण से पदीवे दीवचपगस्स मंतो-म्रतो ओभासित उज्जोवेइ तवित पभासेइ, नो चेव ण दीवचपगस्स वाहि, नो चेव ण चउसिंहुयाए वाहि, नो चेव ण कूडागारसाल, नो चेव ण कूडागारसाल, नो चेव ण कूडागार-सानाए वाहि।

एवामेव गोयमा । जीवे वि ज जारिसय पुव्वकम्मनिवद्ध वोदि निव्वत्तेइ त प्रसमेज्जेहि जीवपदेसेहि सचित्तीकरेइ—खुड्डिय वा महालिय वा ।० से तेणहुँण गोयमा । •एव वुच्चइ—हित्यस्स य कुथुस्स य० समे चेव जीवे ॥

### मुह-दुब्दा-पदं

१६०. नेरप्रमाण भने । पाये कम्मे जे य कडे, जे य कज्जइ, जे य क्जिस्सइ सब्बें ने दुखे, ते निज्जिणों से सुहे ?

१ मन पान नहीं हमा जात मने।

२. एतच्य सर्वमपि वाचनान्तरे साक्षान्तितिर्वामय दस्पते (वृ) ।

तता गोषमा ! नेरहमात पाँउ कस्म' \*जे व कडे, जि.च तप्जट, ते य तर्विक स्माद्र मार्थ ने कुले, जे निक्तिशयों में १ मुझे ( ए.जा.व) देमार्थ वर्ष ।।

### दमबिहुनच्या-पर्द

१६१ - होत श्र भने <sup>1</sup> मण्याजो पण्यनाजो ८ गोवमा <sup>1</sup> द्व गण्याया पण्यनाखा, त जहा—जहारमण्या, भ्रत्यन्ता, महुद गण्या, परिमहुमण्या, सहस्मण्या, माणगण्या, मायामण्या, तोभयण्या, तथ-गण्या, खोदमण्या । एव जाव नेमाणियाण ॥

### नेरद्रभाणं बमिवहवेदणा-पव

१६२ - नेर्ट्या इम्ब्रिट वेयग वस्त्रण्यसाणा विटर्गतः त अहा - सीरः इतिज्ञान्त्रः, विवान, हट्, वरहमः अरः होटः भवः सीनः॥

### हित्म-कृषणं भ्रपच्चपताणकिरिया पद

- १६३. स न्य नंत्री ज्ञिस्स य ज्ञस्त य समाचित्र प्रपञ्चनसर्वाधिक्या र छ। ज्ञानायमा विजयसम्बद्ध र पुरस्क र्या चैत्रमाचित्र प्रपञ्चनसर्वाधिक्याः रुक्ताः ॥
- १६४. ने तेणकुण भने है एवं कृत्यदे \*शे यसमय त्यूस्य व समा विद्यान्त स्थान स्

•दामेण छत्तेण ° घरिज्जमाणेण, अर्णेगगणनायग'- •दडनायग-राईसर-तलवर-माडविय-कोडुविय-इब्भ-सेट्वि-सेणावइ-सत्थवाह ॰-दूय-सविपालसिद्ध सपरिवृडे मज्जणघराम्रो पडिनिक्लमति, पडिनिक्लमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला, जेणेव चाउग्घटे ग्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउग्घट ग्रासरह दुरुहइ', दुरुहित्ता हय-गय-रह'- पवरजोहकलियाए चाउरगिणीए सद्धि सपरिवुडे, महयाभडचडगरिवदपरिविखत्ते जेणेव रहमुसले सगामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहमुसल सगाम स्रोयाए ॥

तए ण से वरुणे नागनत्तुए रहमुसल सगाम श्रोयाए समाणे ग्रयमेयारूव अभिगाह अभिगेण्हड -- कप्पति में रहमुसल संगाम सगामेमाणस्स जे पुव्वि पहणइ से पडि-हणित्तए', ग्रवसेसे नो कप्पतीति, ग्रयमेयारूव अभिग्गह ग्रभिगेण्हद ग्रभिगेण्हेता

रहमुसल सगाम सगामेति ॥

१६८. तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स रहमुसल सगाम सगामेमाणस्स एगे पुरिसे सरिसए 'सरित्तए सरिव्वए' सरिसभडमत्तोवगरणे रहेण पडिरह हव्बमागए।।

१६६. तए णं से पुरिसे वरुण नागनत्तुय एव वदासी-पहण भी वरुणा नागनत्तुया । पहण भो वरुणा । नागनत्तुया ।

तए ण से वरुणे नागनत्तुए त पुरिस एव वदासी—नो खलु मे कप्पइ देवाणु-प्पिया । पुब्वि ग्रहयस्स पहणित्तए, तुम चेव ण पुव्वि पहणाहि ।।

तए ण से पुरिसे वरुणेण नागनत्तुएण एव वृत्ते समाणे ग्रासुरुते •रहे कुविए चिंडिविकए॰ मिसिमिसेमाणे वणु परामुसइ, परामुसित्ता उसु परामुसइ, परा-मुसित्ता ठाण ठाति, ठिच्चा स्राययकण्णायय उसु करेइ, करेत्ता वरुण नागनत्तुय गाढप्पहारीकरेइ ॥

तए णं से वरुणे नागनत्तुए तेणं पुरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे आसुहतें •रहे कुविए चडिविकए° मिसिमिसेमाणे घणु परामुसइ, परामुसित्ता उसु परामुसइ, परामुसित्ता ग्राययकण्णायय उसु करेइ, करेत्ता त पुरिस एगाहुच्य क्डाहच्च जीवियात्रो ववरोवेइ ॥

तए ण से वहणे नागनत्तुए तेण पुरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे ग्रत्थामे ग्रवति अयोरिए अपुरिमनकारपरवकमें अधारणिज्जमिति कट्टु तुरए निगिण्हई, निगिण्हिना रह परावनेइ, परावत्तेता रहमुसलाग्रो सगामाग्रो पडिनिक्समिति,

१. मञ्पा०— अर्थेनगणनाप्रम जात्र दूय ।

२ मित्रानः (ज. म., व. म); मिववानगः (11):

<sup>ः</sup> इन्धि (१), दूरी (ता, व) ।

४. ४२ पर्याचनार् नाम महिन्दे।

५. ॰गर जाव परिविसत्ते (ज, क, ता, ब, म, स)

६ पडिपह० (ता) ।

७. सरिसत्तए सरिसव्वए (क) ।

८. स॰ पा॰---आमुरते जाव मिसि॰।

म॰ पा॰—श्रामुच्ते जात्र मिसि॰ ।

पश्चिमनिया एगतमंत' अयारमङ, असरामिना त्रम् निमिन्दः, निनि-व्हिला रह डोड, डोला रहान्नो पञ्चोरहड, पञ्चोरहिना नरण मोण्ड, मोण्ला तुमा (समज्जेट, सिमञ्जेना इस्ममनारम मन्दर, मधीरना इसमधारम राहर, दर्शहना पुरुषाविष्टे सर्वावयानिमणा राग्यत भारिकारिय स्वतर सिरमावन मन्यए सर्वाव १ रहर एक प्रवासी। तमा यू पा वरहराव भगक-नात जार निदिनतिनाम रेय ठाव सवनाय, यसार त सनतस्य स्वतस्रो महारोगन प्राणितसम् वार्षः निदिननिवासपा द्वारा नेपारिक समस्य सम पम्मापन्तिस्य प्रमापनेयास्य, प्रशांस च नगता एनवप्र द्रायाः, पासक न म भगव तरवाग् राज्याव रि हर्द्य बद्य नमन्द्र, प्रदिना नमनिना गृह रवासी-विश्व वि व नम् समान्य भगवधी यहा संस्था प्रतिम् वृत्तम् प्राचार-इबाए पन्यस्थाए जाराजीयाए एवं नार्य अस्परिकारे उन्योग जारा-इती भए, इसीच विचायह नरने राभगस्या मेहा भीरत यीए एवर पाणार इराय प्रवासनीम जारभीरत्। अपने मिन्डारम्यन्त प्रवासनीम जारा के भाग । स. व. प्रयानकार साहम साहम- नार्क व्याव कि प्राप्त के क क्षानि क्रावरकी गण । ज वि म इस सर्वर इंड्र विक्राप्त वे से उ प्रदेश विनियम्बिन मन्त्रियास्य विस्ति समायसं प्रत्यानमा पृत्ता नि हरा एक वि व चीरमेक क्रमान मानानी सामारस्नाचि नि हर् मर्त्यात्पर मुपर, मुद्रमा मन गुरुषा करत, रान्या या वाटकणा राजा नमातिन क्ते धाराहासम् सार्था स

वरस्तामन-पुर-मित-पः

- सपिलयकित्सणो करयलपरिगाहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए॰ ग्रजित कट्टु एवं वयासी—जाइ ण भते ! मम पियवालवयसस्स वरुणस्स नाग-नत्तुयस्स सीलाइ वयाइ गुणाइ वेरमणाइ पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं, ताइण 'मम पि" भवतु त्ति कट्टु सण्णाहपट्ट मुयइ', मुइत्ता सल्लुखरण करेइ, करेता
- तए ण त वरुण नागनत्त्य कालगय जाणित्ता ग्रहासन्निहिएहि वाणमतरेहि देवेहि दिव्ये सुर्भिगधोदगवासे वुट्ठे, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए', दिव्ये य २०५ गीय-गघव्वनिनादे कए या वि होत्था ॥
- तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स त दिव्व देविड्ड दिव्व देवज्जुति दिव्य देवाणुभाग सुणित्ता य पासित्ता य वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव' परूवेइ-एव खलु देवाणुष्पिया! वहवे मणुस्सा' •अण्णयरेसु उच्चावएस् सगामेसु ग्रभिमुहा चेव पह्या समाणा कालमासे काल किच्चा ग्रण्णयरेसु देवलोएंसु देवताए॰ उववत्तारो भवति ॥
  - २०७. वरुणे ण भते ! नागनत्तुए कालमासे काल किच्चा किह गए ? किह उववन्ते ? गोयमा ! सोहम्मे कप्पे, ग्रहणाभे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्य णं ग्रत्येग-तियाण देवाण चत्तारि पिलग्रोवमाइ ठिती पण्णत्ता। तत्य ण वरुणस्स वि देवस्स चत्तारि पलिग्रोवमाइ ठिती पण्णत्ता ॥
    - २०८. से ण भते । वरुणे देवे ताम्रो देवलोगाम्रो माउनखएण, भवनखएण, ठिइनख-एण' • प्रणतर चय चइता कहि गच्छिहिति ? कहि उवविजिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति बुज्भिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति सव्वदुक्खाण श्रत करेहिति ॥
      - २०६. वरुणस्स ण भते । नागनत्तुयस्स पियवालवयसए कालमासे कालं किच्चा कि गए ? किंह उववन्ते ?

गोयमा । मुकुरो पच्चायाते ॥

में ण भने । तम्राहितो प्रणतर ज्व्वद्विता कहि गच्छिहिति ? कहि उवविजि-हिति ?

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव' ग्रंत काहिति ॥

# २११. सेव भते । सेव भते ! ति ॥

१, मन नि (प)।

ः जांमुप्रति (घ, रु, ता, व)।

३. विवादिते (म, रु, ता) ।

₹ #4 31 \$73 }

सरपार-माप्ना पत्र उपनासे।

६ म० पा०—ठिद्रनसार्गा जाव महाविदेहे वार्त सिजिमिटिति जान मत ।

७. म० ७।२०५।

त्र, म० शप्रश

# दसमा उद्देशो

### कालादाद-पनिचीष प्रवस्थिकाण् नवह-पद

- ६६६ । प्रतिष्व विष्यं नमाप्त रायमितं नाम नगरे तथा नवस्त्रयो। गुणीन गए चडण्- पत्राक्षा जातः पुर्धानीत्राषद्भयो। नरम प्र गृणीन रास्म चडण्यस प्रदूरमामते वत्रे यद्भगदिनवा परिवर्गति, त चडण्— शत्रीयदे, नेन्त्रायदे, नवानावादे, प्रदेश, नामुदण्, नम्मुद्रम्, प्रद्यानान्, नत्रवात्रणः, यन् वादणः सत्त्रवी गात्रवदेशः
- २,१२. तम् प्रतिम अभ्यात्रीत्वयात् अभ्यात्रा तपाद्यः भूगवपा सरिकाषः तस्त्राग्यात् सन्ति शिद्धान सरिवसरनाम स्वयत्पात्रः । सिन्ते गतासमुन्ता । समुप्तान्त्रः ना तन् गृह पत्त्र सम्बद्धान पत्त्रपुन्ते पत्तः अन्तिकाम् परव्यक्ति, तः अरहः प्रस्ति वस्तर नाहः सम्बद्धान ।
  - ्च प्रसम्भ नापपुन बनारि श्रित्यक्षण् धर्माकराण् पर्वादेति, ४ ५४००० धरमित्राक, श्रपम्मित्राक, 'प्रानास्त्रिकाप, पतन्त्रस्तिकप "४ पून व प्रसम्भ तपपन कोर्याकर्षा कर्मा
  - ं रता नवीर नारपूरी बन्तार अन्वित्ताम् यन्वित्ताम् वस्य वित्र राज्यानन्त्र प्रस्मित्रायः, अपन्त बद्धायः, आनानि वर्षायः, वीर्यावर्षायः प्रस्ति व स्व सम्बद्धः नारप्रस्त वान्य वित्र राज्य र्गात्वयः व व्यवस्थायः स्वयादि । नः रतन्त्र स्वयाप्य र
  - -१८ ४७ १८७ के वस्ति सम्बं समय मन्द्र स्थार साथ स्थार स्थार है। सर्वेशक स्थार परिस्था परिस्था प्रसार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार

- २१५ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवद्यो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इदभूई नामं अणगारे 'गोयमे गोत्तेण' जाव' भिवखायरियाए अडमाणे अहापज्जत भत्त-पाण पिडग्गाहित्ता रायगिहाद्यो' •नगराख्रो पिडनिक्खमइ, अतुरियमच-वलमसभत' जुगतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरख्रो रिय सोहेमाणे-सोहेमाणे तेसि अण्णउत्थियाण अदूरसामतेणं वीईवयति ॥
- २१६. तए ण ते अण्णउत्थिया भगव गोयम अदूरसामतेण वीईवयमाण पासति, पासिता अण्णमण्ण सद्दावेति, सद्दावेत्ता एव वयासी—एव खलु देवाणुष्पिया! अन्ह इमा कहा अविष्पकडा', अय च ण गोयमे अन्ह अदूरसामतेण वीईवयइ, त सेय खलु देवाणुष्पिया! अन्ह गोयम एयमट्ठ पुच्छित्तए त्ति कट्टु अण्णमण्णस्स अतिए एयमट्ठ पडिसुणित, पडिसुणित्ता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छिति, उवागच्छिता भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा! तव धम्मायिए धम्मोवदेसए समणे नायपुत्ते पच अत्थिकाए पण्णवेति, त जहा—धमित्यकाय जाव पोग्गलिथकाय'। त चेव जाव' रूविकाय अजीवकाय पण्णवेति। से कहमेय गोयमा! एव ?

# कालोदाइस्स समाहाणपुरवं पव्वज्जा-पद

२१७ तए ण से भगव गोयमे ते अण्णजित्थए एवं वयासी—नो खलु वय देवाणुष्पिया! ग्रित्थिभाव नित्थ त्ति वदामो, नित्थभाव ग्रित्थ त्ति वदामो। ग्रम्हे ण देवाणुष्पिया! सव्व ग्रित्थभाव ग्रित्थ त्ति वदामो, सव्व नित्थभाव नित्थ ति वदामो। त चेयसा खलु तुन्भे देवाणुष्पिया। एयमट्ठ सयमेव पच्चुवेनखह ति कट्टु ते ग्रण्णजित्थए एव वदासी , विद्ता जेणेव गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव जवागच्छइ जाव भत्त-पाण पिडदसेति, पिडदसेता समण भगवं महावीर वंदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता नच्चासण्णे जाव पज्जुवासित।।

२१८. तेणं कालण तेण समएण समणे भगव महावीरे महाकहापडिवण्णे या वि होत्या। कालोदाई य तं देस हव्वमागए। कालोदाईति ! समणे भगव महावीरे कालोदाई

१. गोयमगोत्ते ग (ज, ता)।

२. एव बहा विनियमते णियठुदेसए जाव (अ, क, ता, ब, म, म), भ० २।१०६-१०६।

रै गणपाण-रायगिहाओ जात अतुरियमच-रामगभन तात्र रिया।

भ० २।११० मुने 'ण्यमभने' इति पाठ. स्वीर गोरित ।

५. बीबजनस्य (४, ४, ४, ४, मा)।

६. आगासित्यकाय (अ, क, ब, म, स)।

७. म० ७।२१३।

वेदसा (अ, ता, म, वृपा) ।

६. वदति (ता,व, म)।

१०. ग्वं जहा नियठुद्देमए जाय (ज, क, ता, ब, म, स), भ० २।११० ।

११ म० ३।१३।

एक राक्ती—से मूल के कालोकोई! अप्याया रामाइ एकपणी महियाप रामुक्ता गाप्य अभ्यितिहास मध्यित्यकाल अपनेपालके मिही हहासमृत्याके रामुख-वित्तवा—एक सातु समये नापपुत्ते एक अन्यिकाए प्रत्यक्ति तहेकप्रकार से काल नेप मध्ये एक तेन स्वताका कालोको ! अन्ये समस्ये त

हता अभियोग त सर्वे च एसमट्टेगाताद्वर्षे । अट्ययीनागाव पण्योस, त जिला—धरमस्यराव आग्रेषीस्थलितार ।

तत्व च ग्रंड बनारि श्रन्तिकाए ग्रजीयराएं पान्येमि, '\*त रहा—ध्रमितः राप, अपम्मत्विराप, यागासत्वराप, पोगाति घराप । एग व च ग्रंड योपन विरोध श्रद्धेराप केरियाय पणाविष्य ।

ताथ च पह बनारि मन्तिए अध्वीराए पण्यतेमिः त उटा—पम्मॉन्सरायः, अपम्मि वरायः, यावासन्विरायः, वीजीन्द्रभायः। १ एव च च प्रतायानर्वातः। अपम्मित्रस्य प्रविश्वास्ति।

२१६ तम् १ ते तात्रेशः समज्ञानमात्र महासीर एवं वदानी—एवनि १ वह १ पम्मित्यस्यानि, व्यवस्थितस्यान, ध्यामानिवस्यानि कर्यस्यान ध्यादन नासीन वास्त्र्याते देशाना नगः सार सद्दनगः सार विद्यानगं द्वार विद्यादन नगः सर्वतुद्धानम् सार

का विषयु विषयु । विकास दे । एवास व वास्पाती व वाद्यीन का स्टार्थन व १८५१ व्यक्त विकास के द्राव्यात्वाम् सा, वद्यार सः, भीनद्दात्यः सः विकोदनम् वार्त्र, इपदिनम् सः।।

२२०, एप्रति भाषा । कीमारीन्यस्थिति स्विस्तरीति अस्तरस्यति । स्वाप्तरस्य सम्मानस्य स्विधानत्ति स्वार्थना ।

ा के त्यू समार्थ श्राहित एपान जा की मी पर सान पर १४० सान ना साम १८६६ करेना अध्यान भी समान तुन्तर हे देश है है जै के तो राज्या के के स्वाह समान पर १८६८ तुन स्वाह के स्वाह पर १८६८ तुन स्वाह के स्वाह तुन स्वाह के स्वाह तुन स्वाह स्वाह

Rung (In the state of the state

# कालोदाइस्स कम्मादिविसए पिसण-पद

- २२२. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नामं नगरे, गुणसिलए चेइए। तए ण समण भगव महावीरे अण्णया कयाइ जाव' समोसढे, परिसा जाव' पडिगया ।।
- तए ण से कालोदाई अणगारे अण्णया कयाइ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नम-सित्ता एव वयासी- ग्रत्थि ण भते ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवाग-सजुत्ता कज्जति ?

हता अत्थि ॥

- २२४. कहण्ण भते । जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कज्जति ? कालोदाई ! से जहानामए केइ पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध ग्रहारसवंजणा-कुल विससिमस्स भोयण भुजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स ग्रावाए भद्दरभवइ, तओ पच्छा परिणम्माणे-परिणममाणे दुरूवत्ताए, दुवण्णत्ताए, दुगधताए जाव' दुक्खत्ताए-नो सुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति। एवामेव कालोदाई! जीवाण पाणाइवाए जाव मिच्छादसणसल्ले, तस्स ण यावाए भद्द भवइ, तस्रो पच्छा 'विपरिणममाणे-विपरिणममाणे'' दुरूवत्ताए दुवण्णत्ताए दुगधताए जाव दुवलत्ताए-नो सुहत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति । एव खलु कालोदाई! जीवाण पावा कम्मा 'पावफलविवागसजुत्ता कज्जति''।
- अत्थि ण भते । जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसजुत्ता कज्जति ? हता ग्रत्थि ॥
- कहण्ण भते ! जीवाण कल्लाणा कम्मा' <sup>●</sup>कल्लाणफलविवागसंजुत्ता॰ कज्जति ? कालोदाई । से जहानामए केइ पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध अट्ठारसवजणाकुल ग्रोसहिमस्स भोयण भुजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स ग्रावाए नो भद्दए भवइ, तश्रो पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए जाव सुहत्ताए - नो दुक्लताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति । एवामेव कालोदाई । जीवाण पाणाइवाय-वरमणे जाव" परिग्गहवेरमणे कोहविवेगे जाव" मिच्छादसणसल्लविवेगे, तस्स

१. भे० शाजा

<sup>₹.</sup> २० ११= ।

इ. जहा महस्मवा जाप (ज, क, ता, च, म, न्। मण हारण ।

४. भ० शहेदर ।

इ. नन्द प्रान्तित्वितार्थः (तृ) । ६ अस्मिनमानैजस्तिनमाने (त्र. क्र. ता. म) ।

७. फलविवाग जाव कज्जति (अ), फल जाव कज्जति (क, ता)।

म. स॰ पा॰—कम्मा जाव कज्जिति ।

६. भ० ६।२२ ।

१० भ० शहन्य।

११ ठा० १।११५-१२५ ।

य साराण्तो अद्ग्भवड, तस्रो पत्या परिचममाणेयस्यिममापे सुर स्तान नुस्थानाण्यात्र सुर्भाण्- गो दुष्यनाण् भृत्योत्मद्रशो पश्चिमद्र । एत्र सन्द्र सन्देशको विद्याप्त राजासा सम्मा' \*राजायकार्वस्थायमञ्जान स्वत्तत्र ।

राजाताः त्रासाय राजासा रम्मा चर्त्वायास्त्राम् द्रवास्तर्भा चर्त्वायास्त्राम् विकास स्थानस्त्राम् विकास स्थानस्याः विकास स्थानस्याः स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्

का बोबार है ते व च च में पुल्ति प्रयोधिकाय उन्हों के से पुल्ति महाक्ष्म-तराण केंद्र', \*महाविश्यितराण केंद्र, महायत्वाण, त्रेद्र', महावेद्रातराण वेद्रक्षात्र च ज से पुल्ति प्रयोगिकाय निष्योदेश के महास्ति प्रयोक्तितराण वेद्र, \*प्रायोगिकाराण वद्र भाषास्तराण वद्रत, सार्थ्यावरण, वद्रात

किरियतराए चेव, महासवतराए चेव, महावेयणतराए चेव। तत्थण जे से पुरिसे अगणिकाय निव्वावेइ, से ण पुरिसे अप्पकम्मतराए चेव, अप्पिकिरियत-राए चेव, अप्पिकिरियत-राए चेव, अप्पिवेयणतराए चेव।।

२२६. ग्रत्थिण भते ! ग्रन्चित्ता वि पोग्गला ओभासंति ? उज्जोवेति ? तवेति ? पभासेति ?

हता ग्रत्थि ॥

२३०. कयरे ण भते । ते अच्चित्ता वि पोग्गला ग्रोभासित ? • उज्जोवेति ? तवेति ? पभासेति ? कालोदाई ! कुद्धस्स ग्रणगारस्स तेय-लेस्सा निसद्वा समाणी दूर गता दूर

निपतित, देस गता देस निपतित, जिंह-जिंह च ण सा निपतित तिह-तिह च ण ते अचिता वि पोग्गला ओभासित', •उज्जोवेति, तवेति॰, पभासेति। एतेण कालोदाई! ते अचित्ता वि पोग्गला ओभासित', •उज्जोवेति, तवेति॰,

पभासेति ॥

२३१. तए ण से कालोदाई श्रणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमसित्ता वहूहिं चउत्थ-छट्टदुम'- दसम-दुवालसेहि, मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहि॰ श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥

२३२· '•तए ण से कालोदाई । ग्रणगारे जाव' चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिढें बुद्धे मुक्के परिनिब्बुडे ॰ सव्वद्रक्खप्पहीणे ॥

२३३. सेव भते ! सेव भते ! ति"।।

१ मञ्चाञ-गोभामति बाव पभासेति।

२ विमिनिन रिणामारम्द्रेन (वृ)।

३. मं० पा० -- ग्रोभामति जाव पनामति।

इ. मञ्पार- जीनामति जाव प्रभागीति ।

८ वर पार - स्ट्रुव तात जणाण ।

६. स॰ पा॰ —जहा पडमसए कालास<sup>‡</sup>सिष्पुरी जाव सब्बदुक्सः ।

७. म० शे४३३।

म० १।५१ ।

# थ्यट्ठमं सतं

# पडमी उद्देशी

### मगहणी-गाहा

१० पीमान २ यामेपीनम १ राग ४ जिल्ला ४, या ॥४६, ७ पानुपारन १ = पीज्योग ६ ४४ १० पारालाच ४ स्व सहममिनने ॥१॥

### योग्ग स्वरित्त रिन्य इ

६) रामिते जार्यं एक रसमी— मीतिता च नते ! पाम्यना स्थाना ? भोषमा ! निवता पाम्यना प्रशाना, न अगः— व्यावधीराजा, भानत्सर गर्थः, समसामितामा ॥

### (४) पर्यागपरिचतिन्यव

- कः प्रमाणकार । सात्र कार्य प्रिक्त सार्गति । प्रमाणकार प्रमाणकार प्रमाणकार प्रमाणकार । विद्याद कार्यकार । व
- स्थानिक विकास के स्वर्ण कर प्रति के स्वर्ण के स्वर्ण

परिणया य, अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइय'•एगिदियपयोग ॰परिणया य । वादरपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया एव चेव, एव जाव वणस्सइकाइया। एक्केका दुविहा सुहुमा य, वादरा य, पज्जत्तगा ग्रपज्जत्तगा य भाणियव्वा॥

१६. वेइदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पज्जत्तगवेइदियपयोगपरिणया य, अप-ज्जत्तग जाव परिणया य । एव तेइदिया वि, एव चउरिदिया वि ।।

- २०. रयणप्पभपुढिवनेरइयपयोगपरिणयाण पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगरयणप्पभ जाव परिणया य, अपज्जत्तग जाव परिणया य । एव जाव ग्रहेसत्तमा ।।
- समुच्छिमजलचरतिरिक्ख-पुच्छा। गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तग स्रपज्जत्तग । एव गढभववक-तिया वि । समुच्छिमचउप्पयथलचरा एव चेव । एव गव्भवनकंतिया वि । एवं जाव समुच्छिमखहयरगब्भवक्कतिया य। एक्केक्के पज्जत्तगा अपज्जत्तगा य भाणियव्वा ॥
- संमुच्छिममणुस्सपचिदिय-पुच्छा । २२ गोयमा । एगविहा पण्णता-- प्रपज्जत्तगा चेव ॥
- गब्भववकतियमणुस्सपचिदिय पुच्छा । २३ गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा- पज्जत्तगगव्भवकतिया वि, ग्रपज्जतग-गव्भववकतिया वि ॥
- असुरकुमारभवणवासिदेवाण पुच्छा । 5,8 गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगग्रसुरकुमार, ग्रपज्जत्तगग्रसुर-कुमार्। एव जाव' थणियकुमारा पज्जत्तगा ग्रपज्जत्तगा य ।।

२५ एव एतेण ग्रिभिलावेण दुयएण भेदेण पिसाया जाव' गधव्वा। चदा जाव' ताराविमाणा । सोहम्मकप्पोवगा जाव च्चुतो । हेट्टिमहेट्टिम-गेवेज्जकप्पातीत जाव' उवरिम उवरिमगेवेज्ज । विजयग्रणुत्तरोववाइय जाव' ग्रपराजिय ।

मव्यट्टिनिद्धकप्पानीत-पुच्छा । २६ गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तासव्यद्वसिद्धयणुत्तरोववाइय, श्रपज्ञत्तासच्यट्ट जाव परिणया वि ॥

१. स॰ पा॰-- "पुरिवास्य जान परिणया । ४ अ० सू० २८७।

२. प्याप ३ ।

६ टर्स सार्ट्डिस

ह. डा३ सद्दर् <u>।</u>

६. ठा० हा३८। ७. म० ६।१२१ ।

### (३) सरीरं पष्टुच्च पर्यागपरिणति-पद

- २० वे धपम्यतानुमपुरिवकाद्यण्यिदिययोगयिणया वे श्रीतिवन्तेयाः हस्साः सरीरण्यागयास्ययो । वे प्रवत्तानुन्न प्राप्त परिष्या वे जार्याद्य ते सन्तर्भाः रम्मासरीरण्योगपरिष्यया । एव जा र नवार्यद्या प्रवत्ताः वयर नवे प्रवत्तः सावादरग्रकाद्यण्निदिन्ण सन्तरिष्य सं स्थाराज्य नवे हिन्दान्तयाः रम्माः सरीरण्यागपरिष्यो । मेस न वेद ॥
- २६ ी धाण्यनस्यणपानापुर्धवनेरत्वपनिविषयमानपरियमा ते । ४८८ द्वातेषदः हस्मासरीरप्ययोगपरिचया । एव पञ्चत्तमा वि । एव आच श्रद्धननमा ॥
- २६. व बर्गननानम्-एमवन सर्वार परियम् ने धाराविष्वा स्थानस्ट नार परिणया । एर ग्यानमा वि । ग्रेनरम्बि सायनमा एर (१४) पर्यममा १ एर वेस सर्थ नर्यस्माणि स्थार वश सरस्याप्रहास्य पर्यममान । एर व प पत्रस्मु बनारि यात्रास्य भाषास्य स्थानस्य। उन्यस्मिण्यस्यास्थिण गर्यस्मु हि बनारि धात्रास्य भाष्यस्य ॥
- ३० त सम्बद्धियम्बद्धम्याचिद्धानयोगेषारणयाः चः जारानिवनीयाः ६०माननीन-राष्ट्रीयपरिष्याः । एत्र मञ्जवतरतिया चित्रः अन्जनगा । ४, ४२५५माः । ४ एत्रस्वत् नतरः सरीरगाणि पन सामित्रस्याः ॥
- विश्व तिया जार वर्षायुमार । एक वर्षा वर्षा । एक प्रत्नाण कि क्ष्र प्रकार निया जार वर्षायुमार । एक विश्व कर वर्षा अक वार्षायुमार । एक विश्व कर वर्षा अक वार्षायम् । या वर्षाय । या वर्षाय

### (४) द्वरिय प्रदाल प्योगपरिवर्शन-पर

- जे अपज्जत्तावेइदियपयोगपरिणया ते जिविभिदय-फासिदियपयोगपरिणया, जे प्ज्जत्तावेइदिय एव चेव । एवं जाव चर्जिरिदिया, नवरं—एक्केक्क इिंग वड्ढेयव्व ॥
- जे' अपज्जत्तरयणप्पभपुढिविनेरइयपिचिदियपयोगपरिणया ते सोइदिय-चिंबि दिय-घाणिदिय-जिटिभदिय-फासिदियपयोगपरिणया। एव पज्जत्तगा वि। एवं सब्वे भाणियव्वा तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवा जाव जे पज्जत्तासव्वट्ट-सिद्धग्रणुत्तरोववाइय किप्पातीतगवेमाणियदेवपचिदियपयोग परिणया ते सोइदिय-चिक्खदियं •िघाणिदिय-जिव्भिदिय-फासिदियपयोग ॰ परिणया ॥

# (४) सरीर इदिय च पडुच्च पयोगपरिणति-पदं

अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयएगिदियश्रोरालिय-तेया-कम्मासरीरप्ययोगपरि-णया ते फासिदियपयोगपरिणया । जे पज्जत्तासुहुम ॰ एव चेव । वादरम्रपज्जता एव चेव । एव पज्जत्तगा वि । एव एतेण अभिलावेण जस्स जित इदियाणि सरीराणि य तस्स ताणि भाणि-यव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय<sup>र</sup>कप्पातीतगवेमाणिय° देवपचिदियवेउव्विय-तेया-कम्मासरीरप्पयोगपरिणया ते सोइदिय-चित्रखिय जाव फासिदियप्पयोगपरिणया ।।

# (६) वण्णादि पडुच्च पयोगपरिणति-पद

जे अपज्जत्तासुहुम्पूढविवकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते वण्णश्रो कालवण्णपरि-णया वि, नील-लोहिय'-हालिद्द-सुविकलवण्णपरिणया वि, गधओ सुविभगध-परिणया वि, दुविभगवपरिणया वि, रसग्रो तित्तरसपरिणया वि, कडुयरस-परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अविलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि, फासम्रो कनखडफासपरिणया वि', •मजयफासपरिणया वि, गहयफास-परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीतफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्वफासपरिणया वि॰, लुक्खफासपरिणया वि, सठाणग्रो परिमडलस-ठाणपरिणया वि, वट्ट-तस-चउरस-ग्रायत-सठाणपरिणया वि। ते परजत्तासुहुमपुढवि० एव चेव । एव जहाणुपुढ्वीए नेयव्व जाव जे पज्जतीन मन्बद्वसिद्धप्रणुत्तरोववाइय जाव परिणया ते वण्णप्रो कालवण्णपरिणया वि जाव प्रायतमठाणपरिणया वि ॥

१. जार (र, स, <sub>प) ।</sub>

मञ्जादन नाव परिसाया ।

सं पार्श्वास्तिक प्राप्ति ।

४. अाज्जता० (अ, क, ब, स); स० पा०-°वाडय जाय देव०।

५. लोहिंग (ता, व, म) ।

६. म० पा०—वि जाव बुक्ता०।

# (७) सरीरं वणादि च पद्रच्य पर्यापविरम्ति-पर्व

### (=) इंदिय यश्यादि च पद्च्च पयोगपरिणति-पर्व

३८. वे ब्याग्तनामुह्नपुरिनागारपण्निधियमीनिधियागोगपरिणया ते वरण्यो।

तालकणप्रियम वि भाव प्रायानगण्यिक्यानिध्या ।

तावश्रतम्भुद्ध्यपुरिनागाय एवं निवार एक रायापुर्नेत्य, उन्ते जात हरिन्

गाणि नस्य विति नालिक्याणि जाव ने प्रयन्तान सहस्यक्ष्यपुर्त्तरकारपर्व
\*हत्यानी नावनागिक्य द्वार्थिक विवार स्थापिक प्राया क्रिक्य ।

वाष्ट्री नालक्ष्यपर्वार स्थापिक स्थाप स्थापिक प्राया ।

# (६) मरोरं इंडियं बस्वार्धि व पड्टब प्रयोगपरियातिन्यड

३६. ते अपन्यानामुन्नपृशिक्तमाञ्चल्विदियमास्ति दिन्या न्या पर्वति स्व मान्यति । पित्रस्ति क्ष्णिम नात्रकार्यस्य विश्व प्राप्त स्व प्रमुख्यम् सन्त क क्षणि । विश्व स्वान्त्रस्य प्रमुख्यस्य स्व क्षणि । स्व व प्रमुख्यम् । सन्त क क्षणि । स्व श्वाद्यस्य प्रमुख्यस्य । स्व । स्व व प्रमुख्यस्य । स्व । स्व

#### मोसपरिचातिनाइ

वडगा भाणियव्वा, तहेव सव्व निरवसेस, नवरं—ग्रभिलावो 'मीसापरिणया' भाणियव्व, सेसं त चेव जाव' जे पज्जत्तासव्वट्टसिद्धश्रणुत्तरोववाइय जाव श्रायतसठाणपरिणया वि ॥

# वीससापरिणति-पदं

४२ वीससापरिणया ण भते । पोग्गला कतिविहा पण्णता ?

गोयमा । पचिवहा पण्णत्ता, त जहा—वण्णपरिणया, गधपरिणया, रसपरि-णया, फासपरिणया, सठाणपरिणया।

जे वण्णपरिणया ते पचिवहा पण्णत्ता, त जहा—कालवण्णपरिणया जाव' सुविकलवण्णपरिणया ।

जे गधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा—-सुविभगधपरिणया', दुव्भिगध-परिणया"।

जे रसपरिणया ते पचिवहा पण्णत्ता, त जहा—ितत्तरसपरिणया जाव महुरस-

लुक्खफासपरिणया ।

जे सठाणपरिणया ते पंचिवहा पण्णत्ता, त जहा-परिमडलसठाणपरिणमा जाव' ग्रायनसठाणपरिणया ।

जे वण्णश्रो कालवण्णपरिणया ते गध्यो सुविभगधपरिणया वि, दुविभगधपरि-

एव जहा पण्णवणाए तहेव निरवसेस जाव' जे सठाणग्रो ग्रायतसठाणपरिणया ते वण्णम्रो कालवण्णपरिणया वि जाव लुक्खफासपरिणया वि ॥

एगं दन्वं पडुच्च पोग्गलपरिणति-पदं

४३. एगे भते। दन्त्रे कि पयोगपरिणए ? मीसापरिणए ? वीससापरिणए ? गोयमा ! पयोगपरिणए वा, मीसापरिणए वा, वीससापरिणए वा ॥ पयोगपरिणति-पद

४४. जइ पयोगपरिणए कि मणपयोगपरिणए'? वइपयोगपरिणए''? कायपयोग

```
१. मण नाव-वेट ।
२. में बाद्दा
                                        ७. म० ना३६।
३. मुगवपरिगावा वि(य, स),मुरमि०(ता, व)। ह. मसाप्प ० (ता, म)।
इ. दुगभपिरामा वि(भ, म), दुरिभ ० (ता, च)। १०. वयप ० (क), वयप्प ० (व, म)।
६. मञ्जादे ।
                                       ११. कायप्प ० (अ, क, ता, य, म, स) ।
```

गोषमा ! मणपयोगपरिनण् वा, वद्भयोगपरिनण् वा, कापपयोगपरिनण्

#### मनपयोगपरिनति-पद

- ४५ चड मणपर्यागपरित्रण् हि सङ्गमणप्रशेषपरित्रण् ? भासमधाप्रशेषपरित्रण् ? नञ्चामीनमणप्रयोगपरित्रण् ? द्यस्यामीसमणप्रयोगपरित्रण् ? गोपमा ! सञ्चमचप्रयोगपरित्रण् या, भोसमणप्रयोगपरित्रण् या, सञ्चान् मीसमणप्रयोगपरिशण् या, द्रस्य समासमणप्रयोगपरित्रण् या ॥
- इद् अद्भागमण्यवीवपरिताण् कि धार्ममण्यमणप्रीमपरिताण् १ धनारममण्यामणप्रीमपरिताण् १ धनारममण्यामणप्रीमपरिताण् १ धनारममणप्रीमप्रिताण् १ धनारममणप्रीमप्रिताण् १ धनारममणप्रीमप्रिताण् १ धनमारममण्यामपरिताण् १ मापमा । धार्ममण्यमणप्रीमपरिताण् क्षा अस्म धनमारमण्यामणप्रीमप्रिताण् क्षा अस्म धनमारमण्यामणप्रीमप्रिताण् क्षा अस्म धनमारमण्यामणप्रीमप्रिताण् क्षा अस्म ।
- इक्र अड मीनमण्ड्योगपरिणम् ति चारचमीनमणस्यागपरिणम् ? म्दालता स≈वेष तहा मीनेगा दि । एक स्वामीनमणस्योगण कि । एक प्रच∼त्रामीनमण्डयोगेच कि ॥

#### बद्दपयोगपरिश्वति-वद

त्रद्व वद्यस्थानपरित्तम् कि न-च बद्धप्रयोग प्रियम् ति सीन बद्धप्रीमपरित्तम् ति ।
 त्र व्यवस्थानपरित्तम् न सः बद्धप्रानपरित्तमः कि अप अनमः सम्बद्धस्य ।
 प्रयोगपरित्तम् सः ।।

### **कायागोगवरिवनिया**

- गोयमा । एगिदियम्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए वा जाव' पंचिदियम्रोरा-लियसरीरकायपयोगपरिणए वा ॥
- ५१. जइ एगिवियस्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए कि पुढिविक्काइयएगिविय ग्रोरा-लियसरीरकायपयोग ॰ परिणए ? जाव वणस्सङ्काइयएगिवियस्रोरालियसरीर-कायपयोगपरिणए ?

गोयमा । पुढविवकाइयएगिदिय' श्रोरालियसरीरकायपयोग ॰ परिणए वा जाव वणस्सइकाइयएगिदिय' श्रोरालियसरीरकायपयोग ॰ परिणए वा ॥

- ५२ जइ पुढिविक्काइयएगिदियग्रोरालियसरीरकायपयोगपिरणए कि सुहुमपुढ-विक्काइय जाव परिणए ? वादरपुढिविक्काइय जाव परिणए ? गोयमा ! सुहुमपुढिविकाइयएगिदिय जाव परिणए वा, वादरपुढिविक्काइय जाव परिणए वा।।
- ५३ जइ सुहुमपुढिविक्काइय जाव परिणए कि पज्जत्तासुहुमपुढिविक्काइय जाव परिणए ? अपज्जत्तासुहुमपुढिविक्काइय जाव परिणए ? गोयमा । पज्जत्तासुहुमपुढिविक्काइय जाव परिणए वा, अपज्जत्तासुहुमपुढिविक्काइय जाव परिणए वा, अपज्जत्तासुहुमपुढिविक्काइय जाव परिणए वा। एव वादरा वि। एव जाव वणस्सइकाइयाण वउक्काओ भेदो। वेइदिय-तेइदिय-चर्जरिदयाण दुयस्रो भेदो—पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य।।
- ५४ जइ पचिदिययोरालियसरीरकायपयोगपरिणए कि तिरिक्खजोणियपचिदिय-ग्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए ? मणुस्सपचिदिय जाव परिणए ? गोयमा । तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपचिदिय जाव परिणए वा॥
- ५५ जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए कि जलचरतिरिक्खजोणिय जाव परिणए ? थलचर-खहचर जाव परिणए ? एव चजक्क्यो भेदो जाव खहचराण ॥
- ४६ जइ मणुस्सविचित्य जान परिणए कि समुच्छिममणुस्सविचित्य जान परिणए ? गन्भवकतियमणुस्स जान परिणए ? गोयमा । दोसू नि ॥
- ४७ जइ गटभवनकतियमणुस्स जान परिणए कि पज्जत्तागटभनकतिय जान परिणए १ प्रपज्जनागटभनकतिय जान परिणए १

१ बद्दिय जान परिणाए या (ज, क, च, म, ३. स० पा०— °एगिदिय जान परिणए।
स्।, बद्दिय जान (ना)।

२. मञ्चाः — ॰ ल्लिस्य जान परिण्लः । ४. स॰ पाः — ॰ ल्लिस्य जान परिण्लः । ४. स॰ पाः — ॰ ल्लिस्य जान परिण्लः । ४. ॰ सरीर जान परिण्लः (अ,क, ता, न,म, स)।

- पोषमा ! प्रावनागश्मापतिय तात्र परिषण् याः प्रपापनागम् सार्गतियः व्यापनागम् सः।।
- ४= अड पोरालियमोसासरीरनावादोनपरियाम् ६६ एविदियपेश्चित्रियमोसासरीर-रावपयावपरिवास् १ देउदिय अदद परिवास् १ अत्व पदिवयोग्यादाः । अद्योगपरिवास् १
  - गीवमा । भगिद्रियाराति स्मीसास्ति सामगीनपतिष्यः एव द्रायः स्थित्व-सरीररापर्योगपरि एणः धानावते भनियो तदाः धारानिवसीसस्तिरकाप-प्रमागिद्यिणः वि याच्यानी भागिपन्तीः नवर—वाद्यसाद्वरः प्रन्यव्यक्तिस्ति कर्मानपतिष्यातिरिक्तिर्वाधन्यन्तव क्षिपमण्डसापः। एणन्यः प्रभना-प्रवत्माणः, नेसाम प्रपादन्तिमा ॥
- परः त्रह केन्द्रवास्तरीर राष्ट्रामणीरियण् कि एतिहिस्वार्थ-व्ययस्तेर साह्याक्षीय-विराणि विविद्यवादिक्षास्त्राम् त्राव्यविष्यण्यः सावसार्विकारिय जावणारण्या, वो सीच्या कार्यारिए स्वार्थ
- ५० जिल्लामा कार परिचय कि सारकार स्पृतिहित जार परिचार है स्वान स्वकारणामितिक तार सर्वात है

६३. जइ आहारगमीसासरीरकायपयोगपरिणए कि मणुस्साहारगमीसासरीरकाय-पयोगपरिणए ?

एव जहा ग्राहारग तहेव मोसग पि निरवसेस भाणियव्व ॥

£8. जइ कम्मासरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? जाव पचिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? गोयमा ! एगिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए, एव जहा स्रोगाहणसठाणे कम्मगस्स भेदो तहेव इह वि जाव पज्जत्तासव्वट्टसिद्धग्रणुत्तरोववाइय' कप्पा-तीतगवेमाणिय ॰ देवपचिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए वा, अपज्जतासब्बहु-सिद्धग्रणुत्तरोववाइय जाव परिणए वा ।।

# मोसपरिणति-पद

- ६४. जइ मीसापरिणए कि मणमीसापरिणए ? वइमीसापरिणए ? कायमीसा-परिषए ?
- गोयमा । मणमीसापरिणए वा, वइमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा ॥ जइ मणमीसापरिणए कि सच्चमणमीसापरिणए ? मोसमणमीसापरिणए ? जहा पयोगपरिणए तहा मीसापरिणए वि भाणियव्व निरवसेस जाव पज्जता-

सव्वहुसिद्धश्रणुत्तरोववाइय जाव देवपचिदियकम्मासरीरगमीसापरिणए वा, अपज्जत्तासव्वद्वसिद्धश्रणुत्तरोववाइय जाव कम्मासरीरमीसापरिणए वा ।।

### वोससापरिणति-पद

- ६७. जइ वीससापरिणए कि वण्णपरिणए ? गधपरिणए ? रसपरिणए ? फास-परिणए ? सठाणपरिणए ? गोयमा ! वण्णपरिणए वा, गधपरिणए वा रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, सठाणपरिणए वा ॥
- ६८. जङ् वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए जाव' सुविकलवण्णपरिणए ? गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जाव सुक्तिकलवण्णपरिणए वा ॥
- ज्इ गवपरिणए कि सुविभगधपरिणए ? दुविभगधपरिणए ?
- गोयमा । सुविभगवपरिणए वा, दुविभगवपरिणए वा।। जइ रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ? पुच्छा। 30
- गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महुररसपरिणए वा ॥ ज्द कामपरिणए कि कवखडकासपरिणए जाव लुक्खकासपरिणए?
- गोयमा ! क्वलंडकामपरिणए जाव लुक्लकासपरिणए।। १. मञ् पा०— भारत त्राव देव ।

रे. कर (ब, ब); बनि ० (ह)। रे. नील जाव (अ. क, ता, व, म, स)।

५२ - तर सरामारियम् — पृत्या । - वायमा ! परिमालसरामारियम् वा जाव बायतस्थामारियम् म ॥

# बोध्यि दरबाई पद्रस्य वागानपरिपाति-पद

- 52 श में द्रांस है दि प्रयोगपरिया है में सापरिया है सिम्हापरिया है नीयमा है १ प्रयोगपरियाम वा २ में सापरियाम पा २ किसापरिया में १, घट्टी प्रयोगपरियान, एने मीनापरियान १, घट्टी प्रयोगपरियान, एने सेनसापरियान २ घट्टी मीनापरियान, एने सैनसापरियान ।।
- अड अद्यासमानियामि मणप्रयास्यां स्वायं स्वयं स्वयं

७८. जइ वीससापरिणया कि वण्णपरिणया ? गंधपरिणया ? एव वीससापरिणया वि जाव ग्रहवेगे चउरससठाणपरिणए, एगे ग्रायतसठाण-परिणए।।

# तिण्णि दव्वाइं पडुच्च पोग्गलपरिणति-पद

- ७६. तिष्णि भते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? गोयमा । १ पयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा ४ अहवेगे पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया ५. अहवेगे पयोगपरिणए, दो वीससापरिणया ६ ग्रहवा दो पयोगपरिणया, एगे मीसापरिणए ७. ग्रहवा दो पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए इ अहवेगे मीसापरिणए, दो वीससापरिणया ६ अहवा दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १० ग्रहवेगे पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए।।
- प्राप्त प्रयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वइपयोगपरिणया ? कायपयोग-परिणया ? गोयमा । मणपयोगपरिणया वा, एव एक्कासयोगो', दुयासयोगो', तियासयोगो' य भाणियव्वो ।।
- ५१. जइ मणपयोगपरिणया कि सच्चमणपयोगपरिणया ? असच्चमणपयोगपरिणया ? असच्चमोसमणपयोगपरिणया ? गोयमा ! सच्चमणपयोगपरिणया वा जाव यसच्चामोसमणपयोगपरिणया वा, अहवेगे सच्चमणपयोगपरिणए, दो मोसमणपयोगपरिणया। एव दुयासंयोगो, तियासयोगो भाणियव्वो एत्थ वि तहेव जाव अहवेगे तंससंठाणपरिणए, एगे चउरससंठाणपरिणए, एगे आयतसंठाणपरिणए।।

# चतारि दव्वाइ पडुच्च पोग्गलपरिणति-पदं

चतारि भते । दब्बा कि पयोगपरिणया ? भीसापरिणया ? वीससापरिणया ? गोयमा । १. पयोगपरिणया वा २ मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा ४. ग्रहवेगे पयोगपरिणए, तिष्णि भीसापरिणया ५ अहवेगे पयोगपरिणए, तिष्णि वीससापरिणया ६ ग्रहवा दो पयोगपरिणया, दो मीसापरिणया ७. ग्रहवा दो पयोगपरिणया, दो वीससापरिणया ६ ग्रहवा तिष्णि पयोगपरिणया, एगे मोमापरिणए ६ ग्रहवा तिष्णि पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए १०. ग्रहवेगे मोसापरिणए, तिष्णि वीससापरिणया ११ ग्रहवा दो मीसापरिणया, दो

<sup>₹.</sup> मीनना॰ (ग)।

४. तिय ° (व) ।

२. एसः ० (३)।

५. निष्णिओ (ता)।

रे- दुव<sup>०</sup> (४) ।

गोयमा । चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-विच्छुयजातित्रासीविसे, मडुक्कजाति-म्रासीविसे, उरगजातिम्रासीविसे, मणुस्सजातिआसीविसे<sup>।</sup> ॥

विच्छुयजातिग्रासीविसस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा पभू ण विच्छुयजातित्रासीविसे ग्रद्धभरहप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसपरिगय' विसट्टमाण पकरेत्तए। विसए से विसट्टयाए, नो चेव ण सपतीए करेसु' वा, करेति वा, करिस्सति वा।।

मडुक्कजातिश्रासीविसस्स 'ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? ° गोयमा । पभू ण मडुक्कजाति श्रासीविसे भरहप्पमाणमेत्त वोदि विसेणं विसपςę. रिगयं 'विसट्टमाण पकरेत्तए । विसए से विसट्टयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेसु वा, करेति वा॰, करिस्सति वा।।

- उरगजातिस्रासीविसस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! पभू ण उरगजाति आसी विसे जबुद्दीव प्यमाणमेत्त बोदि विसेणं विस-03 परिगय विसट्टमाण पकरेत्तए । विसए से विसट्टयाए, नो चेव ण संपत्तीए करेसु वा, करेति वा॰, करिस्सति वा।।
  - मणुस्सजातिम्रासीविसस्स "ण भते ! केवतिए विसए पण्णते ? गोयमा । पभू णं मणुस्सजातिआसीविसे समयखेत्तप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसपरिगय विसद्वमाण पकरेत्तए । विसए से विसद्वयाए, नो चेव णं सपत्तीए करेसु वा, करेति वा, ॰ करिस्सति वा।।
  - जइ कम्मग्रासीविसे कि नेरइयकम्मआसीविसे ? तिरिक्खजोणियकम्मआसी-६२ विसे ? मणुस्सकम्मआसीविसे ? देवकम्मग्रासीविसे ? गोयमा । नो नेरइयकम्मासीविसे, तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे वि, मणुस्स-कम्मासीविसे वि, देवकम्मासीविसे वि।।
    - जद्द तिरिवस्रजोणियकम्मासीविसे कि एगिदियतिरिवस्रजोणियकम्मासीविसे जाव ξ3 पचिदयतिरिवखजोणियकम्मासीविसे ? गोयमा ! नो एगिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव नो चर्डारदियतिरि वखजोणियकम्मासीविसे, पिंचदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे । जद पचिदियतिरिक्लजोणियकम्मासीविसे कि समुच्छिमपचिदियतिरिक्लजो-

१. मणुय० (ता)।

र जिनपरिणय (टा० ४।५१४) ।

३. इह भै मनचननक्षेमीय बहुनचननिर्देशी बुद्धिन-कार्वाविषाणा बहुस्वज्ञायनावेम् (वृ) ।

४. मञ् पाञ पुरुद्धा ।

मञ्जार-नेम न चेत्र जात वरिम्मति ।

६ स० पा०-एव उरगजातिआसीविसस्स वि. नवर-जबुद्दीवप्पमाणमेत बौदि विसेण विसपरिगय, सेस त चेव जाय करिस्सिति।

७ स० पा० —वि एव चेव, नवर —ममपरी-त्तप्पमाणमेत्त बोदि विमेण विसपरिगय, नेस त चेव जाव करिम्सति।

विषयमानी से रेनकादार्थ श्यां संदेश किनावाध्य सम्मति से रे एक वहाँ को स्पन्ने स्टब्स के दश्ये पर स्थानक स्वताहर हम रक्त के क्षेत्र पनिक्षिति स्टिन्योपिय समानी स्वेत्र नी अवस्त्र नी के समाद्य अस्ति स्वाह

१४ जर मणुरस्य स्मानी क्रिसे कि समुन्ति सम्मान्त स्थानी दिन के वा वा किर्यान्त स्थानी दिन के वा वा किर्यान स्थानी दिन के स्थानी दिन क्षेत्र के स्थानी दिन के स्थानी दिन स्थानी दिन के स्थानी दिन स्थानी स्थानी दिन स्थानी दिन स्थानी दिन स्थानी दिन स्थानी दिन स्थानी स्

१५. अर्द्रश्रमनामानिक हि अभागामिक्यरम्यमा । स्वे जाव समाध्यक्षणमाः सीविक १

भीतमाः । भव त्यानिदेश्यममान्धं स्त, बाल्य १४-४० धन्य-४०० -५५४ सम्मर-

बद् भरणक्षत्वकारमाणाविष्य । १० प्रमुख्यस्य । शास्त्रक्षस्यस्थितः जाक्रमीनक्ष्माद्वकणकार्यस्थिकः स्थानाः स्थ

सारमाः । प्रमुक्तुनार द्वा १ सान्दे १४ मानोदिन वि १५४ मान क्रियार ५ ४ । सामिद्र १ स्माना रिन १४ । गोयमा ! सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि जाव सहस्सारकप्पो-वावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि, नो आणयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे जाव नो अच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे ।

जइ सोहम्मकप्पोवा' •वेमाणियदेव ॰ कम्मासीविसे कि पज्जत्तासोहम्मकप्पो-वावेमाणियदेवकम्मासीविसे ? ग्रपज्जत्तासोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मा-सीविसे ?

गोयमा । नो पज्जत्तासोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, अपज्जत्ता-सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, एव जाव नो पज्जत्तासहस्सारकप्पो-वावेमाणियदेवकम्मासीविसे, अपज्जत्तासहस्सारकप्पोवावेमाणियदेवकम्मा-सीविसे ॥

#### छउमत्य-केवलि-पद

६६ दस ठाणाइ छउमत्थे सन्वभावेण न जाणइ न पासइ, त जहा—१ धम्मित्य-कायं २. ग्रधम्मित्यकायं ३. ग्रागासित्यकाय ४. जीवं ग्रसरीरपिडविद्ध ४. परमाणुपोग्गल ६. सद्दं ७ गध द. वात ६. ग्रय जिणे भिवस्सइ वा न वा भिवस्सइ १० अय सन्वदुक्खाण ग्रत करेस्सइ वा न वा करेस्सइ। एयाणि चेव उप्पण्णनाणदसणधरे ग्ररहा जिणे केवली सन्वभावेण जाणइ-पासइ, त जहा—धम्मित्यकाय', अधम्मित्यकाय, आगासित्यकायं, जीव ग्रसरीरपिडविद्ध, परमाणुपोग्गल, सद्द, गध, वात, अय जिणे भिवस्सइ वा न वा भिवस्सइ, ग्रय सन्वदुक्खाण ग्रत ० करेस्सइ वा न वा करेस्सइ।।

#### नागा-पद

- कितिविहे ण भते । नाणे पण्णत्ते ?
   गोयमा ! पचिवहे नाणे पण्णत्ते, त जहा—अग्राभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे,
   स्रोहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे ।।
- ६न से कि तं ग्राभिणिवोहियनाणे ? ग्राभिणिवोहियनाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रोग्गहो, ईहा, ग्रवाग्रो, धारणा। एव जहा 'रायप्पसेणइज्जे' नाणाण भेदो तहेव इह भाणियव्यो जाव' सत्त केवलनाणे'।।

नन्द्यामञ्ज्ञश्रह्मणेत्यभिषाय 'जाव भवियअम-विया तत्तो सिद्धा असिद्धा य' इत्युक्त तत्त्या-यमर्थ.—श्रुतज्ञानसूत्रावसाने किल नन्द्या श्रुनविषय दर्शयतेदमभिहिनम्—'दच्येपमि दुवालमगे गणिषिउए अणता भाषा अण्ना

स० पा०—सोट्रमकष्पोवा जाव कम्मा-मीविने ।

२ नव ११२ -- भ्रम्मित्यकाय जात करेम्मइ ।

दे. सम्बन्धः पुत्रः ५६१-५४४ ।

६. यज्य नानवानारे भुजानाविकारे यथा

- ६६ मन्याणे प भने ! कतिबिहै प्रणाती ? गोयमा ! तिबिहै प्रभाने, न जन्म-मदत्रप्रणाने, नुबम्याणे, विभवनाणे ॥
- १००. च कित्र महत्रकार ? सद्यक्तान् चड्यिहे पक्तने, न बहा—योग्न पे', •हित, यक्कप्र≃्याकाः ।।
- १७६- स वि त सीमाह ? श्रामहे तुविहे प्रयाने, त जहां – श्रत्योगाहे य वज्योगाह ये । एवं पट्ट श्रामिन शिवाहियनाथ (पट्टेव, नवर – एवड्डियवश्व) जावे नाइदिवसणा । सन प्राप्ता, मेन नद्यश्याप ॥
- १०२ में कि त मुक्तिनाची? मुक्काणाच-कि दम पश्चाणि मेंह मिन्छाशिंदुणीर मन्द्रशृद्धि-वद्गीयमांत्रक त जल्ल-वारह, रामत्यच क्षरा सरील कार्य वनावर देश मन्द्रवाच मन्द्र मुक्काली ॥
- १०४ में कि व किन्यनाये हैं किस्मनाये स्रवेगकिट प्रणाने व जता - गामनदिए, नगरनिष्ण, हाक स्थार अमनदिण, क्षेत्रनिष्ण, समुद्रनिष्ण, जामनदिण, कसहरन्गहण, कत्रप्रविष्ण, क्षामदिण, वृद्धनिष्ण, ह्यानदिण, गयनदिण करनोहण, क्षिन्यपिष्ण कर्म क्षित्रनिष्ण, महाक्षादिण गय-क्षाहण, जमस्मक्ष्ण, प्रमुक्तिण, प्रमुक्

#### बोबाय गाविन्यस्मावितन्यः

१०४ विभागानन किनामी विषयानी है। सीमना किमानामी किमानिका य। जे तिण्णाणी ते ग्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ग्रोहिनाणी, ग्रहवा ग्रभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी। जे चउनाणी ते ग्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ग्रोहिनाणी, मणपज्जवनाणी। जे एगनाणी ते नियमा केवलनाणी।

जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुमण्णाणी, अत्थेगतिया तिम्रण्णाणी । जे दुमण्णाणी ते मङ्ग्रण्णाणी सुयम्रण्णाणी य । जे तिम्रण्णाणी ते मङ्ग्रण्णाणी, सुयम्रण्णाणी, विभगनाणी ।।

- १०५ नेरइया ण भते । कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा । नाणी वि, अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी, त तहा—आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी । जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुअण्णाणी, अत्थेगतिया तिअण्णाणी । एव तिण्णि अण्णाणाणि भयणाए ।।
- १०६ असुरकुमारा ण भते । कि नाणी ? अण्णाणी ? जहेव नेरइया तहेव, तिष्णि नाणाणि नियमा, तिष्णि अण्णाणाणि भयणाए। एव जाव' थणियकुमारा।।
- १०७ पुढिविक्ताइया ण भते । कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा । नो नाणी, अण्णाणी । जे अण्णाणी ते नियमा दुअण्णाणी-मइ-अण्णाणी सुयअण्णाणी य । एव जाव वणस्सडकाइया ॥
- १०८ वेइदियाण पुच्छा।
  गोयमा! नाणी वि अण्णाणी वि ।
  जे नाणी ते नियमा दुण्णाणी, त जहा—ग्राभिणिवोहियनाणी सुयनाणी य।
  जे अण्णाणी ते नियमा दुअण्णाणी, त जहा—मङ्अण्णाणी सुयअण्णाणी य।
  एव तेइदिय-चउरिदिया वि ।।
- १०६ पिचित्यितिरियखजोणियाण पुच्छा।
  गोयमा । नाणी वि, प्रण्णाणी वि।
  जे नाणी ते प्रत्येगितया दुण्णाणी, प्रत्येगितया तिण्णाणी।
  जे प्रण्णाणी ते प्रत्येगितया दुष्रण्णाणी, प्रत्येगितया तिप्रण्णाणी। एव तिण्णि नाणाणि, तिष्णि प्रण्णाणाणि भयणाए। मणुस्सा जहा जीवा, तहेव पच नाणाणि, निष्णि प्रण्णाणाणि भयणाए। वाणमतरा जहा नेरइया। जोइसिय-वेमाणियाण निष्णि नाणाणि, तिष्णि प्रण्णाणाणि नियमा।।
- ११०. मिद्धाण भने । पुच्छा । गोयमा ! नाणी, नो प्रण्णाणी, नियमा एगनाणी—केवलनाणी ॥

### मतरासगति पत्रवा-

- १११. 'निरमगीत्या प' भने ! जीता हि नाणी रे सन्ताणी रे गंपना ! नाणी कि सन्ताणी कि । निष्नि नाणाइ नियमा ! हिंदा सन्ताणक भगणाएं ।।
- ११२ निरिष्धनिया श्राप्ते ! जीवा हि नाशी ? सामाणी ? गोयमा ! हो नाशा, हो संश्राणा नियमा ॥
- ११० मनुस्मानिया च भन ! भीवा कि नामि ? सप्तानी ? गोयमा ! निवंचा नामाइ भयााण, दो सप्पामाइ नियमा । देस्यनिया अटा नियमनिया ॥
- ११८ विद्यानिया च भते ! जीवा विकास ? जन्म किदा ॥

### इविय पश्चम --

- ११४. सँदेश्या च भन ! जो सं कि नागी है बर्गा में है गायमा ! चनाहि नागाइ, तिरंग बर्गाणाइ---भयनाहु ।।
- १६६. मुब्दिया व नो ! विकास नामी ? जिल्ला पुरावस्तरमा । बद्दीय-बेट्टिय-बर्टाटीका माना नामा, से जमाना निकास प्रविद्या कला महरिया ॥
- ११७ योगरिया श्रमके जिल्ला कि नाशी है रुग सिका म

#### काय पर्कत-

- रहण नगद्धाण नव ै से सोहान्यती है का गणी है नो स्मार्थ परन्याद्ध अवाद करते साह-स्मार्थ १०० व्यक्तिकार है व नाम्मद्रम्द्राद्ध से नानों करते हैं, तिसमहत्त्वाद्धाः, हे हेंग स्मार्थ कर्माणीय मुख्याद्धाः से स्वतिस्थास सामार्थिकार है
- र्भावितात ( ) भीताव न्या ( ) र्भावितात

### मृह्म बादर पर्न्य -

- १२१. वादराण भंते <sup>।</sup> जीवा किं नाणो ? जहा सकाइया।।
- नोसुहुमा-नोवादरा ण भते । जोवा कि नाणी ? १२२ जहा सिद्धा ।।

# पज्जतापज्जत पडुच्च-

- १२३ पज्जत्ता णंभते! जीवा कि नाणी? जहा सकाइया॥
- पज्जत्ता ण भते । नेरइया कि नाणी ? तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा नियमा। जहा नेरइया एव यणियकुमारा। १२४ पुढविकाइया जहा एगिदिया । एव जाव चर्जरिदिया ।।
- पज्जत्ता ण भते । पचिदियतिरिक्खजोणिया कि नाणी ? अण्णाणी ? तिण्णि नाणा, तिण्णि त्रण्णाणा — भयणाए । मणुस्सा जहा सकाइया । वाजमतर-१२५ जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ॥
- अपज्जत्ता ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? तिष्ण नाणा, तिष्णि अण्णाणा—भयणाए।
- अपज्जत्ता ण भते ! नेरइया कि नाणी ? अण्णाणी ? तिण्णि नाणा नियमा, तिण्णि ग्रण्णाणा भयणाए। एव जाव थणियकुमारा। पुढविनकाइया जाव वणस्सइकाइया जहा एगिदिया ।।
- वेइदियाण प्च्छा।

दो नाणा, दो प्रण्णाणा—नियमा । एव जाव पचिदियतिरिक्खजोणियाण ॥

अवज्जत्तगा ण भते । मणुस्सा कि नाणी ? अण्णाणी ? तिण्णि नाणाइ भयणाए, दो अण्णाणाइ नियमा। वाणमतरा जहा नेरइया। म्रपञ्जत्तगाण जोइसिय-वेमाणियाण तिण्णि नाणा, तिण्णि मण्णा-नियमा ॥

१३०. नोपज्जत्तगा-नोग्रपज्जत्तगा ण भते <sup>।</sup> जीवा कि नाणी ? जहा सिद्धा ॥

### भवत्यं पड्च्च-

- निरयभवत्या ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? जहा निरयगतिया ॥
  - १३२. तिरियभवत्था ण भते <sup>।</sup> जीवा कि नाणी ? स्रण्णाणी <sup>?</sup> तिष्य नाणा, तिष्णि अष्णाणा—भयणाए ॥
  - मण्मभवत्या ? 233 नहा मकाइया ॥

१३४. रेवस्यन्ता च नते । जता निरंपनात्मा । सन्द्रनातित निद्धा ॥

# **मत्रविद्यानत्रविद्य पद्**च्च ~

- १३६ भवनिदियाण नते । जीवारिक नागी ? जटा मकाद्या ॥
- १३ अस्पतिक्षियाच पुत्र । गापमा <sup>१</sup> ना नाभी, अस्तार्भाः तिस्य अस्तारम् आसात् ।
- १२७ नीम संगदिता नीयम संगदिया व न त े जी साम नाली है। इस मिद्धा ॥

### माम्ब-प्रमाण्य पद्भा--

१३२ पर्नोप पुन्ता। यस गर्दासा। समस्ती अस्मेरीआम् वेजीस्सा। नीनस्सीन्सम्बद्धीः स्थापिता।

### लिक्टिक १३६० वर्षितम् यस्य सङ्गीतस्य स

्राप्तमा । वस्तु व क्षा प्राचना व उप र १ प्राचन व क्षा की - व्यक्तिया व विकास स्वत्य अप स्वामी व व्यवस्था के की - एका व प्रवस्तु रही है के स्वत्य के व्यवस्था के

म्हरू नाम्यान्यम् सर्वास्य पानाः

- १४४. चरित्ताचरित्तलद्धी ण भते <sup>।</sup> कतिविहा पण्णत्ता <sup>?</sup>
- गोयमा । एगागारा पण्णत्ता । एव जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णता ॥
- वीरियलद्धी ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त जहा—वालवीरियलद्धी, पडियवीरियलद्धी, वालपडियवीरियलद्धी ।।
- इदियलद्धीण भते। कतिविहापण्णत्ता? गोयमा । पचिवहा पण्णत्ता, त जहा—सोइदियलद्धी जाव' फासिदियलद्धी ॥

# नारालिद्ध पडुच्च-नाणि-म्रण्णाणित्त-पद

- नाणलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? ऋण्णाणी ? १४७ गोयमा । नाणी, नो अण्णाणी । अत्थेगतिया दुण्णाणी, एव पच नाणाइ भयणाए ॥
- तस्स ग्रलद्धीया ण भते । जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? १४५ गोयमा । नो नाणी, त्रण्णाणी । त्रत्थेगतिया दुत्रण्णाणी, तिण्णि स्रण्णाणा
- १४६. माभिणिवोहियनाणलिख्या ण भते। जीवा कि नाणी ? मण्णाणी? गोयमा। नाणी, नो अण्णाणी । अत्थेगतिया दुण्णाणी, चत्तारि नाणाइ
- १५० तस्स ग्रलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा । नाणी वि, अण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाणी जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुअण्णाणी, तिण्णि अण्णाणाइ भयणाए। एव सुयनाणलद्धिया वि। तस्स अलद्धिया वि जहा ग्राभिणिवोहियनाणस्स युलद्धीया<sup>१</sup>॥
- १५१० ग्रोहिनाणलिद्धयाण पुच्छा । गोयमा । नाणी, नो अण्णाणो । ऋत्थेगतिया तिण्णाणी, ऋत्थेगतिया चउनाणी। जे तिण्णाणी ते त्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, स्रोहिनाणी। जे चउनाणी ते श्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, श्रोहिनाणी, मणपज्जवनाणी ॥ १५२
- तस्स ग्रनद्धियाण पुच्छा । गोयमा । नाणी वि, प्रण्णाणी वि । एव ग्रोहिनाणवज्जाइ चत्तारि नाणाइ, निष्णि प्रष्णाणाइ—भयणाए ॥
- १५३ मणपञ्जवनाणलद्वियाण पुच्छा ।

१ मञ्चाज्या

२- लद्धीया (ज, य, म, स), अर्थममीक्षया एतः रादमगुद्ध प्रतिभाति ।

गोषमा ! नाणां, नो जन्माणों । प्रत्येगतिया निमाणों, अन्येगरिया चडन नाणों । जे निम्नरणों ने जाभिनि मेरियमणीं, नृपनाणीं, मन स्वरंगराणीं । जे चडनाणों ने आभिनिमोरियनाणीं, मुसनाणां, पर्वतृनाणों मनस्य स्वाणी ।

१५८ नम्म सन्दर्भयार्थे पुरुष्ठा । गोषमा । नाणी वि, अण्याणी वि । मणप्रशासनाण रहनाङ चनगाँद नाणाः , निष्णि अण्या १६८ -अपन्यात् ।

१४४ - हर्मनामनद्भिषा भानत ! जीवा हिनामी (सम्बद्धा है) संदेश (नामी, से अन्यामी) विकास एननामी । हर्मनामा ॥

१४६ - तस्य स्रविद्याणे पुन्छा । गोयमा ! नाणो वि, सण्याणो वि । तिवतनात्र सन्ताद्र तनादि नाणाद्र, निज्ञि सर्वाणाद्र-- भवणापु ॥

१५५ भग्गाणविद्यान पुरुष्ठ । गोपमा ! नी नाली, धणाणी । निणि धरणाभाद भवणाए ॥

१४६ तस्य व्यवद्विताण पृष्टा । पोषमा ! नाणां, नो धणाणां । पत्र नाणाः भव्याणः । त्यः घणाः त्य य पोद्धिय प्रतिद्धा च भाष्या, एव महस्यणाणस्य सुप्रधणणस्य प्रतिद्धाः ध्वद्धिण प्रभाषियन्य । दिन्यनाण चिद्यत्य तित्य धणाणाः । त्यागः । दस्य व्यवद्यान द्वानाः भव्याणः संध्याणाः विस्ताः।

रमग गर्दे ब

तस्स अलद्धीयाण मणपञ्जवनाणवञ्जाइ चत्तारि नाणाइ, तिण्णि य अण्णाणाइ-भयणाए ।

१६२. सामाइयचरित्तलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ?
गोयमा । नाणी — केवलवज्जाइ चत्तारि नाणाइ भयणाए। तस्स अलद्धियाण
पच नाणाइ, तिष्णि य अण्णाणाइ — भयणाए। एव जहा सामाइयचरित्तलद्धिया
अलद्धीया य भणिया, एव जाव अहक्खायचरित्तलद्धीया अलद्धीया य
भाणियव्वा, नवर — अहक्खायचरित्तलद्धीयाण' पच नाणाइ भयणाए।।

# चरित्ताचरित्त पडुच्च —

१६३. चिरताचिरित्तलिद्धया ण भते ! जीवा िक नाणी ? ग्रण्णाणी ? गोयमा ! नाणी, नो ग्रण्णाणी । अत्थेगितया दुण्णाणी, अत्थेगितया ितण्णाणी । जे दुण्णाणी ते ग्राभिणिवोहियनाणी य सुयनाणी य । जे तिण्णाणी ते ग्राभिण-वोहियनाणी, सुयनाणी, ग्रोहिनाणी ।।

### दाणाइ पडुच्च--

१६४ तस्स अलिद्धियाण पच नाणाङ, तिष्णि अण्णाणाङ्—भयणाए । दाणलिद्धियाण पच नाणाङ, तिष्णि अण्णाणाङ्—भयणाए ॥

१६५ तस्त अलद्धीयाण पुच्छा।
गोयमा । नाणी, नो ग्रण्णाणी। नियमा एगनाणी—केवलनाणी। एव जाव वीरियस्स 'लद्धीया अलद्धीया' य भाणियव्वा।

# वालाइवीरिय पडुच्च-

वानवीरियलद्धियाण तिष्णि नाणाइ, तिष्णि अण्णाणाइं—भयणाए। तस्स अल-द्धियाण पच नाणाइ भयणाए।

पडियवीरियलद्वियाण पच नाणाइ भयणाए । तस्स अलद्धीयाण मणपज्जवना-णवज्जाइ नाणाइ, त्रण्णाणाणि य भयणाए ।

बालपडियवीरियलद्वियाण तिष्णि नाणाइ भयणाए। तस्स प्रलद्वीयाण पच नाणाइ, तिष्णि अण्णाणाइ – भयणाए।।

### इदिय परुच्च--

१६६. इदियलद्विया ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा । चत्तारि नाणाइ, तिण्णि य अण्णाणाइं - भयणाए ॥

१६ अ. तत्म अलित्याण पुच्छा । गोपमा ! नाणी, नो प्रण्णाणी । नियमा एगनाणी—केवलनाणी ॥

१. ° वर्दाण (म. इ. वा, व, म, न)। २ लद्वी अवद्यी (अ, क, ता, व, म, म)।

१६६ - सार्थियनिया च नता र्यायनिविधा ॥

१६६ तम्य अपदियाम प्राचा।

गीतमा है नामी जि. प्रमानी जि.। ते नामी ते अनेगति स कुणामी, प्रतिक्ति दिस गमनाणी हो के कुणामी ते पार्तिमधि सेहियनामी, मुख्यत्मी है व गमनाणी ते जिल्लामी हो अस्तामी के निषमा कुणामी व दर्ग-मद्यप्रमानी प्रमुख्यामी प्रमानी व । विस्तिक्षित्वानिक्षिण तकीया प्रमुख्य के हेव गमदिवस्म।

१५० जिल्लीस्वविद्यात बनारि गायाः, तिरिव व अस्थाताः – ल्लापाः ॥

१७१ । सम्बन्धियाम प्रत्या

भोपमा । नाणा वि. पश्चलां वि । प्रे नाणा वे नियमाण्यना ते के वस्ताति । वे अभागो व नियमा इष्ट्राणी, व प्रश्नमात्रणाती प प्रवाणां व । भागित्र रक्षेत्रा सार्तीया सालगण स्वरणीय ते व स्वीत्या प्रा

#### उथ्रज्ञान माणि घटनाणिन-पर

- १०६ समारी गड़ना ६ नते । की नामि नामि १ घरणारी १ १३ नामाइ, १४विम संस्थानाः । नवसम्बर्
- १८२० प्राप्तिक विकित्यानायास राज्यात भावतः अनुष्टि नायात भाषात् । एवं सूचनात्तामा १० तम् विके घ्रात्यायमा वार्ति । ४० तम् या ध्रातिकाय अभिया । भाषा १ वनायमानामा १० तम् । १० ४ वर्षि । नाय राह्याया । १० तमा सान्त्री शतना ज्ञाति । १० १ वर्षि । १० वर्षि । नाय स्थापात्तानासी वाप्तिका । १४ तमा १० वर्षि । १० वर्षि । १० वर्षि । १० वर्षि ।

### लेस्सं पडुच्च---

१७७. सलेस्सा ण भते ! जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? जहा सकाइया ॥

कण्हलेस्सा ण भते ! जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? जहा सइदिया । एव जाव पम्हलेस्सा, सुक्कलेस्सा जहा सलेस्सा । अलेस्सा जहा सिद्धा ॥

### कसाय पडुच्च--

सकसाई ण भते । जीवा कि नाणी ? अपणाणी ? जहा सइदिया। एव जाव लोभकसाई।।

अकसाई ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? पच नाणाइ भयणाए।।

# वेद पडुच्च—

सवेदगा ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? जहां सद्दिया। एव इत्थिवेदगा वि, एव पुरिसवेदगा वि, एव नपुसग वेदगा वि । अवेदगा जहा अकसाई ॥

# म्नाहारग पडुच्च—

१८२. आहारगाण भते। जीवा कि नाणी ? अण्णाणी? जहां सकसाई, नवर-केवलनाण पि।।

म्रणाहारमा ण भते । जीवा कि नाणी ? म्रण्णाणी ? मणपज्जवनाणवज्जाइ नाणाइ, अण्णाणाइ तिण्णि—भयणाए॥

### नाणाणं विसय-पर्व

१८४. श्राभिणिवोहियनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासत्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-दव्बग्रो, खेत्तओ, कालग्रो, भावग्रो ।

द्व्यमो ण माभिणिवोहियनाणी माएसेणं सव्वदव्वाइ जाणइ-पासइ।

सत्तम्रो ण माभिणियोहियनाणी आएसेण सव्व खेत्त जाणइ-पासइ। कालस्रो ण स्रामिणिवोहियनाणी स्राएसेण सव्य काल जाणइ-पासइ। भावस्रो ण स्राभिणिवोहियनाणी स्राएसेण सब्वे भावे जाणइ-पासइ'०॥

सव्वद्व्वाइ जाएाद, न पासइ। गेत्तओं ण आभिणिबोहियनाणी आएँगेण सव्वं सेत्त जागाइ, न पासइ।

रे. भ० दार्र्ध्

२. न॰ पार-एव रातश्री वि, एव भावशी वि।

रे. तत्वीत्रते अस्मिन् निष्ये विनक्षानेदोस्ति---दम्मो ए जामिणियोद्वियनाणी आएमेण

१८४ - गुपनायस्म श नते ! रेजितिए विसए पृष्यते ?

गाममा १ ने समानयो अवस्थित पत्तानो, त बत्। दशयो, नेनको, १८४वा, जारसा ।

रसपो च स्वताची उपदर्भ सम्बद्धाः चाणः नासः ।

😍 स्तर्यो में गुगनाधी उपाध्य संध्येतन प्राप्तःत्यातः ।

राध्यो व मुपगाणी उराप्त् मन्यसाद आयडन्यामड ।॰

माप्रया च मुन्तामा उपल्ले मन्यभावे जाचटनासः ॥

१=६. ऑस्नियम च भने ! स्वितिए विसार् वण्याने ?

भीषमा <sup>।</sup> ने समामयो अर्घाट्य प्रयान, त*्याता । इत्या, न*न्त्यो, हा स्यो, भाषपा ।

२२१को च क्रांत्मित्। \*तरुर्वन क्रममाः रायश्वाः मध्यस्याः । इन्यो-नेम मध्याः स्थियमाः साध्यसम् ।

चेनमा च योहिनाची उद्धवेत संगुत्तस्य मनतः व्यापः अगाहः । इस्मेनम् प्रकोरे सह मनोते तस्योनस्य तहार अगाह प्रसट ।

राजनां प्रशासिताता बरण्यण आयोजियण् यनन्यस्वद्भागः आर्ट्यानद्यः इतिनेशेष्यसम्बन्धाः सामाणिशायाः इन्ति । हिष्यः वर्द्यमण्यादः । राज जाणदन्यम् ।

भावधील धीरिनाते अपूर्ण धान भाव अध्यक्षणस्य १ ८४० भाव वि धार नाव अध्यक्षितः, संबन्धातनात्रभाग अध्यक्षणस्य ॥

१६७, चाप्परक्षासम्भ भ नते । ते स्थित् विस्ता प्राप्त । नानमा । ने समाध्या ग्राप्ति क्षान्त तः तः व्यवसी, सन्द्र्यः, स्ताप्ताः, भावस्य । छप्पण्णए अतरदीवगेसु सण्णीण पंचिदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणइ-पासइ।

त चेव विजलमई ग्रड्ढाइज्जेहिमगुलेहि ग्रब्भहियतर विजलतर विसुद्धतर वितिमिरतर खेत्त जाणइ-पासइ।

कालग्रो ण उउजुमई जहप्णेण पलिग्रोवमरस, श्रसखिउजयभागं, उनकोसेण वि पलियोवमस्स यसिखज्जयभाग ऋतीयमणागय वा काल जाणइ-पासइ।

त चेव विउलमई अटभहियतराग विउलतराग विसुद्धतरागं वितिमिरतराग जाणइ पासइ।

भावय्रो ण उज्जुमई ग्रणते भावे जाणइ-पासइ, सव्वभावाण ग्रणतभागं जाणई-पासइ।

त चेव विउलमई अव्भहियतराग विउलतराग विसुद्धतराग वितिमिरत<sup>राग</sup> जाणइ-पासइ १॥

केवलनाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासत्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा- दव्वत्रो, खेत्तत्रो, कालग्री, भावग्रो।

दव्वश्रो ण केवलनाणी सव्वदव्वाइ जाणइ-पासइ।

'•ैसेत्तग्रो ण केवलनाणी सव्व खेत्त जाणइ-पासइ।

कालओ ण केवलनाणी सव्व काल जाणइ-पासइ।

भावग्रो ण केवलनाणी सब्वे भावे जाणइ-पासइ॰ ॥

मइग्रण्णाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा । से समासग्रो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-दव्वओ, खेत्तम्रो, कालम्रो, भावग्रो।

दव्वत्रो णं मइत्रण्णाणी मइत्रण्णाणपरिगयाइ दव्वाइं जाणइ-पासइ'।

 खेत्तत्रो ण मद्त्रण्णाणी मद्त्रण्णाणपरिगय खेत्त जाणद-पासद । कालग्रो ण मह्त्रप्णाणी महत्रप्णाणपरिगय काल जाणइ-पासइ।°

भावओ ण मइअण्णाणी मइअण्णाणपरिगए भावे जाणइ-पासइ॥

१६०. सुयग्रण्णाणस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासम्रो च उित्वहे पण्णते, तं जहा-दव्बम्रो, खेत्तम्रो, कालम्रो, भावयो । दन्वत्रो ण सुयत्रण्णाणी सुयत्रण्णाणपरिगयाइ दन्वाइ त्राघवेइ, पण्णवेइ, परूवेइ<sup>।</sup>।

१. स॰ पा॰—एव नाव भावत्री।

र, मन पान-पानर नान मावश्रो।

३. वाचनान्तरे पुनरिदमधिकमवलोक्यते 'दतेति निदसेति उवदसेति' (वृ) ।

'•ैसेनम्रो ण मुबस्रकार्था मुबस्रकायपरिगय सेन स्राप्तेट, प्रकारेट, १९४८ । रानम्रो ण मुबस्रकार्या नुबस्रकाथरिगव हार सादवट, प्रकारट, पर्वेट । भारम्रो ण मुबस्रकार्था मुबस्रकाथपरिगए भाग साप्येट), • हन्यस्ट, प्रचाटिक ॥

१६१. विभगनाणस्य च भते । केवितम् विसम् पण्यने ते गोषमा ! से समासमी अज्ञासित पण्यनः त जत्य-व्यवसी, मेन्छी । १.१६६, भारषी। अस्पर्धाः अज्ञासी। १८१६, भारषी। १८१६, भारषी। विभगनाणी विभगनाणपरिस्थाः जाणद्रवास्य । 'विनया च विभगनाणी विभगनाणपरिस्थाः सन् जाणद्रवास्य । भारषी च विभगनाणी विभगनाणपरिस्थाः जाल जाणद्रवास्य । भारषी च विभगनाणी विभगनाणपरिस्थाः जाल जाणद्रवास्य । भारषी च विभगनाणी विभगनाणपरिस्थाः भाषे जाणद्रवास्य ।

#### साणीण महिद्द वय

१६२ नाणी प्रभित्ते नाणी निरात्त्रसी ते सी-तर हाइ ? गोयमा ! नाणी द्विते पण्यत्ते, त् वहा-तर् सारण्या स्थान हर्सन्त् इ सारीण्या स्थाप्त्रविमण् । तथ्य प्रति नारीण् सप्यत्वर्यसण् नः उत्तर्वत् प्रतासुद्दत्त, प्रकृतिण हार्याद्व सानरीयमाद यातिरेगाद स

१८४८ थापिणिवीत्मनाणी शासनी । सामिणि नीत्मा \*नानी ति ६६ १६४ ४ ३६० ४० हाइ रे जीवार ! एक देश ।

गीवमा । एवं ने र ॥

१८४ ए र मुखनाओं दि ॥

६८४ । आहिनाची कि एक ने के तुन कर । जहने के एक प्रत्ये प्र

१६६ - माजबर्धनाणी च भते ! माजब्बानाणी नि ४० खा र शन्तर तद र गुणमा ! अत्ररीच गुक्त नमप, एउटन्य न्त्रण : प्रतिह ॥

१९२ - हेबलनाणी ण चंद्र है ने बानाणी हिलानमा स्थानिक लड़ ह नायमा है नाडीण्डापण्डाकीनप्रा

धक प्रवासी, बद्धलानी, कुछनाती व बर्ग कुला

गोयमा । अण्णाणी, मङ्अण्णाणी, सुयअण्णाणी य तिविहे पण्णत्ते, त जहां -- १ म्रणादीए वा म्रपज्जविसए २ म्रणादीए वा सपज्जविसए ३ सादीए वा सपज्जवसिए। तत्थ ण जे से सादीए सपज्जवसिए से जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण अणत काल-अणता स्रोसप्पिणी उस्सप्पिणीस्रो कालस्रो, खेतस्रो **अवड्**ढ पोग्गलपरियट्ट देसूण ।।

विभगनाणी ण भते । पुच्छा। गोयमा । जहण्णेण एकक समय, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ देसूणाए पुन्वकोडीए अन्भहियाइ ॥

# नाणीण श्रतर-पद

- म्राभिणिवोहियनाणिस्स ण भते ! म्रतर कालम्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण अणत काल जाव' अवङ्ढ पोग्गल-परियट्ट देसूण ।।
- सुयनाणि-ग्रोहिनाणि-मणपज्जवनाणीण एव चेव ।। २०१
- केवलनाणिस्स पुच्छा । २०२ गोयमा । नित्थ स्रतर ॥
- मङ्ग्रण्णाणिस्स सुयग्रण्णाणिस्स य पुच्छा । गोयमा । जहण्णेण अतोमुहुत्त, उवकोसेण छावट्ठि सागरोवमाइ साइरेगाइ॥
- विभगनाणिस्स पुच्छा । 808 गोयमा । जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण वणस्सङ्कालो ॥

# नाणीण ऋष्पाबहुयत्त-पद

- २०५ एतेसि ण भते । जीवाण आभिणिवोहियनाणीण, सुयनाणीण, ओहिनाणीण मणपज्जवनाणीण केवलनाणीण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा <sup>२</sup> विसेसाहिया वा ? गोयमा । सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी, श्रोहिनाणी श्रसखेज्जगुणा, याभिणिबोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया, केवलनाणी अणत-
- २०६. एनेसि ण भते ! जीवाण मइत्रण्णाणीण, सुयग्रण्णाणीण, विभगनाणीण य कयरे कयरेहितो प्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गोयमा । मन्वत्थोवा जीवा विभगनाणी, मङ्ग्रण्णाणी सुयग्रण्णाणी दो वि नुल्ला स्रणतगुणा ॥

१- मन नार्हन।

२०६० एतेनि च जन ! सिवाण मासि (प्रात्निनाणीय मुपनाणीय स्वतिनाणण मनपरन्तनाणीय रेपानामाय मनिव्यत्याणीय मुपनाणीय रेपानामानीय प्रतिनाणीय स्वतिनाणीय रेपानामानीय स्वतिनाणीय स्वति स्वत

#### भागपा अय-पा

२०= किर्वान्य भाषा । सामाध्यादियनाष्ट्रस्य पणानाः । गोपमाः ! धयनाः जीमीच्यादियनाष्ट्रस्य पणानाः ॥

२. इ. हेर्याच्याच्याते । मृदसान्यव्यस्य प्रणानाः र एक्यास्य

२५० । एवं अर्थ हे बनावान्त्र । एवं पद्यक्तावन्त्र कृत्यः प्रकृत्यः ।

२११ त्याच्याच्याचे विनयना त्याच्याच्याचे । सम्बन्धाः धन्या विनयनाच्याः तथा प्रस्ताः ॥

anniana amazaani

२३६ समणोवासगस्स ण भते । पुव्वामेव थूलए पाणाइवाए अपच्चक्खाए भवई से ण भते । पच्छा पच्चाइक्खमाणे कि करेड ?

गोयमा । तीय पडिक्कमित, पडुप्पन्न सवरेति, अणागय पच्चक्खाति ॥
२३७ तीय पडिक्कममाणे कि १. तिविह तिविहेण पडिक्कमित ? २. तिविह दुविहेणं
पडिक्कमित ? ३ तिविह एगिविहेण पडिक्कमित ? ४ दुविह तिविहेण पडिक्कमित ? ४. दुविह दुविहेण पडिक्कमित ? ६ दुविह एगिविहेण पडिक्कमित ?
७ एगिवह तिविहेण पडिक्कमित ? ६. एगिवह दुविहेण पडिक्कमित ?
६. एगिवह एगिवहेण पडिक्कमित ?

गोयमा । तिविह वा तिविहेण पिडक्कमित, तिविहं वा दुविहेण पिडक्कमित, एव चेव जाव एगविह वा एगविहेण पिडक्कमित ।

१ तिविह तिविहेण पिडवकममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणई मणसा वयसा कायसा।

२ तिविहं दुविहेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा ३ श्रहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा कायसा ४ श्रह्वा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा कायसा।

४ तिविह एगविहेण पिडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणई मणसा ६ अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणई वयसा ७ अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ कायसा ।

प दुविह तिविहेण पिडक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा वयसा कायसा ६ यहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा १० श्रहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा।

११ दुविह दुविहेण पिडक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, मणसा वयसा १२ अहवा न करेइ, न कारवेइ मणसा कायसा १३ अहवा न करेइ, न कारवेइ वयसा कायसा १४ अहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा १५ अहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा कायसा १६ अहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा कायसा १७ अहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा वयसा वयसा १० अहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा कायसा १६ अहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा कायसा ।

२०. दुविह एक्कविहेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा २१ ग्रहवा न करेर, न कारवेइ वयसा २२. ग्रहवा न करेइ, न कारवेइ कायसा २३ ग्रहवा

वाचनान्तरे तु 'अपन्वक्ताए' दत्यस्य स्थाने २. × (स) ।
 'पन्यस्याए' ति 'पन्यादनप्रमाणे' दत्यस्य च ३ तं (अ, क, ता, स) ।
 स्थाने पन्यस्यावेमाणे' ति दस्यने (वृ) ।

न परेट, गरेंने नागृतायद मणना २८ प्रत्या न परेट, गरेंन नाग्यायद प्राप्ता २८ प्रत्या न गरेट, गरत नागृतायद प्राप्ता २६ प्रद्रा न गरेनेट, गरन नायृतायद मणना २५ प्रद्रा न कार्येट, गरन नागृतायद प्रस्था २८ प्रत्यान गरेनेट, गरन नागृतायद यायना ।

२६. एत्रविद्धं विविदेश परिवक्तभेमाणे व हरेड, मचमा प्रथमा उत्त्वमा २०. अट्टान त्रारोड मणमा वयना वायमा ३१ धाटा हरेड नाण्याचा मणमा वयमा हायमा ।

२० एका कि इति प्रविक्तिसमाणे न करेड स्थान स्वना ८२. यह सा न तरेड भाषा क्षाप्ता २४ अद्भान करेड क्या श्यमा २४ घटना न कर्म भाषा क्षाप्ता २६ अद्भान कर्मेड मणना क्षाप्ता २५ वटना न कर्म स्थान क्षाप्ता ३० यद्भान स्थान नाम् ताम्य भागना स्थना २० क्षा कर्म ना मुद्राप्त भागना क्षाप्ता ८० यद्भा कर्म नाम् नाम्य स्थना क्षाप्ता । ४१ एम्बिट एन्बिटेश प्रविक्तिसमाणे न क्षेड भणना ४० वट्मा न एन्ड अपना ४२ यद्भान अन्य क्षाप्ता ४८ स्थान क्षाप्ता ४८ यद्भान क्षाप्ता । न सार्थ स्थान ४६. यद्भान सार्थ क्षाप्ता ४० यद्भान हर्म नाम् साम्य सण्या ४०, यद्भा स्थन नाम्बाण्य प्रमान इट. यह स्थान क्षाप्ता । २४१. ग्राजीवियसमयस्स णं ग्रयमट्टे—ग्रक्खीणपिडभोइणो सब्वे सत्ता; से हता, छेता, भेता, लुपिता, विलुपिता, उद्वद्दता ग्राहारमाहारेति ॥

२४२. तत्थ खलु इमे दुवालस आजीवियोवासगा भवति, त जहा-१ ताले २ ताल-पलवे ३ उन्विहे ४ सिवहे ५ प्रविवहे ६ उदए' ७ नामुदए ५ णम्मुदए ६ अणुवालए १० संखवालए ११. अयंपुले १२. कायरए —इच्चेते दुवालस याजीविय्रोवासगा ग्ररहतदेवतागा', ग्रम्मापिउसुस्सूसगा, पचफलप<sup>डिवकता</sup>, [त जहा—उवरेहि, वडेहि, वोरेहि, सतरेहि, पिलक्खूहि] पलडुल्ह्सुणक्द-मूलविवज्जगा', अणिल्लिछिएहिं अणवकिभन्नेहि गोणेहि तसपाणविविज्जिएहि छेत्तेहि वित्ति कप्पेमाणा विहरति । एए वि ताव एव इच्छिति किमग जे इमे समणोवासगा भवति, जेसि नो कप्पति इमाइं पन्नरस कम्मादाणाइ सय करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा ग्रन्न समणुजाणेत्तए, त जहा-इगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दतवाणिज्जे, लक्ख-वाणिज्जे, केसवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जतपीलणकम्मे, निल्ल-छणकम्मे', दवग्गिदावणया, सर-दह-तलागपरिसोसणया'', ग्रसतीपोसणया। इच्चेते समणोवासगा सुक्का, सुक्काभिजातीया भवित्ता कालमासे काल किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवताए उववत्तारो भवंति ॥

कतिविहा ण भते । देवलोगा पण्णत्ता ?, २४३ गोयमा! चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासी, वाणमतरा जोइसिया, वेमाणिया ॥

२४४. सेव भते। सेव भते। ति"॥

उवए (अ) ।

२. णमुदए (स)।

३. कार्नारए (ना, ब, म)।

इ. ॰देवनागा (वन०)।

७ असे ° (क, ता, स)।

<sup>&</sup>lt; वित्तेहिं (अ), छत्तेहिं (क, म); चितेहिं (स)

ह. निलछण ॰ (अ); रोन्लछण ॰ (ता) ।

१०. तलाय ० (अ. स)।

५. अवी कोष्ठरूपतीं पाठी व्याह्मास. प्रतीयते । ११. म ° ११५१ ।

६. पनान्त्रमा (स)।

# ब्रट्ठा उद्देसी

### मनलोबानगरूपस्न शनस्न परिलाम-पद

- २४४ सम्मायानगरम् १८ भते । तहास्य समाग्राया माह्या राजानुन्यापि देश प्रसान पानस्यहमस्यादेशेन पहित्रानेमाणस्य (१८१०) है गापना । एत्रामो ने सिरुवर्ग १००२, विस्ताने पानिसम्बर्ग स्टरहार
- २४२ समया प्रसम्भाग व भन् । तथा र समय वा भारत वा प्रशानुष्य प्रपत्न-विभिन्न संस्थापन । स्थापन भारता । पारतानेमाणस्य विभवदा । विभन्न । अस्तिमा में निकास कर्जा, प्रधानमा ने पार असे ४०४० छ।
- २८ अमधा ग्रममध्य च भते । तापत्र धरनात्रती स्पत्ति वादान न स्वाध्याप्त । अस्म क्षानुगण का, अप्तानुगण का, मनीय ताण क्षाण का धर्मण । पाणी-श्वाद्यमन्त्रद्येचा प्रतिनानमा नर्मण कि र स्वद्र । याप्यम् । मननमा ने नाव क्षाम मन्तद्र निर्माण का निर्माण मनद्र ॥

#### देशीमा रेनविद्याहिन्यस्मिविधीह पर्दे

उवनिमंतेज्जा, नवरं—एगं आउसो ! ऋप्पणा भुंजाहि, नव थेराण दलयाहि। सेस तं चेव जाव परिद्रावेयव्वा सिया ।।

२५० निग्गथ च ण गाहावइ' कुलं पिडवायपिडियाए अणुप्पविद्व केइ दोहि पिडिग्गहेहि उविनमतेज्जा—एग आउसो । अप्पणा पिडभुजाहि, एग थेराण दलयाहि। से य त पिडग्गाहेज्जा, केथेरा य से अणुगवेसियव्वा सिया। जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेव अणुप्पदायव्वे सिया, नो चेवण अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा त नो अप्पणा पिरभुंजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, एगते अणावाए अचित्ते वहुफासुए थडिल्ले पिडलेहेत्ता पम्मिज्जता॰ पिड़ावेयव्वे सिया। एवं जाव दसिह पिडग्गहेहिं। एव जहा पिडग्गहवत्तव्वया भिणया, एव गोच्छग-रयहरण-चोलपट्टग-कवल लिट्ट-सथारगवत्तव्वया य भाणियव्वा जाव दसिह सथारएहि उविनमतेज्जा जाव

# म्रालोयणाभिमुहस्स म्राराहय-पदं

परिद्वावेयव्वा सिया ॥

२५१. निगांथेण य गाहावइकुलं पिडवायपिडयाए पिवट्ठेण अण्णयरे अकिन्वहुाणे पिडसेविए, तस्स ण एव भवति—इहेव ताव अह एयस्स ठाणस्स आलोएिम, पिडक्कमामि, निदामि, गिरहामि, विउट्टामि', विसोहेमि, अकरण्याए अव्भुद्धेमि, अहारिय पायिन्छित्त तवोकम्म पिडविज्जामि, तस्रो पन्छा थेराण अतिय' आलोएस्सामि जाव तवोकम्म पिडविज्जस्सामि ।

१. से य सपिंहिए ग्रसंपत्ते, थेरा य पुट्यामेव ग्रमुहा सिया। से ण भते। कि

ग्राराहएं ? विराहए ?

गोयमा । ग्राराहए, नो विराहए।

२. से य सपिट्ठिए असपत्ते, अप्पणा य पुन्वामेव अमुहे सिया। से ण भते । कि आराहए ? विराहए ?

गोयमा ! ग्राराहए, नो विराहए।

३. से य सपट्टिए प्रसपत्ते, थेरा य काल करेज्जा। से ण भते! कि प्राराहए? विराहए?

गोयमा ! म्राराहए, नो विराहए।

१. म॰ पा॰—गाहाबद जाव केइ। ३. विखट्टेमि (ता)।

२. न॰ पा॰—नहेन जाव त नी अपणा परि- ४. ग्रतिए (अ)। भुनेरना, नी अन्त्रीम दावण, सेम त चैव ५. 🗙 (अ, ता, व, म)। जान परिदृष्टिक्षे

दे ने य नगद्भा जनवते, यादणा च गुजानेक तान करणा । ग व भने है कि महरूपुर किरामा रे

भीयमा <sup>।</sup> जाराहर, तो रिराहर ।

४. ते य सपद्विष् सपने, घरा ये जमुहा (सया ) ते थ पते है कि परस्राण है विस्तहण्ड

गाउमा । जाराहम्, ना विसहस् ।

क ने यं सपद्भित् संबन्ते यात्राया व \*'ग्रम्ध निकात में यं भीते । सर स्ट्राहरू विराहत है

गोपमा । प्राराहण, ना विराहण ।

ङ स्यास्ति वेष्ने, वैस्यो । । रहेक्षा । स्यानन ! विस्तरहरू है विस्तृत्व

गायमा ! माराटण ना विराहण ।

इ. न य सर्पाद्रुप स्थाने यणाया चारा है । यो ने घारा प्राप्त प्राप्त है । विकास है

नायम । प्रायम् नो विस्तरम् ।।

२५५ से केणहण भते ! एव वुच्चइ—आराहए ? नो विराहए ?
गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे एग मह उण्णालोम वा, गयलोमं वा, सणलोम वा, कप्पासलोम वा, तणसूय वा दुहा वा तिहा वा सखेज्जहा वा छिदिती अगणिकायंसि पिक्खवेज्जा, से नूण गोयमा ! छिज्जमाणे छिण्णे, पिक्खप्पमाणे पिक्खते, 'दज्भमाणे दड्ढे' ति वत्तव्व सिया ?
हता भगव ! छिज्जमाणे छिण्णे', •पिक्खप्पमाणे पिक्खते, दज्भमाणे ॰ दड्ढे ति वत्तव्व सिया ।
से जहा वा केइ पुरिसे वत्थ अहत वा, घोत वा, ततुग्गय वा मिजहु'-दोणीए पिक्खवेज्जा, से नूण गोयमा ! उिक्खप्पमाणे उिक्खते, पिक्खप्पमाणे पिक्खते, रज्जमाणे रत्ते ति वत्तव्व सिया ?
हता भगव ! उिक्खप्पमाणे उिक्खत्पमाणे पिक्खते, रज्जमाणे रत्ते ति वत्तव्व सिया । से तेणहेणं गोयमा ! एव वुच्चइ— ग्राराहए, नो विराहए ।।

## जोति-जलण-पदं

२५६ पदीवरस ण भते ! भियायमाणस्स कि पदीवे भियाइ ? लट्ठी भियाइ ? वत्ती भियाइ ? तेल्ले भियाइ ? दीवचपए भियाइ ? जोती भियाइ ? गोयमा ! नो पदीवे भियाइ', •ेनो लट्ठी भियाइ, नो वत्ती भियाइ, नो तेल्ले भियाइ , नो दीवचपए भियाइ, जोती भियाइ ॥

२५७. अगारस्स'ण भते । भियायमाणस्स कि अगारे भियाइ? कुड्डा भियाइ? कडणा भियाइ? घारणा भियाइ? वलहरणे भियाइ? वसा भियाइ? मत्ला भियाइ? वागा भियाइ? छित्तरा भियाइ? छाणे भियाइ? जोती भियाइ?

गोयमा । नो त्रगारे भियाइ, नो कुड्डा भियाइ जाव नो छाणे भियाइ, जोती

### किरिया-पर्व

२५८. जीवे ण भंते ! ओरालियसरीराय्रो कतिकिरिए ? गोयमा ! मिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचिकिरिए, सिय अकिरिए॥

१. उरम्भमाग्ने उरमे (ता, व) ।

२ न वाण-द्याने नाव दड्टे।

३. मनिद्वा (अ. स)।

४. सं॰ पा॰---उविसत्ते जाव रत्ते।

५. स॰ पा॰--भियाद जाव नो।

६. आगारे (अ, म, स)।

- २४६ वेरस्य प्रभव ! धोराविषयरीयधो हतिस्थित् ? योजमा ! निव निर्दारण निष्ठ रहिष्टिण निष्ठ स्वीर्वारत् ॥
- २६० विमुख्नारेण भी ! स्राची त्यस्य स्टाप्टी सीवी स्थिए ? एउ.चेय । एउ लाज जनसीवार, नवर - मणरने उल्लोब ॥
- २६१ अपि च भति । सार्गास्यस्थारती विश्वित्रण् ? - गोपमा । स्थित सिंहिल् जान नियं ग्रीसीरण् ॥
- २५२ नेराण्याचन १ विकासियनसर्गाता ग्रीतिस्त्रः एरण्सावर्गः जरा पास्मा २४विष्ठत् नर्गणप्रसा ६४ वेनर्गण्यः, नदर---मण्डन जर्णानीय ॥
- २५० जाला प्रभित्तं सार्वातप्रसाराधा रासार्वत्रात्रे सापमा विषयित्रात्रिमा जापातिप विस्तात्रात
- २५२ चरहारण बन<sup>्</sup> प्रायोग्यस्थयाय त्रीमान्यर एक्टमा कित्रण क्षमा क्ष्मा नय गाहिएका स्वर्गाणाय, नक्ष-न्युरना क्षा क्षा स
- १५४ इं.स.च वर्षे पार्वत्यवन्तरस्य विशिव्या १ नारक १३म नियासि, वर्षस्य १४ प्रवासिसस्य १८ प्राप्त स्थानकार ।
- १५५ तराम व भव<sup>ा</sup> यागा राज्यताराता गार्गामा स्थान । काला विभिन्तारि, वक्तनामा विभागमा है। ४०४ स्वर शिम, नरस्य मनुस्य अगलमा।

# सत्तमो उद्देसो

### श्रण्ण तथ्यसंवाद-पदं

### श्रदत्त पडुच्च -

- २७१. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे—वण्णग्रो', गुणसिलए चेइए—वण्णओ जाव' पुढविसिलावट्टग्रो। तस्स ण गुणसिलस्स चेइयस्स ग्रदूरसामते वहवे ग्रण्णजित्थया परिवसति। तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे ग्रादिगरे जाव' समोसढे जाव' परिसा पडिगया।।
- २७२ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स वह्वे ग्रतेवासी थेरा भगवतो जातिसपन्ना कुलसपन्ना 'वलसपन्ना विणयसपन्ना नाणसपन्ना दसण-सपन्ना चिरत्तसपन्ना लज्जासपन्ना लाघवसपन्ना ओयसी तेयसी वच्चसी जससी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिद्दा जिद्दिया जिय-परीसहा जीवियास-मरणभयविष्पमुक्का समणस्स भगवओ महावीरस्स ग्रदूर-सामंते उड्ढजाणू ग्रहोसिरा भाणकोहोवगया सजमेण तवसा अष्पाण भावेमाणा विहरंति ।।
- २७३. तए ण ते अण्णउत्थिया जेणेव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छिता ते थेरे भगवते एव वयासी—तुन्भे ण अज्जो तिविह तिविहेण अस्सजय-'विरय-पिडहय'-'•पच्चक्खायपावकम्मा, सिकरिया, असवुडा, अगतदडा॰ एगतवाला या वि भवह ॥

२७४. तए ण ते थेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एवं वयासी — केण कारणेण अज्जो ! अम्हे तिविह तिविहेण अस्सजय-विरय '- पिडहय-पच्चक्खायपावकम्मा, सिकिरिया, असंवुडा, एगतदडा॰, एगतवाला या वि भवामो ?

२७५. तए ण ते प्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी—तुन्भे ण ग्रज्जो । ग्रदिन्न गेण्हह, प्रदिन्न भुजह, ग्रदिन्न सातिज्जह । तए ण ते तुन्भे ग्रदिन्न गेण्हमाणा, प्रदिन्न भुजमाणा, अदिन्न सातिज्जमाणा तिविह तिविहेण ग्रस्सजय-विरय-पिडहय-पच्चवसायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवह ॥

१. बो० मू० १।

२. ओ० मू० २-१३।

दे. भ**े १**।३।

૪. મ∍ શ⊊ ા

१ न॰ पा॰—जहा निनियनए जाव जीवियास ।

६. जाव विहरति (अ, क, ता, म, स)।

७. ग्रविरय-अपडिह्य (ग्र, क, व, म, स)।

स॰ पा॰—जहां सत्तमसए वितिए उद्देसए
 जाव एगतवाला ।

६. स॰ पा॰-विरय जाव एगतवाला।

१०. तुम्हे (ब) ।

- २०६. तम् भ ते पेत्र नमानी ते अभाष्टित गुण्य क्ष्यामी—केम कार तेम धन्ता ! भर्में भिक्त मेण्यामी, भिक्त भूजामी, जिल्ल साति-जामी, तमें भ भरे भिक्त गण्यामा, "मिक्त भूजमाना" मिक्ति नाति-जगाना तिक्त विक्रित भरवायनीक्ष्य सिंहिष्य क्ष्याप्यायकम्मा जाव एनत्याता या कि समानी ?
- ५३३ तप् ण ते जण्णातियात वेरे नगरा एव प्राचा त्वु-नण्ण' फल्ला दिन्दा-माणे तिकी, परिमा एजमाणे वर्षारमाधिष, निर्माहर नगरे प्राणालहु । तृत्वण प्रता ! दिल्लमाणपरिमाता जमाच एत्य प्रता १८ प्रता त्या प्रता १८ प्रत
- २००. सम्भात मेन नगरता ते पण्य जिन्तम् एक प्राती— ना सन् धन्ना । प्रस् प्रोतन गण्यामा, प्रतिन्त भूनामा, प्रतिन्त नातिज्ञामा । स्रम् १ प्रवात । दिल गण्यामा, दिल न् स्था दिल नातिज्ञामा । तम् भ प्रमादिल गण्यामा, दिल नातिज्ञामा । तम् भ प्रमाद । देश देश विकास प्रतिन्ति । त्राप्ति । त्राप

पंडिया या वि भवामो। तुब्भे ण ग्रज्जो। ग्रप्पणा चेव तिविह तिविहेष ग्रस्सजय-विरयपिडहय-पच्चवखायपावकम्मा जाव एगंतवाला या वि भवह॥

२८१ तए ण ते अण्णउित्थया ते थेरे भगवते एवं वयासी—केण कारणेण अज्जो! अम्हे तिविह तिविहेण अस्सजय-विरय-पिडहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवामो ?

२८२ तए ण ते थेरा भगवतो ते ग्रण्णउत्थिए एवं वयासी—तुन्भे ण ग्रज्जो । ग्रदिन गेण्हह, ग्रदिन्न भुजह, ग्रदिन्न सातिज्जह, तए ण तुन्भे ग्रदिन्न गेण्हमाणा जाव एगतवाला या वि भवह ॥

२८३ तए ण ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी—केण कारणेण अज्जो! अम्हे अदिन्न गेण्हामो जाव एगतवाला या वि भवामो ?

२८४. तए ण ते थेरा भगवतो ते अण्णउितथए एव वयासी — तुव्भण्ण अज्जो ! दिज्जमाणे अदिन्ते • 'पिडिग्गाहेज्जमाणे अपिडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणे अणिसिंहे ।
तुव्भण्ण अज्जो । दिज्जमाण पिडग्गहग असपत्त एत्थ ण अतरा केइ अवहरेज्जा॰, गाहावइस्स ण त, नो खलु तं तुव्भ । तए ण तुव्भे अदिन्न गेण्हह जावं
एगतवाला या वि भवह ।।

## हिंसं पडुच्च —

२८५ तए ण ते अण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी—तुटभे णं अज्जो । तिर्विहं तिविहेण अस्सजय-विरय-पिडहय-पिच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवह ।।

२६६ तए ण ते थेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी—केण कारणेण अज्जो ! अम्हे तिविह तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवामो ?

२=७ तए ण ते अण्णडित्थया ते थेरे भगवते एव वयासी—तुब्भे ण अज्जो ! रीय
रीयमाणा पुढिव पेच्चेह अभिहणह वत्तेह लेसेह सघाएह सघट्टेह परिताबेह
किलामेह उद्देवह, तए ण तुब्भे पुढिव पेच्चेमाणा अभिहणमाणा' •वत्तेमाणा
लेसेमाणा संघाएमाणा सघट्टेमाणा परिताबेमाणा किलामेमाणा उद्देवमाणा
तिविह तिविहेण अस्सजय-विरय-पिडह्य-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतवाला
या वि भवह ।।

२६६. तण ण ते थेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी—नो खलु अज्जो । अन्हें रीय रीयमाणा पुढविं पेच्चामो अभिहणामो जाव उद्देमो । अम्हे ण अज्जो !

१. म॰ पार-त चेत्र जाव गाहाबदस्स ।

३ सं० पा०-अभिह्णमाणा जाव उद्वेमाणा।

२. न चन तान (न, रु, ता, व, म, स)।

रीय रीयमाणा गय मा, दीय का, त्या ता पहुला देव देवल ह्यामा, १६व परिनेत स्थामी, तय भरते देव देवेण असाणा, पहेव परिनेत रामाणा ना पृत्तीय प्रतियामा मान प्रदेशिया कामाणा, पहेव परिनेत रामाणा ना पृत्तीय प्रतियामा नामाणा प्रतियामाणा नामाणा नामाणा नामाणा प्रतियामाणा नामाणा नामाणाणा नामाणा नामाणाणा नामाणा नामाणा नामाणा नामाणाणा नामाणा नामाणा नामाणा नामाणाणा नामाणाणा न

२म६ तम्भातं भवाकित्याते । भैरभगवते एत् स्थानी—क्रितः रागणतः अन्तरः । सम्राधिक धिक्षिणे जात्र एनत् साम्याति स्वसम्याति

२६० तम् तति वसा वन्यसाति वर्षातिनम् एव स्वासी—हृत्वता वन्स । तेव रीपनामा पृद्धीय पेन्सता स्वास १८देता सम्भात्वन पृत्यिकिकारा । साम प्रदेशनामा विकित सिर्माण वास एवलका सामा विकास ।

गमनाचगर्य पर्यच-

३०४. तं भते । कि इत्थी वंघइ ? पुरिसो वंघइ ? नपुसगो वघइ ? इत्थीग्रो ? वधित ? पुरिसा वधित ? नपुसगा वधित ? नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुसगो वधइ ?

गोयमा! नो इत्थी वधइ, नो पुरिसो वधइ' नो नपुसगो वधइ, नो इत्थीम्रो वधित, नो पुरिसा वधित, नो नपुसगा वधित, नोइत्थी नोपुरिसो० नोनपुसगो वधइ—पुन्वपिडवन्नए पडुच्च ग्रवगयवेदा वधित, पिडवज्जमाणए पडुच्च अवगयवेदो वा वधइ ग्रवगयवेदा वा वधित।।

३०५ जइ भते । ग्रवगयवेदो वा वधइ, ग्रवगयवेदा वा वंधित त भते ! िक १ इत्थीपच्छाकडो वधइ ? २ पुरिसपच्छाकडो वधइ ? ३. नपुसगपच्छाकडो वधइ ? ४ इत्थीपच्छाकडा वधित ? ५. पुरिसपच्छाकडा वधित ? ६ नपुस-गपच्छाकडा वधित ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य वधइ ४ ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य । वधइ ४ ? उदाहु पुरिसपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य वधइ ४ ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य वधइ ६ एव एते छव्वीस भगा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य वधइ ६ एव एते छव्वीस भगा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य वधित ?

गोयमा ! १ इत्थीपच्छाकडो वि वंघइ २ पुरिसपच्छाकडो वि वंघइ ३ नपु-सगपच्छाकडो वि वघइ ४ इत्थीपच्छाकडा वि वंधित ५ पुरिसपच्छाकडा वि वधित ६ नपुसगपच्छाकडा वि वधित ७ ग्रहवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस-पच्छाकडो य वधइ, एव एए चेव छव्वीस भगा भाणियव्वा जाव २६ ग्रहवा इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य वथित ॥

३०६ त भते । कि १ वधी वधइ विधस्सइ ? २ वधी वंधइ न विधस्सइ ? ३ वधी न वधइ विधस्सइ ? ३ वधी वंधइ न विधस्सइ ? ३ वधी वधइ विधस्सइ ? ४ वधी न वधइ न विधस्सइ ? ५. न वधी वधइ न विधस्सइ ? ५. न वधी वधइ न विधस्सइ ? ७ न वधी न वधइ विधस्सइ ? ५. न वधी न वधइ न विधस्सइ ? जायमा ! भवागिरस पहुच्च अत्थेगितिए वधी वधइ विधस्सइ, अत्थेगितए वधी वधइ न विधस्सइ, एव त चेव सब्ब जाव अत्थेगितिए न वधी न वधइ न विधस्सइ।

इत्यीपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य वधइ १२ अहवा इत्यीपच्छाकडो य नपुंसगपच्छा-कडा य वधति १३. अहवा इत्यीपच्छाकडा य नपुमगपच्छाकडो य वधद १४. अहवा इत्यीपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य वधति

१. म० पा०--वयर जान नोनपुसगा।

र के अहंगदरशीरच्याकटी य पुरिमणच्छाकटा च चर्चा १ अहंग द्रशीपच्छाकटा य पुरि-ना-दाकटो य उपद १० अहंग द्रशीपच्छा-र अ च गुरिनरकातकटा य वपदि ११ अहंना

- रहणानस्ति पञ्चत स्रामितिष् प्रामी वपद अधिरमदः, एक जात सन्देश राजन कर्म वपद अधिरमदः, ना किरास सा वर्षा वपद ना या समादः, क्रिकेट राजन एमें ना प्राप्त अधिरमदः, जनमाजित्न प्रामी ना प्राप्त ना विराम ॥
- १०७ १ भारे । कि सहदाय सप-जर्शन के कहा है। सहाह स्वार्गनिक कहा सप्तरीय नेपालक्षित क्या है अपहोश्यान्यक समय क्या है। पोक्सा । साहित्य नेपालक सके कहा ना नहीं ये स्वार्गन के कहा ना स्वारीय स्वार्गनिक पांचा नी अपहासीक प्रकार में ये कर है।
- केल्या रामर्थित स्थापन बार्या विश्व निवासिक स्थापन स्थापन विश्व स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

#### नगराद्यबधन्यदे

- ३२६. एक्कविहवधगस्स ण भंते ! वीयरागछउमत्थस्स कति परीसहा पण्णता ? गोयमा ! एव चेव-जहेव छन्विहवधगस्स ॥
- एगविहवधगस्स ण भते ! सजोगिभवत्यकेविलस्स कित परीसहा पण्णत्ता ? ३२७ गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव पुण वेदेइ । सेस जहा छन्विहवधगस्स ॥
- ३२८. अवधगस्स ण भंते ! अयोगिभवत्थकेवलिस्स कित परीसहा पण्णता? गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव पुण वेदेइ—ज समय सीयपरीसह वेदेइ नो त समय उसिणपरीसहं वेदेइ, जं समय उसिणपरीसह वेदेइ नो त समय सीयपरीसहं वेदेइ, ज समय चरियापरीसहं वेदेइ नो त समय सेज्जापरीसह वेदेइ, जं समय सेज्जापरीसह वेदेइ नो तं समय चरियापरीसह वेदेइ ॥

### सूरिय-पदं

३२१. जबुद्दीवे णं भते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसित ? मज्भितियमुहुत्तिस मूले य दूरे य दीसंति ? अत्थमणमुहुत्तिस दूरे य मूले य दीसति ?

हता गोयमा । जंबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तसि दूरे य' भूले य दोसति, मज्मंतियमुहुत्तंसि मूले य दूरे य दोसति ॰, अत्यमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति ॥

जंबुद्दीवे णं भते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तसि, मज्भतियमुहुत्तिस य, ग्रत्थमणमुहुत्तसि य सव्वत्य समा उच्चत्तेण ? हता गोयमा ! जंबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उग्गमण मुहुत्तसि, मज्भतियमुहुत्ति

य, अत्यमणमुहुत्तसि य सन्वत्थ समा उच्चत्तेण ।।

३३१. जइ ण भते ! जबुद्दीवे दीवे सूरिया उग्गमणमहुत्तसि, मज्भतियमुहुत्तसि य, ग्रत्थमणमुहुत्तिस' प्य सन्वत्य समा० उच्चतेण, से केण खाइ ग्रहुण भते एवं वुच्चइ - जबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तिस दूरे य मूले य दीसित ? जाव प्रत्यमणमुहुत्तिस दूरे य मूले य दीसति ? गोयमा । तसापडिघाएण उग्गमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसति, लेसाभितावण मज्मितियमुहुत्तिस मूले य दूरे य दीसित, लेसापिडिघाएण प्रत्यमणमुहुत्तिस

१. मञ्पाञ—न चेत्र जाव अत्यमण् ।

२. मञ्याय-उम्मनग जात्र उच्चतेसा ।

६. मञ राञ-पारवमगमुदुत्तमि जाव उच्च-सेंग । भ, ता, ता, म, म' सकेनिनादर्सेषु ४. ० मुहुत्तसि य (अ, क,ता, ब, म, स)।

<sup>&#</sup>x27;अत्यमणमुद्रुत्तसि मूले जाय उच्चतीएा' इति पाठोऽस्ति । मत्र 'मूले' इति पद नावश्यक प्रतिमाति ।

### प्रदूष एउ (प्रदूषी प्रश्वा)

दूरे व मूर्त व शेवति । वे तेनदून नीपमा । एवं पृष्टाः त्वर्टी व पा दिवे पूर्वित प्रध्यमणसून्ति दृष्टे प्रमूत व शेवति आवस्य समा हैन्द्रुनीन हरे व सुर्व पा शेवति ।

- व्यक्तिया भी विक्रमारणारि स्वयंत्रमा विक्रमान्य विक्
- १३० च्युरिये प भाष दिव साँखा कि तीय नन यानानांत त्यापान वन यामाप्ति (चण्या नन यानाणात ) योण्या त्या ध्रियन चामानात, क्ष्यान चेन जानानाति, ना याणाय यान यामास्ति॥
- ३४८ वन्ते । १५ यानस्य विद्यानस्य १

जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेस जाव'--

- ३४१ : इदट्ठाणे णं भते ! केवतिय काल विरिह्ए उववाएण ? गोयमा ! जहण्णेण एककं समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥
- ३४२. विह्या ण भते । माणुसुत्तरपव्वयस्स जे चितम-सूरिय-गहगण-णवसत्त-ताराह्वा ते ण भते ! देवा कि उड्ढोववन्नगा ? जहा जीवाभिगमे जाव -
- ३४३ इदट्ठाणे णं भते । केवतिय काल उववाएण विरिह्ए पण्णत्ते ? गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥ ३४४ सेव भते । सेव भते । ति ॥

# नवमो उद्देसो

#### षध-पदं

३४५. कतिविहे ण भते । वधे पण्णत्ते । गोयमा । दुविहे वधे पण्णत्ते, त जहा-पयोगवधे य, वीससावधे य ॥

#### वीससावंध-पदं

- ३४६. वीससावधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा <sup>|</sup> दुविहे पण्णत्ते, त जहा-सादीयवीससावधे य, ग्रणादीयवीससावधे य ॥
- ३४७ त्रणादियवीससावघे'ण भते ! कितविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा—धम्मित्थकायग्रण्णमण्णग्रणादीयवीससावधे, त्रधम्मित्थकायग्रण्णमण्णग्रणादीयवीससावधे, ग्रागासित्थकायग्रण्णमण्णअणा-दीयवीससावधे ।।
- ३४=. घम्मित्यकायप्रण्णमण्णत्रणादीयवीससावधे ण भते । कि देसवधे ? सव्ववधे ? गायमा ! देसवधे, नो सव्ववधे । एवं ग्रधम्मित्यकायप्रण्णमण्णग्रणादीयवीससा-यभे वि, एवं आगासित्यकायअण्णमण्णप्रणादीयवीससावधे वि ॥

१ बीव ३।

२ सीव ३।

३. म० १।५१।

४. अणातीत ° (ना)।

चउन्विहे पण्णत्ते, त जहा--ग्रालावणवधे, ग्रिल्लियावणवधे, सरीरवधे, सरीर-प्योगवधे ।।

## **ध्रा**लावरां पडुच्च—

३५५. से कि त आलावणवधे ? ग्रालावणवधे—जण्ण तणभाराण वा, कहुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पलाल-भाराण वा', वेत्तलता-वाग-वरत्त-रज्जु-विल्ल-कुस-दव्भमादीएहि आलावण-वधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण सखेज्जं काल । सेत्त ग्रालावण-

वधे ॥

## ग्रल्लियावणं पडुच्च---

३५६ से कि त ग्रल्लियावणवधे ? ग्रल्लियावणवधे चउिवहें पण्णत्ते, त जहा—लेसणावधे, उच्चयवधे, समुच्चय-वधे, साहण्णावधे ।।

३५७. से कि त लेसणावधे ?
लेसणावधे—जण्ण कुड्डाण, कोट्टिमाण', खभाण, पासायाण, कट्ठाणं, चम्माण, घडाण, पडाण, कडाण छुहा-चिक्खल्ल-सिलेस-लक्ख-महुसित्थमाईएहि लेसण-एहि वये समुप्पज्जइ, जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज काल । सेत लेसणावधे ।।

३५८. से कि त उच्चयवधे ? उच्चयवधे जण्ण तणरासीण वा, कहुरासीण वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भुसरासीण वा गोमयरासीण वा, अवगर-रासीण वा, उच्चत्तेण वधे समुप्पज्जइ, जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण सखेज्ज कालं। सेत उच्चयवथे॥

३५६. से कि त समुच्चयवधे ?

समुच्चयवधे — जण्ण अगड-तडाग-नदी-दह-वावी-पुवखरिणी-दीहियाण गुजालि-याण, सराण, सरपितयाण, सरसरपितयाण, विलपितयाण देवकुल-सभ-प्पव-थूभ-ताइयाण, फरिहाण', पागारहालग-चिरय-दार-गोपुर-तोरणाण, पासाय, वर-मरण-गेण-ग्रावणाण, सिघाडग-तिय-चउनक-चच्चर-चउम्मुह'-महापह-पहमादीणं, छुहा-चिवखल्ल-सिला'-समुच्चएण वधे समुप्पजइ, जहण्णेण ग्रतोमुदुत्त, उनकोसेणं सरोज्ज काल। सेत्त समुच्चयवधे।।

र वा नेन्तमागण वा (ग्र. स)। ४ परिहाण (क. व. म)।

र. म.हण्यारे (ता); महणाण ० (म, स)। ४. चत्रमुह (क, ता)।

रे हुँ [माग्र (क) । ६. सिलेस (अ, स); सेला (ता)।

- १०० में कि र राज्या भये हैं। नाज्याच्या दूकित पणाने, र जिल्ला समस्याणाय स्था, राज्या समस्याणाय स्थान संभा
- २०१ न वि व दर्भारणपार्थ । दर्भारणपार्थ । कार संगद्धन स्वणः कुम्बिमान्त्रतीय दर्भारणपार्थाः वार्त्ति वार्यकार व दर्भाष्य सम्भावसम्बद्धना वन्त्रतास्त्राच्याः । दर्भ-सारणपार्थाः समृत्यभवदः, दर्शनीति सनीमृत्न (१९४१नण संवय्व नावः) नेन दर्भारणपार्थाः
- ३६६ ने देर ते स्वानातृष्णस्य है । च स्वात्त्रणाद्यक्ष से त्यू संस्थितमञ्जूष । नेन्स संस्थात्रणाद्य । नेन्स संत्रुणाद्यक्ष सेन्स स्वीतिक देशका

मगोर प्रदेशक -

### सरीरप्पयोगं पडुच्च-

३६६. से किंत सरीरप्पयोगवधे ? सरीरप्पयोगवधे पचिवहे पण्णत्ते, त जहा-स्रोरालियसरीरप्पयोगवधे, वेउव्विय-सरीरप्ययोगवधे, ग्राहारगसरीरप्ययोगवधे, तेयासरीरप्ययोगवधे, कम्मासरीर-प्ययोगवधे ॥

## श्रोरालियसरीरप्ययोगं पहुच्च—

- ३६७. श्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा। पचिवहे पण्णत्ते, त जहा--एगिदिययोरालियसरीरप्पयोगवधे, वेइदिय-ओरालियसरीरप्पयोगवधे जाव पचिदियस्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ॥
- एगिदियग्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे पण्णत्ते, त जहा-पुढिविवकाइयएगिदियग्रोरालियसरीर-प्योगवधे, एव एएण अभिलावेण भेदो जहा श्रोगाहणसठाणे श्रोरालियसरीर-स्स् तहा भाणियव्वो जाव' पज्जत्तागव्भवनकतियमणुस्सपिचदियओरालिय-सरीरप्पयोग्वंधे य, अप्पज्जतागव्भवकतियमणुस्स<sup>ः •</sup>पचिदियओरालियसरीर-प्पयोग॰-वर्घे य ॥
- स्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? ३६६ गोयमा । वीरिय-सजोग-सद्द्वयाए पमादपच्चया कम्म च जोग च भव च म्राउयं च पडुच्च भ्रोरालियसरीरप्पयोगनामकम्मस्स उदएणं भ्रोरालियसरीर-
- ३७०. एगिदियग्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कस्म कम्मस्स उदएण ? एवं चेव । पुढविक्काइयएगिदियग्रोरालियसरीरप्पयोगवंधे एवं चेव, एव जाव वणस्सइकाइया । एव वेइदिया, एवं तेइदिया, एव चउरिदिया ॥
- तिरिवलजोणियपचिदिययोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स ३७१ उदएण? एव चेव ॥
- मणुस्स पचिदियत्रोरालियसरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा ! वीरिय-सजोग-सद्द्वयाए पमादपच्चया' कम्म च जोग च भव पडुच्च मणुस्सपचिदिययोरालियसरीरप्पयोगनामकम्मस्स उदाग्ण मणुस्सपचिदिययोरालियसरीरप्पयोगवंधे ॥
- स्रोरानियमरीरप्पयोगवधेण भते! कि देसवधे? सब्ववधे?

१. प० २१।

२ स॰ पा॰-- ॰ मागुन्म त्राप्त बचे। रे स॰ पा॰—पमादपच्चमा जाव जाउम ।

नायम । स्वर्धित वस्ता ।

- . इ.स. १९४८ द्वारण (बन्दीन इस्तान्य १९ वर्षे १ हे) वसक्य है सन्दर्भ है। १९६ वर्षे १९४ द्वाराव स्थापन व्यवस्था
- २ ४४ स्युन्दर्भ-दिक्षां (क्रि.सं) (क्रि.सं) (व्याप्त व्याप्त क्रि.सं) विकास विकास
- ्रेच्या द्वारक्षे प्रस्थानकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रक्षेत्रं स्थानकर्षात्रके स्थानकर्षात्रके स्थानकर्षात्रके स्थानकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर्षात्रकर
- ३०% व्यक्ति आर्थित विकास समित्र के अवर्षित स्थान विकास व स्थापन विकास के प्रतिस्था के विकास के अन्य के विकास विकास

हिया कायव्वा । वाउनकाइयाण सव्ववधंतरं जहण्णेणं खुड्डागं भवगाहणं ति-समयूण, उनकोसेण तिष्णि वाससहस्साइ समयाहियाइ । देसवधंतरं जहण्णेण एककं समय, उनकोसेण श्रतोमुहत्तं ।।

३८२. पंचिदियतिरिक्खजोणियस्रोरालियपुच्छा । सन्ववधतर जहण्णेण खुड्डाग भवग्गहण तिसमयूणं, उक्कोसेण पुब्वकोडी सम-याहिया । देसवधतर जहा एगिदियाण तहा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं, एव मणुस्साण वि निरवसेस भाणियव्वं जाव उक्कोसेण स्रतोमुहुत्त ।।

३५३ जीवस्स ण भते ! एगिदियत्ते, नोएगिदियत्ते, पुणरिव एगिदियत्ते एगिदियग्रोरालियसरीरप्पयोगवधतर कालओ केविच्चर होइ ?
गोयमा ! सन्ववधतर जहण्णेण दो खुडुाइ भवग्गहणाइ तिसमयूणाइ, उक्कोसेणं
दो सागरोवमसहस्साइ सखेज्जवासमञ्भिह्याइ । देसवधतरं जहण्णेण खुडुाग भवग्गहण समयाहिय, उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्साइ सखेज्जवासमन्भिहियाइ ॥

३६४. जीवस्स ण भते ! पुढिविक्ताइयत्ते, नोपुढिविक्ताइयत्ते, पुणरिव पुढिविक्ताइयत्ते पुढिविक्ताइयर्गि पुढिविक्ताइयर्गि पुढिविक्ताइयर्गि पुढिविक्ताइयर्गि पुढिविक्ताइयर्गि सियसरीरप्पयोगवधतर कालओ केविच्चर होइ ? गोयमा ! सन्ववधतर जहण्णेण दो खुड्डाइ भवग्गहणाइ तिसमयूणाइ', उक्को-सेण अणता कोगा—असखेज्जा पोग्गलपिरयट्टा, ते ण पोग्गलपिरयट्टा आवित्याए असखेज्जइभागो । देसवधतर जहण्णेण खुड्डाग भवग्गहण समयाहिय, उक्कोसेण अपतं काल जाव आवित्याए असंखेज्जइभागो । जहा पुढिविक्ताइयाण एवं वणस्सइकाइयवज्जाण जाव मणुस्साण । वणस्सइकाइयाण' दोण्णि खुड्डाइ एवं चेव, उक्कोसेण असखेज्ज काल—असखेज्जाओ ओसिप्पणीओ उस्सिप्पणीओ कालुओ, खेत्तुओ असखेज्जा लोगा, एव देसवधतर पि उक्कोसेण पुढिविकालो ॥

३८५. एएसि णं भते ! जीवाण श्रोरालियसरीरस्स देसवधगाणं, सव्ववधगाण, ग्रवध-गाण य कयरे कयरेहितो • श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?

गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा ग्रोरालियसरीरस्स सन्ववंधगा, ग्रवधगा विसेसा-हिया, देसवधगा ग्रसखेजजगुणा ॥

एउ चेउ (अ, क, ता, व, म), तिसमपूर्णाई इश्यम् ।
 एउ चेउ (स); अत्र द्वयोगिश्रण जातम् । २ तरकालो वर्ण (ता) ।
 'एउ चेउ' ति करणार् 'तिममयूर्णाइ' ति ३. म० पा०—कयरेहितो जाव विसेमाहिया ।

### इद्रद्र । द्राधिक्षमभागणभागभागे च भत<sup>्र</sup> रशिभि पञ्चल ते

न्द्रम राज (नजनो पर्देशो)

- नापना । द्वित प्रणानी, ते जनात नांद्राद्यकेत्री व्यनसीस्प्यास्यकेत्र ते ते । दिवस्ति व्यनसारम्यानका व ।।
- विश्वपारिकाननारम्यनिक्यं व ।। १५०० व्याप्त स्वयं अधिकाननीरण्यक्तिका ।। वाध्यन्यपरिवाद स्टब्स्यायकान वाद्या व्यवस्थानन्य स्टिनावासम्बन्धायकान् ।
  - त्व त्रात्व स्थानस्य व जार संस्थानस्य स्थानस्य व विद्यार द्यास्तरस्य वे अत्य स्थानस्य व वे अत्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थान

- ३६२ वेजिव्वयसरीरप्पयोगवधे णं भते । िक देसवधे ? सव्ववधे ? गोयमा । देसवधे वि, सव्ववधे वि । वाजक्काइयएगिदियवेजिव्वयसरीरप्पयोगवधे वि एव चेव । रयणप्पभापुढिवि-नेरइया एव चेव । एव जाव अणुत्तरोववाइया ॥
- ३६३ वेजिंव्वयसरीरप्पयोगवधे ण भते । कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । सन्वववे जहण्णेण एक्क समय, जक्कोसेण दो समया । देसवधे जहण्णेण एक्क समय, जक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ समयूणाइ ॥
- ३६४ वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियपुच्छा। गोयमा । सव्ववधे एक्कं समय, देसबधे जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण ग्रतोमुहुत्त ॥
- ३६५ रयणप्पभापुढिविनेरइयपुच्छा।
  गोयमा । सव्ववधे एक्कं समय, देसवधे जहण्णेण दसवाससहस्साइ
  तिसमयूणाइ, उक्कोसेण सागरोवमं समयूण। एव जाव ग्रहे सत्तमा, नवर—
  देसवधे जस्स जा जहण्णिया िठती सा तिसमयूणा कायव्वा जाव उक्कोसिया
  सा समयूणा। पचिदियतिरिक्खजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाण,
  ग्रसुरकुमार-नागकुमार जाव ग्रणुत्तरोववाइयाण जहा नेरइयाण, नवर—जस्स
  जा िठती सा भाणियव्वा जाव ग्रणुत्तरोववाइयाण सव्ववधे एक्क समय,
  देसवधे जहण्णेणं एक्कतीस सागरोवमाइ तिसमयूणाइ', उक्कोसेण तेत्तीस
  सागरोवमाइ समयुणाइ।।
- ३६६. वेउव्वियसरीरप्पयोगवधतर ण भते । कालम्रो केविच्चर होइ ?
  गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण ग्रणत काल—ग्रणताम्रो ।

   प्रोसिप्पणीम्रो उस्सिप्पणीम्रो कालम्रो, खेत्तम्रो म्रणता लोगा—ग्रसखेज्जा पोग्गलपियट्टा, ते ण पोग्गलपिरयट्टा शाविवाए म्रसखेज्जा देसवंघतर पि ॥
- ३६७ वाजनकाइयवेजिव्यसरीरपुच्छा। गोपमा ! सव्यवधतर जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स अनुविज्ञाइभाग। एव देसवधतर कि ।।
- ३६८ तिरिन्तजोणियपचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवधतर—पुच्छा। गोयमा । मब्बवधतर जहण्णेण स्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुब्वकोडीपुहृत्त। एव देसवधतर पि। एव मणसस्स वि'।।

१. तिममञ्जाद (४, ता, व)। २. म. वाक--वरामको नाद वावतियाः । १. म. मणुयस्त (क, म); मणुस्सा (ता, व)।

## **ग्राहारगसरीरप्योगं पडुच्च** –

- ४०५. ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । एगागारे पण्णत्ते ॥
- ४०६ जइ एगागारे पण्णत्ते कि मणुस्साहारगसरीरप्पयोगवधे ? अमणुस्साहारग-सरीरप्पयोगवधे ? गोयमा । मणुस्साहारगसरीरप्पयोगवधे, नो अमणुस्साहारगसरीप्पयोगवधे । एव एएण अभिलावेण जहा योगाहणसठाणे जाव' इड्डिपत्तपमत्तसजयसम्म-दिट्ठिपज्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभूमागव्भवकतियमणुस्साहारगसरीरप्पयोग-वधे, नो अणिड्डिपत्तपमत्तं सजयसम्मदिट्ठिपज्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभूमा-गव्भवकतियमणुस्सा०हारगसरीरप्पयोगवंधे ।।
- ४०७ आहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा ! वीरिय-सजोग-सद्व्वयाए' •पमादपच्चया कम्म च जोग च भव च आउय च॰ लद्धि वा पडुच्च' आहारगसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण आहारगसरीरप्पयोगवधे ।।
- ४०८. ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कि देसवधे ? सन्ववधे ? गोयमा ! देसवधे वि, सन्ववधे वि ॥
- ४०६. ग्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण भते । कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा ! सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेण श्रंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि ग्रतोमुहुत्तं ॥
- ४१० म्राहारगसरीरप्पयोगवर्धतर'ण भते । कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण म्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण म्रणत काल—ग्रणताम्रो स्रोसिप्पणीम्रो उस्सिप्पणीम्रो कालग्रो, खेत्तम्रो म्रणता लोगा—म्रवड्ढपोग्गल-परियट्ट देसूणं। एव देसवधतर पि॥

<sup>1 50</sup> of 1

२ म० पा॰--०पमन नाव आहारग०।

३ मञ्पार-महत्वयाए जान नाँछ।

४. पडुच्वा (ना, व)।

४. °वचतरे (अ, क, स)।

६. स० पा० - कयरेहितो जाव विमेमादिया ।

#### तेयावरीरणयोगं यहश्य --

- हरू । राजिरीसाप्रोणक्षे च भव<sup>ा</sup> हरिक्ति प्रशाने रे साप्रमा १ प्रजीवर प्रशाने, व जहां लग्गिवप्रियासरीसार्थीयक्षेत्रका, अर्थान्य-नेपानस्थाप्रदेशका जाव प्रजिद्य राजिरीसप्रशानिका ॥
- व्यक्तः त्रिम्बयस्थानस्थानस्य स्थान्तः स्थान्तः प्रत्यन्तः । व्यक्तिस्य प्रत्यन्तः । व्यक्तिस्य स्थानस्थानस्थ स्थानस्थ । व्यक्तिस्य स्थानस्थ स्थानस्थ । व्यक्तिस्य स्थानस्थ स्थानस्थ । व्यक्तिस्य स्थानस्य स्यक्तिस्य । व्यक्तिस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य । व्यक्तिस्य स्यक्तिस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य । व्यक्तिस्य स्थानस्य स्
- इर्ड ज्यानगरावस्य देश मार्ग सम्मादासम्म प्रश्नातः नामना १ वित्य महोदानन्द्रवयाण् भैयमद्या- वया द्यम च आन न भव व १ भाग्य भ्राप्त व्यानस्यापयाणनामाम् व्ययन्य प्रश्नातः देशननगराः-प्राप्तदे ॥
- ४४४ व्यानसार समावकार नाव १ कि. देनको १ न-वेब ४ १ सावस्य १ क्षेत्रक, ना न-वेबकार
- कष्ठ वैन्यानगरायक्षयक्षयं न्त्री भागामा स्वर्धिनगराव । नाम्भवी दुरिवापन्यन्ति ना नाम भागावाणी साध्यक्षयामण अधावीत् स राज्यक्षिण्या
- king, griffer britannen und beitre briefe bie

- ४२० नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवंधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ?
  गोयमा । नाणपडिणीययाए, नाणणिण्हवणयाए, नाणतराएण, नाणप्पदोसेण,
  नाणच्चासातणयाए', नाणविसंवादणाजोगेण नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए' कम्मस्स उदएण नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे ॥
- ४२१ दिरसणावरणिजजकम्मासरीरप्ययोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? गोयमा । दसणपिडणीययाए, °दसणिणण्हवणयाए, दसणतराएण, दसणप्य-दोसेण, दसणच्चासातणयाए°, दसणिवसवादणाजोगेण दसणावरणिजजकम्मा-सरीरप्ययोगनामाए कम्मस्स उदएण बिरसणावरणिजजकम्मासरीर प्ययोग-वधे ॥
- ४२२ सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ?
  गोयमा ! पाणाणुकपयाए, भूयाणुकंपयाए, जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए, वहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपिट्टणयाए अपिरयावणयाए सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण सायावेयणिज्जकम्मा सरीरप्पयोग वधे ॥
- ४२३ ग्रसायावेयणिज्ज' कम्मासरीरप्पयोगवधे णं भते । कस्स कम्मस्स उदएण १ गोयमा ! परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, प्पर्जूरणयाए, परिव्यायण्याए, परिवृत्यायाए, परिवृत्यायाए, परिवृत्यायाए, वहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण दुक्खण-याए सोयणयाए जूरणयाए तिष्पणयाए पिट्टणयाए ९ परियावणयाए ग्रसाया-वेयणिज्जकम्मा चेयणिज्जकम्मा । सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण ग्रसायावेयणिज्जकम्मा सरीरप्पयोगवधे।।
- ४२४ मोहणिज्जकम्मासरीर'' प्योगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदएण ?
  गोयमा । तिव्वकोहयाए, तिव्वमाणयाए, तिव्वमाययाए तिव्वलोभयाए, तिव्वस्तमाहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीर"प्योगनामाए कम्मस उदएण मोहणिज्जकम्मासरीर प्योगवधे ।।

- इत्यः विद्याह्यसम्भासनीर भैति क्षेत्र के ता भव ित्तन क्रम्पन ह्याप्त है -ना स्मर्थः संभूतभवात्, महावीरमा ह्यान । क्षेत्र क्षेत्र के ता हारामा त्याप्त वेरत्य ह्याह्यसम्भासनीर प्यासनामात् । समस्य । ह्याप्त वेरत्याह्य स्मानस्य । प्रकारिको क्षेत्र
- इन्द्री प्रवाह श्रीतिया इयम्बासको है \*प्रयोग वर्षे जा भवते रक्ता जन्मन्त्र कार वर्षेत्र गारम्पत्रे मार्थे दश्य विषयि वर्षेत्र, स्वति इद्येवप्रयोग नामन्त्र विकास कार्योग स्थापने स्थापन वर्षेत्र सम्बद्ध कार्योग वर्षेत्र स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था
- त्रक्षः भाष्ट्रभावस्यासस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य द्वार्यः । १९ । भाष्यस्य त्यार्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्
- इत्य । श्राप्तरस्यानस्य है । श्राप्त वाष्ट्र महत्त्व हरमस्ता हा पार्ते हैं । श्राप्त स्थाप रेस है । स्थाप रेस है स्थाप रेस है । स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य

णाजोगेण'' श्रसुभनामकम्मा' सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं ग्रसुभनाम-कम्मासरीर १ प्पयोगवंधे ॥

- ४३१. उच्चागोयकम्मासरीर' प्ययोगवंघे णं भते । कस्स कम्मस्स उदएण १० गोयमा । जातिग्रमदेण, कुलग्रमदेण, वलग्रमदेण, रूवग्रमदेण, तवग्रमदेण, 'सुयग्रमदेण, लाभग्रमदेण', इस्सरियग्रमदेण' उच्चागोयकम्मा सरीरप्ययोग-नामाए कम्मस्स उदएण उच्चागोयकम्मासरीर०प्योगवधे ॥
- ४३२ नीयागोयकम्मासरीर प्योगवधे ण भंते । कस्स कम्मस्स उदएण ? ° गोयमा । जातिमदेण, कुलमदेण, वलमदेण, क्वमदेण, तवमदेण, सुयमदेण, लाभमदेण , इस्सरियमदेण नीयागोयकम्मा किसरीर प्योगनामाए कम्मस्स उदएण नीयागोयकम्मासरीर प्योगवधे ।।
- ४३३ ग्रतराइयकम्मासरीर" प्योगवधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएण १० गोयमा ! दाणतराएण, नाभतराएण, भोगंतराएण, उवभोगतराएण, वीरिय-तराएण, ग्रतराइयकम्मासरीरप्योगनामाए कम्मस्स उदएण ग्रतराइयकम्मा सरीरप्योगवधे ।।

#### पयोगवंधस्स देसबंध-सब्वबंध-पदं

४३४ नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्योगवधे ण भते । कि देसवधे ? सब्ववधे ? गोयमा । देसवधे, नो सब्ववंधे । एवं जाव अतराइय ।।

४३५. नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे णं भते ! कालओ केविच्चर होइ ? गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, त जहा—प्रणादीए " वा ग्रपज्जविसए, ग्रणादीए वा सपज्जविसए । एव जाव ग्रतराइयस्स ।।

४३६. नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधतर ण भते । कालम्रो केविन्नर होइ ? गोयमा । प्रणादीयस्स "•प्रपञ्जवसियस्स नित्थ प्रतर, म्रणादीयस्स सपञ्ज-वसियस्स नित्थ ग्रंतर । एव जाव ग्रतराइयस्स ॥

४३७. एएसि णं भते । जीवाण नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स देसवधगाण, ग्रवधगाण

१ वायजणुञ्जुतयाण भावजणुञ्जुयाए (ता) ।

२. म० पा० — ° तम्मा जाव पयोग ० ।

रे. मञ्पाञ—पुरुद्धा ।

४. लाभन्नमदेशा, मुयअमदेशा (न्र) ।

४ दिन्मस्यि (म)।

६ मञ्याव-- वसमा जाव पयोग १।

<sup>ा</sup> सन् गा०—गुरुत्रा।

न. म० पा०—जनमदेगा नान दस्मरिय १।

ह. तिस्मरिय ° (म)।

१० स० पा०--- ० कम्मा जाय पयोग ०।

११. स० पा०--पुच्छा ।

१२. स॰ पा॰ — एव जहा तेयगस्स सनिद्वर्षा तहेव।

१३. स॰ पा॰—एय जहा तेयगसरीरस्स मृतर तहेव।

य गर्वेर गर्वातिकः विकास स्वति चतुमा स्वति कृता स्वति विवेदातीय स्वति वीपना विकास अस्य विकास विकास विकास विकास स्वति विवेद स्ति। अक्षानुष्य १ एवं साह्यप्रकार कार्य स्थानकार स्वति ।।

राह पाइत्सकुणा

नापना निवास व साम्राज्यसम्बद्धाः स्वयंगाः स्वयंनाः नद्धाः वाणाः स्वयः प्रतिकार्यः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वय इ.स. १९२२ व स्वरं पारा प्रायः स्वयं स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । विवयः विवयः विवयः वि

सारमा ति या स्वत् स्वत् । सारमान्त्रानम् स्थित्यम् १ स्वर्थाः १ सारमा ति या स्वत्रात्। रासमा त्रिया सम्बद्धाः रासमा त्रिया सम्बद्धाः रासमा त्रिया सम्बद्धाः सारमा ति सम्बद्धाः स्वर्थाः । स्याप्ति स्वर्थाः स्वर्थाः । स्याप्ति व्यवस्ताः स्वर्थाः । स्याप्ति व्यवस्ताः स्वर्थाः । गोयमा ! नो बंधए, अवंधए । एव जहेव सन्ववंधेणं भणियं तहेव देसवधेण वि भाणियन्वं जाव कम्मगस्स ॥

४४३. जस्स णं भते । ग्राहारगसरीरस्स सन्ववधे, से णं भते ! ग्रोरालियसरीरस्स कि वधए ? ग्रवंधए ? गोयमा । नो वंधए, ग्रवंधए । एव वेउन्वियस्स वि । तेया-कम्माण जहेव ग्रोरालिएण सम भणिय तहेव भाणियन्वं ।।

४४४. जस्स ण भते ! ग्राहारगसरीरस्स देसवंघे, से ण भते ! ग्रोरालियसरीरस्स कि वधए ? ग्रवधए ? गोयमा । नो वधए, ग्रवधए । एवं जहा ग्राहारगस्स सव्ववधेण भणिय तहा देस-वधेण वि भाणियव्व जाव कम्मगस्स ।।

४४५ जस्स ण भते । तेयासरीरस्स देसवधे, से ण भते ! ग्रोरालियसरीरस्स कि वधए  $^{9}$  ग्रवधए  $^{9}$ 

गोयमा! वधए वा, अवंघए वा। जइ वंधए कि देसवधए? सन्ववधए? गोयमा! देसवधए वा, सन्ववधए वा? वेउन्वियसरीस्स कि वधए? अवधए? एव चेव। एव आहारगस्स वि। कम्मगसरीरस्स कि वधए? अवधए? गोयमा! वधए, नो अवधए! जइ वधए कि देसवधए? सन्ववधए! गोयमा! देसवधए, नो सन्ववधए!

४४६. जस्स ण भते ! कम्मासरीरस्स देसवधे, से ण भते । स्रोरालियसरीरस्स कि वंघए ? अवधए ?

गोयमा ! नो वधए, ग्रवधए । जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कम्मगस्स वि भाणियव्या जाव-

तेयासरीरस्स' •िक वंघए ? ग्रवधए ? गोयमा ! वधए, नो ग्रवधए । जइ वधइ कि देसवधए ? सन्ववंधए ? गोयमा ! ॰ देसवधए, नो सन्ववधए ।।

४४७ एएति ण भते ! जीवाण' ग्रोरालिय-वेजव्विय-ग्राहारग-तेयाकम्मासरीरगाणं

१. भ० मध्देश

२. अहारमगरीरस्म (ज, म) ।

३. म० पा०-तियासरीरम्म जाव देमनघए।

४ सन्तर्गाताए (ज, स)।

अन्यक्षणाः, मन्दर्वभाणां, व्यथमाणां या गर्वते त्यरीति से "धारा साति वत्या सार्वतन्त्रा विषयम्भिता सार्वि

सारम् १ १ सः ह्यात्र हो सा प्रमानगरम् एटस्सा ६ सम्बेद देनदस्त्र न स्वयात्र ६ दिव्याग्तिस्त स्वयास्त्र स्वयाः इत्यान्ति स्वयाः ६ सम् देवदस्त्रा सन्दर्भणा ६ स्यानस्मानस्य स्वयास्त्र स्वयाः वित्यानस्य नार्वस्थाः स्त्रा स्वान्ताः ६ तस्य देवदस्याः विस्पारित्र ६ स्य विद द्वस्ता स्वयास्त्रम्याः ६ तयान्त्रम्याः, वित्यां दिनाः एकः १० वात्रावस्त्रम्याः स्वयास्त्रम्याः विस्थानित्रः ६२ साहर्गानस्य व्यवस्थाः

रहत संदर्भ ने सम्बंधी कि ॥

## द्समा उद्देंसी

तत्थ ण जे से दोच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे ग्रसीलवं सुयव—श्रणुवरए, विण्णायधम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते । तत्थ ण जे से तच्चे पुरिसजाए से ण पुरिसे सीलव सुयवं—उवरए, विण्णाय-धम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पण्णत्ते । तत्थ ण जे से चउत्थे पुरिसजाए से ण पुरिसे ग्रसीलव ग्रसुयवं—श्रणुवरए, ग्रविण्णायधम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पण्णत्ते ।

#### श्राराह्णा-पद

- ४५१. कतिविहा णंभते ! आराहणा पण्णत्ता ? गोयमा । तिविहा ग्राराहणा पण्णत्ता, तं जहा—नाणाराहणा, दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा ।।
- ४५२. नाणाराहणा ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त जहा—उक्कोसिया, मिक्समा, जहण्णा ॥
- ४५३. दसणाराहणा ण भते । कितविहा पण्णत्ता ?
  '•गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त जहा—उक्कोसिया, मिक्समा, जहण्णा ॥
- ४५४ चरित्ताराहणा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ! गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त जहा—उक्कोसिया, मिल्भमा, जहण्णा ॥°
- ४५५. जस्स ण भते ! उनकोसिया नाणाराहणा तस्स उनकोसिया दसणाराहणा ? जस्स उनकोसिया दसणाराहणा तस्स उनकोसिया नाणाराहणा ? गोयमा ! 'जस्स उनकोसिया'' नाणाराहणा तस्स दसणाराहणा उनकोसा वा अजहण्णुनकोसा वा। जस्स पुण उनकोसिया दसणाराहणा तस्स नाणाराहणा उनकोसा वा, जहण्णा वा, अजहण्णमणुनकोसा वा।।
- ४५६. जस्स ण भते । उनकोसिया नाणाराहणा तस्स उनकोसिया चरित्ताराहणा? जस्स उनकोसिया चरित्ताराहणा तस्स उनकोसिया नाणाराहणा?
  - '•गोयमा ! जस्स उनकोसिया नाणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उनकोसा वा अजहण्णुनकोसा वा । जस्स पुण उनकोसिया चरित्ताराहणा तस्स नाणाराहणा उनकोसा वा, जहण्णा वा, प्रजहण्णमणुनकोसा वा । ।।
- ४५७. जस्म ण भते ! उनकोसिया दसणाराहणा तस्स उनकोसिया चरिताराहणा ? जस्स उनकोसिया चरिताराहणा तस्स उनकोसिया दंसणाराहणा ?

१. स॰ पा॰—एव चेय तियिहा नि, एव चरि-त्ताराट्णा थि।

२. जम्मुनकोमिया (अ, ता, व) I

स॰ पा॰—जहा उक्कोसिया नागाराहणा य दसणाराहणा य भाणिया तहा उक्कोसिया नागाराहणा य चरित्ताराहणाय भाणियव्या।

४६४. जहण्णियण्णं भते ! नाणाराहण ग्राराहेत्ता कितिहि भवग्गहणेहि सिन्भिति जाव सव्वदुनखाण ग्रत करेति ? गोयमा ! ग्रत्येगतिए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिन्भिति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत

करेति, सत्तद्व भवग्गहणाइ पुण नाइक्कमइ।।

४६५. ' जहिण्णयण्णं भते । दसणाराहण ग्राराहेत्ता कितिह भवग्गहणेहि सिज्किति जाव सव्वदुवखाण ग्रत करेति ? गोयमा । ग्रत्थेगितए तच्चेण भवग्गहणेण सिज्किति जाव सव्वदुवखाणं ग्रंत करेति, सत्तद्व भवग्गहणाइ पुण नाइवकमइ ।।

४६६. जहण्णियण्ण भते । चरित्ताराहण ग्राराहेत्ता कितिह भवग्गहणेहि सिज्भिति जाव सन्वदुक्खाण ग्रत करेति ? गोयमा । ग्रत्थेगतिए तच्चेण भवग्गहणेणं सिज्भिति जाव सन्वदुव्खाणं ग्रत करेति, सत्तद्व भवग्गहणाइ पुण नाइक्कमइ १।।

#### पोग्गलपरिणाम-पदं

- ४६७. कितविहे ण भते ! पोग्गलपरिणामे पण्णते ? गोयमा ! पचिवहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, त जहा--वण्णपरिणामे, गंधपरि-णामे, रसपरिणामे, फासपरिणामे, सठाणपरिणामे ।।
- ४६८ वण्णपरिणामे ण भते ! कितविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पचिविहे पण्णत्ते, त जहा—कालवण्णपरिणामे जाव सुिवकलवण्ण-परिणामे । एव एएण अभिलावेण गधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पंचिवहे, फासपरिणामे अट्ठविहे ।।
- ४६९. संठाणपरिणामे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पचिवहे पण्णत्ते, त जहा—परिमडलसठाणपरिणामे जाव ग्रायत-सठाणपरिणामे ॥

### पोग्गलपएसस्स दब्बादीहि भंग-पदं

४७०. एगे भते ! पोग्गलित्थकायपदेसे कि १ दब्व ? २. दब्बदेसे ? ३. दब्बाई ? ४ दब्बदेसा ? ५. उदाहु दब्ब च दब्बदेसे य ? ६. उदाहु दब्ब च दब्बदेसा य ? ७. उदाहु दब्बाइ च दब्बदेसा य ?

१. म॰ पा॰—एव दमणाराह्ण पि, एव चरि- ३. भ० = १३६। नाराहण पि। ४. एगे पाँ (अ)।

२. ४० ना३६।

नायमा है है. सियं इत्तर रुनियं इत्यानि के नी देशाहर नी देशीन प्रती देश देलांकी ये ६ मा इत्तर अवस्थान उत्तर है। देलीन यह नी देशाहर प्रतिस्थाय ॥

- ४३१ संभव ! प्राच में बरायप्रीमा सि १०३ ? प्रथ्यते ?—पुः अ! १ - नोबमा ! निवारि प्राचित्र १०३ १०३ १०३ १०४० १ ४४०३ सिरापार च प्रचीते प्राचमा परिनटेषण्या ॥
- हरू । राज्य मन पान्त स्व कायभारत कि इन्तर १ इन्हेंबने १ एउटा । राज्यम <sup>। (</sup>सप इन्द्र) सिप इन्द्रानी एक्सन्त भना साणियन्त सार्वारप इन्तर हरून सेच, साद सह न इन्द्रमा या।
- इत्रः चनारि मर्गे पामावित्या स्वस्मा सि इत्य ति पुन्ता । नापमा तित्र च व तिस्य चन्त्रतः अदृद्धि नगः भाषप्यः से त्याः तिर्दे राषाद्य च इत्योगा प्रकृति चन्ति प्रतिपाद स्वत्य ए, नन्ति स्वस्तर्भक्षाः । चत्रस्य प्रणाना भन्ति पान्तनात्म स्वयपदमा निष्य करि
  - ्र वेश बार निव र बार च र-वरेण या।

#### पर्मन्यस्मित्र पत

- राज्यः चर्णत्रक्षणाम् वर्षे वीध्यनाच रदसा प्रशन्तः हे । स्थापमा विकास के ती तीधनसम्बद्धाः वस्य ता ता त
- कर्य प्रसित्तात्र व्यास के अवस्ति २००० व्यास प्रमाणिक विकास । स्थानक विकास के अस्ति व्यास विकास व्यास विकास के त्री के के विकास विकास व्यास व्यासकार विकास

#### कामाण धविभागपधिनहेद पर

- ४७६. नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स केवतिया प्रविभागपिलच्छेदा पण्णता ? गोयमा । अणता अविभागपिलच्छेदा पण्णत्ता ॥
- ४८० नेरइयाण भते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवतिया अविभागपिनच्छेदा पण्णत्ता ? गोयमा । अर्णता अविभागपिनच्छेदा पण्णत्ता ।।
- ४८१. एव सन्वजीवाण जाव वेमाणियाणं—पुच्छा ।
  गोयमा । अणता अविभागपिलच्छेदा पण्णत्ता । एव जहा नाणावरिणज्जस्स अविभागपिलच्छेदा भिणया तहा अद्वण्ह वि कम्मपगडीण भाणियव्वा जाव वेमाणियाण अतराइयस्स'।।
- ४८२ एगमेगस्स ण भते । जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केव-तिएहि ग्रविभागपिलच्छेदेहि स्रावेढिय-पिरवेढिए ? गोयमा ! सिय स्रावेढिय-पिरवेढिए, सिय नो स्रावेढिय-पिरवेढिए। जइ ग्रावे-ढिय-पिरवेढिए नियमा स्रणतेहि ॥
- ४८३. एगमेगस्स ण भते । नेरइयस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवतिएहि अविभागपिलच्छेदेहि आवेढिय-परिवेढिए ? गोयमा । नियम अणतेहि । जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणियस्स, नवर मणूसस्स जहा जीवस्स ॥

## कम्माणं परोष्परं नियमा-भयणा-पदं

- ४८४. एगमेगस्स ण भते । जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवितिएहि अविभागपिलच्छेदेहि आवेढिय-पिरवेढिए ? गोयमा । नियम प्रणतेहि । जहा जीवस्स एव जाव वेमाणियस्स, नवर—मणूसस्स जहा जीवस्स । एव जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव दडगो भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स । एव जाव प्रतराइयस्स भाणियव्व, नवर—वेयिणिज्जस्स, आउयस्स, नामस्स, गोयस्स—एएसि चडण्ह वि कम्माण मणूसस्स जहा नेरइयस्स तहा भाणियव्व । सेस त चेव ॥
- ४८५. जस्स णंभते ! नाणावरणिक्ज तस्स दिरसणावरणिक्ज ? जस्स दसणावरणि-ज्ज तस्स नाणावरणिक्ज ?

गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्ज तस्स दसणावरणिज्ज नियम य्रत्यि, जस्स ण दिस्मणावरणिज्ज तस्स वि नाणावरणिज्ज नियम य्रत्थि ॥

४६६. जस्म णं भते । नाणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्ज तस्स नाणा-वरणिज्ज ?

रे. प्रतरातियम्स (ज, म); प्रतरादियस्स (ता) २. केयर्हि (ता) ।

- ४६४ जस्स ण भंते ! ग्राउय तस्स नामं ? '•जस्म नामं तस्स ग्राउयं ? ° गोयमा ! दो वि परोप्पर नियम । एव गोत्तेण वि सम भाणियव्वं ॥
- ४६५ जस्स ण भंते । आउय तस्स अतराइय ? जस्स ग्रंतराइय तस्स आउय १० गोयमा ! जस्स आउय तस्स अतराइय सिय ग्रत्थि, सिय नित्य; जस्स पुण अतराइय तस्स आउय नियम ग्रित्थ ॥
- ४६६. जस्स ण भते । नाम तस्स गोय ' जस्स गोय तस्स नामं ? ° गोयमा ! दो वि एए परोप्पर नियमा स्रित्थ ।।
- ४९७. जस्स ण भते ! नाम तस्स अतराइय ? ' जस्स अतराइय तस्स नाम ? ° गोयमा जस्स नाम तस्स अतराइय सिय अत्थि, सिय नित्य; जस्स पुण अतराइय तस्स नाम नियमं अत्थि।।
- ४६८. जस्स ण भते ! गोय तस्स अंतराइय ? ' जिस्स अतराइय तस्स गोयं ? ° गोयमा ! जस्स गोय तस्स अतराइय सिय अत्थि, सिय नित्थ; जस्स पुण अतराइय तस्स गोयं नियम अत्थि ॥

#### पोग्गलि-पोग्गल-पदं

- ४६६ जीवे ण भते! कि पोग्गली? पोग्गले? गोयमा! जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि॥
- ५००. से केणहेण भते । एव वुच्चइ—जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ?
  गीयमा । से जहानामए छत्तेण छत्ती, दडेण दडी, घडेण घडी, पडेण पडी, करेण करी, एवामेव गोयमा ! जीवे वि सोइदिय-चिक्षिदिय-धाणिदिय-जिल्हिण जिल्मिदिय-फासिदियाइं पडुच्च पोग्गली, जीव पडुच्च पोग्गले । से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ—जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ।।
- ५०१. नेरइए णं भंते <sup>।</sup> कि पोग्गली <sup>।</sup> पोग्गले <sup>?</sup> एवं चेव । एव जाव वेमाणिए, नवर—जस्स जइ इदियाइ तस्स <sup>तइ</sup> भाणियव्वाइ ।।
- ५०२. सिद्धे णं भते ! कि पोगाली ? पोगाले ? गोयमा ! नो पोगाली, पोगाले !!

१. मं॰ पा॰—पुन्छा।

२. मं॰ पा॰—पुच्छा।

३. मृ पा०—पुच्छा।

४. स० पा०-पुच्छा।

५. म० पा०-पुच्छा ।

# नवमं सतं

### पढमो उद्देसो

१ जंबुद्दीवे २ जोइस, ३० ग्रंतरदीवा ३१ ग्रसोच्च ३२ गंगेय। ३३ कुडग्गामे ३४. पुरिसे, णवमिम सत्मिम चोत्तीसा॥१॥ जंबुद्दीव-पदं

१. तेणं कालेणं तेण समएण मिहिला नाम नगरी होत्था—वण्णग्रो'। माणिभहें चेतिए—वण्णग्रो'। सामी समोसढे, परिसा निग्गता जाव' भगवं गोयमे पण्णु- वासमाणे एवं वदासी—किह ण भंते । जबुद्दीवे दीवे । किसिठए ण भते ! जबुद्दीवे दीवे ? 'एव जबुद्दीवपण्णत्ती भाणियव्वा जाव' एवामेव सपुव्वावरेण जबुद्दीवे दीवे चोद्दस सिलला-सयसहस्सा छप्पन्नं च सहस्सा भवतीति मवलाया''।।

२. सेव भते । सेवं भते । ति"।।

१. ओ० मु० १।

२ गाएभद्दे (ता, म)।

३. ऑ॰ मू०---२-१३।

४ म० श=-१०।

थ. जिल् १-६।

६ नापनान्तरे पुनिस्द इरवने - जहा जंबुहीय-

पण्णत्तीए तहा नेयत्व जोइसिवहूण जाव— पडा जोयगा वासा, पब्वय कूडाण तित्य सेढीओ। विजय दृह सिललाग्रो, य पिडए होति सगहणी॥ (वृ)।



# ३-३० उद्देसा

#### श्रंतरदीव-पदं

७ रायगिहे जाव' एवं वयासी—कहि ण भते । दाहिणिल्लाणं एगूरुयमणुस्साण' एगूरुयदीवे नाम दीवे पण्णत्ते ?

गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं 'चुल्लहिमवतस्स वास-हरपव्वयस्स पुरित्थमिल्लाग्रो चरिमताग्रो लवणसमुद्दं उत्तरपुरित्थमे ण तिण्णि जोयणसयाइ ओगाहित्ता एत्थ ण दाहिणिल्लाण एगूरुयमणुस्साण एगूरुयदीवे नाम दीवे पण्णते—तिण्णि जोयणसयाइ ग्रायाम-विक्लभेणं, नव एगूणवन्ने जोयणसए किचिविसेसूणे परिक्लेवेण । से ण एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसडेण सव्वग्रो समता सपरिक्लित्ते । दोण्ह वि पमाण वण्णग्रो य । एव एएण कमेण'' 'एव जहा जोवाभिगमे जाव' सुद्धदतदीवे जाव देवलोगपरिग्नहा ण ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो ।"

एवं ग्रहावीसिप ग्रंतरदीवा सएण-सएण ग्रायाम-विक्खभेण भाणियव्वा, नवर —दीवे-दीवे उद्देसग्रो, एव सब्वे वि अट्टावीसं उद्देसगा ।।

प्त सेव भते ! सेव भते ! ति ।।

# एगतीसइमो उद्देसी

#### श्रसोच्चा जवलद्धि-पदं

ह. रायगिहे जाव' एव वयासी—ग्रसोच्चा ण भते । केवलिस्स वा, केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्प-विखयस्स वा, तप्पविखयसावगस्स वा, तप्पविखयसावियाए वा, तप्पविखयउवा-सगस्म वा, तप्पविखयउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज' सवणयाए ?

भिगमे उत्तरकुरवत्तव्ययाएं नेयव्यो नाएातं अट्टघणुराया उस्तेहो चाउसद्विणिट्टकर इयो श्रणुमज्जणा नित्य (तृ) ।

१. भ० श४-१०।

ग्राम्य (ग्र), एगुम्य (व, म); एगी-म्य (स)।

इ. ×(क ता)।

<sup>¥.</sup> Flo 👯

४. बाबसान्तरे न्विद इटवते एवं बहा बीबा-

६. भ० शारशा

७ भ० ११४-१०।

द. लभेज्ञा (अ, म, म)।

केवल मुंडे भिवत्ता' श्रिगाराम्रो म्रणगारियं तो पव्वएज्जा। से तेणहुणं गोयमा! एवं वुच्चइ—असोच्चा ण जाव केवल मुडे भिवत्ता म्रगाराम्रो म्रणगारिय नो पव्वएज्जा।।

१५. असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पविखयखवासियाए वा केवल वंभवेर-वास श्रावसेज्जा<sup>९ १</sup>

गोयमा । असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पिवखयउवासियाए वा अत्येगितए केवल वभचेरवास भ्रावसेज्जा, अत्येगितए केवल वभचेरवास नो भ्रावसेज्जा॥

१६ से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवल वभचेरवास नो ग्रावसेज्जा ?

गोयमा । जस्स ण चरित्तावरणिज्जाण कम्माण खत्रोवसमे कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिवखयउवासियाए वा केवल वभचेरवास आवसेज्जा, जस्स णं चरित्तावरणिज्जाण कम्माण खत्रोवसमे नो कडे भवड से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिवखयउवासियाए वा केवल वभचेरवास नो आवसेज्जा। से तेणहुण गोयमा! एव वुच्चइ—असोच्चा ण जाव केवल वभचेरवास नो आवसेज्जा।।

१७. ग्रसोच्चा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेण सजमेण सजमेज्जा ?

गोयमा ! असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा अत्थेगितए केवलेण सजमेण सजमेज्जा, अत्थेगितए केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा।।

१८ से केणहेण भते! एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा?

गीयमा । जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माणं खग्नोवसमे कडे भवइ से ण ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलेण सजमेण सजमेज्जा, जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खग्नोवसमे नो कडे भवइ से णं ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव' तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलेणं संजमेण नो सजमेज्जा। से तेणट्टेणं गोयमा! एव वुच्चड—ग्रसोच्चा ण जाव केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा।।

१६ यसोच्चा णंभते । केवलिस्स वा जाव तप्पविखयजवासियाए वा केव<sup>तेण</sup> सवरेण संवरेज्जा ?

गोयमा । ग्रमोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा ग्रत्येगितिए केवलेणं सवरेण' सवरेज्जा, श्रत्येगितिए केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा ॥

१. ग॰ पा॰ - मिना जान नो।

२ जासनेज्ञा (ता, ब)।

३. जाव अस्थेगतिए (अ, क, ता, ब, म, म) ।

४. जाव (अ, क, ता, व, म, स) ।

गोयमा ! जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माण खग्नोवसमे कडे भवइ से णं ग्रसोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल सुयनाण उप्पा-डेज्जा, जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाण कम्माणं खग्नोवसमे नो कडे भवइ से ण ग्रसोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल मुयनाण नो उप्पाडेज्जा। से तेणहुणं गोयमा । एव वुच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवल सुयनाण नो उप्पाडेज्जा।।

२५. असोच्चा ण भते <sup>।</sup> केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासिए वा केवल श्रोहिनाण उप्पाडेज्जा <sup>२</sup>

गोयमा । श्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा ग्रत्थेगितए केवल श्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, श्रत्थेगितए केवल श्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा ॥

२६ से केणहेण भते । एव विच्चइ—ग्रसोच्चा ण जाव केवल ग्रोहिनाण नी उप्पाडेज्जा ?

गोयमा । जस्स ण भ्रोहिनाणावरणिज्जाणं कम्माण खभ्रोवसमे कडे भवइ से ण ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खियउवासियाए वा केवल भ्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण भ्रोहिनाणावरणिज्जाण कम्माणं खभ्रोवसमे नो कडे भवई से ण ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खियउवासियाए वा केवल भ्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—श्रसोच्चा ण जाव केवल भ्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा।।

- २७. असोच्चा ण भते । केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलं मण-पज्जवनाण उप्पाडेन्जा ? गोयमा । असोच्चा ण केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा अत्थेगितए केवल मणपज्जवनाण उप्पाडेन्जा, अत्थेगितिए केवल मणपज्जवनाण नो उप्पाडेन्जा ।।
- २८. से केण्हेण भते । एव वुच्चइ—असोच्चा ण जाव केवल मणपज्जवनाण नी उप्पाडेज्जा?
  गोयमा । जस्स ण मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खत्रोवसमे कडे भवड़ से ण अमोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल मणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खत्रोवसमे नी कडे भवड से णं असोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवल मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा। से तेणहेण गोयमा ! एव बुच्चइ— असोच्चा ण जाव केवल मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा। से तेणहेण गोयमा ! एव बुच्चइ— असोच्चा ण जाव केवल मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा।
- २६ ग्रसोन्चा णं भने ! वेवलिस्स वा जाव तप्पनिखयउत्रासियाए वा केवलनाण उप्पादेण्या?

डेज्जा म '• ग्रत्थेगतिए केवल सुयनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवलं सुयनाण नो उप्पाडेज्जा ६. ग्रत्थेगतिए केवल ग्रोहिनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवल ग्रोहिनाण नो उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवलं मणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवलं मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा। ११. ग्रत्थेगतिए केवलनाणं उप्पाडेज्जा। ग्रत्थेगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा। ग्रत्थेगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा।

३२. से केणहेणं भते । एव वृच्चइ—ग्रसोच्चा ण त चेव जाव अत्थेगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, ग्रत्थेगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा?

गोयमा! १ जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खत्रोवसमे नो कडे भवइ २. जस्स ण दिरसणावरणिज्जाण कम्माण खत्रोवसमे नो कडे भवइ ३ जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ४ जिस्स ण चिरता-वरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ५. जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ६ जस्स ण ग्रजभवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ७. जस्स ण ग्राभिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ७. जस्स ण ग्राभिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ६. जस्स ण ओहिनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ १० जस्स ण भणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ १० जस्स ण भणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खत्रोवसमे नो कडे भवइ ११ जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खर् नो कडे भवइ, से ण ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्षियउवासियाएं वा केवलिपणणत्त धम्म नो लभेज्ज सवणयाएं, केवल बोहि नो वुजभेज्जा जाव केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा।

जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, जस्स ण दिर्सणी-वरणिज्जाण कम्माणं खग्रोवसमे कडे भवइ, जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माण खग्रोवसमे कडे भवइ, एव जाव जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण खए कडे भवइ, से णं ग्रसोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पविखयजवासियाए वा केविलपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए, केवल वोहि युज्भेज्जा जाव केवलनाण उप्पाडेज्जा।।

३३ तस्स णं' छट्ठछट्ठेणं अणिनिखत्तेणं तवोकम्मेण उड्ढं वाहाओ 'पगिजिभय-पीग-जिभय'' नूराभिमुहस्स ग्रायावणभूमीए ग्रायावेमाणस्स पगइभद्द्याए, पगइउव-

१. मं । पा - एवं जाव मणपज्जवनाण ।

२. म० पा०—एउ चिन्तावरणिज्जाण जयणा-वरणिज्जाणं अज्ञम्बर्गाणावरणिज्जाण द्याभिणियोहियनासायरणिज्जाणं जाव

मणपज्जव ° ।

३. ए। भते (अ, क, ता, ब, स)।

४. पगजिमस्य २ (म)।

- ३६. से णं भते । कयरिम्म संठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्हं सठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ४०. से णं भंते । कयरिम्म उच्चत्ते होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेण पचधणुसितए होज्जा ॥
- ४१ से ण भते । कयरिम्म आउए होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सातिरेगट्टवासाउए, उनकोसेण पुन्वकोडिआउए होज्जा ॥
- ४२. से ण भते । कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा । जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिस-नपुसगवेदए होज्जा ? 'नपुसगवेदए होज्जा ?" गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा', पुरिस-नपुसगवेदए वा होज्जा ॥
- ४३ से ण भते । कि सकसाई होज्जा ? ग्रकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो श्रकसाई होज्जा । जइ सकसाई होज्जा से णं भते । कित्सु कसाएसु होज्जा ? गोयमा । चउसु— सजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥
- ४४ तस्स ण भते ! केवइया ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा । ग्रसखेज्जा ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ॥
- ४५. ते ण भते । कि पसत्था ? ग्रप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था, नो ग्रप्पसत्था ।।
- ४६. से ण भते । तेहि पसत्थेहि ग्रज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि ग्रणतेहि नेरइयभवगग्हणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ, ग्रणतेहि तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ, अणतेहि सणुस्सभवग्गहणेहितो ग्रप्पाणं विसंजोएइ, ग्रणतेहि देवभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ। जाग्रो वि य से इमाग्रो नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवगितनामाग्रो चतारि उत्तरपगडीग्रो, तासि च ण ग्रोवग्गहिए ग्रणताणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता ग्रपच्चक्खाणक्साए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता पच्चक्खाणावरणे कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता पच्चक्खाणावरणे कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता पचिवह नाणावरणिडजं, नविवह दिरसणावरणिडजं, पंचिवहं ग्रतराइयं, ताल-

१∙ 🗙 (ब, ब, म)।

२• × (४, व, म)।

३. सकसादी (अ, ता)।

४. उवगाहिए (क, म, स)।

- ३६. से णं भंते । कयरिम्म संठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्हं सठाणाणं ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ४०. से ण भते ! कयरिम्म उच्चते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पचधणुसितए होज्जा ॥
- ४१. से णं भते । कयरिम्म ग्राउए होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगट्ठवासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोडिग्राउए होज्जा ॥
- ४२. से ण भंते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा । जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ?'' गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा', पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा', पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा',
- ४३. से णं भंते ! कि सकसाई' होज्जा ? अकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा। जइ सकसाई होज्जा से ण भते ! कितसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! चउसु—सजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥
- ४४. तस्स ण भते ! केवइया अज्भवसाणा पण्णता ? गोयमा ! असखेज्जा अज्भवसाणा पण्णता ।।
- ४५. ते ण भते ! कि पसत्था ? अप्पसत्था ? गोयमा ! पसत्था, नो अप्पसत्था ।।
- ४६. से णं भते ! तेहि पसत्थेहि अज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि अणंतेहि नेरइयभवगहणेहितो अप्पाण विसंजोएइ, अणतेहि तिरिक्खजोणियभवगाहणेहितो अप्पाण
  विसंजोएइ, अणतेहि मणुस्सभवगाहणेहितो अप्पाण विसंजोएइ, अणतेहि
  देवभवगाहणेहितो अप्पाण विसंजोएइ। जाओ वि य से इमाओ नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवगितनामाओ चत्तारि उत्तरपगडीओ, तासि च ण ओवगहिए अणताणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता अपच्चत्रखाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता पच्चत्रखाणावरणे कोह-माणमाया-लोभे रावेइ, खवेत्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, स्वतेता
  पचिवह नाणावरणिज्ज, नविवहं दिरसणावरणिज्ज, पचिवह अतराइयं, ताक-

रे. 🗙 (ङ, य, म) ।

रे• ४ (क, व, ⊭) ।

३. मकसादी (अ, ता)।

४. उवग्पहिए (क, म, स)।

३६. से णं भते ! कयरिम्म सठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्ह संठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥

४०. से ण भते ! कयरिम्म उच्चत्ते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उनकोसेणं पचधणुसतिए होज्जा ॥

४१. से ण भते । कयरिम्म ग्राउए होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सातिरेगटवासाला जन्मीयेण प्राचनी

गोयमा । जहण्णेण सातिरेगट्ठवासाउए, उक्कोसेण पुट्वकोडिग्राउए होज्जा ॥ ४२. से ण भते । कि सवेदए होज्जा ? ग्रवेदए होज्जा ? गोयमा । सवेदए होज्जा, नो ग्रवेदए होज्जा । जड सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिस-नपुसगवेदए होज्जा ? 'नपुसगवेदए होज्जा ?"

गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा', पुरिस-नपुसगवेदए वा होज्जा ।।

४३. से ण भते ! कि सकसाई' होज्जा ? प्रकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो ग्रकसाई होज्जा । जइ सकसाई होज्जा से ण भते ! कितसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! च उसु – संजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥

४४. तस्स ण भते । केवइया ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! ग्रसखेज्जा ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ॥

४५. ते ण भते ! कि पसत्या ? ग्रप्पसत्था ? गोयमा ! पसत्था, नो ग्रप्पसत्था ।।

४६. से ण भते ! तेहि पसत्थेहि अज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि अणतेहि नेरइयभवणहणेहितो अप्पाण विमजोएइ, अणतेहि तिरिवखजोणियभवगाहणेहितो अप्पाण
विमजोएइ, अणतेहि मणुस्सभवगाहणेहितो अप्पाण विसजोएइ, अणतेहि
देवभवगाहणेहितो अप्पाण विसजोएइ। जाओ वि य से इमाओ नेरदय-तिरिबन्द्रजोणिय-मणुद्रम-देवगितनामाओ चतारि उत्तरपगडीओ, तासि च ण प्रोपगाहिए अणंनाणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता अपच्चवसाणकनाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता पच्चवखाणावरणे कोह-माणमाया-लोभे रावेइ, स्वेत्ता मजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेद, सवेत्ता
पचित्रह नाजावरिवाज, नवविह दिरमणावरिणज्जं, पचिवह अतराइय, ताब-

<sup>1- &</sup>lt; (t. 4, 4) 1

无人 或无物》

रे. सरमादी (अ, ता) ।

दः उवागिहिए (क, म, स)।

यायसस्यक्केय हेंब संययायसस्यक्केयमें

।। किण्डाफिट कि गिर्म

नवम सव (एगतांसदमा वह्सा)

मह्याक्तर' च ण मोहणिज्ज कट्टू कम्मरयिविक्रणकर अपुरक्करण अणुपिद-हस्स' अणते अणुसरे निरवाधाए निरावरणे कमिणे पिडपुण्णे केवसवरमाण-हम्मा

८० में या भने ! मेरिलियणत्त धम्म साघवेज्य वा ेप्हवेज्य वा ? १० में या भने ! मेरिलियणत्त धम्म साघवेज्य वा ेप्हवेज्य वा ?

४७ स ग भते ! कहालपणात्त धम्म ज्ञाहारज्ज दा !पणावज्ज दा 'पर्हरज्ज दा भो तिपाट्ट सम्हे, नणात्य' एगताएण दा, एगदागरणेण दा ॥ ४८. से ण भते <sup>!</sup> पत्वावेज्ज दा ? मुडावेज्ज दा ?

णी तिणहें समहें, उबहेस पुण केंद्रजा ॥ ४६ में ण भते । सिरम्भित जाव' सब्बदुबखाण ज्ञत करेति ?

ते नत : 1% उड्ड हाज्या , अह हाज्या । तिरिस हाज्या । उड्ड होमाणें भीयमा ! उड्ड हाज्या । वहुं होमाणें महामाणें सहायमा ! उड्ड वा होज्या, अहे वा होज्या, सहायहा वहुं वेद्धपड्परवर्षमु होज्या, सहायहार निरम्भाणे महायहार निरम्भाणे वा होज्या । जिरिस् होमाणे पण्डरम भीमणस्यणे वा पड्रायमा होज्या । जिरम्भि होज्या । सहायहार निरम्भाणे वा होज्या । विरम्भि होज्या, सहिरण पड्डन्च 'अड्डाइज्जहोन-समूह''- होमाणे पण्णरसमु कम्मभूमीमु होज्या, सहिरण पड्डन्च 'अड्डाइज्जहोन-समूह''-

ते ण भते । एगसमए ण केवित्रा हीच्जा ? गोयमा । जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णा वा, उक्कोसेण दस । से तेणहुण गोयमा । एव चुच्चर्—ग्रसोच्चा ण केवित्स्स वा जाव तप्पिस्सिय-उवासियाए वा अत्येगितिए केवित्यण्णत धम्म लभेज्य सवण्णाए, अत्येगितिए प्रसाच्चा ण केवित्स्स वा जाव तप्पिक्स्यव्वास्यिए वा केवित्यण्णत थम्म नो सभेज्य स्वण्याए जाव अत्येगितिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्येगितिए केवल-

१. ० महरू ० (स, क,), मह्या—अत्र एकपदे २ पविदुस्स (स, क, ता, म)।

सिरवर्गीत । बृत्ती अस्य व्यास्या एवमस्ति ३ अणार्य (ता) । —मस्तक-मस्तकशुची कृत-िहन्न यस्यासी ४ भ०१।४४। मस्तककृत, तालस्वासी मस्तककृतस्य ५ होजमास् (व, स)। तालमस्तककृत, छान्दसत्वाच्चेव निद्दा, ६. अद्वाद्ज्जे दोवसमुद् (अ, स)।

#### सोच्चा उवलद्धि-पदं

- ५२. सोच्चा ण भते । केविलस्स वा,' केविलसावगस्स वा, केविलसावियाए वा, केविलउवासगस्स वा, केविलउवासियाए वा, तप्पिक्खयस्स वा, तप्पिक्खयसाव-गस्सवा, तप्पिविखयसावियाए वा, तप्पिक्खयउवासगस्स वा, तप्पिक्खयउवासि-याए वा केविलपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए ? गोयमा । सोच्चा ण केविलस्स वा जाव तप्पिवखयउवासियाए वा ग्रत्थेगितिए केविलपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, ग्रत्थेगितिए केविलपण्णत्त धम्म नो लभेज्ज सवणयाए ।।
- ५३ से केणहेण भते। एव वुच्चइ—सोच्चा ण जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? गोयमा। जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खन्नोवसमे कडे भवइ से ण सोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केविलपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खन्नोवसमे नो कडे भवई से ण सोच्चा केविलस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केविलपण्णत धम्मं नो लभेज्ज सवणयाए। से तेणहेण गोयमा। एव वुच्चइ—सोच्चाण जाव नो लभेज्ज सवणयाए।।
- प्र एव 'जा चेव'' ग्रसोच्चाए वत्तव्वया 'सा चेव'' सोच्चाए वि भाणियव्वा, तवर ग्रभिलावो सोच्चे त्ति, सेस त चेव निरवसेस जाव जस्स ण मणपज्जवता-णावरणिज्जाण कम्माण खन्नोवसमे कडे भवइ, जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण लए कडे भवइ से ण सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, केवल बोहि बुज्भेज्जा जाव' केवति-नाण उप्पाडेज्जा ॥
- ५५ तस्स ण अट्ठमअट्ठमेण अणिविखत्तेण तवोकम्मेण अप्पाण भावेमाणस्स पगइभ-द्याण, " पगइउवसत्याण, पगइपयणुकोह-माण-माया-लोभयाण, मिउमद्वस्त-न्नयाण, अप्नीणयाण, विणीययाण, अण्णया कयावि सुभेण अज्भवसाणेण, सुभेण परिणामेण, लेस्साहि विसुज्भमाणीहि-विसुज्भमाणीहि तयावरणिजाण कम्माण त्योवसमेण ईहापोहमग्गण ग्वेसण करेमाणस्स स्रोहिनाणे ममुष्प-रगइ। मे प नेण स्रोहिनाणेण ममुष्पन्नेण जहण्णेण अगुलस्स स्रस्येज्जितभाग, उनक्रोनेण स्रमन्वजाइ स्रलीण लोयष्यमाणमेत्राइ खडाइ जाणइ-पासद ॥

- ५६. से ण भते । कितसु लेस्सासु होज्जा ? गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, त जहा—कण्हलेस्साए जाव' सुक्कलेस्साए ॥
- ५७. से ण भते ! कतिसु नाणेसु होज्जा ?
  गोयमा ! तिसु वा, चउसु वा होज्जा । तिसु होमाणे ' ग्राभिणिवोहियनाण-सुयनाण-सुयनाण-ग्रोहिनाणेसु होज्जा, चउसु होमाणे ग्राभिणिवोहियनाण-सुयनाण-ग्रोहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा ।।
- ५५ से ण भते । िक सजोगी होज्जा ? युजोगी होज्जा ? '•गोयमा । सजोगी होज्जा, नो युजोगी होज्जा । जद सजोगी होज्जा, िक मणजोगी होज्जा ? वद्दजोगी होज्जा ? कायजोगी होज्जा ? गोयमा । मणजोगी वा होज्जा, वद्दजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा ।।
- ५६ से ण भते ! कि सागारोवउत्ते होज्जा ? अणागारोवउत्ते होज्जा ? गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा ॥
- ६०. से ण भते ! कयरिम्म सघयणे होज्जा ? गोयमा । वइरोसभनारायसघयणे होज्जा ॥
- ६१. से ण भते ! कयरिम्म सठाणे होज्जा ? गोयमा । छण्ह सठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ६२. से ण भते ! कयरिम्म उच्चत्ते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेण पचधणुसतिए होज्जा ॥
- ६३. से ण भते ! कयरिम्म ग्राउए होज्जा ? गोयमा <sup>।</sup> जहण्णेण सातिरेगट्टवासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोडिग्राउए होज्जा॰ ।।
- ६४ से ण भते । कि सवेदए 'क्होज्जा ? श्रवेदए होज्जा ? ॰
  गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, श्रवेदए वा होज्जा ।
  जइ श्रवेदए होज्जा कि उवसतवेदए होज्जा ? खीणवेदए होज्जा ?
  गोयमा ! नो उवसतवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्जा ।
  जइ सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? 'पुरिसनपुसगवेदए' होज्जा ?
  गोयमा ! इत्थीवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिस-नपसगवेदए
  वा होज्जा ।।

सन्वाणि जहा असोच्चार तहेव भाणिय-

१. भ० १।१०२।

२. होज्जमार्णे (अ, क,)।
3 स॰ पा॰—एव जोगो

३ स॰ पा॰—एव जोगो, उवओगो, सघयरा, ४ स॰ पा॰—पुच्छा। सठाण, उच्चत्त, ग्राउय च—एयाणि ४ नपुसगवेदए (अ, म)।

६५. से ण भते । कि सकसाई होज्जा ? ग्रकसाई होज्जा ? गोयमा । सकसाई वा होज्जा । जइ अकसाई होज्जा कि उवसतकसाई होज्जा ? खीणकसाई होज्जा ? गोयमा ! नो उवसतकसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा । जइ सकसाई होज्जा से ण भते । कित्सु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! चउसु वा तिमु वा दोसु वा एक्किम्म वा होज्जा । चउसु होमाणे चउसु—सजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु—सजलणमाण-माया-लोभेसु होज्जा, एगिम्म होगणे एगिम्म —सजलणलोभे होज्जा ।।

६६ तस्स ण भते । केवतिया ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! ग्रसखेज्जा '•ग्रज्भवसाणा पण्णत्ता ॥

६७ ते ण भते ! कि पसत्था ? ग्रप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था, नो ग्रप्पसत्था ।।

६५ से ण भते । तेहि पसत्थेहि ग्रज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि अणतेहि नेरइयभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ, ग्रणतेहि तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहितो
ग्रप्पाण विसजोएइ, ग्रणतेहि मणुस्सभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ,
ग्रणतेहि देवभवग्गहणेहितो ग्रप्पाण विसजोएइ । जाग्रो वि य से इमाग्रो
नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवगितनामाग्रो चत्तारि उत्तरपगडीग्रो, तासि
च ण ग्रोवग्गहिए ग्रणताणुवधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
ग्रपच्चक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
ग्रपच्चक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेता
ग्रपच्चक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे रावेइ,
ववेता पचिवह नाणावरणिज्ज, नविवह दिरसणावरणिज्ज, पचिवह ग्रतराइय
तालमत्थाकड च ण मोहणिज्ज कट्टु कम्मरयविकिरणकर ग्रपुट्यकरण
ग्रगुपविद्वस्स ग्रणते ग्रणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे किसणे पिडपुण्णे भेवनवरनाण-दसणे सम्पप्जाइ।।

६६. मे ण भते ! केवलिपण्णत धम्म ग्राधवेज्ज वा ? पण्णवेज्ज वा ? पह्येज्ज वा ?

ट्ना याघवेजन वा, पण्णवेजन वा, परूवेजन वा ॥

३० ते प नते ! पत्यावेष्ट्य वा ? मुडावेष्ट्य वा ? ह्या पत्यावेष्ट्य वा, मुडावेष्ट्य वा ॥

रै च शा - - व व व व तमाच्याण वहेन जान । या तम्म ण भते । सम्माबिपव्यविद्या व इ.इ.स. मुझारेज ना हुता पव्यविद्या सुझीर्ज ना (इ.सा.ब)।

#### नवम सत (वत्तीसइमी उद्देसी)

७१ से णं भते । सिज्मति वुज्मति जाव' सव्वदुक्खाण ग्रंतं करेइ ? हता सिज्मति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ॥

७२ तस्स ण भते । सिस्सा वि सिज्भिति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ? हता सिज्भिति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ।।

७३ तस्स ण भते । पसिस्सा वि सिज्भिति जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ? 'हता सिज्भिति' जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ।।

७४. से ण भते । कि उड्ढ होज्जा ? जहेव ग्रसोच्चाए जाव' ग्रड्ढाइज्जदीवसमुद्द-तदेक्कदेसभाए होज्जा ।।

७५ ते ण भते ! एगसमए ण केवितया होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण श्रद्धसय। से तेणहेण गोयमा । एव वुच्चइ—सोच्चा ण केविलस्स वा जाव' तप्पिक्खयउवासियाए' वा अत्थेगितए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्थेगितिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा।।

७६. सेव भते । सेव भते । ति ॥

# वत्तीसइमो उद्देसो

#### पासावच्चिज्जगंगेय-पसिण-पदं

७७ तेण कालेण तेण समएण वाणियग्गामे नाम नयरे होत्था—वण्णग्रो'। दूतिपला-सए चेइए'। सामी समोसढे। परिसा निग्गया। धम्मो कहिग्रो। परिसा पडिगया।।

७८ तेण कालेण तेण समएण पासाविच्चिज्जे गगेए नाम अणगारे जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामते ठिच्चा समण भगव महावीर एव वदासी---

१. म० १।४४।

२. एव चेव (अ, क, ता, व, म, स)।

३. भ० हा४०।

४. भ० हाप्र ।

५ केवलिउवासियाए (अ, क, ता, स)।

६ भ० शायशा

७ ग्रो०सू०१।

चेइए वण्णओ (ता) ।

# संतर-निरंतर-उववज्जणादि-पदं

- ७६ संतर'भते ! नेरइया जववज्जित ? निरतर नेरइया जववज्जित ? गगेया ! सतर पि नेरइया जववज्जित, निरतर पि नेरइया जववज्जित ॥
- ५० सतर भते ! श्रसुरकुमारा उववज्जिति ? निरतर असुरकुमारा उववज्जिति ? गगेया ! सतर पि श्रसुरकुमारा उववज्जिति, निरतर पि श्रसुरकुमारा उवव-ज्जिति । एव जाव थिणयकमारा ।।
- मतर भते । पुढिविक्ताइया उववज्जिति ? निरतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति ? गोया । नो सतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति, निरतर पुढिविक्ताइया उववज्जिति । एव जाव वणस्सइकाइया । वेइिंदया जाव वेमाणिया एते जहा नेरइया ।।
- प्तर भते ! नेरइया उव्बट्टित ? निरतरं नेरइया उव्बट्टित ? गगेया ! सतर पि नेरइया उव्बट्टित, निरतर पि नेरइया उव्बट्टित । एव जाव यणियकमारा ॥
- पत्र भंते । पुढिविक्ताइया उन्बट्टित ?—पुच्छा । गगेया । नो सतर पुढिविक्ताइया उन्बट्टित, निरतर पुढिविक्ताइया उन्बट्टित। एव जाव वणस्सङकाइया—नो सतर, निरतर उन्बट्टित ॥
- नथ सतर भते ! वेइदिया उब्बट्टित ? निरतरं वेइदिया उब्बट्टित ? गगेया । सतर पि वेइदिया उब्बट्टित , निरतर पि वेइदिया उब्बट्टित । एवं जान वाणमतरा ॥
- न्थ्र मतर भते । जोइसिया चयित ?—पुच्छा । गगेया । सतर पि जोइसिया चयित, निरतर पि जोइसिया चयित । एव वेमाणिया वि ॥

# पवेसण-पद

- कितिहेण भते । प्रथमणा पण्णते ?
   नगा । चडिक्ट प्रथमणा पण्णते, त जहा नरइयप्रथमणा, तिरिक्षानी ।
   विस्थिन प्रमानम्बर्मणा, देवप्रथमणा ।।
- ६३ तेरद्रभावेगमण् व भते ! कृतिबिहे पण्याने ? गतेषा ! सन्तिरं पण्याने, तः जहा —स्यणण नापुत्रतिनेर द्रपप्येनमण् आ। वेरमन्त्रभाष्ट्रभागेरद्रभणा ॥

- प्रे भते । नेरइए नेरइयपवेसणएण पिवसमाणे कि रयणप्पभाए होज्जा, सक्करप्पभाए होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए होज्जा ।। गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा ।।
- दो भते ! नेरइया नेरइयपवेसणएण पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ?
  - गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पक्ष्पभाए होज्जा । अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पक्ष्पभाए होज्जा । एव होज्जा, एव जाव अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । एव एक्केका पुढवी छड्डेयव्वा जाव अहवा एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।।
- ह०. तिण्णि भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए होज्जा ?

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा । ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो ग्रहेसत्तमाए होज्जा । ग्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा दो रयणप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा । ग्रहवा एगे सक्करप्प-भाए दो वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए दो ग्रहेसत्तमाए होज्जा । ग्रहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा दो सक्करप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, एव जहा सक्करप्पभाए वत्तव्वया भणिया, तहा सव्वपुढवीण भाणियव्व जाव ग्रहवा दो तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा ।।

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पक्ष्पभाए होज्जा जाव श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा। श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकष्पभाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकष्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा। श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकष्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा। श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे विष्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे विष्पभाए एगे तमाए

१ द्विसयोगजा भद्गा २१।

## संतर-निरंतर-उववज्जणादि-पदं

- ७६. सतर' भते ! नेरइया उववज्जित ? निरतर नेरइया उववज्जिति ? गगेया ! सतर पि नेरइया उववज्जिति, निरतर पि नेरइया उववज्जिति ॥
- सतर भते । असुरकुमारा उववज्जित ? निरतर असुरकुमारा उववज्जित ?
   गगेया ! सतर पि असुरकुमारा उववज्जित, निरतरं पि असुरकुमारा उववज्जित । एव जाव थिणयकुमारा ।।
- ५१ सतर भते । पुढविवकाइया उववज्जिति ? निरतर पुढिविकाइया उववज्जिति ? गगेया । नो सतरं पुढिविकाइया उववज्जिति , निरतर पुढिविकाइया उववज्जिति । एव जाव वणस्सइकाइया । वेइदिया जाव वेमाणिया एते जहा नेरइया ।।
- मतर भते । नेरइया उन्बट्टित ? निरतर नेरइया उन्बट्टित ?
   गगेया । सतर पि नेरइया उन्बट्टित, निरतर पि नेरइया उन्बट्टित । एव जाव थिणयकुमारा ।।
- मतर भते । पुढिविक्काइया उन्बद्दिति ?—पुच्छा ।
   गगेया ! नो सतर पुढिविक्काइया उन्बद्दित, निरतर पुढिविक्काइया उन्बद्दित ।
   एवं जाव वणस्सइकाइया—नो संतरं, निरतर उन्बद्दित ।।
- दथ. सतर भते । बेइदिया उव्बद्धित ? निरतरं बेइदिया उव्बद्धित ? गगेया । सतर पि बेइदिया उव्बद्धित, निरतर पि बेइदिया उव्बद्धित । एव जाव वाणमतरा ॥
- सतर भते । जोइसिया चयित ?—पुच्छा ।
   गगेया । सतर पि जोइसिया चयित, निरतर पि जोइसिया चयित । एवं वेमाणिया वि ॥

#### वबेसण-पद

- कितिकिण भते ! पर्धेनणए पण्णते ?
   भगेषा ! चडिकि पर्धेनणए पण्णते, त जहा नेरद्यपर्धेनणए, तिरियतिकी-णियपर्थेनजए, मण्यनपर्धेनणए, देवपर्थेनणए॥
- नेरदापरेमणण्णं भने । किनिबिहे पण्णाने ?
   गगना । सर्नावह पण्णाने, त जहा रयणणभाषुद्धविनेरद्यपवेसणण् जान नहस्त्रानापुद्धिनेरद्धस्वेमणण्॥

- प्रे भते । नेरइए नेरइयपवेसणएण पिवसमाणे कि रयणप्पभाए होज्जा, सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ? गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ।।
- दो भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव स्रहेसत्तमाए होज्जा ?

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव एगे रयणप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पहिप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । एव एक्केका पुढवी छड्डेयव्वा जाव अहवा एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।।

६० तिण्णि भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ?

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहंसत्तमाए वा होज्जा ।
अहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए
दो अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा
जाव अहवा दो रयणप्पभाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए दो अहंसत्तमाए
होज्जा । अहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा दो
सक्करप्पभाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा, एव जहा सक्करप्पभाए वत्तव्वया
भिणया, तहा सव्वपुढवीण भाणियव्व जाव अहवा दो तमाए एगे अहंसत्तमाए
होज्जा ।।

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पक्ष्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा। ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकष्पभाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, एव जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पक्ष्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा। ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पक्ष्पभाए एगे इस्त्ममाए होज्जा। ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वम्पपभाए एगे तमाए

१ द्विसयोगजा भद्गाः २१।

होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्यभाए एगे धूमप्यभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। ग्रहवा एगे सक्करण-भाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, अहवा एगे सवकरप्पभाए एग वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालु-यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, महवा एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे महेसत्तमाए होज्जा। महवा एगे वालु-यप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ब्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे घूमप्पभाए एगे ब्रहेसत्तमाए होज्जा, यहवा एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, प्रह्वा एगे पक-प्पाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा' ॥

६१. चत्तारि भते । नेरइया नेरइयपवेसणएण पिवसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ?—प्च्छा।

गगेया। रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा।
अहवा एगे रयणप्पभाए तिष्णि सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए
तिष्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव अहवा एगे रयणप्पभाए तिष्णि अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा दो रयणप्पभाए दो मक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव
अहवा दो रयणप्पभाए दो अहेमत्तमाए होज्जा। अहवा विष्णि रयणप्पभाए
एगे सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव अह्वा विष्णि रयणप्पभाए एगे अहेमतमाए होज्जा। अहवा एगे मक्करप्पभाए विष्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एव
वत्तेव रयणप्पभाए उविसाहि सम चारिय नहा सक्करप्पभाए वि उविस्माहि
सम चारियव्वं, एव एकेक्काए सम नारेयव्यं जाव अहवा विष्णि तमाए एगे
अहेमनमाए होज्जा।

बहुना एवं रक्षणानाण् एवं सनकरणनाण् दो बालुक्णनाण् होक्ना, बहुना एवं रक्षणानाण् एवे सनकरणनाण् दो पक्षणभाण् होक्ना, एवं आव एवं सार

णप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव ग्रहवा एगे रयगप्पभाए दो सक्करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्कर-प्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव ग्रहवा दो रयगप्पभाए एगे सक्कर-प्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । ऋहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए दो पकप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए दो ग्रहे-सत्तमाए होज्जा। एव एएणं गमएण जहा तिण्ह तियासजोगो' तहा भाणि-यव्वो जाव ग्रहवा दो धूमप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा'। श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूम- 🕆 प्पभाए होज्जा, 'अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सनकरप्पभाए एगे वालुयप्प-भाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा', ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्कर-प्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्कर-प्पभाए एगे पकष्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सनकरप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वाल्यप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा अहवा एगे रयणप्प-भाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयण-प्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे अहंसत्तमाए होन्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्यभाए एगे वालुयप्यभाए एगे धूमप्यभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए

१. तिय (अ, म, स)।

२ त्रिसयोगजा भङ्गा १०५।

एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्क-रप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।

स्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पंकष्पभाए एगे तमाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, स्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे द्रमप्पभाए एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे सक्करप्पभाए जाव एगे प्रकप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे सक्करप्पभाए जाव एगे प्रकप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे सवकरप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, म्रह्वा एगे वालुयप्पभाए जाव एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा।

६३. छद्भते । नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा?
—पुच्छा ।

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा । ग्रहवा एगे रयणप्पभाए पच सक्करप्पभाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए पच वालुयप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए पच अहंसत्तमाए होज्जा । ग्रहवा दो रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा दो रयणप्पभाए चत्तारि अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा तिण्णि रयणप्पभाए तिष्णि सक्करप्पभाए । एव एएण कमेण जहा पचल्ह दुयासजोगो तहा छण्ह वि भाणियच्ची, नवर एपको ग्रद्धभिष्टिग्रो सचारेयच्यो जाव ग्रहवा पच तमाए एगे ग्रदेगन्पमाए होज्ञा' ।

श्रद्धा एवं रमभ्यमात एवं समहर्षभाएं चतारि बालुयपमाएं होन्ती, वर्धा तवे रमभ्यभाएं एवं समहर्षभाएं चतारि पक्षभाएं होन्ती, एवं बाद सहा। एवं रमभ्यभाएं एवं समहर्षभाएं चतारि प्रहेमलभाएं होन्ती। स्वा एवं रमभ्यभाएं दो साहर्षभाएं निष्णि बाद्यस्पभाएं होन्ती। एवं एक्ट्रं रमभ्यभाएं दो साहर्षभाएं किटाएं स्वर्थ ब्या व्या भाषियमा,

नवर—एक्को अहिस्रो उच्चारेयव्वो, सेस त चेव'। चउक्कसंजोगो वि तहेव', पचगसजोगो वि तहेव, नवर—एक्को अव्भिह्यो सचारेयव्वो जाव पिच्छिमो भगो, स्रह्वा दो वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे स्रहेसत्तमाए होज्जा'।

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए जाव एगे धूमप्पभाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए जाव एगे पकप्पभाए एगे तमाए एगे अहंसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए 'एगे सक्करप्पभाए'' एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालु-यप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालु-यप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा'।।

६४ सत्त भते <sup>।</sup> नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा <sup>?</sup> —पुच्छा ।

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए छ सक्करप्पभाए होज्जा । एव एएण कमेण जहा छण्ह दुयासजोगो तहा सत्तण्ह वि भाणियव्व, नवर—एगो अव्भिहिओ सचारि-ज्जइ, सेस त चेव । तियासजोगो , चजक्कसजोगो , पचसजोगो , छक्कसजोगो , य छण्ह जहा तहा सत्तण्ह वि भाणियव्व, नवर—एक्केक्को अव्भिहिओ । सचारे-यव्वो जाव छक्कगसजोगो अहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।।

६५ श्रद्ध भते । नेरइयां नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? —पुच्छा ।

१. त्रिसयोगजा भङ्गा ३५०।

२ चतु सयोगजा भङ्गा ३५०।

३ पञ्चसयोगजा भङ्गा १०५।

४. जाव (अ, क, ता, व, म, स)।

५ पट्सयोगजा भङ्गा. ७।

६ द्विसयोगजा भङ्गा १२६।

७ त्रिसयोगजा भङ्गा ५२५।

चतु सयोगजा भङ्गा ७००।

६ पचा॰ (क), पञ्चसयोगजा भङ्गा ३१५।

१० छक्का० (क, व)।

११ अहिओ (अ), अहितो (क); अधितो (ता)।

१२ पट्सयोगजा भङ्गा ४२।

१३ द्विसयोगजा भङ्गा १४७, त्रिसयोगजा भङ्गा ७३५, चतु सयोगजा भङ्गा १२२४, पञ्चसयोगजा भङ्गा ७३५।

छनकसजोगो य जहा सत्तण्हं भणिओ तहा श्रद्वण्ह वि भाणियव्वो, नवर-एनकेनको अव्भिहिश्रो सचारेयव्वो, सेस तं चेव जाव छनकगसजोगस्स ग्रह्वा तिण्णि सनकरप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा'। श्रह्वा एगे रयणप्पभाए जाव एगे तमाए दो श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रह्वा एगे रयणप्पभाए जाव दो तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा। एव सचारेयव्व जाव श्रह्वा दो रयणप्पभाए एगे सनकरप्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा'॥

र्वा दा स्थण्यभाए एग सक्करप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।। ६६. नव भते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पिवसमाणा कि स्थणप्पभाए होज्जा ?
—पुच्छा ।

गगेया! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहंसत्तमाए वा होज्जा। अहवा एगे रयणप्पभाए अट्ठ सक्करप्पभाए होज्जा। एव दुयासजोगो' जाव सत्तगसजोगो' य जहा अट्ठण्ह भणिय तहा नवण्ह पि भाणियव्व, नवर — एक्केक्को अव्भिहिओं सचारेयव्वो, सेस त चेव पिच्छमो आलावगो—अहवा तिण्णि रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे अहंसत्तमाए होज्जा'।।

६७ दस भते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा?
—पुच्छा ।

गगेया । रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । अहवा एगे रयणप्पभाए नव सक्करप्पभाए होज्जा । एव दुयासजोगो जाव सत्तसजोगो य जहा नवण्ह, नवर—एक्केक्को अब्भिहिस्रो सचारेयव्यो, सेसं त चेव पच्छिमो आलावगो— अहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा ।।

६८. नरोज्ञा भते । नेरद्या नेरदयप्पवेसणाण पविसमाणा कि रयणप्पभाण होज्ञा ? — पुच्छा । गोया ! रयणप्पभाण वा होज्जा जाव महेसत्तमाण वा होज्जा ।

अत्या एने रयणप्पभाएं संवेजजा संवकरप्पभाएं होज्जा, एवं जाव ग्रहेवा एने

#### नवम सत (वत्तीसइमो उद्देसो)

33

रयणप्पभाए संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयणप्पभा सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव ग्रह्वा दो रयणप्पभाए सखेज्ता ३ होज्जा। ग्रहवा तिण्णि रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए होच एएण कमेण एक्केक्को सचारेयव्वो जाव अहवा दस रयणप्पभा सक्करप्पभाए होज्जा। एव जाव ग्रहवा दस रयणप्पभाए सखेज्जा व होज्जा । ग्रहवा सखेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए है ग्रहवा संबेज्जा रयणप्पभाए संबेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा। ग्र सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, एव जहा रयणपमा पुढवीहि सम चारिया एव सक्करप्पभा वि उवरिमपुढवीहि समः एव एक्केक्का पुढवी उवरिमपुढवीहि सम चारेयव्वा जाव ग्रह्वा तमाए सखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा। अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्प<sub>नीए</sub> म्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सखेज्जा पकप्पभाए हा अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सखेज्जा ग्रहेसत्तमाए ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाग जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए स्खेज्जा ग्रहेसत्तमाए ग्रहवा एगे रयणप्पभाए तिष्णि सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुग्र्पभाए एव एएण कमेण एक्वेक्को सचारेयव्वो सक्करप्पभाए जाव महन्। प्पभाए सबेज्जा सनकरप्पभाए सबेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव रयणप्पभाए सबेज्जा वालुयप्पभाए सबेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा। रयणप्पभाए सखेज्जा सनकरप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होजा-दो रयणप्पभाए संबेज्जा सक्करप्पभाए संबेज्जाः तिण्णि रयणप्पभाए संबेज्जा सक्करप्पभाए सरे एव एएण कमेण एक्केक्को रयणप्पभाए सचान रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा ग्रहवा सखेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्प होज्जा। ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे व लुक्ष होज्जा । ग्रहवा एगे रयणप्पभाए दो वालुयप्पभार एव एएण कमेण तियासजोगो, चउक्कसजोगो दसण्ह तहेव भाणियव्वो । पच्छिमो ग्रालावगो स रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए जाव सखेज ग्रसखेज्जा भते । नेरइया नेरइयप्पवेसणएण होज्जा ?--पुच्छा ।

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा।
अहवा एगे रयणप्पभाए ग्रसखेज्जा सक्करप्पभाए होज्जा, एव दुयासजोगो
जाव सत्तगसजोगो' य जहा सखेज्जाण भिण्यो तहा असखेज्जाण वि भाणियव्वो, नवर—असखेज्जओ प्रव्मिहिग्रो भाणियव्वो, सेस त चेव जाव सत्तगसजोगस्स पिच्छमो ग्रालावगो ग्रहवा ग्रसखेज्जा रयणप्पभाए ग्रसखेज्जा
सक्करप्पभाए जाव असखेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा।

१००. उनकोसेण भते । नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? —पुच्छा।

गगेया! सन्वे वि ताव रयणप्पभाए होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्कर-प्पभाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए य वालुयप्पभाए य होज्जा जाव ग्रहवा रयणप्पभाए य ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य वालुयप्पभाए य होज्जा, एव जाव ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य य्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए पकप्पभाए य होज्जा जाव ग्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयण-प्पभाए पकप्पभाए घूमाए होज्जा, एव रयणप्पभ ग्रमुयतेसु जहा तिण्ह तिया-सजोगो भणिय्रो तहा भाणियव्य जाव ग्रहवा रयणप्पभाए तमाए य ग्रहेसत्त-माए य होज्जा । ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए पक्ष्प-भाए य होज्जा, प्रहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए धूमप्पभाए य होज्जा जाव अहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए अहसत्तमाए य होज्जा, प्रहवा रयणप्यभाए सक्करप्यभाए पक्ष्यभाए धूमप्यभाए य होज्जा एव रयणप्पभ अमुयतेसु जहा चउण्ह चउवकगसजोगो भणितो तहा भाणियम जाव ग्रहवा रयणपाभाए धूमप्पभाए तमाए ग्रहेसत्तमाए य होज्जा। प्रहवा रयणापभाए सवकरप्पभाएं वालुयप्पभाएं पकष्पभाए धूमप्पभाए य होज्जा, यहवा रयणप्पभाग् जाव पकप्पभाए तमाए य होज्जा, यहवा रयणप्पभाए जाव पकष्पभाए यहेमत्तमाए य होज्जा, यहवा रयणप्पभाए सवकरप्पभाए वानुयण नाए यूमण्पभाए तमाए य होज्जा, एव रयणप्पभ अमुयतेमु नही पचष्ट पचगमञोगो तहा भाणियव्य जाय ग्रह्या रयणणभाए पकलभाए जा यहेमनमाण्य होज्जा, यहवा रयणप्पभाए मक्करप्पभाए जाव धूमणभाए तमाए य हा गा, यहवा रयणपानाए जाव धूमप्पनाए यहेसनमाए य हो गी धट्ना रपन्यभाग मनकरापभाग जाव पकल्पभाग तमाग य अहेमतामाग्य रीन्त्रा यहवा रयणपभाण मनकरणभाए वालुवणभाए वृमणभाए तमार भर्गतमाण्य राज्ञा, सह्या रयणप्यभाण् सनकरप्यभाण् पकष्यभाण् आर

ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए जाव ग्रहेसत्तमाए य होज्जा, ग्रहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य जाव ग्रहेसत्तमाए य होज्जा।।

- १०१. एयस्स ण भते । रयणप्पभापुढिविनेरइयपवेसणगस्स सक्करप्पभापुढिविनेरइयपवेसणगस्स जाव अहेसत्तमापुढिविनेरइयपवेसणगस्स कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गगेया । सव्वत्थोवे अहेसत्तमापुढिविनेरइयपवेसणए, तमापुढिविनेरइयपवेसणए असखेज्जगुणे, एव पिंडलोमग जाव रयणप्पभापुढिविनेरइयपवेसणए असखेज्जगुणे ।।
- १०२ तिरिक्खजोणियपवेसणए ण भते । कितिविहे पण्णत्ते ?
  गगेया । पचिविहे पण्णत्ते, तं जहा—एगिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए जाव
  पचिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए।।
- १०३. एगे भते । तिरिवलजोणिए तिरिवलजोणियपवेसणएण पविसमाणे कि एगि-दिएसु होज्जा जाव पिचदिएसु होज्जा ? गगेया । एगिदिएसु वा होज्जा जाव पिचदिएसु वा होज्जा ॥
- १०४. दो भते ! तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणियपवेसणएण—पुच्छा।
  गोया । एगिदिएसु वा होज्जा जाव पिचदिएसु वा होज्जा। स्रहवा एगे एगिदिएसु होज्जा एगे वेइदिएसु होज्जा, एव जहा नेरइयपवेसणए तहा तिरिक्खजोणियपवेसणए वि भाणियव्वे जाव स्रसंखेज्जा।।
- १०५ उनकोसा भते । तिरिक्बजोणिया तिरिक्खजोणियपवेसणएण—पुच्छा ।
  गगेया ! सन्वे वि ताव एगिदिएसु होज्जा, ग्रहवा एगिदिएसु वा' वेइदिएसु
  वा होज्जा । एव जहा नेरइया चारिया तहा तिरिक्खजोणिया वि चारेयन्वा ।
  एगिदिया ग्रमुयतेसु दुयासजोगो, तियासजोगो, चजनकसजोगो', पचसजोगो'
  उवजुजिऊण' भाणियन्वो जाव ग्रहवा एगिदिएसु वा, वेइदिएसु वा जाव पिंचदिएसु वा होज्जा ।।
- १०६ एयस्स ण भते । एगिदियतिरिवलजोणियपवेसणगस्स जाव पिचिदियतिरिवल-जोणियपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो •अप्पा वा १ वहुया वा १ तुल्ला वा १ विसेसाहिया वा १

गगेया! सन्वयोवे पिचिदयतिरिवखजोणियपवेसणए, चर्डारिदयतिरिवख-

१ स॰ पा॰-कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

२. उप्पडि॰ (क, ता, व)।

३. य, (अ, ता), या (क)।

४ चउक्का० (अ, क, व)।

प्र पचा<sup>०</sup> (क, व)।

६. उवबज्जिऊण (अ), उवउज्जित्तण (क), उवउज्जिऊण (ता, स)।

७. स॰ पा॰-कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

ر برور مروم الآ

जोणियपवेसणए विसेसाहिए, तेइदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए, वेइदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए, एगिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए,।।

- १०७. मणुस्सपवेसणए ण भते । कितविहे पण्णत्ते ? गगेया । दुविहे पण्णत्ते, त जहा — समुच्छिममणुस्सपवेसणए, गव्भवकितिय-मणुस्सपवेसणए य ॥
- १०८. एगे भते । मणुस्से मणुस्सपवेसणएण पविसमाणे कि समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा?
  गव्भवकितयमणुस्सेसु होज्जा ?
  गगेया । समुच्छिममणुरोस का लेखा
- गगेया । समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गव्भवनकतियमणुस्सेसु वा होज्जा। १०६. दो भते । मणुस्सा—पुच्छा।
  गगेया ! समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गव्भवनकंतियमणुस्सेसु वा होज्जा।
  अहवा एगे समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा एगे गव्भवनकतियमणुस्सेसु होज्जा, एव
  एएण कमेण जहा नेरइयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियन्त्रे जाव
  दस ।।
- ११० सक्षेण्णा भते । मणुस्सा—पुच्छा ।
  गगेया । समुच्छिममणुस्सेसु वा होण्णा, गव्भववकितयमणुस्सेसु वा होण्णा।
  प्रहवा एगे समुच्छिममणुस्सेसु होण्णा सक्षेण्णा गव्भववकितयमणुस्सेसु होण्णा,
  प्रहवा दो मंमुच्छिममणुस्सेसु होण्णा सक्षेण्णा गव्भववकितयमणुस्सेसु होण्णा,
  एव एक्केक्क उस्मारितेसु जाव प्रहवा सक्षेण्णा समुच्छिममणुस्सेसु होण्णा
  सप्तेण्णा गव्भववकितयमणुस्सेसु होण्णा ॥
- १११० अनलेज्जा भते । मणुस्सा—पुच्छा।
  गगेया ! सव्वे वि ताव समुच्छिममणुस्सेमु होज्जा। ग्रहवा ग्रससेज्जा समुच्छिममणुस्मेमु एगे गवभववकितयमणुस्सेमु होज्जा, ग्रहवा ग्रमखेज्जा समुच्छिममणुस्मेमु दो गव्भववकितयमणुस्सेमु होज्जा, एव जाव ग्रसखेज्जा समुच्छिम मणुस्मेमु दो गव्भववकितयमणुस्सेमु होज्जा।।
- ११२. उन्होंना भने ! मणुन्मा—पुच्छा । गर्भेषा ! मध्ये वि ताव ममुच्छिममणुन्मेसु होज्जा । प्रह्वा संमुच्छिममणुन्मेषु व गट्भवार्भावसमणुन्मेषु य होज्जा ॥
- ११३ एपरम च भने । समुच्छिनमण्डसप्येनणगस्म गटभवनकनियमण्डसप्येसणगम्भ च नवरे नचरेहिना। भ्रत्या वा ?बहुया वा ?तुल्ला वा ?० विसेमादिया गा ?

- गंगेया । सन्वत्थोवे गन्भवक्कतियमणुस्सपवेसणए समुच्छिममणुस्सपवेसणए असखेज्जगुणे ॥
- ११४ देवपवेसणए ण भते । कितविहे पण्णत्ते ? गगेया । चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा—भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेमाणिय-देवपवेसणए ।।
- ११५ एगे भते । देवे देवपवेसणएण पिवसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा ? वाणमतर जोइसिय-वेमाणिएसु होज्जा ? गगेया । भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा।।
- ११६ दो भते <sup>।</sup> देवा देवपवेसणएण—पुच्छा । गगेया <sup>।</sup> भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । ग्रहवा एगे भवणवासीसु एगे वाणमतरेसु होज्जा, एव जहा तिरिवखजोणिय-
- पर्वसणए तहा देवपर्वसणए वि भाणियव्ये जाव ग्रसखेज्ज ति ।।

  ११७ उक्कोसा भते । —पुच्छा ।

  गगेया । सद्ये वि ताव जोइसिएसु होज्जा, ग्रहवा जोइसिय-भवणवासीसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिय-वेमाणिएसु

  य होज्जा, ग्रहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिएसु य

वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा, ग्रहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य

११८ एयस्स ण भते । भवणवासिदेवपवेसणगस्स, वाणमतरदेवपवेसणगस्स, जोइसियदेवपवेसणगस्स, वेमाणियदेवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो • अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गगेया । सव्वत्थोवे वेमाणियदेवपवेसणए, भवणवासिदेवपवेसणए असखेज्ज-गुणे, वाणमतरदेवपवेसणए असखेज्जगुणे, जोइसियदेवपवेसणए सखेज्जगुणे ।।

वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा ॥

११६ एयस्स ण भते ! नेरइयपवेसणगस्स तिरिक्खजोणियपवेसणगस्स मणुस्सप्वेसणगस्स देवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहिंतो •अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला
वा ? विसेसाहिया वा ?
गगेया । सन्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, नेरइयपवेसणए असखेजजगणे, देवपवेसणए

गगेया । सन्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, नेरइयपवेसणए ग्रसखेज्जगुणे, देवपवेसणए ग्रसखेज्जगुणे, तिरिक्खजोणियपवेसणए ग्रसखेज्जगुणे ॥

१. स॰ पा॰-कयरेहितो जाव विसेसाहिया। २ स॰ पा॰-कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

#### संतर-निरतर-उववज्जणादि-पद

१२० सतर' भते <sup>।</sup> नेरइया उववज्जित निरतर नेरइया उववज्जित सतर अमुरकुमारा उववज्जित निरतर ग्रसुरकुमारा उववज्जित जाव सतर वेमाणिया उववज्जित निरतर वेमाणिया उववज्जिति ?

सतर नेरइया उब्बट्टित निरतर नेरइया उब्बट्टित जाव सतर वाणमतरा उब्बट्टित निरतर वाणमतरा उब्बट्टित ? सतर जोइसिया चयित निरतर जोइसिया चयित सतर वेमाणिया चयित निरतर वेमाणिया चयित ?

गगेया! सतर पि नेरइया जववज्जित निरतर पि नेरइया जववज्जित जाव सतर पि थणियकुमारा जववज्जित निरतर पि थणियकुमारा जववज्जित, नो सतर पुढविक्काइया जववज्जित निरतर पुढिविक्काइया जववज्जित, एव जाव वणस्सइकाइया। सेसा जहा नेरइया जाव सतर पि वेमाणिया जववज्जित निरतर पि वेमाणिया जववज्जित।

सतर पि नेरइया उन्बद्धित निरतर पि नेरइया उन्बद्धित, एव जाव थिणयकुमारा। नो सतर पुढिवक्काइया उन्बद्धित निरतर पुढिविक्काइया उन्बद्धित निरतर पुढिविक्काइया उन्बद्धित, एव जाव वणस्सइकाइया। सेसा जहा नेरइया, नवर—जोइसिय-वेमाणिया चयित ग्रिभलावो जाव सतर पि वेमाणिया चयित।।

#### सतो असतो जववज्जणादि-पदं

१२१ सतो भते । नेरइया उववज्जित, ग्रसतो नेरइया उववज्जित, सतो ग्रमुरकुमारा उववज्जित जाव सतो वेमाणिया उववज्जित, ग्रसतो वेमाणिया
उववज्जित ? सतो नेरइया उव्वट्टित, ग्रसतो नेरइया उव्वट्टित, सतो ग्रमुरकुमारा उव्वट्टित जाव सतो वेमाणिया चयित, ग्रसतो वेमाणिया चयित ?

नेरद्या उववज्जति ? गगेया ! सतो नेरद्या उववज्जति । असतो नेरद्या उववज्जति । एव जाव वेमाणिया । 'सनो भने ! नेरद्या उव्यट्टित ? जमों नेरद्या उव्यट्टित ? जमों नेरद्या उव्यट्टित ? गगेया ! मजो नेरद्या उव्यट्टित , मो असतो नेरद्या उव्यट्टित , मो असतो नेरद्या उव्यट्टित । एव जाव वेमाणिया, नवर नोदिविव वेमाणियानु व्यति भाणियव्य ।' ३ जमजो (ना) ।

१ मातर (ए, ता, ब, म)।

र जिल्लान् करणे द्वयोवां बनाको मिश्रण द्वयते । प्रवास वाजना किन्ति इसिन्यास्ति, द्वितीया व रिन्तिद् विन्तुता । एतन् मिश्रण वृत्ति-राजाः जनरतानमेव जातः सम्माध्यते, तेते कृतिहाः सन्मिन् विषये किञ्चिद् वित्ति । सर्वेतु च्याप्यतः । प्रमामिन कृतिहाः वाप्यते च्यास्ति द्वितीयाः च अद्धारण सर्वाः, क्यान्न

५ ९ वर्ग । बर्गा इस्तानी है असी

गंगेया! सतो नेरइया उववज्जिति, नो श्रसतो नेरइया उववज्जिति, सतो श्रसुरकुमारा उववज्जिति, नो श्रसतो श्रसुरकुमारा उववज्जिति जाव सतो वेमाणिया उववज्जिति, नो श्रसतो वेमाणिया उववज्जिति, सतो नेरइया उव्वट्टिति, नो श्रसतो नेरइया उव्वट्टिति, नो श्रसतो नेरइया उव्वट्टिति जाव सतो वेमाणिया चयिति, नो श्रसतो वेमाणिया चयिति ।।

१२२ से केणहुणं भते ! एव वुच्चइ—सतो नेरइया उववज्जित, नो असतो नेरइया उववज्जित जाव सतो वेमाणिया चयित, नो असतो वेमाणिया चयित ? से नूण भे' गगेया ! पासेण अरह्या पुरिसादाणीएण सासए लोए बुद्दुग् अणादीए अणवदग्गे "पिरत्ते पिरवुडे हेट्ठा विच्छिण्णे, मज्भे सिवत्ते, रॉन्द्र विसाले; अहे पिलयकसिठए, मज्भे वरवइरिवग्गिहिए, उपि उद्धमुद्दंगाद्धार-सिठए। तसि च ण सासयिस लोगिस अणादियिस अणवदग्गिस परिवृद्धि परिवृद्धि हेट्ठा विच्छिण्णसि, मज्भे सिवत्ति, उपि विसालिम, इन्द्र पिलयकसिठयिस, मज्भे वरवइरिवग्गिहियिस, उपि उद्धमुद्दगाद्धार अणता जीवघणा उप्पिज्जित्ता-उप्पिज्जित्ता निलीयित, पिरना द्वीवृद्धार उप्पिज्जित्ता-उप्पिज्जित्ता निलीयित। से भूए उप्पण्णे विगए परिणए, अजीवेहिं लोक्कइ पलोक्कइ॰, ते द्वीवृद्धार अ

से भूए उप्पण्णे विगए परिणए, अजीवेहि लोक्कइ पलोक्कइ १, ते लिल्हर है लोए । से तेणहेण गगेया एव वुच्चइ—जाव सतो वेमाणिया चयति, के हरूले वेमाणिया चयति ।।

#### सतो परतो वा आग्गगा-पदं

१२३. सय भते । एतेव जाणह, उदाहु ग्रसय, ग्रसोच् सोच्चा—सतो नेरइया उववज्जति, नो ग्रसतो नेरइ वेमाणिया, चयति, नो ग्रसतो वेमाणिया चयति ? गगेया । सय एतेव जाणामि, नो ग्रसय, ग्रसोच्चा एते सतो नेरइया उववज्जति, नो ग्रसतो नेरइया उववज् चयति, नो ग्रसतो वेमाणिया चयति ।।

१२४ से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ—'क्सय एतेवं जाणा एतेव जाणामि, नो सोच्चा—सतो नेरइया उववज्ज उववज्जित जाव सतो वेमाणिया चयति ॰, नो प्रसन्तं

१. ते (अ)।

४ एव (अ, 🖘

२. स॰ पा॰--जहा पचमसए जाव जे।

४ स० पाट----

३ सत (क, ता)।

गगेया । केवली ण पुरित्थमे ण मिय पि जाणइ, स्रमिय पि जाणइ। दाहिणे ण, '•पच्चित्थमे ण, उत्तरे णं, उड्ढ, ग्रहे मिय पि जाणइ, ग्रमिय पि जाणइ। सव्व जाणइ केवली, सव्व पासइ केवली। सव्वस्रो जाणइ केवली, सव्वस्रो पासइ केवली। सव्वकाल जाणइ केवली, सव्वकाल पासइ केवली । सव्वभावे जाणइ केवली, सव्वभावे पासइ केवली । ग्रणते नाणे केवलिस्स, ग्रणते दसणे केवलिस्स । निव्वुडे नाणे केवलिस्स, निव्वुडे दसणे केवलिस्स । से तेणहेण गगेया । एव वुच्चइ—सयं एतेव जाणामि, नो ग्रसय ग्रसोच्चा एतेव जाणामि, नी सोच्चा—त चेव जाव नो ग्रसतो वेमाणिया चयति ॥

## सयं ग्रसय उववज्जणा-पदं

सय भते ! नेरइया नेरइएसु उववज्जित ? असय नेरइया नेरइएसु १२५ उववज्जति ? गगेया । सय नेरइया नेरइएसु उववज्जति, नो असयं नेरइया नेरइएसु

उववज्जति ॥

१२६. से केणहेण भते ! एव वुच्चइ'- •सय नेरइया नेरइएसु उववज्जति, नो ग्रस्य नेरइया नेरइएसु ॰ उववज्जति ? गोया ! कम्मोदएण, कम्मगुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कम्मगुरुसभारियत्ताए; असुभाण कम्माण उदएणं, असुभाण कम्माण विवागेण, असुभाण कम्माण फलविवागेण मय नेरइया नेरइएमु उववज्जति, नो प्रमय नेरइया नेरइएमु उत्रवन्मति । से तेणद्वेण गगेवा' । (एव वुच्चइ –सय नेरङ्या नरश्यु उत्रवज्जति, नो प्रसय नेरइया नेरज्ण्सु ॰ उत्रवज्जति ॥

१२3. सय भने । अनुरक्षारा-पुच्छा। गगया । सय असुरहुमारा असुरहुमारेमु अववज्जति, नो अमय अमुर-कुमारा' \*श्रनुरकुमारेम् ॰ उववज्जति ॥

में ने गर्ण न चेव जान उपवज्जित ? गरेवा । वस्मोदएण', कम्मविगतीए', कम्मविसीठीए, कम्मविमुद्धीए, गुभाग रम्माण उदण्या, मुभाण कम्माण विवागेण मुभाण कम्माण फलविवागेण गय

६ वर सर-१४ वहा पहाहेता बाब हि हुँह 

च-१० च्हुन्य पार प्रस्कारितः

ने अन्तरीन नागरी ग्राह्मस्थातिक

म॰ पा॰—अपुर हुमारा वात प्रत्यक्ति।

५. म॰ याः—जनुष्टुनास जार प्रसन्दर्भः

६. तम्बोरणवं हम्मीरमंत्रण् (४, ६, ४९०) ।

<sup>),</sup> जन्मी क्लाल (गा) I

असुरकुमारा असुरकुमारत्ताए उववज्जति, नो असय असुरकुमारा' ●प्रसरकुमार-त्ताए ॰ उववज्जति । से तेणट्टेण जाव उववज्जति । एव जाव थणियकुमारा ।।

- १२६ सय भते । पुढविक्काइया—पुच्छा । गगेया । सय पुढविक्काइया <sup>॰</sup>पुढिविक्काइएसु ॰ उववज्जित नो ग्रसय पुढिविक्काइया <sup>•</sup>पुढिविक्काइएसु ॰ उववज्जिति ॥
- १३० से केणट्ठेण जाव उववज्जित ?
  गगेया । कम्मोदएण, कम्मगुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कम्मगुरुसभारियत्ताए, सुभासुभाण कम्माण उदएण, सुभासुभाण कम्माण विवागेण, सुभासुभाण कम्माण फलविवागेण सय पुढिविक्काइया 

  पुढिविक्काइया 

  पुढिविक्काइया 

  पुढिविक्काइएसु 

  उववज्जित । से तेणट्ठेण जाव उववज्जित ।।
- १३१ एव जाव मणुस्सा ।।
- १३२ वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा। से तेणहेण गगेया। एव वुच्चइ—सय वेमाणिया वेमाणिएसु॰ उववज्जति, नो असय वेमाणिया वेमाणिएसु॰ उववज्जिति।।

#### गंगेयस्स संबोधि-पद

- १३३ तप्पिश्ति च ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर पच्चिभजाणइ सव्वण्णु सव्वदिर्रिस । तए ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमसइ, विद्ता नमसित्ता एव वयासी—इच्छामि ण भते । तुव्भ अतिय चाउज्जामाओ धम्माओ पचमहव्वइय 'क्सपिडक्कमण धम्म उवसपिज्जत्ता ण विहरित्तए । अहासुह देवाणुप्पिया । मा पिडविं ।।
- १३४ तए ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता चाउज्जामात्रो धम्माक्रो पचमहव्वइय सपडिक्कमण धम्म उवसपिजत्ता ण विहरित ॥
- १३५ तए ण से गगेये अणगारे वहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता

१. स० पा०—असुरकुमारा जाव उववज्जति ।

२ स॰ पा॰--पुढिविक्काइया जाव उववज्जिति ।

३ स० पा०—पुढिविक्ताइया जाव उवदज्जित ।

४ स० पा०-पुडनिक्काइया जाव उववज्जति ।

५. स॰ पा॰ —पुढविनकाइया जाव उववज्जति ।

६. स० पा०-वेमािएया जाव उववज्जति।

७ स० पा० -- असय जाव उववज्जति।

प्त पा०--एव जहा कालासवेसियपुत्तो तहेव भारिएयव्य जाव सव्यदुक्खपद्दीरि ।

जस्सट्ठाए की रइ नगभावे मुडभावे अण्हाणय अदतवणय अच्छत्तय अणोवाहण्य भूमिसेज्जा फलहसेज्जा कठ्ठसेज्जा केसलोग्रो वभचेरवासो परघरप्पवेसी लद्धावलद्धी उच्चावया गामकटगा वावीस परिसहोवसग्गा अहियासिज्जित, तमट्ठ आराहेइ, आराहेत्ता चरमेहिं उस्सास-नीसासेहिं सिद्धे बुद्धे मुक्ते परिनिव्वुडे० सव्वदुक्खप्पहीणे।।

१३६ सेव भते। सेव भते। ति'।।

# तेत्तीसइमो उद्देसो

### उसभदत्त-देवाणंदा-पदं

१३७ तेण कालेण तेण समएण माहणकुडग्गामे नयरे होत्था—वण्णग्रो'। बहुसातए चेइए—वण्णग्रो'। तत्थ ण माहणकुडग्गामे नयरे उसभदत्ते नाम माहणे परिवस्द—ग्रङ्के दित्ते वित्ते जाव' वहुजणस्स प्रपरिभूए रिक्वेद'-जजुब्वेद'-साम-वेद-अथव्वणवेद-'•इतिहासपचमाण निघटुछट्ठाण—चउण्ह वेदाण सगोवगाण सरहम्साण सारए धारए पारए सडग्वी सट्टिततविसारए, सखाणे सिक्या-कप्पे वागरणे छदे निरुत्ते जोतिसामयणे॰, ग्रण्णेसु य बहुसु वभण्णएसु नयेमु सुपरिनिद्विए समणोवासए ग्रभगयजीवाजीवे उवलद्धपुण्णपावे जाव' ग्रहा-परिगाहिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ। तस्स ण उसभदत्तम्स माहणस्म देवाणदा नाम माहणी होत्था—सुकुमालपाणिपाया जाव' पियदमणा सुरवा समणोवासिया ग्रभगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा जाव ग्रहापरिगा-हिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणी विहरइ।।

- १३६. तए णं से उसभदत्ते माहणे इमीसे कहाए लद्धहे समाणे हहु' नुहुचित्तमाणिदए णिदए पीइमणे परमसोमणिस्सए हरिसवसिवसप्पमाण हियए जेणेव देवाणदा माहणी तेणेव उवागच्छित, उवागच्छित्ता देवाणद माहणि एव वयासी—एव खलु देवाणिपए ! समणे भगव महावीरे आदिगरे जाव' सव्वण्णू सव्वदरिसी आगासगएण चक्केणं जाव' मुहसुहेण विहरमाणे वहुसालए चेइए अहापिड- ह्व' अोगिह ओगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे ॰ विहरइ । त महप्पलं खलु देवाणिपए ! तहाह्वाण अरहताण भगवताण नामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण अभिगमण-वदण-नमसण-पिडपुच्छण-पज्जुवासण-याए ? एगस्स वि आरियस्स' धिम्मयस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विज्लस्स अहुस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणिपए ! समण भगव महावीर वदामो नमसामो भिक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मगलं देवयं चेइयं ॰ पज्जुवासमो । एय णे इहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ ।।
- १४०. तए ण सा देवाणदा माहणी उसभदत्तेणं माहणेण एवं वृत्ता समाणी हट्ट चित्तमाणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ॰ हियया करयलं ॰ परिग्गहियं दसनह सिरसावत्तं मत्थए अर्जाल ॰ कट्टु उसभद-त्तस्स माहणस्स एयमट्ट विणएणं पडिसुणेइ ।।
- १४१ तए ण से उसभदत्ते माहणे कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी— विष्पामेव भो देवाणुप्पिया । लहुकरणजुत्त-जोइय-समखुरवालिहाण-समिल-हियिसगेहि', जंवूणयामयकलावजुत्त-पितिविसिट्ठेहि', रययामयघटा-सुत्तरज्जुय-पवरकचणनत्थपग्गहोग्गहियएहि, नीलुप्पलकयामेलएहि, पवरगोणजुवाणएहिं नाणामिणरयण-घटियाजालपरिगय, सुजायजुग-जोत्तरज्जुयजुग-पसत्थसुविर-चियनिमिय, पवरलक्खणोववेय-धिम्मय जाणप्पवर जुत्तामेव उवटुवेह, उवटुवेत्ता मम एतमाणित्तय पच्चिप्पणह।।
- १४२ तए ण ते कोडुवियपुरिसा उसभदत्तेण माहणेण एव वृत्ता समाणा हट्ठ<sup>र ●</sup>तुट्ठचित्त-माणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया

```
१ स० पा०—हट्ट जाव हियए।

२ भ० ११७।

३ ओ० सू० १६।

४ स० पा०—अहापडिल्व जाव विहरइ।

१० ० संगएहिं (ता, म)।

११ परिविसट्टेहिं (अ, स), पविसिट्टेहिं(क, ता)।

६ स० पा०—नमसामो जाव पञ्जुवासामो।

१२ स० पा०—हट्ट जाव हियया।

१३ परिविसट्टेहिं (अ, स), पविसिट्टेहिं(क, ता)।

१३ स० पा०—हट्ट जाव हियया।
```

करयल' परिगाहिय दसनहं सिरसावत्त मत्थए अर्जाल कट्टु ॰ एव सामी। तहत्ताणाए विणएण वयण पडिसुणेति³, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत जाव धम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उवट्ठवेत्ता' तमाणत्तिय पच्चिष्पणित ॥

तए ण से उसभदत्ते माहणे ण्हाए जाव अप्पमहग्घाभरणालिकयसरीरे साम्रो गिहास्रो पडिणिक्खमित, पडिणिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवर दुरूढे' ॥

तए ण सा देवाणदा माहणी ण्हाया' जाव' अप्पमहग्घाभरणालिकयसरीरा वहूहि खुज्जाहि, चिलातियाहि जाव चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-थेरकचुङ्ज्ज-महत्तरगवदपरिक्खित्ता अतेउराम्रो निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता धम्मियं जाणप्पवर दुरूढा ॥

तए ण से उसभदत्ते माहणे देवाणदाए माहणीए सद्धि धम्मिय जाणपवर १४५ दुरूढे समाणे नियगपरियालसपरिवुडे माहणकुडग्गाम नगर मज्भमज्भेण निगाच्छइ, निगाच्छिता जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवाग-च्छित्ता छत्तादीए' तित्थकरातिसए पासइ, पासित्ता धम्मिय जाणप्पवर ठवेई, ठवेत्ता धम्मियाग्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता समण भगव महा-वीर पचिवहेण ग्रभिगमेण ग्रभिगच्छाति, [त जहा—१. सच्चित्ताण दव्याण

१ म० गा०-- करवल।

२ जाव (अ, क, ता, व, म, म)।

३. उन्द्वेनता जाव (अ, क, ना, व, म, स) ।

४ म० ३।३३।

५- इंडे (स) ।

६ आनगानारे देवा ान्दावर्णं हा एव स्ववे---षत्ती प्रोज्यमि प्राप्ता तथवलिकम्मा तथ-भोज्यन्मगतन्याः नियना, तित्र [तिते (व)]-पराद्याचरो पर-मातिमेहता हाररचित-उचिय-राक्षा सम्भाव सी-स्टमुत्त-इरत्योपेक्ट-- रेल्लुन राज गामि (-स्वराभमणिवराद्यंगी, र अं, स्वर्कायर संस्थिता, अञ्चलमुमात हत १ ४१ चन्द्र पुरस्तुमिह्नुभवन्ति। र रक्षा रहेता पर प्रस्माननिर्वाते, राताः १०. बुनीनाम् (म) ।

गरुधूवधूविया, सिरिसमागावेसा (वृ)।

७ म०३।३३।

वामणीहि वडभीहि वब्बरीहि वडिसवाहि जोणियाहि परहिवयाहि ईमिगिणियाहि वाह (वाम) निर्णियाहि न्हासियाहि लडिमियाहि आग्वीहि दमितीहि भिहनीहि पुनिदीहि प्री णीहि(पुरान्नीहि) बहुनीहि सुर डीहि सर्वीट पारसीहि णाएगदेय-दिदेसपरिपिटि ग्रां<sub>ठ</sub> ग*े* मनेवस्यगरियवेगाहि दगिनर्नचि तनात्विः वियाणियादि नुमलाहि विर्णाणिहि (४, नी, व, म), इंद च मर्वे वाननान्तरे गांधादेश\* म्नि (वृ)।

वान पॉम्मय (ज, क, ना, ब, म, म) र

विद्योसरणयाए '•२. म्रचित्ताणं दव्वाण भ्रविद्योसरणयाए ३. एगसाडिएणं उत्तरासंगकरणेणं ४ चक्खुप्कासे भ्रजिलप्पग्गहेण ५ मणसो एगत्तीकरणेण] केणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदइ नमसइ, विदत्ता नमंसित्ता विविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ।।

१४६ तए ण सा देवाणदा माहणी धिम्मयाश्रो जाणप्पवराश्रो पच्चोर्हित, पच्चोर्हित वहूहि खुज्जाहि जाव' चेडियाचक्कवाल-विरसधर-थेरकचुइज्ज-महत्तरग-वदपितिखत्ता समण भगव महावीर पचिवहेणं श्रिभगमेण श्रिभगच्छइ, [तं जहा—१. सचित्ताण दव्वाणं विश्रोसरणयाए २. श्रिचताणं दव्वाण श्रिवमोयण्याए ३. विणयोणयाए गायलट्टीए ४ चक्खुप्फासे श्रजलिपग्गहेणं ५. मणस्स एगत्तीभावकरणेणं जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छता समणं भगव महावीर तिक्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेता वदइ नमंसइ, वित्ता नमिसत्ता उसभदत्त माहण पुरश्रो कट्टु ठिया चेव सपिरवारा सुस्सूसमाणी नमंसमाणी श्रिभमुहा विणएण पंजलिकडा' पज्जु-वासइ।।

१४७ तए णं सा देवाणदा माहणी ग्रागयपण्हया पप्पुयलोयणा सविरयवलयवाहा कंचुयपरिविखत्तिया घाराहयकलवगं पिव समूसवियरोमकूवा समण भगवं महावोर ग्राणिमिसाए दिट्टीए देहमाणी-देहमाणी चिट्ठइ ।।

१४६ भतेति । भगव गोयमे समणं भगव महावीरं वंदइ नमंसइ, विद्ता नमिसत्ता एव वयासी—िंक ण भते । एसा देवाणदा माहणी ग्रागयपण्ह्या " पप्पुयलो- यणा सविरयवलयवाहा कच्चपिरिक्खित्तिया घाराहयकलवग पिव समुसविय " रोमक्वा देवाणुप्पिय ग्रणिमिसाए दिट्ठीए देहमाणी-देहमाणो चिट्ठइ ? गोयमादि । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा । देवाणदा माहणी मम ग्रम्मगा, ग्रहण्ण देवाणदाए माहणीए ग्रत्तए। 'तण्ण एसा' देवाणदा माहणी तेण पुव्वपुत्तिसणेहरागेण ग्रागयपण्हया' पप्पु- यलोयणा, संविरयवलयवाहा कच्चपिरिक्खित्तिया घाराहयकलवग पिव समू- सवियरोमक्वा ममं ग्रणिमिसाए दिट्ठीए देहमाणी-देहमाणी चिट्ठइ ॥

स॰ पा॰—एव जहा वितियमए जाव तिवि-हाए।

२. कोप्ठकवर्ती पाठो व्याख्याच प्रतीयते ।

३. भ० हा१४४।

४. कोष्ठकवर्नी पाठो ब्याख्याश प्रतीयते ।

५. पजलिउडा (अ)।

६. पप्फुय॰ (अ, ता, म), पप्फुल्ल॰ (क)।

७. स॰ पा॰ --त चेव जाव रोमकूवा।

प गोयमादी (क, ता, व, म)।

६. तए ए। सा (अ, म)।

१०. स० पा०--आगयपण्हया जाव समूसविव०।

- १४६. तए णं समणे भगवं महावीरे उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणंदाए माहणीए तीसे य महितमहालियाए इसिपिरसाए' अमुणिपिरसाए जइपिरसाए देवपिरसाए अणेगसयाए अणेगसयवदाए अणेगसयवदपियालाए ओहवले अइवले महन्वले अपिरिमयवल-वीरिय-तेय-माहप्प-कित-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महुरगभीर-कोचिणग्घोस-दुदुभिस्सरे उरे वित्थडाए कठे विद्याए सिरे समाइण्णाए अगर-लाए अमम्मणाए सुन्वत्तवखर-सिण्णवाइयाए पुण्णरत्ताए सन्वभासाणुगामिणीए सरस्सईए जोयणणीहारिणा सरेणं अद्धमागहाए भासाए भासइ—धम्म पिर-कहेइ॰ जाव' परिसा पिडगया।।
- १५० तए ण से उसभदत्ते माहणे समणस्स भगवस्रो महावीरस्स स्रतिय' धम्म सोच्ना निसम्म हट्टतुट्ठे उट्टाए उट्टेड, उट्टेत्ता समण भगवं महावीर तिक्खुतो' श्रायाहिण पयाहिण करेड, करेता वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता एव वदासी—एवभेय भते । तहमेय भते । 'अवितहमेय भते ! स्रसिद्धमेय भते ! इच्छियभेय भते ! पिडच्छियमेय भते । इच्छिय-पिडच्छियमेय भते । ले जहेय तुव्भे वदह त्ति कट्ट उत्तरपुरियम दिसिभाग स्रवक्कमित, स्रवक्कमित्ता स्रयमेव स्राभरणमल्लालकार स्रोमुयइ, स्रोमुइत्ता स्रयमेव पचमुद्विय लोय करेइ, करेता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ', करेता वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता एव वयासी—स्रालित्ते ण भत्ते । लोए, पिलत्ते ण भते । लोए, स्रात्त-पित्ते ण भते । तोए जराए मरणेण य ।

"ने जहानामाए केइ गाहावर्ड ग्रगारिस भियायमाणिस जे से तत्थ गडे भवर ग्रयपारिस प्रियायमाणिस जे से तत्थ गडे भवर ग्रप्यभारे मोटलगरुए, त गहाय ग्रायाए एगतमत ग्रवक्समइ। एस मे नित्यारिए समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए समाए निस्सेयसाए ग्राणुगामियताए भविस्मड।

एवानेव देवाण्ष्यिया । मज्क वि य्राया एगे भडे उहु कते पिए मणुण्णे मणामें वेज्ये वेस्मानिए सम्मए बहुमए यणुमए भडकर उगनमाणे, मा ण सीय, गा ण उण्ट, मा ण खहा, मा ण विवासा, मा ण चोरा, मा ण वाला, मा ण दमा, भा ण मनया, मा ण वादय-विविध-सेभिय-सिन्विवाइय विविहा रोगायका परीम होत्रमाणा पुगतु ति कट्डु एम में नित्थारिए समाणे परनोयस्म हियाए मुझूल समाण नोनेसाए याणुनामियनाए भविन्सद ।

त इच्छामि ण देवाणुष्पिया । सयमेव पग्वाविय, सयमेव मुडाविय, सयमेव सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव ग्रायारगोयर विणय-वेणइय-चरण-करण जायामायावित्तय धम्ममाइक्खिय ।।

- १५१ तए ण समणे भगव महावीरे उसभदत्त माहण सयमेव पव्वावेइ,सय मेव मुडावेइ, सयमेव सेहावेइ, सयमेव सिक्खावेइ, सयमेव आयार-गोयर विणय-वेणइय चरण-करण जायामायावित्तय धम्ममाइक्खइ—एव देवाणुष्पिया गतव्व, एव चिट्ठियव्व, एव निसीइयव्व, एव तुयट्टियव्व, एव भुजियव्व, एव भासियव्व एव उट्ठाय-उट्ठाय पाणेहि भूएहि जीवेहि सत्तोहिं सजमेणं सजमियव्व ग्रस्सि च ण अट्ठे णो किंचि वि पमाइयव्व।
  - तए ण से उसभदत्ते माइणे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स इम एयारूव धिम्मय उवएस सम्म सपडिवज्जइ॰ जाव' सामाइयमाइयाइ एक्कारस ग्रगाइ ग्रहिज्जइ, ग्रहिज्जित्ता' वहूहिं चउत्थ-छट्टहुम-दसम'- दुवालसेहिं, मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे वहूइ वासाइ सामण्णपियाग पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए ग्रत्ताण भूसेइ, भूसेत्ता सिंह भत्ताइ ग्रणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता जस्सट्टाए कीरित नग्गभाव जाव' तमहु आराहेइ, ग्राराहेत्ता' चरमेहि उस्सास-नीसासेहिं सिद्धे बुद्धे मुक्के परिनिव्वुडे॰ सव्वदुक्खप्पहीणे।।
  - १५२ तए ण सा देवाणदा माहणी समणस्स भगवय्रो महावीरस्स अतिय धम्म सोच्चा निसम्म हट्टनुट्टा समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण' करेइ, करेत्ता वदड नमसइ, विदत्ता ॰ नमिसत्ता एव वयासी—एवमेय भते । तहमेय भते । एव जहा उसभदत्तो तहेव जाव धम्ममाइक्खिय ॥
  - १५३. तए ण समणे भगव महावीरे देवाणद माहणि सयमेव पव्वावेद, पव्वावेत्ता सयमेव ग्रज्जचदणाए ग्रज्जाए' सीसिणित्ताए दलयइ।।
  - १५४ तए ण सा अज्जचदणा अज्जा देवाणद मार्हाण सयमेव मुडावेति, सयमेव सेहावेति । एव जहेव उसभदत्तो तहेव अज्जचदणाए अज्जाए इम एयास्व धिम्मयं उवदेस सम्म सर्पाडवज्जइ, तमाणाए तह गच्छइ जाव संजमेण संजमित ।।
  - १५५ तए ण सा देवाणदा अञ्जा अञ्जचदणाए अञ्जाए अतिय सामाइयमाइयाइ एक्कारस अगाइ अहिज्जइ, " अहिज्जित्ता वहूर्ति चउत्थ-छट्टुट्टम-दसम-दुवाल-

१. भ० रा४३-४७।

२. जाव (अ, क, ता, व, स)।

३. सं॰ पा॰—दसम जाव विचित्तेहि।

४. भ० १।४३३।

६ स० पा०-पयाहिण जाव नमसित्ता।

७. 🗙 (व, म)।

द सयमेव पव्वावेति नयमेव (क, व, म)।

६ म० राप्र ।

सेहि, मासद्धमास्खमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणी वहूर वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसेई, भूसेत्ता सिंह भत्ताइं अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धा बुद्धा मुक्का परिनिव्बुडा० सव्बद्दक्खप्पहीणा ॥

#### जमालि-पदं

तस्स ण माह्णकुडग्गामस्स् नगरस्स पच्चित्थमे ण एत्थ ण खत्तियकुडग्गाम नाम नयरे होत्था-वण्णग्रो'। तत्थ ण खत्तियकुडम्गामे नयरे जमाली नाम खत्तियकुमारे परिवसइ—ग्रड्ढे दित्ते जाव<sup>र</sup> वहुजणस्स ग्रपरिभूते, उ<sup>िष्प पासा</sup> यवरगए फुट्टमाणेहि मुइगमत्थएहि वत्तीसतिबद्धेहि णाडएहि वस्तरुणीसपउ-उवनिच्चज्जमाणे-उवनिच्चज्जमाणे, उविगज्जमाणे-उविगज्जमाणे, उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे, पाउस-वासारत्त-सरद-हेमत-वसत-गिन्ह-पञ्जते छिप्प उऊ जहाविभवेण माणेमाणे, काल गालेमाणे, इहे सद्द-फरिस-रस-हव-गधे पचिवहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुटभवमाणे विहरइ ।।

तए ण् रात्तियकुण्डग्गामे नयरे सिघाडग-तिक-चउकक-चच्चर'- चउम्मूह-महा-१५७. पह-पहेसु महया जणसद्दे इ वा जणवूहे इ वा जणवोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी द वा जणुक्कलिया इ वा जणसिण्णवाए इ वा चहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एव भासइ॰, एव पण्णवेइ, एव परूवेइ, एव खलु देवाणुष्पिया। समणे भगव महावीरे ग्रादिगरे जाव' सव्वण्णू सव्वदरिसी माहणकुडगामस्स नगरस्स वहिया बहुसालए चेइए ग्रहापडिरूव क्रोगाह ग्रोगिष्हिता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे ॰ विहरइ।

त महप्फल खलु देवाणुष्पिया! तहारूवाण अरहताण भगवताण नामगोयस्य वि सवणयाएं जहा स्रोववाइए जाव एगाभिमुहे खत्तियकुण्डगाम नयर मज्क मञ्मेण निग्गच्छति , निग्गच्छिता जेणेव माहणकुडग्गामे नयरे जेणेव बहुसानए चेदण, तेणेव उवागच्छिति एव जहा स्रोववाइए जाव'' तिविहाए पज्जुवासण्याए पञ्जुवासति ॥

७ म० पा०—तहामहित्व जाव विहाद ।

६ ओ० सू० १६।

१. धी- मु॰ १ ।

रे, भेर देहरी

६- राजाभित्रस्तरातिः (४, ४, म)।

<sup>\* 32(4), 26(11, 4, 4);</sup> 

<sup>=.</sup> ओ० मु० ५२, वाचनान्तर पू० १४०। ह, निमन्दर (क, ता)।

इ. इ. इ. - वहदर बाव पट्टामाई द वा १०. जीव मूर्व ५२, ६६। 47 31

- १५८. तए ण तस्स जमालिस्स खित्यकुमारस्स त महयाजणसह वा जाव जणसिन्नवाय वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अयमेयारूवे अज्भित्यए िवितए पित्थए मणोगए सकप्पे ॰ समुप्पिज्जत्था—िकण्ण अज्ज खित्यकुडगगमे नयरे इसमहे इ वा, खदमहे इ वा, मुगुदमहे इ वा, नागमहे इ वा, जक्खमहे इ वा, भूयमहे इ वा, क्वमहे इ वा, तडागमहे इ वा, नईमहे इ वा, दहमहे इ वा, पव्वयमहे इ वा, रूक्खमहे इ वा, चेइयमहे इ वा, थूभमहे इ वा, जण्ण एते वहवे उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्खागा, णाया को केरव्वा, खित्या, खित्यपुत्ता, भडा, भडपुत्ता, जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छई लेच्छईपुत्ता अण्णे य वहवे राईसर—तलवर--माडविय—कोडुविय—इन्भ-सेट्टि-सेणावइ ॰-सत्थवाहप्पभितयो एहाया कयविलकम्मा जहा अववाइए जाव खित्यकुडगामे नयरे पज्भं-मज्भेण निग्गच्छित ?—एव सपेहेइ, सपेहेत्ता कचुइ '-पुरिस सद्दावेद्द, सद्दावेत्ता एवं वदासी—िकण्ण देवाणुप्पिया । अज्ज खित्यकुडग्गामे नयरे इदमहे इ वा जाव निग्गच्छित ?
- १५६. तए ण से कचुइ-पुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेण एवं वृत्ते समाणे हृदृतुद्वे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रागमणगिहयिविणिच्छए करयलं पिरिचाहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए ग्रजिल कट्टु॰ जमालि खित्तयकुमार जएण विजएण वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एवं वयासी— नो खलु देवाणुप्पिया । ग्रज्ज खित्तयकुडगामे नयरे इदमहे इ वा जावं निग्गच्छति । एव खलु देवाणुप्पिया ! ग्रज्ज समणे भगव महावीरे ग्रादिगरे जावं सव्वण्णू सव्वदिसी माहणकुडग्गामस्स नयरस्स विह्या बहुसालए चेइए ग्रहापिडक्व ग्रोग्गहं अग्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ, तए ण एते वहवे उग्गा, भोगा जावं निग्गच्छित ।।
- १६०. तए ण से जमाली खित्तयकुमारे कचुइ"-पुरिसस्स ग्रतिय एयमट्ट सोच्चा निसम्म हट्टतुट्टे कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेता एव वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया । चाउग्घट ग्रासरह जुत्तामेव उवट्टवेह, उवट्टवेत्ता मम एयमाण-तिय पच्चिष्पणह ।।

६ स० पा०--करयल। ११ कचुित (ग्र., क., व., स)।

- तए ण ते कोडुवियपुरिसा जमालिणा खत्तियकुमारेण एव वृत्ता समाणा' •वाउ-१६१. ग्घट आसरह जुत्तामेव उवट्टवेति, उवट्टवेत्ता तमाणत्तिय ॰ पच्चिष्पणित ।
- तए ण से जमाली खत्तियकुमारे जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ, उवाग-१६२. च्छित्ता ण्हाए कयवलिकम्मे जाव चदणुविखत्तगायसरीरे सव्वालकारविभूतिए मज्जणघरात्रो पडिनिक्लमइ, पडिनिक्लमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला, जेणेव चाउग्घटे ग्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउग्घट ग्रास<sup>रह</sup> दुरुहइ, दुरुहित्ता सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण, महयाभडचडकर-पहकरवदपरिविखत्ते खत्तियकुडग्गाम नगर मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, निग-च्छित्ता जेणेव माहणकुडग्गामे नयरे, जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवागच्छर उवागिच्छता तुरए निगिण्हेइ, निगिण्हेता रह ठवेइ, ठवेता रहाम्रो पच्ची-रुहति, पच्चोरुहित्ता पुष्फतवोलाउहमादिय पाहणाओ' य विसज्जेति, विसज्जेता एगसाडिय उत्तरासग करेइ, करेत्ता ग्रायते चोक्खे परमसुइब्भूए अजिलम्ड-लियहत्थे' जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागिच्छत्ता समण भगव महावीर तिवखुत्तो आयाहिण-पायाहिण करेइ, करेत्ता •वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता॰ तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ।।
  - १६३. तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स, तीसे य महितमहा नियाए इसि •परिसाए मुणिपरिसाए जइपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए मणेगसयवदाए मणेगसयवदपरियालाएं मोहवले महत्वते अपरिमियवल-वीरिय-तेय-माहप्प-कति-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महुरगभीर-कोचिणिग्घोस-दुदु-भिस्सरे उरे विद्थडाए कठे वट्टियाए सिरे समाइण्णाए अगरलाए ग्रमम्मणाए सुट्यत्तनस्तर-सण्णिवाइयाण् पुण्णरत्ताण् सव्वभासाणुगामिणीण् सरस्सईए जीयण-णीहारिणा सरेण श्रद्धमागहाए भासाए भासइ—धम्मं परिकहेंद् ॰ जावा परिसा परिगया ॥

१ मः पाः -- ममाणा पाव पच्चिष्णित ।

२ जाप जोववादए परिमायणको तहा भाणि-बध्य प्राप्त (प्र. क., ता, प्र. म, म), मरजन-ष्ट्रप्रक्ते परिवास्कर्णनम्य सूचना स्थाना-विभी नान्ति, अन् प्रतिवने अत्र पाटमक्षेपीन राष्ट्र ६१-१६ विश्वेषा त्रात । न च एपद-करलाको पाठ की साधिक अन्यते, प्राप-६५५ राष्ट्रस्तान्यन स्राप्तः । द्राट्यम् — 43+ E+ +2 +

३ चदर्गोकिष्ण ० (ता, म), चदर्गोतिष्ण ० (1)

४. दूहर (अ, ता, व), हुरुनि (क)।

५ मकोरट० (म, स) ।

६. वाहणाओं (य, म), पाणहाओं (क), अण हाओं (स) ।

७. यत्रनितमञ् (ना) ।

इ. नः पाः -करेता जाव तिविद्याए।

६. मः पार-दिन जान धन्महरू।।

१०. जीव सुव ५१-३६।

- १६४. तए ण से जमाली खित्यकुमारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रितए धम्म सोच्चा निसम्म हट्ट' लुट्ट चित्तमाणिदिए णिदए पीइमणे परमसोमणिस्सए हिरसवसिवसप्पमाण हियए उट्टाए उट्टेइ, उट्टेत्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो अश्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमसइ, विद्या विनग्य पावयण, पत्तियामि ण भते । निग्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते । निग्गथ पावयण, ग्रह्मेट्टीमि ण भते । निग्गथ पावयण, एवमेय भते । तहमेय भते । श्रवितहमेय भते । श्रसिद्धमेय भते । क्रिच्छयमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । व्हिच्छयमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । व्हिच्छयमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । क्रिय तुन्भे वदह, ज नवर—देवाणुप्पिया । श्रम्मापियरो श्रापुच्छामि, तए ण श्रह देवाणुप्पियाण श्रतिय मुडे भिवत्ता श्रगाराश्रो श्रणगारिय पव्वयामि । श्रहासुह देवाणुप्पया । मा पडिवध ॥
  - १६५. तए ण से जमाली, खित्तयकुमारे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हट्ट तुट्ठे समण भगव महावीर तिक्खुत्तां आयाहिण-पयाहिण करेड, करेता वदइ नमसइ, विद्ता ॰ नमिसत्ता तमेव चाउग्घट आसरह दुरुहइ, दुरुहित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियाओ वहुसालाओ चेड्याओ पिडिनिक्खमइ, पिडिनिक्खिमत्ता सकोरेट भिन्लदामेण छत्तेण ॰ घरिज्जमाणेण महयाभडचड-गर १ पिहकरवद ॰ पिरिविखत्ते, जेणेव खित्तयकुडगामे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खित्तयकुडगाम नयर मज्भमजभेण जेणेव सए गेहे जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खित्तयकुडगाम नयर मज्भमजभेण जेणेव सए गेहे जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जेणेव अविभत्तरिया उवट्ठाणसाला, जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अम्मापियरो जएण विजएण वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एव वयासी—एव खलु अम्मताओं । मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय धम्मे निसते, से वि य मे धम्मे इच्छिए, पिडिच्छिए अभिरुइए।।
    - १६६. तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरो एव वयासी—धन्ने सि ण तुम जाया । कयत्ये सि ण तुम जाया । कयपुण्णे सि ण तुम जाया । कयलक्खणे सि ण तुम जाया । जण्ण तुमे समणस्स भगवत्रो महावीरस्स अतिय धम्मे निसते, से वि य ते धम्मे इन्छिए, पडिन्छिए, अभिरुइए ॥

१ स॰ पा॰---हट्ठ जाव हियए।

२ स० पा०-तिव्खुत्तो जाव नमसिता।

३ स० पा०--भते जाव से।

४. स॰ पा॰—तिवखुत्तो जाव नमसित्ता ।

५. स॰ पा॰—सकोरेंट जाव घरिज्जमारोगा ।

६ स॰ पा॰ - चडगर जाव परिनिखते।

७. अम्मयाओ (अ, स), अम्माताओं (व)।

- १६७ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो दोच्च पि एवं वयासी─एवं खलु मए अम्मताओं । समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मे नितंतं,

  ●से वि य मे धम्मे इच्छिए, पिडच्छिए॰, अभिरुइए। तए णं अहं अम्मताओं।
  ससारभउव्विगो, भीते जम्मण³-मरणेण, तं इच्छामि ण अम्मताओं। तुःभीहं
  अव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियं मुढे भिवता
  - श्रवारात्रो श्रणगारिय पव्वइत्तए ।।
    १६८ तए ण सा जमालिस्स खित्तयकुमारस्स माता त श्रणिष्ठ श्रकत अप्पिय श्रमणुण यमणाम ग्रस्सुयपुव्व गिर सोच्चा निसम्म सेयागयरोमकूवपगलतिचिलिणगता, सोगभरपवेवियगमगी नित्तेया दीणविमणवयणा, करयलमिलय व्व कमलमाला, तक्खणश्रोलुग्गदुव्वलसरीरलायण्णसुन्ननिच्छाया, गयसिरीया पिसिढिलभूसण, पडतखुण्णियसच्ण्णियधवलवलय, पटभट्ठउत्तरिज्जा, मुच्छावसण्डचेतगर्ही, सुकुमालविकिण्णकेसहत्था, परसुणियत्त, व्व चपगलया, निव्वत्तमहे व्य इदलट्टी, विमुक्कसिधवधणा कोट्टिमतलिस, धसत्ति सव्वगेहि, सनिविडिया।
  - १६६. तए ण सा जमालिस्स खित्तयकुमारस्स माया ससभमोवित्तयाए" तुरिय क्वणिभगारमुहविणिग्गय सीयलजलविमलधारपिरिसिच्चमाणिनिव्वावियगायलिही",
    जक्षेवय-तालियट-वीयणगजिणयवाएण, सफुसिएण प्रतेउरपिरजणेण प्रासीस्मा समाणी रोयमाणी कदमाणी सोयमाणी विलवमाणी जमालि खित्यस्मार एव वयासी—तुम सि ण जाया ! प्रम्ह एगे पृत्ते दृहे कते पिए मणुणे
    मणामे थेज्जे वेसासिए समए बहुमए प्रणुमए भडकरडगसमाणे रयणे रयण्डभूषः
    गीविउसविए हिययनिवजणे जवरपुष्फ पिव' दुल्लभे सवणयाए', किमा !
    पुणपासणयाए ? त नो खलु जाया ! प्रम्हे इच्छामो तुव्भ खणमिव विष्पया,
    त प्रच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव प्रम्हे जीवामो तस्रो पच्छा प्रम्हेहि कालाणिह ममाणेहि परिणयवए विद्वयकुलवसततुकजजिम निरवयम्से समणम्म

१. म॰ पा॰ - निमने नाम प्रभिनद्याः।

२. जम्मजन (स्त०)।

३- १४ शिसमाना (अ, अ, म)।

४ अनामन्य (साव रार्गरेवरे)।

र पनिध्यित (अ.स., ता, म)।

६ अस्तुव्यवण् (नाव शारारवण्)।

<sup>.. -</sup> भुद्र (च. पा, च, म)।

व रॉन्यम्। ए); शेनुहत् (य)।

६ राज्यान् प्रतिन (बार शहार्य्य) ।

१० एक्ट्रेंगच्या गाना।

११ ॰ यत्तियाए (क, ता); चेट्या दृति गध्यत्

<sup>(</sup>वृ)।
१२. सीयनविमलजल (अ), सीतन्तिमा<sup>उ</sup>
(क); श्नीतलविमलधारपरिमिज्यमाणित्में
वित (ता), श्नीव्यक्ति (अ); सीवाः
वित (ता), श्नीव्यक्ति (अ); सीवाः
विमलजलधारपरिमिज्यमाणिवः।

१३. जीवियउम्मानिए (तृता, नार शृश्वश्या)

१८. विस (स) -

१५ मनपराण् (प्र) ।

भगवत्रो महावीरस्स स्रतिय मुडे भिवत्ता स्रगारास्रो स्रणगारिय पव्वइहिसि ॥
१७० तए ण से जमाली खित्तयकुमारे स्रमापियरो एव वयासी—तहा वि ण त स्रमतास्रो । जण्ण तुन्ने मम एव वदह—तुम सि ण जाया । स्रम्ह एगे पुत्ते इहे कते त चेव जाव । पव्वइहिसि, एव खलु स्रम्मतास्रो । माणुस्सए भवे स्रणगजाइ-जरा-मरण-रोग-सारीरमाणसपकामदुक्खवेयण-वसणसतोवह्वाभिभूए स्रध्वे स्रणितिए स्रसासए सभन्नभरागसरिसे जलबुब्बुदसमाणे कुसग्गजलिबदु-सिन्नभे सुविणदसणोवमे विज्जुलयाचचले स्रणिच्चे सडण-पडण-विद्धसणधम्मे, पुब्वि वा पच्छा वा स्रवस्सविष्यजिह्यव्वे भविस्सइ, से केस ण जाणइ स्रम्मतास्रो । के पुब्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण स्रम्मतास्रो । तुन्नभेहि स्रवभणुष्णाए समाणे समणस्स •भगवस्रो महावीरस्स स्रतिय मुडे भवित्ता स्रगारास्रो अणगारियं ।

१७१. तए ण त जमालि खत्तियकुमार ग्रम्मापियरो एव वयासी—इम च ते जाया! सरीरग पविसिद्धह्व' लक्खण-वजण-गुणोववेय उत्तमवल-वीरियसत्त-जुत्त विण्णाणवियक्खण ससोहग्गगुणसमूसिय' ग्रभिजायमहक्खम विविहवाहि-रोगरिहय, निरुवहय-उदत्त'-लहुपचिदियपड्ड पढमजोव्वणत्य ग्रणेगउत्तमगुणेहि सजुत्तं, त ग्रणुहोहि ताव जाया! नियगसरीरह्व-सोहग्ग-जोव्वणगुणे, तग्रो पच्छा ग्रणुभूय नियगसरीरह्व-सोहग्ग-जोव्वणगुणे ग्रम्हेहि कालगएहि समाणेहि परिणयवए विद्वयकुलवसततुकज्जिम्म निरवयक्खे समणस्स भगवग्रो महावीर-स्स ग्रतिय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय पव्वइहिसि ॥

१७२ तए ण से जमाली खित्तयकुमारे अम्मापियरो एव वयासी—तहा वि ण त अम्मताओ ! जण्ण तुब्भे मम एव वदह—इम च ण ते जाया ! सरीरग त चेव जाव पब्वइहिसि, एव खलु अम्मताओ ! माणुस्सग सरीर दुक्खाययण, विविह्वाहिसयसिनकेत, अद्वियकट्ठुद्विय, छिराण्हारुजाल-ओणद्धसिपण्ड, मिट्ट्यभड व दुव्वल, असुइसिकिलिट्ठ, अणिट्ठविय-सव्वकालसठप्पय, जराकुणिम-जज्जरघर व सडण-पडण-विद्धसणधम्म, पुव्वि वा पच्छा वा अवस्सविप्पजहि-यव्व भविस्सइ। से केस ण जाणइ अम्मताओ ! के पुव्वि "•गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण अम्मताओ । तुब्भेहि अवभणुष्णाए समाणे

१ भ० हार्रह्ह।

६. °समूविय (ता)।

२ सुविणगसद० (क, म), सुविणगदं० (स)। ७. उयग्ग (ता)।

३ के (ता, ना० १।१।१०७)। न लहु॰ (स)।

ह भ० हार्रहा

४ स॰ पा॰—समणस्स जाव पव्वइत्तए।

१०. स० पा० - त चेव जाव पव्यद्वार

५. पद्दवि ० (ता, व)।

समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय' पव्वइत्तए ॥

१७३. तए णत जमालि खत्तियकुमार ग्रम्मापियरो एव वयासी—इमाग्रो य ते विपुलकुलवालियाग्रो' कलाकुसल-सन्वकाललालिय-सुहोचियाग्रो मद्दवगुणजुत्त-निउणविणग्रोवयारपडिय-वियवखणाग्रो, मजुलमियमहुरभणिय-विहसिय-विष्पेक्षिय-गति-विलास-चिट्ठियविसारदात्रो, ग्रविकलकुल-सीलसालि-णीत्रो', विसुद्धकुलवससताणततुवद्धण-प्पगव्भुव्भवपभाविणीत्रो', मणाणुकूत-हियइच्छियात्रो, अहु तुज्भ गुणवल्लहात्रो उत्तमात्रो, निच्च भावाणुरत्तसव्वग-सुद्रीओ'। त भुजाहि ताव जाया । एताहि सद्धि विउले माणुस्सए कामभोगे, तयो पच्छा भुत्तभोगी विसय-विगयवोच्छिण्ण-कोउहल्ते स्रम्हेहि कालगएहि समाणेहि परिणयवए विद्वयकुलवसततुकज्जिम्म निरवयवसे समणसा भगवओ महावीरस्स म्रतिय मुडे भवित्ता म्रगाराम्रो म्रणगारिय ॰ पव्वइहिसि॥

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो एव वयासी—तहा वि ण त अम्मतात्रों ! जण्णं तुन्भे मम एय वदह—इमास्रो ते जाया ! विषुलकुत-वालियाम्रो जाव' पव्वडहिसि, एवं खलु म्रम्मताम्रो! माणुस्सगा कामभोगा उच्चार-पासवण-खेल-सिघाणग-वत-पित्त-पूय-सुक्क-सोणिय-समुब्भवा, ण्णदुरुय'-मुत्त-पूर्य-पुरीसपुण्णा, मयगधुस्सास'-त्रसुभनिस्सासउव्ययणा, वीभच्छा", प्रप्लकालिया, तहुसगा", 'कलमलाहिवासदुक्खा बहुजणसाहारणा", परिक्लिसकिच्छदुक्खसरुभा, अवुहजणिसेविया, 'सदा साहुगरहणिन्ना",

वातिवाजो (म), सन्मियाओ, मरित्तवाओ, मरिब्बराजी, मरिमलानण्णस्य-जोव्बरा-पुषोवनेया तं, मरिमएहिनी कुनेहिनी आणि-एित्राओं (ज. क. व. म. म), असी पाठ. 'ता' महेतिने आदमें गान्ति तथा वृतावित राहि । त्यात्यातः । नायायम्मतद्यातीः (१।१। १-=) रागो विवतं । तस्य वाचनालरे चैप पाठा वर्तन्त । बाबनान्तरमन्द्रव पाठ पम्बुत्तम् । सिमादनस्योग्नि ।

न पुगरमानी (३) ।

१ अधियाचा (४) ।

र. क्यान्य क्या १ (४), वनस्मत्रमा १ (६, १३. १दुस्यत्वस्य १ (४,ता,४,म)। ई., प्रश्नियम् राम्, पान्डुन्यसमान् १८ मध्युतप्रमय्त्रीयस्त्रा (ता) ।

विएाओं (तृपा)।

४ °सदरीओ भारियाओ (व, म, स)।

६. स० पा०-कालगएहि जाव पटमइहिमि।

७. भ० हा१७३।

कामनोगा अमुई, असासवा, वतासवा, वितान सवा, नेलामवा, गुकासवा, नीणियामश (अ, ब, म, म)।

६. °दुस्म (अ, क, ब, स)।

१०. मद॰ (ता); मत॰ (ब)।

११. बीमस्या (प)।

१२. ल्रुममा (ज, क, ब, म)।

ग्रणंतससारवद्धणा, कडुगफलिववागा चुडिल्लिव ग्रमुच्चमाण', दुक्खाणुविधणो, सिद्धिगमणिविग्धा। से केस ण जाणइ अम्मताग्रो । के पुव्वि गमणयाए ? के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण ग्रम्मताग्रो । •तुव्भेहि ग्रव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रितय मुडे भिवत्ता ग्रगाराग्रो अणगारिय ॰ पव्वइत्तए ॥

१७५ तए ण त जमानि खत्तियकुमार ग्रम्मापियरो एव वयासी—इमे य ते जाया ! अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुवहू हिरण्णे य', सुवण्णे य, कसे य, दूसे य, विउलधण-कणग'- रयण- मिण-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवालरत्तरयण ॰ - सतसार-सावएज्जे, अलाहि जाव ग्रासत्तमाग्रो कुलवसाग्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्त, परिभाएउ, त ग्रणुहोहि ताव जाया । विउले माणुस्सए इड्ढि-सक्कारसमुदए, तओ पच्छा ग्रणुहूयकल्लाणे, विड्ढियकुलवस ततुकज्जिम्म निरवयक्षे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिय मुडे भिवत्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय ॰ पव्वइहिसि ।।

१७६ तए ण से जमालो खित्तयकुमारे अम्मापियरो एव वयासी—तहा वि ण त अम्मताओ । जण्ण तुन्भे मम एव वदह—इम च ते जाया । अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए जाव पव्वडहिसि, एव खलु अम्मताओ । हिरण्णे य, सुवण्णे य जाव सावएज्जे अग्गिसाहिए, चोरसाहिए, रायसाहिए, मच्चुसाहिए, दाइय-साहिए, अग्गिसामण्णे, वैदोरसामण्णे, रायसामण्णे, मच्चुसामण्णे , दाइय-सामण्णे, अधुवे, अणितिए, असासए, पुव्वि वा पच्छा वा अवस्सविष्पजिह्यव्वे भिवस्सइ, से केस ण जाणइ अम्मताओ । के पुव्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ते इच्छामि ण अम्मताओ ! तुव्भेहि अव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ महाबोरस्स अतिय मुडे भिवत्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए।।

१७७ तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मताओ जाहे नो सचाएित विसयाणुलो-माहि बहूहि आघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य, आघवेत्तए वा पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा विण्णवेत्तए वा, ताहे विसयपिड-कूलाहि सजमभयुव्देयणकरीहि पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एव वयासी—एव

१ इह प्रथमावहुवचनलोपो दश्य (वृ)।

२. स॰ पा॰---अम्मताओ जाव पव्वइत्तए।

३. या (क, ता, व, म) सर्वत ।

४ स॰ पा॰--- त्रग्ग जाव सासार ।

प्र स॰ पा॰ —विड्ढियकुलवस जाव पव्वइहिमि।

६ म० हार७५।

७. स॰ पा॰-अग्गिसामण्णे जाव दाइयसामण्णे।

म स॰ पा॰--त चेव जाव पव्यद्ताए।

६ ॰ नयु न्वेवक ॰ (ता), भयु व्वेवणक ॰ (व)।

खलु जाया । निग्गथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवले पिडपुणो नेयाउए समुद्रे सल्लगत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्जाणमग्गे निज्वाणमग्गे अवितहे अविसंधि सज्बदुक्खप्पहीणमग्गे, एत्थ ठिया जीवा सिज्अति बुज्अति मुच्चित परिनिया यित पित्रक्षिण अत करेति।

श्रहीव एगतिदहीए, खुरो इव एगतधाराए, लोहमया जवा चावेयव्वा, वालुया-कवले इव निस्साए, गगा वा महानदी पिडसोयगमणयाए, महासमुद्दो वा भुयाहि दुत्तरो, तिवल किमयव्व, गह्य' लंवेयव्व, ग्रसिधारग वय चिर्यव्व। नो' खलु कप्पइ जाया! समणाण निग्गंथाण ग्रहाकिम्मए इ वा, उद्देसिए इ वा, मिस्सजाए' इ वा, ग्रज्भोयरए' इ वा, पूइए इ वा, कीते इ वा, पामिन्ने इ वा, ग्रच्छेज्जे इ वा, ग्रिणसहे इ वा, ग्रिमहडे इ वा, कंतारभते इ वा, दुविभवलभत्ते इ वा, गिलाणभत्ते इ वा, वद्दियाभत्ते इ वा, पाहु-णगभत्ते इ वा, सेज्जायरिपडे इ वा, रायिपडे इ वा, मूलभोयणे इ वा, कदभो-यणे इ वा, फलभोयणे इ वा, वीयभोयणे इ वा, हिरयभोयणे इ वा, भोत्तए वा पायए वा।

तुम सि च ण जाया । सुहसमुचिए नो चेव ण दुहसमुचिए, नाल सीय, नान उण्ह, नाल खुहा, नाल पिवासा, नालं चोरा, नाल वाला, नाल दसा, नाल मसगा, नाल वाइय-पित्तिय-सेभिय-सिन्नवाइए विविहे रोगायके, परिस्सहोवः सगे उदिण्णे प्रहियामेत्तए। त नो खलु जाया । प्रम्हे इच्छामो तुन्भं खणमिव विष्पयोग, त प्रच्छाहि ताव जाया । जाव ताव प्रम्हे जीवामो तप्रो पच्छा प्रम्हेहिं •कालगएहि समाणेहि परिणयवए, विद्वयकुलवसततुकज्जिम निरवयक्ने समणस्स भगवत्रो महावीरस्स ग्रतिय मुडे भिवत्ता ग्रगाराओ ग्रण-गारिय ।

१७=. तए ण में जमाली वित्तयकुमारे ग्रम्माणियरों एवं वयासी—तहा वि ण त ग्रम्मनाग्रों । जण्ण तुन्भे मम एवं वदह— एवं लतु जाया । निगाये पावयणे मच्चे ग्रण्नरे केवों ने चेव जाव (पव्यदहिसि, एवं खलु ग्रम्मताग्रों ! निगाये पावयणे कीवाण कायराण कापुरिसाण इह्लोगपिडवद्धाण परतोगपरमुहात विस्वतिमियाण दुरणुनरे पागयजणस्म, धीरम्स निच्छियस्स वयसियम्म नी पत्तु एत्य क्रिचि वि दुक्कर करणयाए, नं इच्छामि ण ग्रम्मताग्रों । तुक्सेर्टि

१. चं । सन्दर्भ नाममण् पात मध्य १ । २ - १९ (४) .

<sup>: = 1 1 - 4 - 4 1 1 1</sup> 

<sup>•</sup> वेश्वर १४%, विस्तरकण्या । ४१४

५ उन्हों ० (अ, म)।

६. म॰ पा> – प्रस्तीत् आग प्रधातिम ।

अस्मयाओं (अ, म)।

<sup>=.</sup> No C12331

ग्रव्भणुष्णाए समाणे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स<sup>≀ ●</sup>ग्रतिय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय० पव्वइत्तए ।।

- १७६ तए ण त जमानि बत्तियकुमार अम्मापियरो जाहे नो सचाएति विसयाणुलो-माहि य, विसयपिडकूलाहि य वहूि आघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णव-णाहि य विष्णवणाहि य आघवेत्तए वा <sup>व</sup>पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा ० विष्ण-वेत्तए वा, ताहे अकामाइ चेव जमानिस्स खित्तयकुमारस्स निक्खमण अणु-मण्णित्था।।
- १८०. तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया कोड्वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दा-वेत्ता एवं वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । खित्तयकुडग्गाम नयर सिंक्सितरवाहिरिय ग्रासिय-सम्मिष्जिग्रोबिल्त जहा ग्रोबवाइए जाव' सुगधवर-गधगिधय गधविद्वभूय करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणित्तय पच्चिप्पणह । ते वि तहेव पच्चिप्पणित ।।
- १८१ तए ण से जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया दोच्च पि कोडुवियपुरिसे सद्दावेड, सद्दावेत्ता एव वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! जमालिस्स खित्तयकुमा-रस्स महत्य महग्घ महरिह विपुल निक्खमणाभिसेय उबट्टवेह। तए ण ते कोडुवियपुरिसा तहेव जाव उबट्टवेति'।।
- १६२ तए ण त जमालि खित्तयकुमार अम्मापियरो सोहासणवरिस पुरत्थाभिमृह निसीयावेति, निसीयावेत्ता अट्ठसएणं सोवण्णियाणं कलसाणं, 'अट्ठसएण रूप्य-मयाणं कलसाणं, अट्ठसएण मुवण्णिनयाणं कलसाणं, अट्ठसएण सुवण्णिनयाणं कलसाणं, अट्ठसएण सुवण्णिनयाणं कलसाणं, अट्ठसएणं स्वायणं कलसाणं, अट्ठसएणं सुवण्णिनयाणं कलसाणं, अट्ठसएणं भोमेज्जाणं कलसाणं, अट्ठसएणं सुवण्णिक्प्यमणिमयाणं कलसाणं अट्ठसएणं भोमेज्जाणं कलसाणं सिव्वड्ढीएं सव्वजुतीएं सव्ववलेणं सव्वसमुदएणं सव्वादरेणं सव्वविभू संव्वविभू सार्वं सव्वसभेषणं सव्वपुष्कग्रवमत्वालकारेणं सव्वतुडियः सह्यां वर्तेणं महया समुदएणं मह्या वरतुडिय-जमगसमग-प्यवाइएणं संख-पणव-पडह-भेरि-भल्लिर-खरमुहि-हुडुवक-मुरय-मुइग-दुदुहि-णिग्चोसणाइय ॰ रवेणं महया-महया निक्तमणाभिस्तेणं अभिसिचित्, अभिसिचित्ता करयलं परिग्गहिय दसनह सिरसावत्त

१. स॰ पा॰---महावीरस्स जाव पव्वइत्तए ।

२. स० पा० —वा जाव विष्णवेत्तए।

३. ओ० सू० ५५।

४. पच्चिष्पग्रित (ज, क, ता, व, म, स), नाप्पायम्मकहाओ (१।१।११६, ११७) मूत्रा-नुसारेगा एतत्पद स्वीकृतम् । 'पच्चिष्णिनि'

इति पद अत्र नावश्यक प्रतिभाति ।

५ सं० पा०—एव जहा रायप्पसेगाइज्जे जाव अट्टमएण ।

६ स० पा०—सविड्डीए जाव रवेएा।

७ न० पा०-करवल जाव जएएां।

- १६१. तए णं से जमालिस्स खित्यकुमारस्स पिया कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेता एवं वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया। ग्रगोगखभसयसण्णिविह, लील-हियसालभिजयाग जहा रायप्पसेणइज्जे विमाणवण्णग्रो जाव' मिणरयणघिया-जालपरिविखत्त' पुरिससहस्सवाहिणि सीय उवद्ववेह, उवद्ववेत्ता मम एयमाण-त्तिय पच्चिप्पणह। तए ण ते कोडुवियपुरिसा जाव पच्चिप्पणित।।
- १६२. तए ण से जमालो खत्तियकुमारे केसालकारेण, वत्थालकारेण, मल्लालकारेण, आभरणालकारेण —चउिव्वहेण प्रलकारेण अलंकारिए समाणे पडिपुण्णालकारे सीहासणाओ प्रव्भद्वेइ, अव्भट्ठेत्ता सीय अणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुष्ह्दं, दुष्हित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे सिण्णसण्णे ।।
- १६३. तए णं तस्स जमालिस्स खित्यकुमारस्स माता ण्हाया कयवलिकम्मा जाव अप्पमहम्माभरणालिकयसरीरा हसलक्खण पडसाडग गहाय सीय ग्रणुप्पदा- हिणीकरेमाणी सीय दुरुहइ, दुरुहित्ता जमालिस्स खित्यकुमारस्स दाहिणे पासे भद्दासणवरिस सिण्णसण्णा ॥
- १६४ तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मधाती ण्हाया कयविकम्मा जाव' यप्पमहम्बाभरणालिकयसरीरा रयहरण पिडग्गह च गहाय सीय अणुष्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुष्टह, दुष्टित्ता जमालिस्स खित्तयकुमारस्स वामे पासे भद्दासणवरिस सिण्णसण्णा ॥
- १६५. तए ण तस्स जमालिस्स खित्यकुमारस्स पिट्ठुश्रो एगा वरतरुणी सिगारागार-चारुवेसा सगय-गय'- हिसय-भिणय-चेट्ठिय-विलास-सलिय-सताव-निउण-जुन्नोवयारकुसला सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावणण ॰-हव-पोच्वण-विलामकित्या' सरदटभ'-हिम-रयय-कुमुद-कुदेदुष्पगासं सकोरेटमल्त-दाम वनल यायवन्त गहाय सलील 'योधरेमाणी-योधरेमाणी' चिट्ठित ॥

रे. मानव म्व १३।

२ पापनार से पुनरप वर्णेक नाजादस्थ्यत एव (र्)।

र दुर्गा (र स.स) ।

र भ-३।३३ ।

A 47 3.32 1

<sup>·</sup> सं- सं- च्यानिया स्थानिया

र १६८ वर्ष १ वर्ष १ (न. न. म. म); ग्रिल्व १६ वित्रामनीयाँ वित्र पदस्याये १६०० १५ में १९८१ व्यक्ति, हिस्सू १६०० १८ वर्षाचीयां भी पदस्यायो

८ (त्र, य, म, म) ।
 उपारेमाणीयो उपपरमाणीयो (त्र), प्रकृति
 प्रदेमाणीयो २ (म) ।

विद्यमानोस्ति, तेन नात्र युज्यते । वृतिकृतापि उत्तपदानन्तरमसी पाठः स्थीकृतः, किन्तु एनिसन् स्वीकारे पाठस्य पुनरित्तर्वापिः यथा—'स्वजोच्यणिवलासकित्या' गुन्दर्यन् पान्त्रस्ययणकरचरणाण्यणलायण्यस्यक्तिः रायुगाभवेष' ति सूचितस् (वृ), अक्षीकं पाठानुमन्त्रानप्रयुक्ते प्रतिद्वे एव पाठा नात्ति । एवा वाचना सम्यक् प्रतिदेवे ।

- १९६ तए ण तस्स जमालिस्स (खत्तियकुमारस्स ?) उभग्रो पासि दुवे वरतरुणीओ सिंगारागार चारुवेसाग्रो सगय-गय-हिंसय-भणिय-चेट्टिय-विलास-सलिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकुसलाग्रो सुंदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावणण-रूव-जोव्वण-विलास ॰ कलियाग्रो नाणामणि-कणग-रयण-विमलमह-रिहतवणिज्जुज्जलिवित्तदडाग्रो, चिल्लियाग्रो, सखक-कुद-दगरय-ग्रमय-महिय-फेणपुजसण्णिकासाग्रो धवलाग्रो चामराग्रो गहाय सलील वीयमाणीग्रो-वीयमाणीग्रो चिट्टित ।।
- १६७. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उत्तरपुरित्थमे ण एगा वरतरुणी सिंगारागारं चारुवेसा सगय-गय-हसिय-भणिय-चेट्ठिय-विलास-सलिय-सलाव- निउणजुत्तोवयारकुसला सुदर्यण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव- जोव्वण-विलास किलिया सेत रययामय विमलसिललपुण्ण मत्तगयमहामुहा- कितिसमाण भिगार गहाय चिट्ठइ ।।
- १६८ तए ण तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स दाहिणपुरित्यमे ण एगा वरतरुणी सिंगारागार चारुवेसा सगय-गय-हिसय-भिणय-चेट्ठिय-विलास-सलिय-सलाव-निउणजुत्तोवयारकुसला सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास • किल्या चित्तकणगदड तालवेट गहाय चिट्ठइ ।।
- १६६. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दा-वेत्ता एव वयासी—खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । सरिसय सरित्तय सरिव्वय सरिसलावण्ण-क्व-जोव्वण-गुणोववेय, एगाभरणवसण्-गहियनिज्जोय कोडु-वियवरतरुणसहस्स सद्दावेह।।
- २०० तए ण ते कोडुवियपुरिसा जाव' पिडमुणेत्ता खिप्पामेव सरिसय सरित्तय'
  •सरिव्वय सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेय एगाभरणवसण-गहियनिज्जोय
  कोड्वियवरतरुणसहस्स सदावेति ॥
- २०१ तए ण ते कोडुवियवरतरूणपुरिसा जमातिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा कोडु-वियपुरिसेहिं सदाविया समाणा हट्टतुट्टा ण्हाया कयवितकम्मा कयकोउय-मगल-पायिच्छत्ता एगाभरणवसण-गहियिनिज्जोया जेणेव जमातिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव जवागच्छति, जवागिच्छत्ता करयल परिग्गहिय दसनह सिरसावत्त

१. स॰ पा॰--मिगारागार जाव कलिया।

२. सेयवरवामराग्रो (क) ।

<sup>3.</sup> स॰ पा॰—सिंगारागार जाव कलिया।

४. म॰ पा॰ — सिंगारागार जाव कलिया।

५ एगारसभरण<sup>०</sup> (अ)।

६ म० हारन्य।

७ स० पा०-सरित्तय जाव सहावेति।

प्रिमन् पदे 'वरतरुण' इति पाठ नायाधम्म कहाओ (१।१।१४०) सूत्रानुमारेण स्वीकृत ।

६. स॰ पा॰-करयल जाव बढोवेता।

मत्थए अर्जाल कट्टु जएण विजएण वद्धावेति, ॰ वद्धावेत्ता एव वयासी-सिंद-सतु ण देवाणुष्पिया । ज अ्रम्हेहि करणिज्ज ॥

- २०२ तए ण से जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया त कोडुवियवरतरुणसहस्स' एव वयासी—तुब्भे ण देवाणुप्पिया । ण्हाया कय विलकम्मा कयकोउय-मगल-पायच्छित्ता एगाभरणवसण०-गहियनिज्जोया जमालिस्स खित्तयकुमारस्स सीय परिवहेह ॥
- २०३ तए ण ते कोडुवियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एव वृत्ता समाणा जाव' पडिसुणेत्ता ण्हाया जाव' एगाभरणवसण-गहियनिज्जोगा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सीय परिवहति ।।
- २०४. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुष्टदस्स समाणस्स तप्पढमयाए इमे अट्टहमगलगा पुरस्रो अहाणुपुव्वीए सपट्टिया, त जहा सोित्थय-सिरिवच्छ'-णपिदयावत्त-वद्धमाणग-भद्दासण-कलस-मच्छ०-दप्पणा। तदाणतर च ण पुण्णकलसभिगार', विव्वा य छत्तपडागा सचामरा दसण-रइय-आलोय-दिरसणिज्जा, वाउद्ध्य-विजयवेजयती य असिया गगणतलमणुलिहती पुरस्रो अहाणुपुव्वीए सपट्टिया।

े तदाणतर च णं वेरुलिय-भिसत-विमलदड पलवकोरटमल्लदामोवसोभिय नदमडलिणभ समूसिय विमल ग्रायवत्त, पवर सीहासण वरमणिरयणपाद-पीड सपाउयाजोयसमाउत्त बहुकिकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिविखत पुरग्रो ग्रहाणपुरुवीए सपद्रिय।

तदाणतर च ण वहवे लिहुगाहा कुतगाहा चामरगाहा पामगाहा चादगाहा पोत्थयगाहा फलगगाहा पीढगाहा वीणगाहा कूवगाहा हडप्पगाहा पुरग्रो प्रहाणुपुरवीए सपद्रिया।

तदाणनरं च ण बहुव दिल्णो मुिल्णो सिहिल्णो जिल्लां विल्लिणो हासकरा दमरकरा दवकरा चाडुकरा कदिष्या कोक्कुइया किडुकरा य वार्यता ग गायता य णच्चना य हसता य भासता य सामता य मायेता य रक्तता य अ आलोग च नरेमाणा जय-जय सद्द पउजमाणा पुरस्रो स्रहाणुपुर्वीण मपिट्टिया।

```
१ नगरमा वि (त, र, त, म, म)।

स्व पार प्राप्त कार महिद्या ।

स्व प्राप्त कर ।

स्व कर १ रहे ।

से कर १ रहे ।
```

अंगेन च यदुगात तढाचगालरे माधा<sup>देश</sup> रित (वृ)।

में पाठ-एव जहां जोत्रमदण तहें व मार्थित पत्थ जाव स्नानीय, एवच्य वाचनायोर प्रधित्म स्वानीय हैं पिता वर्षित स्वानीय स्वानी

तदाणतर च ण वहवे उग्गा भोगा खत्तिया इक्खागा नाया कोरव्वा जहा ग्रोव-वाइए जाव' महापुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरग्रो य मग्गतो य पासग्रो य अहाणुपुव्वीए सपद्विया ॥

- २०५. तए ण से जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पिया ण्हाए कयवलिकम्मे कियको उय-मगल-पायिन्छत्ते सन्वालकार विभूसिए हित्थिक्खधवरगए सकोरेटमत्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवरचामराहि उद्धृव्वमाणीहि-उद्धृव्वमाणीहि हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरिंगणीए सेणाए सिंद्ध सपरिवृडे महयाभडचडगर-विदपरिक्खिते 'जमालि खित्तयकुमार' पिट्टु श्रो श्रणुगच्छइ ॥
- २०६ तए णं तस्स जमालिस्स खित्तयकुमारस्स पुरश्रो मह श्रासा आसवरा', उभग्रो पासि नागा नागवरा, पिट्टुश्रो रहा, रहसगेल्लो ॥
- २०७ तए ण से जमाली खित्तयकुमारे अव्भुग्गतिभगारे, परिग्गहियतालियटे, ऊस-वियसेतछत्ते, पवीइयसेतचामरवालवीयणीए, सिव्वड्डीए जाव' दुदिहि-णिग्घोस-णादितरवेण' खित्तयकुडग्गाम नयर मज्भमज्भेण जेणेव माहणकुडग्गामे नयरे, जेणेव वहुसालए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव पाहारेत्य गमणाए।।
- २०८. तए ण तस्स जमालिस्स खित्यकुमारस्स खित्यकुडगाम नयर मज्भमज्भेण निगच्छमाणस्स सिघाडग-तिय-चउनकं- चच्चर-चउम्मुह-महापह ० पहेसु वहवे प्रत्यित्या ''क कामित्या भोगित्थया लाभित्यया कि व्विस्या कारोडिया कारवाहिया सिख्या चिक्क्या नगिल्या मुहमगिल्या वद्धमाणा पूसमाणया खियगणा ताहि इहाहि कताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि हिययगमणिज्जाहि वग्गृहि जयविजयमगलसएहिं ग्रणवर्य ० ग्रिभनदता य ग्रीभ-त्युणता य एव वयासी—जय-जय नदा । धम्मेण, जय-जय नदा ! तवेण, जय-

जाव पुत्ययगाहा जाव वीरणगाहा, तदारण-तर च एा अदुसय गयाण, अदुसय तुरयाण, श्रद्धसय रहाण, तदारणतर च ण लउड-असि-कोतहत्यारा बहूरण पायत्ताणीण पुरओ सप-द्विय, तदाणतर च एा बहवे राईमर-तलवर जाव सत्यवाहप्पभियओ पुरओ सपट्टिया।' असी पाठ अत पूर्ववर्ती विद्यते। लिपिदोपेण प्रमादेन वा अत्र प्रवेश, प्राप्तः। प० वेचर-दाससम्पादितभगवत्यामिप इत्यमेव अन्ति।

१. ओ० सू० ५२।

२ स० पा०-क्यविनकम्मे जाव विभूसिए।

३ ॰गर जाव परिक्लिले (अ, क, ता, ब, म, स)।

४. जमालिस्स खत्तियकुमारस्स (अ, स) ।

५ आसवारा (वृषा)।

६. ०तालयटं (क, ता)।

७. म० हार्डर ।

मतीग्रे 'ज, व, म, स' इति मकेतितेषु आदर्शेषु
 एतावान् अधिक पाठो लम्यते—
 'तदागुनर च ण बहुवे लिहुग्गाहा कृतग्गाहा

८. म॰ पा॰—चडक्क जाव पहेंसु।

<sup>&#</sup>x27;तदाराचर च ण वहवे लिहुग्गाहा कुनग्गाहा १० स० पा०—जहा ओवबाइए जाव अभिनदता

जय नदा! भद्द ते' ग्रभगोहि' नाण-दसण-चरित्तेहिमुत्तमेहि', ग्रजियाइ जिणाहि इदियाड, जियं पालेहि समणधम्म, जियविग्घो वि य वसाहि त देव सिद्धि मज्भे, निहणाहि य रागदोसमल्ले तवेण धितिधणियवद्धकच्छे, महाहि य यह कम्मसत्तू भाणेण उत्तमेण सुक्केण, ग्रप्पमत्तो हराहि ग्राराहणपडाग व घीर । तेलोक्करगमज्भे, पावय वितिमिरमणुत्तर केवल च नाण, गच्छ म मोवस पर पद जिणवरोविद्विण सिद्धिमगोण अकुङिलेण हता परीसहचमू अभि-भविय' गामकटकोवसग्गा ण, धम्मे ते अविग्धमत्थु त्ति कट्टु अभिनदित य अभिथ्णति य।।

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे नयणमालासहस्सेहि पेच्छिज्जमाणे-पेच्छिज्ज-305 माणे '•हिययमालासहस्सेहि अभिणदिज्जमाणे-अभिणदिज्जमाणे मणोरहमा-लासहस्सेहि विच्छिप्पमाणे-विच्छिप्पमाणे वयणमालासहस्सेहि ग्रभिथुव्वमाणे-अभिथुटवमाणे कतिसोहभगगुणेहि परिथठजमाणे-परिथठजमाणे बहूण नरनारि-सहस्साण् दाहिणहत्येण अजलिमालासहस्साइ पिडच्छमाणे-पिडच्छमाणे मजु-मजुणा घोसेण ग्रापडिपुच्छमाणे-ग्रापडिपुच्छमाणे भवणपतिसहस्साइ सम्इच्छ-माणे-समदच्छमाणे खत्तियकुडमामे नयरे मज्भमज्भेण ॰ निमाच्छइ,निमाच्छिता जेणेव माहणकुडम्मामे नयरे जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उवामच्छइ, उवाम-च्छिता छत्तादीए तित्थगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय ठवेड, पुरिससहस्सवाहिणीय्रो सीयाय्रो पच्चोरुहइ ॥

तए णंत जमाल खत्तियकुमार अम्मापियरो पुरस्रो काउ जेणेव समणे भगन महाबीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं भगव महाबीर तिवमुत्ती' • यायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसति, वदिता ॰ नमसित्ता एव वयासी—एवं खलु भते । जमाली खत्तियकुमारे अम्ह एगे पुत्ते इहे कर्ते 'पिए मण्णों मणाम थेजजे वसासिए समए बहुमए प्रणुमए भडकरडगसमाणे रगणे रयणभ्या जीविक्रमविण हिययनदिजणणे उवरपुष्फ पिव दुल्लभे सवणयाएँ किमन ! पुण पामणयाएं? में जहानामए उत्पत्ते इ वा, पडमे इ वा जार्व नहम्मपत्ते उ वा पक जाए जले सबुडे नीवलिप्पति पकरएण, नीविन्पिति जलराण, एवामेव जमाली वि वित्तियकुमारे कामेहि जाए, भोगेहि सबुई

१ भगावित गम्पन (व्)।

र प्रतिकारित (य)।

६ वर्गन्तुनवार (त्र, ह. म. म), चरित्तमु- ६. म० पा०—तिरमुतो त्राव नमीमता।

र वाननीर्देश (ने. हे. मे). अनिमंतिया (ण), जीववंदस (सूत्र

४. सरु पारु—एव जहा जिन्नादए वृधिती जाव निमाच्छद्र ।

अ गाउ पाठ-कते आव हिमग ।

द ओ० मु० १५०।

### नवम सत (तेत्तीसइमो उद्देसो)

नोविलिप्पति कामरएणं, नोविलप्पित मोगरः णियग-सयण-सविध-परिजणेण । एस ण देवाणुं जम्मण-मरणेण, इच्छइ' देवाणुप्पियाण अतिगः रिय पव्वइत्तए'। त एय ण देवाणुप्पियाण अम च्छतु ण देवाणुप्पिया। सीसभिक्छ ॥

- २११ 'तए ण समणे भगव महावीरे जमालि विचियः देवाणुष्पिया । मा पडिवध ॥
- २१२ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणेण भगदय हट्ठतुद्धे समण भगव महावीर तिक्खुतों • ग्राः वदइ नमसइ, वदिता ॰ नमित्ता उत्तरपुरां ग्रवकिमत्ता सयमेव ग्राभरण-मल्लालंकारं ग्रीम
- २१३ तए ण सा जमालिस्स खितयकुमारस्स माया हम्हं मल्लालकार पिडच्छइ, पिडच्छिता हार-वारि । पिगासाइ असूणि विणिम्मुयमाणी-विणिम्मृष्ट एव वयासी—'जइयव्व जाया । घिडयव्व' जा अस्सि च ण अहे णो पमाएतव्व नि कट्टु अमा पियरो समण भगव महावीर वदित नममित, व पाउवभूया तामेव दिस पिडगया।।
- २१४. तए ण से जमाली खित्तयकुमारे सयमेव पत्रमृद्धि समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्द, 'कैटबान तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेद, करेता वद एव वयासी—आलित्ते ण भते । लोए, पिल्स पिल्तों ण भते । लोए जराए मरणेण य ।

 <sup>(</sup>अ, क, ता, व, म, ता)।
 पब्बतेति (अ), पब्बयित (क); पब्बइतइ (ता), पब्बितित (व); पब्बितित (म), पब्बितिते (त्त) अत्र 'इच्छइ, पब्बइत्तए' एते हे अपि पदे नायायम्मकहाओं (शशश्वर्थ) सूत्रस्यायारेण स्वीकृते स्त.। सर्वेषु अपि आदर्मेषु निपिद्षोपेण पाठपरिवर्तन जातम्। तन्मध्यवित्पाठाना नहि किश्वदर्योन्यगम्यते।

३ × (अ,

४ म० गा०-

४ म० पा०-

६ घडित्रव्य

म, स) ।

७ स॰ पा०--दजो नउर

जाव।

से जहानामए केइ गाहावई अगारिस भियायमाणिस जे से तत्थ भडे भवई अप्पभारे मोल्लगरुए, त गहाय आयाए एगतमत अवक्कमइ। एस मे नित्थारिए समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियताए भविस्सइ।

एवामेव देवाणुष्पिया । मज्भ वि ग्राया एगे भड़े इहे कते पिए मणुण्णे मणामें थेज्जे वेस्सासिए सम्मए वहुमए ग्रणुमए भडकरडगसमाणे, मा ण सीय, मा णं उण्ह, मा ण खुहा, मा ण पिवासा, मा ण चोरा, मा ण वाला, मा ण दसा, मा ण मसया, मा ण वाइय-पित्तिय-सेभिय-सिन्तिवाइय विविहा रोगायका परीसहोवसग्गा फुसतु त्ति कट्टु एस मे नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए खमाए नीसेसाए ग्राणुगामियत्ताए भविस्सइ।

त इच्छामि ण देवाणुष्पिया ! सयमेव पव्वाविय, सयमेव मुडाविय, सयमेव सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव ग्रायार-गोयर विणय-वेणइय-चरण-करण-जायामायावित्तय धम्ममाडिक्खय ॥

२१४. तए ण समणे भगव महावीरे जमालि खत्तियकुमार पचिह पुरिससएहि सिंड सयमेव पव्वावेद्द श्राविष्ठ सामाइयमाइयाद एवकारस स्रगाइ स्रहिज्जई, श्रहिज्जित्ता बहूहि चउत्थ-छट्टद्वमें - ब्दसम-दुवालसेहिश मासद्ध-मासलमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि स्रप्पाण भावेमाणे विहरद्द ॥

२१६. तए ण से जमानी ग्रणगारे ग्रण्णया कयाइ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमसिता एव वयासी—इच्छामि ण भते ! तुटभीह ग्रव्भणुण्णाए समाणे पचिह ग्रणगार-साणीह मिद्ध विहया जणवयिवहार विहरित्तए।।

२१७. तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स य्रणगारस्स एयमहु नो याढाइ, नो परिजाणइ, तुमिणीए सचिद्रइ ॥

२१८ तम ण में जमाली अणगार समण भगव महावीर दोच्च पि तच्च पि एवं वयासी - उच्छामि ण भते । तुद्भेहि ग्रद्भणुण्णाए समाणे पचिह ग्रणगारमण्डि गिद्धि "बहिया जणवयिवहार विहरित्तए ॥

२१६. तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स प्रणगारस्स दोच्चं पि, तच्च पि एयमई नो यादादं, "नो परिजाणइ॰, तुसिणीए मचिट्टइ ।

२२ अ. तम् य में जमाली अणगारे समण भगव महावीरं वदद नमगद, विद्या नम्मित्ता नमणस्य अगत्यो सम्बद्धाः व्याप्ती पिंडिनिवस्त्रमञ्ज, पिंडिनिवस्त्रिमित्ता पचिहि अणगारसएहि सिद्ध विहया जणवय-विहार विहरइ।।

- २२१ तेण कालेण तेण समएण सावत्थी नाम नयरी होत्था—वण्णओ', कोट्टए चेइए—वण्णग्रो जाव वणसडस्स । तेण कालेण तेण समएण चंपा नाम नयरी होत्था—वण्णओ'। पुण्णभद्दे चेइए—वण्णओ जाव पुढविसिलापट्टग्रो।।
- २२२ तए ण से जमाली अणगारे अण्णया कयाइ पचिंह अणगारसएहि सिद्ध सपिरवुडे पुट्वाणुपुट्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दुइज्जमाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव कोट्ठए चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता अहापिडिस्व ओग्गह ओगिण्हइ, ओगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ।।
- २२३. तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ पुट्वाणुपुट्वि चरमाणे जगमाणु-गगम दूइज्जमाणे ॰ सुहसुहेण विहरमाणे जेणेव चपा नयरी जेणेव पुष्णभद्दे चेइए तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छित्ता स्रहापिडस्वं स्रोग्गह स्रोगिण्हइ, स्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा स्रप्पाण भावेमाणे विहरइ।।
- २२४ तए ण तस्स जमालिस्स ग्रणगारस्स तेहि 'ग्ररसेहि य', विरसेहि य ग्रतेहि य, पतेहि य, लूहेहि य, तुच्छेहि य, कालाइनकतेहि य, पमाणाइनकतेहि य' पाणभोयणेहि ग्रण्णया कयाइ सरीरगिस विउले रोगातके पाउन्भूए—उज्जले विउले पगाढे कनकसे कडुए चडे दुनसे दुग्गे तिन्वे दुरिह्यासे। पित्तज्जरपरिगतसरीरे, दाहननकितए' या वि विहरइ।।
- २२५ तए ण से जमाली अणगारे वेयणाए अभिभूए समाणे समणे निग्गथे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी—तुब्भे ण देवाणुष्पिया ! मम सेज्जा-सथारग सथरह ॥
- २२६ तए ण ते समणा निग्गया जमालिस्स अणगारस्स एतमट्ठ विषएणं पिंडसुणेति, पिंडसुणेता जमालिस्स अणगारस्स सेज्जा-सथारग सथरित ॥
- २२७ तए ण से जमाली अणगारे विलयतर वेदणाए अभिभूए समाणे दोच्च पि समणे निग्गथे सद्दावेद, सद्दावेत्ता एव वयासी—मम ण देवाणुप्पिया । सेज्जा-सथारए कि कडे किज्जइ कितते ण ते समणा निग्गथा जमालि अणगार एव वयासी—नो खलु देवाणुष्पियाण

१ ओ० सू० १।

सेज्जा-सथारए कडे, कज्जइ ॥

२. ओ० सू० २-१३।

३ ओ० सू० १।

४ ओ० सू० २-१३।

प्र स० पा० — चरमारो जाव मुहमुहेण ।

६ अरसेहिया (क, ता, व) सर्वत ।

७ य सीओएहिय (अ), य मीएहि (व); य सीतेहिय (स)।

न. वितुले (व, म); तिउले (स, वृ); विउले (वृपा)।

६. दाहवुक्कतिए (व) ।

१०. मम (ज, स) ।

- २२ = तए ण तस्स जमालिस्स भ्रणगारस्स भ्रथमेय। हवे भ्रजभित्यए' बितिए पिथए मणोगए सकप्पे ॰ समुप्पिज्जत्था—जण्ण समणे भगव महावीरे एवमाइनवह जाव' एव पह्नवेइ—एव खलु चलमाणे चिलए, उदीरिज्जमाणे उदीरिए', बिदिज्जमाणे वेदिए, पिट्रजमाणे पहीणे, छिज्जमाणे छिण्णे, भिज्जमाणे भिण्णे, दज्भमाणे दङ्ढे, भिज्जमाणे भए ॰, निज्जरिज्जमाणे निज्जिणो, तण्ण मिच्छा । इम च ण पच्चनवसमेव दीसइ सेज्जा-सथारए कज्जमाणे भ्रक्डे, सथरिज्जमाणे ग्रसथिरए । जम्हा ण सेज्जा-सथारए कज्जमाणे अकडे, सथरिज्जमाणे ग्रसथिरए । तम्हा चलमाणे वि ग्रचिलए जाव निज्जरिज्जमाणे वि ग्रनिज्जिण्णे—एव सपेहेइ, सपेहेत्ता समणे निग्गथे सद्दावेइ, सद्दावेता एव वयासी—जण्ण देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे एवमाइनवह जाव पह्वेइ एव खलु चलमाणे चिलए 'जाव निज्जरिज्जमाणे निज्जिणो, तण्ण मिच्छा । इम च ण पच्चनवसमेव दीसइ सेज्जा-सथारए कज्जमाणे ग्रकडे, सथरिज्जमाणे ग्रसथिरए । जम्हा ण सेज्जा-सथारए कज्जमाणे ग्रकडे, सथरिज्जमाणे ग्रसथिरए । तम्हा चलमाणे वि ग्रचिलए ॰ जाव निज्जरिज्जमाणे वि ग्रनिज्जणो ।।
- २२६. तए ण तस्स जमालिस्स ग्रणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव पह्नवेगाणस्स ग्रत्थेगतिया समणा निग्गथा एयम् सह्हित पत्तियति रोयित, ग्रत्थेगितिया समणा निग्गथा एयम् नो सह्हित नो पत्तियति नो रोयित । तत्य ण जे ते समणा निग्गथा जमालिस्स ग्रणगारस्स एयम् सह्हित पत्तियति रोयित, ते ण जमालि चेव ग्रणगार उवसपिज्जत्ता णं विहरित । तत्थ ण जे ते समणा निग्गथा जमालिस्स ग्रणगारस्स एयम् नो सहहित नो पत्तियति नो रोयित, ते ण जमालिस्स ग्रणगारस्स एयम् नो सहहित नो पत्तियति नो रोयित, ते ण जमालिस्स ग्रणगारस्स ग्रतियात्रो कोष्ट्रगाग्रो चेइयाग्रो पिडिनियत्मित, पिडिनियलित पुट्वाणपुद्वि चरमाणा गामाणुग्गाम दूइज्जमाणा जेणेव न्या नयरी, जेणेव पुण्णभद्दे चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता समण भगव महावीर तिवखुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण गरित, करेता वदित नयनित, विदत्ता नमिसत्ता समण भगव महावीर उवमपिडाता प विहरित ॥
- २३०. तए ण ने जमानी यणगारे यण्णया क्याइ' ताब्री रोगायकात्री विष्मुकी रेट्टे जाए, ब्ररीए बलियसरीरे सावस्थीको कारीको कोट्याब्री बेद्याब्री

### नवम सत (तेत्तीसइमो उद्देसो)

पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खिमत्ता पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे, माणे जेणेव चपा नयरी, जेणेव पुण्णभद्दे चेइए, जेणेव सः तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवस्रो मः ठिच्चा समण भगव महावीर एव वयासी—जहा ण देवाण् वासी समणा निग्गथा छउमत्थावक्कमणेण' स्रवक्कता, छउमत्थावक्कमणेण' अवक्कते, स्रह् ण उप्पन्ननाण-दस् केवली भवित्ता केवलिस्रवक्कमणेण स्रवक्कते।।

- २३१. तए ण भगव गोयमे जमालि अणगार एव वयासी—नो ह लिस्स नाणे वा दसणे वा सेलिस वा 'थभिस वा' थूभिर निवारिज्जइ वा, जिंद ण तुम जमाली ! उप्पन्ननाण-द केविल भिवत्ता केविलिग्रवक्कमणेण श्रवक्कते, तो ण व वागरेहि—सासए लोए जमाली ! श्रसासए लोए जम जमाली ! श्रसासए जीवे जमाली ?
- २३२ तए ण से जमाली प्रणगारे भगवया गोयमेण एव वृत्ते स

   वितिगिच्छिए भेदसमावण्णे ॰ कलुससमावण्णे जाए
  सचाएति भगवग्रो गोयमस्स किचि विपमोक्खमाइक्खित्तए,
- २३३ जमालीति । समणे भगव महावीरे जमालि अणगार एव जमालो ! मम वहवे अतेवासी समणा निग्गथा छउम वागरण वागरित्तए, जहा ण अह, नो चेव'ण एतप्पगार भ ण तुम।

सासए लोए जमाली ! ज न कयाइ नासि, न कयाइ न भविस्सइ—भूवि च, भवइ य, भविस्सइ य—धुवे, निति। अव्वए, अविद्वुए निच्चे।

ग्रसासए लोए जमाली । ज ग्रोसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिण भवित्ता ग्रोसप्पिणी भवइ।

सासए जीवे जमालो । ज न कयाइ नासि', •न कयाट न भविस्सइ—भुवि च, भवइ य, भविस्सइ य—धुवे, निन्तिः अव्वए, ग्रविहुए ॰ निच्चे ।

१ छउमत्या भवेता छउमत्या ० (अ, क, म, स) ५ च्चेव (ता)।

२. छउमत्था भवेता द्युवमत्या (अ, क, म, स) ६ 🗙 (क, ता

३ × (ज, ब, म)। ७ स॰ पा॰—:

४. स॰ पा॰--किसए जाव कलुस॰।

स्रसासए जीवे जमाली । जण्ण नेरइए भिवत्ता तिरिक्खजोणिए भवइ, तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवइ, मणुस्से भवित्ता देवे भवइ।।

२३४. तए ण से जमाली अणगारे समणस्स भगवत्रो महावीरस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव' एव पक्ष्वेमाणस्स एतमट्ठ नो सद्दृह्द नो पत्तियइ नो रोएइ, एतम्हु असदृहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे दोच्च पि समणस्स भगवत्रो महावीरस्स अतियात्रो आयाए अवक्कमइ, अवक्किमत्ता बहूहि असव्भावुवभावणाहि मिच्छताभिणवेसेहि य अप्पाण च पर च तदुभय च वुगगहिमाणे वृष्पाएमाणे वहूई वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता अद्धमासियाए सलेहणाए अताण भूसेइ, भूसेत्ता तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता तस्स ठाणस्स' अणालोइयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तेरससागरोवमिठतीएमु
देविकिव्विसएसु देवेसु देविकिव्विसयत्ताए उववन्ने।।

२३५. तए ण भगव गोयमे जमालि अणगार कालगय जाणित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमसिता एव वयासी—एव खलु देवाणुष्पियाण अतेवासी कुसिसे जमाली नाम अणगारे से ण भते ! जमालो अणगारे कालमासे काल किच्चा

किंह गए ? किंह उववन्ने ?

गोयमादो ! समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—एवं सर् गोयमा । मम अतेवासी कुसिस्से जमाली नाम अणगारे, से ण तदा मम एव माइक्खमाणस्स एव भासमाणस्स एव पण्णवेमाणस्स एव परूवेमाणस्स एवमित्र हो सह्हइ नो पत्तियइ नो रोएइ, एतमहु असद्दृहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे, दोच्च पि मम अतियाओ आयाए अवक्कमइ, अवक्किमत्ता वहूर्ति अमदभावुदभावणाहि '•िमच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाण च पर च तदुभय व वुग्गाहेमाणे वुप्पाएमाणे वहूइ वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, अद्धमारि याए सनेहणाए अत्ताण भूसेता, तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेता तस्स ठाणस्म प्रणालोदयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तेरससागरीवमिति एमु देविकिव्यिसएमु देवेसु॰ देविकिव्यिसयत्ताए उववन्ने ।।

२३६. कितिविहा ण भेते । देविकिव्यिसिया पण्णत्ता ? गोयमा ! तिबिहा देविकिव्यिसिया पण्णत्ता, त जहा—ितपिलिय्रोवमिद्धियी, तिमागरोवमिद्विदया, तेरमसागरोवमिद्विदया ॥

२३ अर्गेट् प भने ! तिपिनियोवमिट्टिया देविकिव्विसिया परिवसित ?

**き そんきはみょ**。

३. म॰ गा॰ —त चेव जान देग ।

र इसम्म (स.स.स)।

२४०

वा ॥

- गोयमा । उप्पि जोइसियाण, हिट्टि' सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु, एत्थ ण तिपलिय्रो-वमद्विइया देविकिव्विसया परिवसति ॥
- किंह ण भते । तिसागरोवमिट्टइया देविकिव्विसिया परिवसित ? गोयमा । उप्पि सोहम्मीसाणाण कप्पाण, हिट्टि सणकुमार-माहिदेसु कप्पेसु, एत्थ ण तिसागरोवमद्विइया देविकिव्विसिया परिवसित ।।
- कर्हि ण भते । तेरससागरोवमद्विइया देविकव्विसिया परिवसति ? गोयमा । उप्पि वभलोगस्स कप्पस्स, हिंद्वि लतए कप्पे, एत्थ ण तेरससागरो-वमद्भिद्या देविकव्विसिया देवा परिवसित ।।
- देविकिव्विसिया ण भते । केसु कम्मादाणेसु देविकिव्विसियत्ताए उववत्तारो भवति ? गोयमा । जे इमे जीवा ग्रायरियपडिणीया, उवज्भायपडिणीया, कुलपडिणीया, गणपडिणीया, सघपडिणीया, ऋायरिय-उवज्भायाण अयसकारा अवण्णकारा ग्रकित्तिकारा वहूहि ग्रसव्भावुवभावणाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य ग्रप्पाण पर च तदुभय च वुग्गाहेमाणा वुष्पाएमाणा वहूइ वासाइ सामण्णपरियाग पाउणति, पाउणित्ता तस्स ठाणस्स ग्रणालोइयपडिनकता कालमासे काल किच्चा ग्रण्ण-यरेसु देविकव्विसिएसु देविकव्विसियत्ताए उववत्तारो भवति, त जहा—िति-पिलग्रोवमद्वितिएसु वा, तिसागरोवमद्वितिएसु वा, तेरससागरोवमद्वितिएसु
- २४१. देविकव्विसिया ण भते । ताग्रो देवलोगाग्रो ग्राउवखएण, भवक्खएण, ठिति-वखएण" ग्रणतर चय चइत्ता किंह गच्छिति ? किंह उववज्जिति ? गोयमा । जाव चत्तारि पच नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाइ ससार ग्रणुपरियद्वित्ता तग्रो पच्छा सिज्भित बुज्भिति मुच्चिति परिणिव्वा-यति सन्वद्वलाण श्रुत करेति, अत्थेगतिया अणादीय अणवदग्ग दीहमद्भ चाउरत ससारकतार ग्रणुपरियट्टति ॥
- जमाली ण भते । ग्रणगारे ग्ररसाहारे विरसाहारे ग्रताहारे पताहारे लुहाहारे २४२ तुच्छाहारे ग्ररसजीवी विरसजीवी • ग्रतजीवी पतजीवी लूहजीवी • तुच्छजीवी उवसतजीवी पसतजीवी विवित्तजीवी ?
- हता गोयमा <sup>।</sup> जमाली ण ग्रणगारे ग्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी ॥ जित ण भते । जमाली ग्रणगारे ग्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी २४३

१ पुरुष्टि (ता) सर्वत्र, हव्वि (म) । ४. स॰ पा॰-- बुज्भिन जाव अत ।

२. ॰करा (अ. स), सर्वत्र, अयसकारगा (वृ) । ५ स॰ पा॰--विरमजीवी जाव नुच्छनीवी।

३ ठिनिकाएए भवनवएण (ता)।

कम्हाण भते । जमाली अणगारे कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तेरस-सागरोवमद्वितिएसु देविकिन्विसिएसु देवेसु देविकिन्विसियत्ताए उववन्ने ? गोयमा! जमाली ण त्रणगारे त्रायरियपडिणीए, उवज्भायपडिणीए, ग्रायरिय-उवज्भायाण ग्रयसकारए ग्रवण्णकारए<sup>र</sup> •ग्रकित्तिकारए बहूहि ग्रसब्भावुव्भाः वणाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य ग्रप्पाणं पर च तदुभय च वुगाहेमाणे॰ वुप्पाएमाणे वहूइ वासाइ सामण्णपरियागं पाउणित्ता, श्रद्धमासियाए सलेहणाए तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे •तेरससागरोवमद्वितिएसु देविकिव्विसिएसु देवेसु देविकिव्विसियत्ताए॰ उववन्ने ॥

जमाली ण भते । देवे ताम्रो देवलोगाम्रो म्राउवखएण' भववखएण ठिइवखएणं २४४ अणतर चय चइता किह गच्छिहिति ? ॰ किह उवविज्जिहिति ? गोयमा । चतारि पच तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाई ससार ग्रणुः परियद्वित्ता तग्रो पच्छा, सिजिभहिति \* • बुजिभहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति सव्वदुनखाण ॰ ग्रत काहिति ॥

२४५. सेवं भते ! सेव भते ! ति'॥

# चोत्तीसइमो उद्देसो

## एगस्स वधे ग्रणेगवध-पद

तेण कार्नेण तेण समण्ण रायगिहे जाव' एव वयासी—पुरिसे ण भते ! पुरिस त्रणमाणे कि पुरिस हणद' ? नोपुरिसे हणइ ? गायमा । पुरिम पि हणइ, नोपुरिमे वि हणइ॥

२४० में हेमहेम भने । एवं बुच्चद—पुरिम पि हणड, नोपुरिसे वि हणइ?

८. तः सः — प्रभावागम् भाव युप्तापृषाले । । ५. म० ११४१ ।

६. सव शाहरूवा - मन्दरन-स्पेतार प्रसने।

<sup>5.</sup> ATT (AU) 1 १ अभागान्य का साम बाब की है।

३ चंद्रतार सिंद्धार्मस्याव <del>प्रदे</del>त

गोयमा । तस्स ण एव भवइ —एव खलु ग्रह एग पुरिस हणामि, से ण एग पुरिस हणमाणे 'ग्रणेंगे जीवे' हणइ। से तेणहुण गोयमा । एव वुच्चइ— पुरिस पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ।।

२४८ पुरिसे ण भते । आस हणमाणे कि आस हणइ ? नोआसे हणइ ? गोयमा । आस पि हणइ, नोआसे वि हणइ ॥ से केणट्ठेण ? अद्रो तहेव । एव हत्थि, सीह, वग्ध जाव' चिल्ललग' ॥

#### इसिस्स वधे ग्रणंतवध-पद

२४६ पुरिसे ण भते ? इसि हणमाणे कि इसि हणइ ? नोइसि हणइ ? गोयमा ! इसि पि हणइ, नोइसि पि हणइ ।।

२५० से केणट्ठेण भते ? एव वुच्चइ'—•इसि पि हणइ, ॰ नोइसि पि हणइ ? गोयमा । तस्स ण एव भवइ—एव खलु ग्रह एग इसि हणामि, से णं एग इसि हणमाणे 'श्रणते जीवे' हणइ। से तेणट्ठेण '•गोयमा! एव वुच्चइ—इसि पि हणइ, नोइसि पि हणइ॰।।

#### वेर-बंध-पदं

२५१. पुरिसे ण भते । पुरिस हणमाणे कि पुरिसवेरेण पुट्ठे ? 'नोपुरिसवेरेण पुट्ठे ?"
गोयमा ! नियम-ताव पुरिसवेरेण पुट्ठे, अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेण य

अण्णवरं पि तस पाण, हणइ नोअण्णवरे वि तसे पाणे हणइ? गोयमा । तस्स ए एव भवइ—एव सन्तु वह एग अण्णवर तस पाण हणामि, से एा एग अण्णवर तम पाण हरणमारो अरोगे जीवे हगइ। ने तेणहुण गोयमा । त चेव। एए मब्वे वि एक्कगमा'। वृत्ताविप नासोब यार्यात, ग्रतोम्माभिरमौ पाठान्तरत्वेन स्वीहत ।

५ म० पा०--वुच्चइ जाव नोइसिं।

६. ग्रणता जीवा (अ, क, ता, ब, म)।

७. स॰ पा॰—निक्षेत्रो ।

१ अरोगा जीवा (अ, क, ता, म, स)।

२ नोआस (व), नोआमे वि (म)।

२. प०१।

४ चित्तलग (य), अतोग्रे 'क, ता, वृ' एपु—
'एते सब्वे इक्कगमा' इति पाठोस्ति, 'अ, व,
म, स'—एनेपु आदर्शेषु 'चिल्ललग इति
पाठानन्तर एप पाठोस्ति—
'पुरिमे ण भते । अण्णयर तस पाएा हणमाणे
कि अण्गपर तस पाएा हणइ, नोअण्णतरे
तमे पाणे हणइ? गोपमा । अण्णयर नि
तस पाएा हणइ, नोअण्णतरे वि तसे पाणे
हणइ। से केणद्वेण भते ! एव वुच्चइ—

पुद्धे, अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य पुद्धे । एवं ग्रासं जाव चिल्ललण जाव ग्रहवा चिल्ललगवेरेण' य नोचिल्ललगवेरेहि य पुद्धे ॥

२५२. पुरिसे ण भते । इसि हणमाणे कि इसिवेरेण पुट्ठे ? नोइसिवेरेणं पुट्ठे ? गोयमा । नियम' इसिवेरेण य' नोइसिवेरेहि य पुट्ठे ।।

### पुढविवकाइयादीणं स्राण-पाण-पदं

- २५३ पुढिविक्काइए ण भते । पुढिविक्काय चेव ग्राणमइ वा ? पाणमइ वा ? कससई वा ? नीससइ वा ? हता गोयमा । पुढिविक्काइए पुढिविक्काइय चेव ग्राणमइ वा जाव नीससई वा ॥
- २५४. पुढिविक्काइए ण भते । आउक्काइय आणमइ वा जाव नीससइ वा ? हता गोयमा । पुढिविक्काइए ण आउक्काइय आणमइ वा जाव नीससइ वा। एव तेउक्काइय, वाउक्काइय, एव वणस्सइकाइय ॥
- २५५ स्राउनकाइए ण भते ! पुढविनकाइय स्राणमइ वा 'ण्जाव नीससइ वा ? हता गोयमा । स्राउनकाइए ण पुढविनकाइय स्राणमइ वा जाव नीससइ वा॰॥
- २५७ तेउनकाइए ण भते ! पुढविनकाइयं ग्राणमइ वा ? एव जाव वणस्सइकाइए ण भते ! वणस्सइकाइय चेव ग्राणमइ वा ? तहेव ॥

### किरिया-पदं

- २५=. पुटविक्काइए ण भते <sup>।</sup> पुढविक्काइय चेव ग्राणममाणे वा, पाणममाणे वा जनमाणे वा, नीमसमाणे वा कतिकिरिए ? गोयमा <sup>।</sup> सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचिकरिए ॥
- २५६ पुढितकारण्ण भते । याउक्कार्य आणममाणे वा ? एन नेन । एव जाव वणस्मरकार्य । एव याउक्काएण वि सब्बे भाणियञ्जा । एन नेउनसारण्ण वि, एव वाउक्काटण्ण वि जाव—

१ पित्रार । य), विस्त्रार (म) ।

णा (बृ) ।

<sup>• &#</sup>x27;सम 'गाहा, लिखांचा ।

८. म॰ पा॰-एवं चेव।

र प्रवास (११), एउट् सम्बर्गास्ति । ऋषिन १४, सब्दे पि (ता. मे) । पर्वे १६ प्रवेशन वा तीन्द्रविदेशोदास्तर

- २६०. वणस्सइकाइए णं भते ! वणस्सइकाइय चेव ग्राणममाणे वा—पुच्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउिकरिए, सिय पचिकरिए ।।
- २६१. वाउक्काइए ण भते ! रक्खस्स मूल 'पचालेमाणे वा' पवाडेमाणे वा किति-किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडिकिरिए, सिय पचिकिरिए। एव कद, एव जाव'—
- २६२ वीय पचालेमाणे वा—पुच्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचिकरिए ॥ २६३. सेव भते ! सेव भते ! त्ति'॥

<sup>?. × (</sup>布) 1

३. न० शप्र ।

# दसमं सतं

### पढमो उद्देसो

### संगहणी-गाहा

१. दिस २ सवुडग्रणगारे', ३ ग्राइड्ढी ४. सामहित्य ५. देवि ६. सभा। ७-३४ उत्तरग्रतरदीवा, दसमिम सयम्मि चउत्तीसा ॥१॥

#### दिसा-पदं

- रायगिहे' जाव' एव वयासी—िकिमिय भते ! 'पाईणा ति" पवुच्चइ ? गोयमा । जीवा चेव, ग्रजीवा चेव ।।
- २. किमिय भते ! पडीणा ति पवुच्चइ ? गोयमा ! एव चेव । एव दाहिणा, एव उदीणा, एव उड्ढा, एवं ग्रहो वि॥
- ३. कित ण भते । दिसाम्रो पण्णताम्रो ? गोयमा ! दस दिसाम्रो पण्णताम्रो, त जहा—१. पुरित्यमा २. पुरित्यमदा-हिणा ३. दाहिणा ४ दाहिणपच्चित्थमा ५ पच्चित्थमा ६. पच्चित्यमुत्तरा ७. उत्तरा ८. उत्तरपुरित्थमा ६. उड्ढा १०. महो ।।
- ४ एयासि ण नते ! दमण्ह दिसाण कति नामधेज्जा पण्णता ? गायमा । दम नामधेज्जा पण्णता, त जहा—

१- धनुडमरागारे (ज. क. व. म)।

२ नायद्ती (त्र, स)।

र स्थापि (ता)।

इ. में ३ इ-६०।

४. पारंणति (क, स), पादीणा नि (ना)।

६ अहा (अ, क, ब, म); अधो (ता)।

७ अहा (ज, क, ब, म); जथा (ता) ।

इंदा अगोयो जम्मा', य नेरई वारुणी य वायव्वा । सोमा ईसाणी या, विमला य तमा य वोद्धव्वा ॥१॥

४. इदा ण भते । दिसा कि १ जीवा २. जीवदेसा ३ जीवपदेसा ४ अजीवा ५ अजीवदेसा ६ अजीवपदेसा ?

गोयमा ! जीवा वि, '•जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, अजीवा वि, अजीवदेसा वि॰, अजीवपदेसा वि ।

जे जीवा ते नियमा एगिदिया वेइदिया' <sup>®</sup>तेइदिया चउरिदिया॰ पचिदिया, ऋणिदिया।

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव श्रणिदियदेसा । जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा वेइदियपदेसा जाव श्रणिदियपदेसा । जे श्रजीवा ते द्विहा पण्णता, त जहा—रूविश्रजीवा य, श्ररूविश्रजीवा य ।

जे रूविम्रजीवा ते चेउव्विहा पण्णत्ता, त जहा—खघा, खघदेसा, खघपदेसा, परमाणपोग्गला ।

जे अरूविश्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा—१ नोधम्मित्यकाए धम्मित्यकायस्स देसे २. धम्मित्यकायस्स पदेसा ३ नोअधम्मित्यकाए अधम्मित्यकायस्स पदेसा ५ नोआगासित्यकाए आगासित्यकायस्स देसे ४ अधम्मित्यकायस्स पदेसा ५ नोआगासित्यकाए आगासित्यकायस्स देसे ६ आगासित्यकायस्स पदेसा ७. अद्धासमए ॥

६. ग्रग्गेयी ण भने । दिसा कि जोवा, जोवदेसा, जोवपदेसा —पुच्छा । गोयमा ! नोजीवा, जोवदेसा वि, जीवपदेसा वि, ग्रजीवा वि ग्रजीवदेसा वि, ग्रजीवपदेसा वि ।

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा, ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियस्स य देमे, ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण य देसा। ग्रहवा एगिदियदेसा य वेइदियाण य देसा। ग्रहवा एगिदियदेसा य तेइदियस्स य देसे। एव चेव तियभगो भाणियव्वो। एव जाव ग्राणिदियाण तियभगो। जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा। ग्रहवा एगिदियपदेसा य वेइदियम्स पदेसा, ग्रहवा एगिदियपदेसा। ग्रहवा एगिदियपदेसा। एव ग्राइल्लिवरिह्मो जाव ग्राणिदियाण।

जे म्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—क्ष्विम्रजीवा' य, अरुविम्रजीवा य । जे रूविम्रजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा—खवा जाव परमाणुपोमाना ।

१ जमा (ग)।

s. नियम (ना), × (य)।

२. त० पा०—न चेत्र जात्र प्रजीवपदेमा ।

५. रूपि अत्रीवा (ता, प्र)।

३ स॰ पा॰-चेइदिया जाव पविदिया।

जे अरूविग्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा—नोधम्मित्थकाए धम्मित्य-कायस्स देसे, धम्मित्थकायस्स पदेसा, एव अधम्मित्थकायस्स वि जाव आगास-त्थिकायस्स पदेसा, श्रद्धासमए'।।

७. जम्मा ण भते । दिसा कि जीवा ?
जहा इदा 'तहेव निरवसेस''। नेरती' य जहा अगोयी। वारुणी जहा इदा। वायव्वा जहा अगोयी। सोमा जहा इदा। ईसाणी जहा अगोयी। विमलाए जीवा जहा अगोयीए, अजीवा जहा इदाए। एवं तमाए वि, नवर—अरूबी छिव्वहा, अद्धासमयो न भण्णति।।

#### सरीर-पद

- न कित ण भते । सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा । पच सरीरा पण्णत्ता, त जहा—श्रोरालिए •वेउव्विए ग्राहार्ए तेयए ° कम्मए ।।
- त्रोरालियसरीरे ण भते ! कितविहे पण्णत्ते ?
   एव स्रोगाहणासठाण निरवसेस भाणियव्य जाव' स्रप्पाबहुग ति ॥
- १० सेव भते । सेव भते ! ति ॥

# वीत्रो उद्देसो

### सबुडस्स किरिया-पर्व

११. रायगिहे जाव' एव वयासी—सबुडस्स ण भते ! य्रणगारस्स वीयीपये ठिला पुरस्रो न्वाट निज्भायमाणस्म, मगायो ख्वाइ य्रवयवसमाणस्म, पासयो ह्याद यवनोणमाणस्म, उद्द न्वाइ योलोणमाणस्स, यहे ख्वाइ यालोणमाणम्म तस्म ण भते ! कि दिरयाविहया किरिया कज्जइ ? सपरादया किरिया नज्जद ?

१ नदानमत् । निर्देशानु मन्यि जीता, देने ४, स० पा०---ओरातिए जाव कम्मए। सन्ति न तथा नवस्य (ज. व. म. म)। ४, प० २१। १, व्हार्ट वस्ति हो।

के देश हैं। कि के प्राप्त के अपने के प्राप्त के अपने के प्राप्त के अपने के प्राप्त के अपने के प्राप्त के प्राप्त

गोयमा ! सबुडस्स णं अणगारस्स वीयीपथे ठिच्चा' •पुरओ ल्वाइ निज्भाय-माणस्स, मग्गओ ल्वाइ अवयन्त्वमाणस्स, पासओ ल्वाइ अवलोएमाणस्स, उड्ढ ल्वाइ ओलोएमाणस्स, ग्रहे ल्वाड आलोएमाणस्स तस्स ण नो इरिया-विह्या किरिया कज्जड, सपराइया किरिया कज्जइ ॥

- १२ से केणहेण भते । एव वुच्चइ—सबुडस्स ण जाव सपराड्या किरिया कज्जइ ? गोयमा । जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा 'विचिष्ठण्णा भवित तस्स ण इरियाविह्या किरिया कज्जइ, जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिण्णा भवित तस्स ण सपराइया किरिया कज्जइ। अहासुत्त रीयमाणस्स इरियाविह्या किरिया कज्जइ, उस्सुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जइ । से ण उस्सुत्तमेव रीयित । से तेणहेण जाव सपराइया किरिया कज्जइ ।।
- १३. सवुडस्स ण भते । ग्रणगारस्स अवीयीपथे ठिच्चा पुरग्रो ह्वाइ निज्भायमा-णस्स जाव' तस्स ण भते । कि इरियाविह्या किरिया कज्जइ ?—पुच्छा। गोयमा! सवुडस्स ण ग्रणगारस्स ग्रवीयीपथे ठिच्चा जाव तस्स ण इरिया-विह्या किरिया कज्जइ, नो सपराइया किरिया कज्जइ।।
- १४ से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—सवुडस्स ण जाव इरियाविहया किरिया कज्जइ, नो सपराइया किरिया कज्जइ?
  - '•गोयमा ! जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवित तस्स ण इरिया-विह्या किरिया कज्जइ, जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा ग्रवोच्छिण्णा भवित तस्स ण सपराइया किरिया कज्जइ। ग्रहासुत्त रीयमाणस्स इरियाविह्या किरिया कज्जइ, उस्सुत्त रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ। के ण अहासुत्तमेव रीयित। से तेणट्टेणं जाव नो सपराइया किरिया कज्जइ।।

#### जोणी-पदं

१५. कितविहा णंभते ! जोणी पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा—सीया, उसिणा, सीतोसिणा । एव जोणीपदं निरवसेम भाणियव्व' ॥

#### वेदणा-पदं

१६. कतिविहाण भते ! वेयणा पण्णत्ता ?

१. स० पा०—िठच्चा जार्ब तस्त । ४ स० पा०—जहा नत्तमसए नत्तमुद्देसए जाय
 २. स० पा०—एव जहा सत्तमसए पढमजद्देमए से ।
 ५ प० ६।

३. भ० १०।११।

गोयमा । तिविहा वेयणा पण्णत्ता, त जहा—सीया, उसिणा, सीग्रोसिणा। एव वेयणापद भाणियव्व जाव'—

१७ नेरइया ण भते ! िक दुक्ल वेयण वेदिति ? सुह वेयण वेदिति ? ग्रदुक्लमसुह वेयण वेदिति ? गोयमा ! दुक्ल पि वेयण वेदिति, सुह पि वेयण वेदिति, ग्रदुक्लमसुहं पि वेयण वेदिति ।।

### भिषखुपडिमा-पद

१ मासियण्ण' भिक्खुपडिम पडिवन्नस्स ग्रणगारस्सं, निच्च 'वोसट्ठकाए, चियतं-देहे' जे केइ परीसहोवसग्गा उप्पज्जति, त जहा—दिव्वा वा माणुसा वा तिरि-क्खजोणिया वा ते उप्पन्ने सम्म सहइ खमइ तितिक्खइ ग्रहियासेइ। एव मासिया भिवखुपडिमा निरवसेसा भाणियव्वा, जहा दसाहि जाव' ग्राराहिया भवइ।।

### श्रकिच्चद्वाणपडिसेवण-पदं

१६. भिवल् य अण्णयर अकिच्चट्ठाण पिडसेवित्ता से ण तस्स ठाणस्स अणालोइय-पिडवकते काल करेइ नित्थ तस्स आराहणा, से ण तस्स ठाणस्स आलोइय-पिडवकते काल करेइ अत्थि तस्स आराहणा ॥

२०. भिनस् य प्रण्णयर प्रकिच्चद्वाण पिडसेवित्ता तस्स णं एवं भवइ-पच्छा विण प्रह चिरमकानसमयिस एयस्स ठाणस्स ग्रालोएस्सामि', •पिडककिमस्सामि, निदिम्सामि, गरिहिम्सामि, विउद्दिस्सामि, विसोहिस्सामि, प्रकरणयाए ग्रव्भु-दिम्सामि, प्रहारिय पायच्छित्त तवोकम्म ॰ पिडविजस्सामि', से ण नस्म ठाणस्म प्रणालोइय' पिडिवकते कान करेइ ॰ नित्थ तस्स ग्राराहणा, से ण तस्म ठाणस्म ग्रानोइय-पिडिवकते कान करेइ ग्रिथ तस्स ग्राराहणा।।

२१. भिनग् य प्रण्णयर प्रकिच्चहाण पडिसेवित्ता तम्स ण एव भवड्-जद तार्र समणीवामगा वि कालमामे कान किच्चा प्रण्णयरेसु देवलीएसु देवत्ताए उवर्षः नारो भवति, किमग । पण प्रद्र प्रणणिक्यात्रेवचणिः को लिकसामि नि कट्टु से णं तस्स ठाणस्स ग्रणालोडयपिडिक्कते कालाकरेइ नित्य तस्स ग्राराहणा, से ण तस्स ठाणस्स ग्रालोइय-पिडिक्कते काल करेइ ग्रत्यि तस्स ग्राराहणा। २२ सेवं भते । सेव भते । ति'॥

## तइस्रो उद्देसो

### ग्राइड्ढीए परिड्डीए वोइवयण-पदं

२३. रायिगहे जाव प्व वयासी—ग्राइड्ढीए ण भते । देवे जाव चत्तारि, पच देवावासंतराइ वीतिकते, तेण पर परिड्ढीए । हता गोयमा । ग्राइड्ढीए ण 'बेंदेवे जाव चत्तारि, पच देवावासतराइ वीतिकते, तेण पर परिड्ढीए । एवं ग्रमुरकुमारे वि, नवर—ग्रमुरकुमारावास-तराइ, सेस त चेव । एव एएण कमेण जाव थिणयकुमारे, एव वाणमतरे, जोइसिए वेमाणिए जाव तेण पर परिड्ढीए ।।

#### देवाणं विणयविहि-पदं

- २५ समिड्ढीए ण भते ! देवे समिड्ढीयस्स देवस्स मज्भमज्भेण वीइवएज्जा ? नो इण्हें समद्वे, पमत्तं पुण वीइवएज्जा ॥
- २६ 'से भते ! कि विमोहित्ता पभू ? अविमोहित्ता पभू ? गोयमा ! विमोहित्ता पभू, नो अविमोहित्ता पभू ॥
- २७. से भते ! कि पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वी इवएजा ? पुव्वि वी इवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ? गोयमा ! पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वी इवएज्जा, नो पुव्वि वी इवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ॥

१. म० शप्र ।

४ वीईवयइ (वृपा)।

२. भ० शा ४-१०।

मञ्चार नं चेव।

३ आतड्द्रिए (अ. स); आतिद्दीए (क. व. ६. ने ण (व. म. स)। म), आयड्डीए (ता)

- २८. महिड्ढीए ण भते ! देवे ऋप्पिड्ढियस्स देवस्स मज्भंमज्भेण वीइवएज्जा ! हता वीइवएज्जा ।।
- २६ से भते ! कि विमोहित्ता पभू ? ग्रविमोहित्ता पभू ? गोयमा ! विमोहित्ता वि पभू, ग्रविमोहित्ता वि पभू ॥
- २०. से भते ! कि पुन्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? पुन्वि वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ? गोयमा ! पुन्वि वा विमोहेत्ता पच्छा वीइवएज्जा, पुन्वि वा वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ।।
- ३१. ग्रिष्पिङ्ढए'ण भते ! ग्रसुरकुमारे मिहङ्ख्यस्स ग्रसुरकुमारस्स मन्भमन्भेण वीइवएन्जा ? नो इणहे समहे । एव ग्रसुरकुमारेण वि तिष्णि ग्रालावगा भाणियव्वा जहा ग्रीहिएण देवेण भणिया । एव जाव थणियकुमारेण । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएण एव चेव ॥
- ३२. म्रिष्पिड्डए ण भते ! देवे मिहिड्डियाए देवीए मज्भमज्भेण वीइवएज्जा ? नो इणद्वे समद्वे ॥
- ३३. सिमिड्ढिए' ण भते <sup>।</sup> देवे सिमिड्ढियाए देवीए मज्भमज्भेणं वीइवए<sup>ज्जा ?</sup> एवं तहेव देवेण य देवीए य दडक्रो भाणियटवो जाव वेमाणियाए ॥
- ३४. प्रिष्पिड्डिया ण भते ! देवी महिड्डियस्स देवस्स मज्भमज्भेणं वीइवए<sup>ज्जा ?</sup> एव एसो वि ततिग्रो' दडग्रो भाणियन्वो जाव—
- ३५. महिड्दिया वेमाणिणी अप्पिड्दियस्स वेमाणियस्स मज्भमज्भेण वीद्व<sup>ण्डजा ?</sup> हता वीद्वएज्जा ॥
- ३६. स्रिष्पिट्ढ्या ण भते ! देवी महिड्ढियाए देवीए मङ्भमङ्भेण बीइवएण्जा ? नो इण्टु समट्टे । एव समिड्ढिया देवी समिड्ढियाए देवीए तहेव । महिद्विवा वि देवी स्रिष्पिड्ढ्याए देवीए तहेव । एव एक्केक्के तिष्णि-तिष्णि स्रालाक्षी भाणियव्या जाय—
- ३. महिङ्टिया'णं भते । वेमाणिणी ग्रिष्पिङ्ख्याए वेमाणिणीए मन्भनिन्ते । वीदवण्डता ? ट्रेंता यीदवण्डता ॥
- देव मा भन ! कि विमोहिला एक ? जनिकोणिका एक ?

गोयमा । विमोहित्ता वि पभू, ग्रविमोहित्ता वि पभू। तहेव जाव पुर्विव वा वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा । एए चत्तारि दडगा ॥

### आसस्स 'खु-खु' करण-पदं

ग्रासस्स ण भते । धावमाणस्स कि 'खु-खु' ति करेति ? गोयमा ! ग्रासस्स ण धावमाणस्स हिययस्स य जगस्स'य ग्रतरा एत्थ ण 'कवकडए नाम'' वाए समुच्छइ', जेण ग्रासस्स घावमाणस्स 'खु-खु' त्ति करेति ।।

#### पण्णवणी-भासा-पदं

४०. ग्रह भते । ग्रासइस्सामो, सइस्सामो, चिट्ठिस्सामो, निसिइस्सामो, तुयट्टि-स्सामो'-पण्णवणी ण एस भासा ? न एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा । त्रासद्दसामो, ' सद्दसामो, चिट्ठिस्सामो, निसिद्दसामो, तुय-डिस्सामो-पष्णवणी ण एसा भासा॰, न एसा भासा मोसा ॥

सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

(अ, क, ना, ब, म, गायाद्वये 'असच्चामो प्रकारा निन्धिता भाषापदे एवमेवास्ति प्रकरणे प्रानित्तिक निधिते आम्ताम् । मूले प्रक्षिप्ते । उत्तर वृत्तिकृतापि तथैव व्या ४. न० पा०-न नेत्र

६. म० शपश

१. जगयस्स (अ, क, म,); जातम्स (ता) ।

२. कक्कडनाम (ता), कव्यदए नाम (स)।

३. समुत्वइ (ज, ता, व, म, स)।

४. अतोषे गायाइय नभ्यने-जामताणी जापवाणी, जायली तह पुच्दगी व पण्मवणी। पच्चरताणी भासा, भासा इच्छाणुलोमा य ॥ जनिम्महिया भामा, भाता व अभिग्नहम्मि बोद्धव्या । मसय रूरणी भाना, योपडमब्बोपण चेव ॥

# चउत्थो उद्देसो

### तावत्तीसगदेव-पदं

- ४२. तेण कालेण तेण समएण वाणियग्गामे नयरे होत्था—वण्णग्रो'। दूर्तिपलासए चेइए। सामी समोसढे जाव' परिसा पडिगया।।
- ४३. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इदभूई नाम अणगारे जाव' उड्ढजाणू' •अहोसिरे भाणकोट्ठोवगए सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे ० विहरदा।
- ४४. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवत्रो महावीरस्स प्रतेवासी सामहत्यी नाम ग्रणगारे पगइभइए ' पगइ उवसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिउ- मह्वसपन्ने ग्रल्लीणे विणीए समणस्स भगवत्रो महावीरस्स ग्रदूरसामते उड्ढ- जाणू ग्रहोसिरे भाणकोट्ठोवगए सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणं विहरइ॥
- ४५. तए ण से सामहत्थी अणगारे जायसङ्ढे जाव' उट्टाए उट्टेइ, उट्टेता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भगव गोयम तिक्खुत्तो जाव' पज्जुवासमाणे एव वयासी—
- ४६. ग्रित्य ण भते । चमरस्स ग्रमुरिदस्स ग्रमुरकुमारण्णो तावत्तीसर्गा देवा-ताव-त्तीसगा देवा ? हता ग्रित्थ ॥
- ४७ से केणहुण भते । एव वृच्चइ—चमरस्स प्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो ताव— त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? एव खलु सामहत्थी । तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे बागें कायदी नाम नयरी होत्या—वण्णग्रो । तत्थ ण कायदीए नयरीए तायतींग" सहाया" गाहावई समणोवासया परिवसति—ग्रड्ढा जाव" बहुजणस्स ग्रपरि-भूना ग्रभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा" जाव" ग्रहापरिग्गहिएहिं तवां-वस्मेहिं ग्रप्पाण भावेमाणा विहरति ॥

```
    त्रं मु १।
    त्रं मु १।
    त्रं १। पु १।
    त्रं १। पु १।
    त्रं मु १।
    त्रं मु १।
    त्रं मु १।
    त्रं मा उद्देश पूजा विद्वाद ।
    त्रं मा उद्देश पूजा विद्वाद ।
    त्रं मा उद्देश पूजा विद्वाद ।
    त्रं १० चा विद्वाद ।
    त्रं मा ३ वा विद्वाद ।
    त्रं १० चा विद्वाद ।
    त्रं १० चा विद्वाद ।
    त्रं विद्वाद ।
```

- ४८ तए ण ते तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासया पुव्वि उग्गा उग्गविहारी, सविग्गा सविग्गविहारी भिवत्ता तथ्रो पच्छा पासत्था पासत्थिवहारी, ग्रोसन्ना ओसन्नविहारी, कुसीला कुसीलिवहारी, श्रहाच्छदा श्रहाच्छदिवहारी वहूइ वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, श्रद्धमासियाए सलेहणाए श्रत्ताण भूसेत्ता, तीस भत्ताइ श्रणसणाए छेदेता तस्स ठाणस्स श्रणालोइयपडिवकता कालमासे काल किच्चा चमरस्स श्रमुरिदस्स श्रमुरवुमाररुणो तावत्तीसग-देवत्ताए उववण्णा ।।
- ४६ जप्पभिइ च ण भते । ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा चमरस्स प्रसुरिदम्स अमुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिइ च ण भते । एव वुच्चड—चमरस्स ग्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ?

तए ण भगव गोयमे सामहित्यणा ग्रणगारेण एव वृत्ते समाणे सिकए किंखए वितिगिच्छिए उट्ठाए उट्ठेइ, उट्टेता सामहित्यणा ग्रणगारेण सिद्ध जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता एव वयासी—

- ५० प्रत्यिण भते । चमरस्स श्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? हता अत्यि ॥
- ५१ से केणहेण भते । एव वुच्चइ—एव त चेव सव्व भाणियव्व जाव जप्पभिइ च ण भते । ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा चमरम्स ग्रमुरिदस्स ग्रमुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिइ च ण भते । एव वुच्चइ—चमरस्स ग्रमुरिदस्स ग्रमुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवातावत्तीसगा देवा

नो इण्हें समद्वे। गोयमा । चमरस्स ण ग्रसुरिदस्स ग्रसुरकुमाररण्णो तावत्ती-सगाण देवाण सासए नामधेज्जे पण्णत्ते—ज न कयाइ नासी, न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ', •भविसु य, भवित य, भविस्सइ य—धुवे नियए सासए ग्रवसए ग्रव्वए ग्रविष्टुए॰ निच्चे, ग्रव्वोच्छित्तिनयद्वयाए ग्रण्णे चयित, ग्रण्णे उववज्जित ॥

५२. श्रित्थ ण भते । विलस्स वइरोयिणदस्स वद्दरोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? हता श्रित्थ ॥

१. न० पा०--भवित्तत्र जाव निचे।

- ५३. से केणहेण भते । एवं वुच्चइ—विलस्स वइरोयणिवस्स वइरोयणरण्णो ताव-त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? एव खलु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे वेभेले नाम सिण्णवेसे होत्था-वण्णग्रो'। तत्थ ण वेभेले सिण्णवेसे तायतीत सहाया गाहावई समणोवासया परिवसति - जहा चमरस्स जाव' तावत्तीसग-देवताए उववण्णा ॥
- जप्पभिइ च ण भते ! ते वेभेलगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा 78 विलस्स वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, सेस त वेव जाव' निच्चे, य्रव्वोच्छित्तिनयदुयाए अण्णे चयति, अण्णे उववज्जति ॥
- ग्रत्थिण भते । घरणस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? हता ग्रस्थि ॥
- से केण्डुेण जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा <sup>?</sup> ሂቼ गोयमा । घरणस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगाण देवाण सामए नामधेज्जे पण्णत्ते—ज न कयाइ नासी जाव ग्रण्णे चयति, ग्रण्णे उवव-ज्जति । एव भूयाणदस्स वि, एव जाव' महाघोसस्स ।।
- य्रित्थ ण भते । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो '•तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा **ध**प्र देवा ? ० हता य्रत्थि ॥
- से केण्हेण जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वाने पालए' नाम सिण्णवेसे होत्था-वण्णस्रो । तत्थ ण पालए सिण्णवेसे तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासया जहा चमरस्स जाव' विहरति ॥
- तए ण ते तायत्तीम महाया गाहावई समणोवासया पुव्यि पि पच्छा वि उणी 32 उग्नविहारी, मिवना मिवनिवहारी बहूइ वासाइ समणोवासगर्गारयाग पाउ णिता, मामियाए मलहणाए यताणं मूमेत्ता, सिंह भत्तार प्रणसणाए हिर्दिती मालोदय-पाउव हता समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चां •सवकस्म देतिदान

है. भाव (ज. रु, ता, भ, म, म)।

२ और पुरु १, एरझ्पेन 'नदम्यण-मन्तिभ- ६. म० पा०---पुच्छा। व्यान' नासीस्वा प्रम् ।

de testerta,

<sup>\*\* \*\* \$ 1.65-4.41</sup> 

५, भव शेर्डन

वाताम् (अ); वाताम् (व); वा समृद् (व)!

६. म॰ पा॰—हिच्या गार उपमार्ग

देवरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए॰ उववन्ना । जप्पभिइं च ण भते । ते पालगा' तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा, सेस जहा चमरस्स जाव ग्रण्णे उवव-ज्जित ।।

६० ग्रत्थि ण भते । ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ?

एव जहा सक्कस्स, नवर-चपाए नयरीए जाव' उववण्णा जप्पभिइ चण भते । ते चिपज्जा तायत्तीस सहाया, सेस त चेव जाव ग्रण्णे उववज्जित ॥

६१ ग्रत्थि णं भते ! सणकुमारस्स देविदस्स 'ब्देवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्ती-सगा देवा ? ॰ हता ग्रत्थि ॥

६२ से केणट्ठेण ? जहा धरणस्स तहेव, एव जाव पाणयस्स, एव ग्रच्चुयस्स जाव ग्रण्णे उववज्जति ।।

६३. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

# पंचमो उद्देसो

### देवाणं तुडिएण सिंद्ध दिव्वभोग-पदं

६४ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे। गुणिसलए चेइए जाव' परिसा पिडिंगया। तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवद्यो महावीरस्म बहवे अतेवामी थेरा भगवतो जाइनपन्ना जहा अद्वेष सए सत्तमुद्देसए जाव' सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरित। तए ण ते थेरा भगवतो जायसद्दा जायसमया जहा गोयमसामी जाव' पञ्जुवासमाणा एव वयामी—

६४. चमरन्स णं भते ग्रमुरिदन्स ग्रमुरकुमाररण्णो कति ग्रग्गमहिनीग्रो पण्णताग्रो ?

१. बालगा (अ, म), पालागा (क, य); ४. म० १।४१। पालानगा (न)। ५ म० १।४--। २. म० १०।४७-४६। ६ म० =।२७२।

है. संव पाव-पुरसा । ७ नव शहेवा

अज्जो। पंच अगगमिहसीओ पण्णत्ताओ, त जहा—काली, रायी, रयणी, विज्जू, मेहा। तत्य ण एगमेगाए देवीए अट्टट देवीसहस्स' परिवारो पण्णत्ती॥

६६. पभू ण भते । ताओ एगमेगा देवी अण्णाइ अट्ठेड देवीसहस्साइ परियार विजिंवत्तए ?

एवामेव सपुव्वावरेणं चत्तालीस देवीसहस्सा । सेत्त तुर्डिए ।।

६७. पभू ण भते । चमरे असुरिदे ग्रसुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, चमरिस सीहासणिस तुडिएण सिद्ध दिव्वाइ भोगभोगिह भुजमाणे विहरित्तए ?

नो इणट्ठे समट्ठे ॥

६८ से केण्हुण भते । एव वुच्चइ—नो पभू चमरे श्रसुरिदे श्रसुरकुमारराण चमरचचाए रायहाणीए जाव' विहरित्तए ?

ग्रज्जो। चमरस्स ण ग्रसुरिदस्स ग्रसुरकुमाररण्णो चमरचचाए रायहाणीए,सभाए सुहम्माए, माणवए चेइयखभे वइरामएसु गोल-वट्ट-समुग्गएसु वहूग्रो जिणसक-हाग्रो सिन्निक्खत्ताग्रो चिट्ठति, जाग्रो ण चमरस्स असुरिदस्स ग्रसुरकुमाररण्णो ग्रण्णेसि च वहूण ग्रसुरकुमाराण देवाण य देवीण य ग्रच्चिणज्जाग्रो वदणिज्जाग्रो नमसिणज्जाग्रो पूर्यणिज्जाग्रो सक्कारणिज्जाग्रो सम्माणिणज्जाग्रो कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासणिज्जाओ भवति'। से तेणहुण ग्रज्जो ! एव बुच्चइ—नो पभू चमरे ग्रसुरिदे ग्रसुरकुमाररायां •चमरचचाए रायहाणीए, सभाए मुहम्माए, चमरिस सिहासणिस तुडिएण सिद्ध दिव्वाइ भोगभोगां भूजमाणे ९ विहरित्तए।।

६६. पभू ण यज्जो । चमरे असुरिदे यसुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, चमरिस सीहासणिस चउसट्ठीए सामाणियसाहर्सीहि, नायत्तीसाए •तावत्तीमगेहि, चउहि लोगपालेहि, पचिह प्रममिहितीरि मपिरवाराहि चउसट्ठीए यायरक्खदेवमाहस्सीहि , प्रण्णेहि य वहृहि प्रसुर- कुमार्रेहि देवेहि य, देवीहि य सिद्ध मपिरवुडे मह्याहय •नट्ट-गीय-वाउय नती-तल-ताल-नुडिय-चणमुडगपडुप्पवादयरवेण दिव्वाइ भोगभोगाइ ॰ भुजमार्ग विहरितए ?

ने ता परियारिट्डीए, नो नेव ण मेहणवत्तिय ॥

असङ्गा (ता, न) ।

र, मण्ड्याद्या

६ अवर्षि वास पनिदाएं गो। पम् (त्र, म)।

<sup>•</sup> संर गा- चनुष्ट्वारणय जान निहरिन

५ म० पा०--नावत्तीसाए जाव अण्लेहि।

६. अण्येमि (अ, स)।

म॰ पा॰ —महयाह्य जाव मुजमानो ।

- ७०. चमरस्स ण भते ! असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो कित अग्गमिहसीओ पण्णत्ताओ ?
  अज्जो ! चत्तारि अग्गमिहसीओ पण्णत्ताओ, त जहा—कण्गा, कण्गलता,
  चित्तगुत्ता, वसुधरा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग' देवीसहस्स परिवारे'
  पण्णत्ते ॥
- ७१. पभू ण ताम्रो 'एगामेगा देवी' मण्ण एगमेग देवीसहस्स परियार विउव्वित्तए ? एवामेव सपुन्वावरेणं चत्तारि देवीसहस्सा । सेत्त तुडिए ॥
- ७२. पभू ण भते । चमरस्स अमुरिदस्स अमुरकुमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए रायहाणीए, सभाए सुहम्माए, सोमिस सीहासणिस तुडिएण सिद्ध दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्तए ? अवसेस जहा चमरस्स, नवर—परियारो जहा सूरियाभस्स । सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवित्तय ।।
- ७३. चमरसँ ण भते । असुरिंदस्स असुरकुमार ॰ रण्णो जमस्स महारण्णो कित अग्गमिहिसीओ ? एव चेव', नवर—जमाए रायहाणीए, सेस जहा सोमस्स । एव वरुणस्स वि, नवर—वरुणाए रायहाणीए । एव वेसमणस्स वि, नवर—वेसमणाए राय-हाणीए । सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवित्तय ।।
- ७४ वित्तस्स ण भते । वइरोर्याणदस्स—पुच्छा । ग्रज्जो ! पच ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णताग्रो, त जहा—सुभां, निसुभा, रभा, निरभा, मदणा । तत्य ण एगमेगाए देवीए श्रट्टह देवीसहस्स परिवारो, सेस जहा चमरस्स, नवर—वित्तचाए रायहाणीए, परियारो जहां मो उद्देमण् । सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवित्तय ॥
- ७५ विलस्स ण भते । वइरोयणिवस्स वइरोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो कित ग्रग्गमिह्सीग्रो पण्णत्ताग्रो ? ग्रज्जो । चत्तारि ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णताग्रो, त जहा—मीणगा, मुभद्दा, विज्जुया", ग्रसणी । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, सेस जहा चमरसोमस्स एव जाव वरुणस्म" ।।

```
    १. एगमेगसि (स) ।
    २. परियारो (ता) ।
    ३. एगमेगाञो देवीयो (ञ) एगमेगाए देवीए
    ६. मुना (ञ, ब, त) ।
    (स) ।
    १०. म० ३।१२।
    ४. राय० मू० ७।
    १२. विजया (ग) ।
    १२. वेनमएस्म (ञ, न) ।
```

६. स॰ पा॰---भते जाव रण्गो।

- ७६. घरणस्स ण भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कित ग्रगमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो ? ग्रज्जो । छ ग्रगमिहसीग्रो पण्णताग्रो, त जहा—ग्रला', सक्का', सतेरा', सोदामिणी, इदा, घणविज्जुया । तत्थ ण एगमेगाए देवीए छ-छ देवीसहस्सं परिवारो पण्णत्तो ।।
- ७७. पभू ण ताग्रो एगमेगा देवी अण्णाइ छ-छ देविसहस्साइ परियार विजिब्बतए ? एवामेव सपुन्वावरेण छत्तीसाइ देविसहस्साइं। सेत्त तुिंहए ॥

७८ पभू ण भते । घरणे ? सेस त चेव', नवरं—धरणाए रायहाणीए, धरणिस सीहासणिस, सम्रो परियारो'। सेस तं चेव।।

- ७६. घरणस्स ण भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कालवालस्स महारणो कित ग्रगमहिसीग्रो पण्णताओ ? अण्जो चत्तारि ग्रगमहिसीग्रो पण्णताग्रो त जहा—ग्रसोगा, विमला, सुप्पभा, सुदसणा। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारो, अवसेस जहा चमरलोगपालाण। एव सेसाणं तिण्ह वि॥
- ५०० भूयाणदस्स भते !—पुच्छा । यज्ञो ! छ अगमिहिसाओ पण्णतात्रो, त जहा—ह्या ह्यसा, सुह्या, ह्यावता, ह्याना, ह्यामा । तथ्य ग एगमेगाए देवोए ऐगमेग देवोसहस्स परिवारे, अवसेसं जहा धरणस्स ।।
- ५१. भूयाणदस्स ण भते । नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो नागिचत्तस्स—पुच्छा। अज्जो । चत्तारि अगमहिसीयो पण्णत्तायो, त जहा—सुणंदा, सुभद्दा, सुजागा, सुमणा। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं गरिवारे, अवसेस जहा चमरतोगपालाण। एव सेसाण तिण्ह वि लोगपालाण। जे दाहिणित्ला इंदा तेसि जहा घरणिदस्स, लोगपालाण वि तेसि जहा घरणस्स लोगपालाण। उत्तरित्लाण इदाणे जहा भूयाणदम्स, लोगपालाण वि तेमि जहा भूयाणदम्म लोगपालाण, नवर—इदाणं सक्वेमि रायहाणीयो सीहासणाणि य गरिमणामगाणि, परियारो जहां भोउद्देमए। गोगपालाण सक्वेसि रायटी

णोत्रो सीहासणाणि य सरिसणामगाणि, परियारो जहा' चमरस्स लोग-पालाणं ॥

- न२ कालस्स ण भते ! पिसायिदस्स पिसायरण्णो कित ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो ? ग्रज्जो ! चत्तारि ग्रग्गमिहमीग्रो पण्णताग्रो, त जहा—कमला, कमलप्पभा, उप्पला, मुदसणा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, सेसं जहा चमरलोगपालाणं । परिवारो तहेव, नवर—कालाए रायहाणीए, कालिस सीहासणिस, सेस त चेव । एव महाकालस्स वि ॥
- ५३ सुरुवस्म ण भते ! भूतिदम्म भूतरण्णो—पुच्छा।
  ग्रज्जो ! चत्तारि ग्रग्गमहिसीग्रो पण्णताग्रो, त जहा—ह्ववई, बहुह्वा, सुरुवा, सुभगा। तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस जहा कालस्स। एव पडिह्वस्स वि॥
- ५४. पुण्णभद्दस्स ण भते । जिव्ह्यदम्स पुच्छा । अज्जो । चत्तारि अग्गमिहिसीओ पण्णताओ, त जहा—पुण्णा, वहुपुत्तिया, उत्तमा, तारया । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्म परिवारे, सेस जहा कालस्स । एव माणिभद्दस्स वि ।।
- ५१ भीमस्स णं भते । राखिंमदस्स पुच्छा ।
  ग्रज्जो ! चत्तारि ग्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा पउमा, वसुमती',
  कणगा, रयणप्पभा । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्म परिवारे,
  सेम जहा कानम्स । एव महाभीमस्स वि ॥
- किन्तरस्स ण पुच्छा । अज्जो । चनारि अग्नमहिसीयो पण्णत्तायो, त जहा — वडेंसा, केतुमती, रितमेणा, रदिष्या । तत्य ण ऐगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस त चेव । एव किपुरियम्स वि ।।
- सण्रित्मस्स ण—पुच्छा ।
   प्रजो । चनारि प्रगमिहिमीयो पण्यतायो, त जहा—रोहिणो, नविमया,
   हिरी, पुष्फवती । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीमहम्स परिवारे, नेम त चेव । एव महापुन्सिस्स वि ।।
- == श्रतिकायस्त ण—पुच्छा । श्रज्जो ! चत्तारि प्रकामहिनीय्रो पण्णतात्रो, त जहा— भुवगा', भुवगवनी,

१. भ० १०१००-७३।

पडमबती (ज, न), पडनावनी (७, म, ३
 भुवना (न) ।

२. म० १०।३१, ३२ ।

महाकच्छा, फुडा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, से त

- पीयरइस्स ण पुच्छा।
  ग्रज्जो । चत्तारि ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा—सुघोसा, विमला, सुस्सरा, सरस्सई। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस त चेव। एव गीयजसस्स वि। सव्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवर—सिरसना- मियाग्रो रायहाणीग्रो सीहासणाणि य, सेस त चेव।।
- ६० चदस्स ण भते । जोइसिदस्स जोइसरण्णो पुच्छा । ग्रज्जो ! चत्तारि ग्रग्गमिहसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा चदप्पभा, दोसिणाभा, ग्रच्चमाली, पभकरा । एव जहा जीवाभिगमे जोइसियउद्देसए तहेव सूरस वि सूरप्पभा, ग्रायवा , ग्रच्चिमाली, पभकरा । सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवित्तय ।।
- ६१ इंगालस्स ण भते । महग्गहस्स कित अग्गमिहसीओ—पुच्छा।
  अञ्जो । चत्तारि अग्गमिहसीओ पण्णत्ताओ, त जहा—विजया, वेजयती, जयती,
  अपराजिया। तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस' जही
  चदस्स, नवर—इगालवडेसए विमाणे, इगालगिस सीहासणिस, सेस त चेव।
  एव वियालगस्स वि। एव अद्वासीतिए वि महग्गहाण भाणियव्व जाव'
  भावकेउस्स, नवर—वडेसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि, सेस तं चेव।।
- ६२. सनकस्स ण भते <sup>।</sup> देविदस्स देवरण्णो—पुच्छा । ग्रज्जो <sup>।</sup> ग्रहु ग्रग्गमहिसिग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा—पउमा, सिवा, सर्ची<sup>,</sup> ग्र<sup>तृ,</sup> ग्रमला, ग्रच्छरा, नविमया, रोहिणी । तत्थ ण एगमेगाए देवीए सोलस<sup>-सोलम</sup> देवीसहस्सा परिवारो पण्णत्तो ॥
- ६३ पभूण ताम्रो एगमेगा देवी म्रण्णाइं सोलस-सोलस देवीसहस्साइ परिवार विउव्वित्तए ? एवामेव सपुब्वावरेण अट्टाबीमुत्तर देवीसयसहस्स । सेत्त तुडिए ॥
- ६४. पभू ण भंते । सक्के देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे, सोहम्मवडेसए विगार्क सभाग मुद्रम्माण, सक्किम सीहासणिस तुडिएण मिद्ध दिव्वाद भोगनापि

t ोमियामा (ता. म)।

r ats to

क कास्त्रकारत).

f 等。 そ-1・3-5。)

५ मेम त चेव (अ, स)।

६. महागराण (अ, फ, ब, म)।

J. 510 71374 1

<sup>=</sup> नेपा (त, म), मुनी (रू, ता, प)।

### दसम सत (छट्टो उद्देसो)

भुजमाणे विहरित्तए। सेन जहा चमरस्स, नवरं—प ६५. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो पुच्छा। अज्जो चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णताओ, तं चित्ता, सोमा। नत्थण एगमेगाए देवीए एगमेगं वे जहा चमरलोगपालाण, नवर—सयपमे विमाणे, व सीहासणिस, सेसं न चेव। एव जाव वेसमणस्स, ततियसए।।

६६ ईसाणस्स ण भते !—पुच्छा । ग्रज्जो ! ग्रहु ग्रग्गमहिमीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-रामरिक्खिया, वसू, वसुगुत्ता, वसुमित्ता, वसुधरा । एगमेग देवीसहस्स परिवारे, मेस जहा सक्कस्स ।।

६७ ईसाणस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो सोमस्म महाः —पुच्छा । ग्रज्जो ! चत्तारि अगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जह विज्जू । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसह सक्कस्स लोगपालाण, एव जाव वरुणस्म, नवर—िह सेस त चेव जाव' नो चेव ण मेहणवत्तिय ।।

६न. मेव भते ! सेव भते ! त्ति'।।

## छट्ठो उद्देसो

#### सुहम्मा सभा-पदं

६६. किं गिं भते । सप्तकस्त देविदम्स देवरण्णो सभा मुह्य गोयमा । जबुद्दीवे दीवे मदरस्त पव्वयम्स दाहिणे ण :

१. म० २।१६। ५ म० ४।२-४। २ म० १०।३०-७२। ६ म० १०।६७-६१ ३ म० ३।२४०, २४१, २४६, २६१, २६६। ७ म० १।४१। ४. म० १०।६२-६४।

वीए वहुसमरमणिज्जातो भूमिभागातो उड्ढं एवं जहा रायप्पसेणइज्जे जाव' पच वडेसगा पण्णत्ता, त जहा—श्रसोगवडेसए', •सत्तवण्णवडेसए, चपगवडेसए, चूयवडेसए ॰ मज्भे, सोहम्मवडेसए । से णं सोहम्मवडेसए महाविमाणे श्रद्धतेरस-जोयणसयसहस्साइ श्रायामविक्खभेण,

एवं जह सूरियाभे, तहेव माण' तहेव उववास्रो । सक्कस्स य स्रभिसेस्रो, तहेव जह सूरियाभस्स । ग्रलंकारस्रच्चिणया, तहेव जाव' स्रायरक्ख ति ॥१॥ दो सागरोवमाइ ठिती ॥

#### सक्क-पदं

१००. सक्के ण भते ! देविदे देवराया केमिहिड्ढिए जाव' केमहासोक्खे'। गोयमा । मिहिड्ढिए जाव महासोक्खे । से ण तत्थ वत्तीसाए विमाणावासस्य-सहस्साण जाव' दिव्वाइ भोगभोगाइं भुजमाणे विहरइ । एमिहिड्ढिए जाव एमहासोक्खे सक्के देविदे देवराया ।।

१०१ सेव भते । सेव भते । त्ति ॥

### ७-३४ उद्देसा

#### श्रंतरदीव-पद

१०२ किह ण भंते ! उत्तरित्लाण एगूरुयमणुस्साण एगूरुयदीवे नामं दीवे पण्णते । एव जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेस जाव' सुद्धदंतदीवो ति । एए प्रद्वा<sup>वी</sup> उद्देसगा भाणियव्वा ॥

१०३ मेव भते ! मेवं भते ! त्ति जाव'' ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥

```
१. सार म १२४, १२४। ७ भ० ३।१६।
१ म १ ता - भनोग उत्तमम् भाव मण्यो। = भ० १।४१।
१ ममागु (ज, इ. ता, म, म)। = एगुरम ० (म्र. म, म)।
१ माग म १२६-६६६। १० जी० ३।
१ म १।४१।
```

### एक्कारसं सतं पडमो उहेसो

१. उप्पल २. सालु ३. पलासे ४ कुभी ५ नाली य ६. पउम ७. कण्णी य'। द निलण ६ सिव १०. लोग ११,१२ कालालिभय दस दो य एककारे'।।१।।

#### उप्पलजीवाण खववायादि-पदं

- १ तेण कालेणं तेण समएण रायिगहे जाव' पञ्जुवासमाणे एव वयासी—उप्पेल ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? ग्रिणेगजीवे ? गोयमा ! एगजीवे, नो अणेगजीवे । तेण पर जे अण्णे जीवा उववज्जिति ते ण नो एगजीवा अणेगजीवा ।।
- २ ते ण भते । जीवा कतोहिंतो उववज्जित—िंक नेरइएिंह्तो उववज्जित ? 'तिरिक्लजोणिएहिंतो उववज्जित ? मणुस्सेहिंतो उववज्जित ? देवेहिंतो उववज्जित ?

१ या (व)।

 अतोत्रे प्रमोद्देशकद्वारसग्रहगाया सभ्यन्ते, तारच इमा—

उववाओ परिमाण,

अपहारुव्यत्त वध वेदे व । उदए उदीरणाए,

तेमा दिट्ठी य नारो य ॥ ३ म०१।४-१०। जोग्यजोगे वण्ण, ४ निरिमरा जि.

रसमार्दे जनासंगे य जाहारे।

विरई किरिया वर्षे,

सन्त क्रमापित्वि वर्षे य ॥ सन्तिदिय अस्पूर्वे,

संबेटाहार डिट समुन्याए । चयरा मुनादीमु य,

उपराजी सध्यजीयात्र ॥ (रूरा)॥

(1 × 5 · 1

४ निरिमणु (ज, क, ता, ज, म, त)।

- गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जति, तिरिवखजोणिएहितो उववज्जंति, मण्-स्सेहितो उववज्जति देवेहितो वि उववज्जति । एव उववाग्रो भाणियव्यो जहा ववकतीए वणस्सइकाइयाण जाव' ईसाणेति ।।
- ३. ते ण भते ! जीवा एगसमए ण केवइया उववज्जित ? गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोंसेणं संवेज्जा वा' ग्रसंवेज्जा वा उववज्जिति ॥
- ४. ते णं भंते । जीवा समए-समए ग्रवहीरमाणा-अवहीरमाणा केवितकालेण ग्रवहीरित ? गोयमा ! ते ण ग्रसक्षेज्जा समए-समए 'ग्रवहीरमाणा-ग्रवहीरमाणा' ग्रसक्षे-ज्जाहि ग्रोसप्पिण'-उस्सिप्पणीहि ग्रवहीरित, नो चेव णं ग्रवहिया सिया॥
- ५. तेसि ण भते । जीवाण केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण ग्रंगुलस्स ग्रसखेउजइभागं, उनकोसेण सातिरेग जोयण-सहस्स ।।
- ६. ते णं भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वंधगा ? स्रवधगा ? गोयमा ! नो स्रवधगा, वधए वा, वधगा वा ॥
- ७. एव जाव मतराइयस्स, नवर—माजयस्स—पुच्छा।
  गोयमा। १ वधए वा २ मवधए वा ३. वधगा वा ४. मवंधगा वा ५. मह्बा वधए य मवधए य ६ महवा वधए य मवधगा य ७. अहवा वधगा य अवध्रा य ६. मह्बा वधगा य मवधगा य—एते मह भंगा।।
- ते ण भते ! जीवा नाणावरिणज्जस्स कम्मस्स िक वेदगा ? अवेदगा ? गीयमा <sup>1</sup> नो प्रवेदगा, वेदण वा, वेदगा वा । एव जाव प्रंतरादयस्स ।।
- ते ण भते ! जीवा कि सायावेदगा ? असायावेदगा ? गोयमा ! सायावेदए वा, असायावेदए वा—अद्व भगा ॥
- २०. ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदई ? प्रणुदर्ङ ? गोयमा ! नो अणुदर्द, उदई वा, उदइणो वा । एव जाव प्रतराइयस्स ॥
- ११. ते ण भने ! जीवा नाणावरणिजनस्य कम्मस्स कि उदीरगा ? प्रणुदीरगा ? गोयमा ! नो प्रणुदीरगा, उदीरण्या, उदीरगा वा । एव जाव प्रतराइवस्त, नवर—बदणिज्ञाउएसु प्रदु भंगा ॥
- रन न ण भने ! जीवा कि कण्हलेसा ? नीवलेसा ? काउलेसा ? तेउनेसा ?

गोयमा ! कण्हलेसे वा' •िनीललेसे वा काउलेसे वा॰ तेउलेसे वा, कण्हलेम्सा वा नीललेस्सा वा काउलेस्सा वा तेउलेस्सा वा, ग्रहवा कण्हलेसे य नीललेसे य। एव एए दुयामजोग-तियासजोग-चउनकसजोगेण ग्रसीती भगा' भवति।।

- १३. ते ण भते । जीवा कि सम्मिह्टुो ? मिच्छादिट्ठी ? सम्मामिच्छादिट्ठी ? गोयमा । नो सम्मिह्ट्ठी, नो सम्मामिच्छादिट्ठी, मिच्छादिट्ठी वा मिच्छा-दिट्ठिणो वा ॥
- १४. ते ण भते ! जीवा कि नाणी ? ग्रण्णाणी ? गोयमा ! नो नाणी, ग्रण्णाणी वा, अण्णाणिणो वा ॥
- १५ ते ण भते ! जीवा कि मणजोगी ? वइजोगी ? कायजोगी ? गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी वा, कायजोगिणो वा ॥
- १६. ते ण भते । जीवा कि सागारोवउत्ता ? ग्रणागारोवउत्ता ? गोयमा ! सागारोवउत्ते वा, ग्रणागारोवउत्ते वा—ग्रहु भगा ॥
- १७ तेसि ण भते ! जीवाण सरीरगा कितवण्णा, कितगद्या, कितरसा, कितिपासा, पण्णत्ता ?
  गोयमा । पचवण्णा, पचरसा, दुगधा, अदुफासा पण्णत्ता । ते पुण अप्पणा अवण्णा, अगंधा, अरसा, अफासा पण्णत्ता ।।
- १८० ते ण भते ! जीवा कि 'उस्सासगा ? निस्सासगा ? नोउस्मासिनस्सासगा ?''
  गोयमा ! १ उस्सासण् वा २ निस्सासण् वा ३ नोउन्सामिनस्मासण् वा
  ४. उस्सासगा वा ५ निस्सामगा वा ६ नोउस्सासिनस्सासगा वा १-४ ग्रहवा
  उस्सासण् य निस्सासण् य १-४ अहवा उस्सासण् य नो उम्सासिनस्सासण् य
  १-४ ग्रहवा निस्सासण् य नोउस्सासिनस्सासण् य १-६ ग्रहवा उस्मासण् य
  निस्सासण् य नोउस्सासिनन्सासण् य—अट्ट भगा। एते' छव्वीस भगा भवति।।
- १६. ते ण भते ! जीवा कि स्राहारगा ? स्रणाहारगा ? गोयमा ! स्राहारए वा, श्रणाहारए वा—स्रद्व भंगा ॥
- २०. ते ण भते ! जीवा कि विरया ? प्रविरया ? विरयाविरया ? गोयमा ! नो विरया, नो विरयाविरया, ग्रविरए वा ग्रविरया वा ॥
- २१. ते णं भते । जीवा कि सकिरिया ? श्रकिरिया ? गोयमा ! नो श्रकिरिया, सिकरिए वा, सिकरिया वा ॥

१. स॰ पा॰—या नाम वेडनेने ।

२ च व व व के सम्बोधिय व (ब्र. ह., ता, म., न); च पु-व हानवीरेण व (ब्र.) ।

६ उम्मामा निम्नामा नोजन्यानानिम्सामा (४, वा. म) ।

४ एव (ता)।

३. प्रव्यव्यम्-भ० १।२१= मूपस्य पादिष्यचम्।

- २२. ते ण भते ! जीवा कि सत्तविहवंधगा ? यहुविहवधगा ? गोयमा ! सत्तविहवधए वा, यहुविहवधए वा—यहु भगा ॥
- २३. ते ण भते ! जीवा कि ग्राहारसण्णोवउत्ता ? भयसण्णोवउत्ता ? मेहुणसण्णोव-उत्ता ? परिग्गहसण्णोवउत्ता ? गोयमा । आहारसण्णोवउत्ता—ग्रसीती भगा' ॥
- २४. ते ण भते । जीवा कि कोहकसाई ? माणकसाई ? मायाकसाई ? लोभक-साई ? असीती भगा ।।
- २४. ते ण भते ! जीवा कि इत्थिवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नपुसगवेदगा ? गोयमा ! नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदण वा, नपुसगवेदण वा ॥
- २६. ते ण भते । जीवा कि इत्थिवेदवधगा ? पुरिसवेदवधगा ? नपुसगवेदवधगा ? गोयमा । इत्थिवेदवधए वा, पुरिसवेदवंधए वा, नपुसगवेदवधए वा—छव्यीस भगा ।।
- २७ ते ण भते ! जीवा कि सण्णी ? ग्रसण्णी ? गोयमा! नो सण्णी, ग्रसण्णी वा ग्रसण्णिणी वा ।
- २८. ते ण भते । जीवा कि सइदिया ? ग्राणिदिया ? गोयमा । नो ग्राणिदिया, सइदिए वा, सइदिया वा ॥
- २६. से ण भते ! उप्पलजीवेत्ति' कालग्रो केविच्चर होइ ? गोयमा ! जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण ग्रसखेज्ज काल ॥
- २०. से ण भते । उप्पलजीये पुढिविजीये, पुणरिव उप्पलजीवेत्ति केवितय काल सेविज्जा ? केवितय काल गितरागित करेज्जा ? गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उवकोसेण ग्रसपैज्जाई भव-गहणाइ । कालादेसेण जहण्णेण दो ग्रंतोमुहुत्ता, उवकोसेण ग्रसपैज्ज कार्त, एवितय काल मेविज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ।।
- ३१. स ण भते ! उप्पलजीवे, याउजीवे, पुणरिव उप्पतजीवित्त केवितम काल मेवेब्बा ? केवितम काल गतिरागित करेज्जा !
- एवं चेव । एवं जहां पुढ़िवजीवे भिणएं तहां जाव वाउजीवे भाणियव्ये ॥ ३२. में पं भने ! उपनजीवे सेसवणस्मदजीवे , से पुणरिव उपनजीवेति केवित्य 'नात नेवेजना ? केवितयं काल गतिरागति करेणजा ?

गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण ग्रणताइ भवग्ग-हणाइ, कालादेसेण जहण्णेण दो ग्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेण ग्रणत काल तरुकाल', एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागित करेज्जा '॥

- ३३ से ण भते । उप्पलजीवं वेडिदयजीवे, पुणरिव उप्पलजीवेत्ति केवितय कालं सेवेज्जा ? केवितय कालं गितरागित करेज्जा ? गोयमा । भवादेमेण जहण्णेण दो भवग्गहणाडं, उनकोसेण सखेज्जाइ भवग्गहणाइ, कालादेमेण जहण्णेण दो अतोमुहुत्ता, उनकोसेण सखेज्ज काल, एवितय कालं सेवेज्जा, एवितय कालं गितरागित करेज्जा। एव तेइिदयजीवे, एव चर्डिदयजीवे वि।।
- ३४. से ण भते ! उप्पलजीवे पाँचिदियितिरिक्खजोणियजीवे, पुणरिव उप्पलजीवेति —पुन्छा ।
  गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाउ, उक्कोसेण श्रद्ध भवग्गहणाइ, कालादेसेण जहण्णेणं दो श्रतोमृहुत्ता, उक्कोसेण पुष्ट्यकोडिपुहृत्त, एवतिय काल सेवेज्ञा, एवतिय काल गितरागित करेज्जा । एव मणुस्सेण वि सम जाव एविनय काल गितरागित करेज्जा ।।
- ३४. ते ण भते । जीवा किमाहारमाहारेति ?
  गोयमा ! दन्वश्रो श्रणतपदेसियाट दन्वाइ, वेत्तग्रो श्रमसेज्जपदेसोगाढाइ,
  कालग्रो श्रण्यरकालिट्टइयाट, भावग्रो वण्णमताट गयमताट रसमताट फासमताट एव जहा श्राहान्देसए वणस्सटकाटयाणं श्राहारो तहेव जाव' सन्वष्पणयाए श्राहारमाहारेति, नवरं—नियमा छिद्सि, सेम त चेव ॥
- ३६ तेसि ण भते ! जीवाण केवतिय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण स्रतीमुहुत्तं, उवकोनेण दम वासनहन्साइ ॥
- ३७. तेसि ण भते ! जीवाण किन ममुन्याया पण्णता ? गोयमा ! तथ्रो समुन्याया पण्णता, त जहा-वेदणानमुन्याण, कसायनमुन्धाण, मारणतियनमुन्धाण ॥
- ३८. ते ण भते <sup>।</sup> जीवा मारणितयसमुग्घाएण कि समोहता मरित ? ग्रसमोहना मरित ?
  - गोयमा । नमोहता वि मरति, अनमोहता वि मरति ॥
- ३६. ते प भते ! जीवा अपतरं उव्वद्वित्ता किंह गच्छित ? किंह उपवज्जित-कि

१. 🗙 (४, १४, १४) । वि (४) ।

२. एवं पर नरस्मरा र रास याव कानाएंगेरा 📑 २. ५० २०११

नेरइएसु उववज्जित ? तिरिक्खजोणिएसु उववज्जित ? एवं जहा वक्कतीए उव्बट्टाणाए वणस्सइकाइयाण तहा भाणियव्व'।।

ग्रह भते । सन्वपाणा, सन्वभूता, सन्वजीवा, सन्वसत्ता उप्पलमूलताए, उप्प-लकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तताए, उप्पलकिसरत्ताए, उप्पलकिण्य-त्ताए, उप्पलथिभगत्ताए' उववन्नपुन्वा ? हता गोयमा ! ग्रसति ग्रदुवा ग्रणतखुत्तो ।।

४१ सेव भते । सेव भते ! ति'।।

## वीत्रो उद्देसी

## सालुयादिजीवाण उववायादि पद

- ४२. सालुए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? गोयमा । एगजीवे । एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया प्रपरिसेसा भाणियव्या जार्व अणतखुत्तो, नवर—सरीरोगाहणा जहण्णेण अगुलस्स असवेज्जइभागं, उनकारीण धणपुहत्त, सेस त चेव ॥
  - ४३. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

### तइश्रो उद्देसो

- ४४ पलासे ण भते ? एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया ग्रपिरसेसा भाणियव्वा, नवर—सरीरोगाहणा जह-ण्णेण ग्रगुलस्स असलेज्जइभाग, उक्कोसेण गाउयपुहत्ता'। देवेहिनो' न उवव-ज्जिति ।।
- ४५. लेसामु—ते ण भते । जीवा कि कण्हलेस्सा ? नीललेस्सा ? काउलेस्सा ? गोयमा । कण्हलेस्से वा नीललेस्से वा काउलेस्से वा—छव्वीस भगा, सेस त चेव ॥
- ४६. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

### चउत्थी उद्देसी

४७ कुभिए ण भते । एनपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव जहा पलासुद्देसए तहा भाणियव्वे, नवर—िठती जहण्णेण अतोमुहृत्त जवकोमेण वासपुहत्त, सेस त चेव ॥}

४८ सेव भते । सेव भने ! ति ॥

१ ॰पुरृत्त (ज. च)। ३. म॰ ११।१८। २ देवा एएन (ज. च): देवेस (जा. म): देवा ४. म॰ १।४१।

२ देवा एएनु (अ, व); देवेमु (ता, म); देवा ४. न० १।४१।
एएनु पेत्र (म), इतिहताति ११,२ मूत्रस्य ४ न० १।४१।
तत्वर्ने एत ब्याचा हतात्ति । प्रस्मानिर्गति
तस्य नन्दर्ने एव पाठ : स्वीहतः ।

नेरइएसु उववज्जित ? तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिति ? एव जहा वक्कतीए उन्बट्टाणाए वणस्सइकाइयाण तहा भाणियव्व' ॥

ग्रह भते । सव्वपाणा, सव्वभूता, सव्वजीवा, सव्वसत्ता उप्पलमूलत्ताए, उप्प-लकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तताए, उप्पलकेसरताए, उप्पलकिण्य-80 त्ताए, उप्पलथिभगत्ताए' उववन्नपुव्वा ? हता गोयमा ! असित अदुवा अणतखुत्तो ।।

४१ सेव भते। सेव भते! ति'॥

# वीस्रो उद्देसी

## सालुयादिजीवाण उववायादि पद

४२. सालुए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? गोयमा ! एगजीवे । एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया प्रपरिसेसा भाणियव्या जाव अणतत्वुत्तो, नवरं—सरीरोगाहणा जहण्णेण अगुलस्स असवेज्जइभाग, उक्कांसेण धणुपुह्त, मेस त चेव ॥

४३. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

### तइश्रो उद्देसो

- ४४. पलासे ण भते ? एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया अपरिमेसा भाणियव्वा, नवर—सरीरोगाहणा जह-ण्णेण अगुलस्स असवेज्जइभाग, उक्कोसेण गाउयपुहत्ता'। देवेहितो'न उवव-ज्जति ॥
- ४५. लेसामु—ते ण भते ! जीवा कि कण्हलेस्सा ? नीललेस्सा ? काउलेस्सा ? गोयमा ! कण्हलेस्से वा नीललेम्से वा काउलेस्से वा—छन्वीस भगा', सेस त चेव ॥
- ४६ सेव भते । सेव भते । ति'।।

### चउत्थो उद्देसो

४७ कुभिए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव जहा पलासुद्देसए तहा भाणियव्वे, नवर—ठिती जहण्णेण स्रतोमुहुत्त उपकोसेणं वासपुहत्त, सेमं त चेव ॥}

४८. सेव भते । नेव भने ! ति'॥

१ ॰ पहल (ज. य)।

३. म० ११।१=।

२. देवा णासु (ज. ज), देवेसु (ता, म); देवा ४ म० १।५१। एएसु नेव (त); जुनिहतापि ११।२ सूत्रस्य ४ भ० १।५१। सन्दर्ने एव न्याच्य जुनान्ति । बस्यानित्ति तस्य सन्दर्भे एव ताळ - स्वीटाः ।

## पंचमो उद्देसो

४६. नालिए ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? स्रणेगजीवे ? एव कुभिउद्देसगवत्तव्वया निरवसेसं भाणियव्वा ।। ५०. सेव भते । सेव भंते ! त्ति' ।।

## छट्ठो उद्देसो

५१. पडमे ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? ग्रणेगजीवे ? एव उप्पलुद्देसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा ।। ५२ सेव भंते ! सेव भते । ति ।।

## सत्तमो उद्देसो

५३ किण्ण णं भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव चेव निरवसेस भाणियव्य ॥
५४. नेव भते । सेवं भते ! ति'॥

## भट्ठमो उद्देसो

४४. निलणे ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? एव चेव निरवसेस जाव' अणतखुत्तो ॥ ४६ सेव भते ! सेव भते ! ति' ॥

### नवमो उद्देसो

#### सिवरायरिसि-पद

- ५७. तेण कालेण तेण समएण हित्यणापुरे' नाम नगरे होत्या—वण्णग्रो'। तस्स ण हित्यणापुरस्स नगरस्स विह्या उत्तरपुरित्यमे दिसोभागे, एत्य ण सहसववणे नाम उज्जाणे होत्या—सन्योउय'-पुष्फ-फनमिन्द्वे रम्मे णदणवणसिन्नभप्पगाने' सुहसीतलच्छाए मणोरमे सादुष्फले प्रकंटए, पासादीए' विरमणिज्ञे ग्रिभिन्वे ९ पिडिन्थे।।
- ५=. तत्थ ण हत्थिणापुरे नगरे सिवे नाम राया होत्या—महयाहिमयंत-महंत—मलय-मदर-मिहदसारे—यण्णग्रो'। तस्स ण सिवस्स रण्णो यारिणी नाम देवी होत्या—सुकुमालपाणिपाया—वण्णग्रो'। तस्म ण सिवस्स रण्णो पुत्ते धारिणीए अत्तए सिवभद्दे नाम कुमारे होत्या—सुकुमालपाणिपाए, जहा मुरियक्ते जाव' रज्ज च रहु च वल च वाहण च कोम च कोट्टार च पुर च ग्रतेउर च गयमेय पच्चवेग्यमाणे-पच्चवेग्यमाणे विहरद्र।।

```
१. म० ११।१-४०। ६ ० सिन्तामं (ज, म, म, म)।
२. म० १।४१। ३ स० पा०—पानादीए जाव पहिन्दे।
३. हिल्लामपुरे (ज, म); हिल्लापुरे (म), ५. नो० मू० १४।
६. पो० पू० १। १०. स्वरू मू० ६०३,६०४।
४. मच्योद्य (क, म)।
```

तए णं तस्स सिवस्स रण्णो अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि रज्जधुर 32 चितेमाणस्स अयमेयारूवे अज्भतिथए' ●चितिए पतिथए मणोगए सकप्पे॰ समु-प्पिजित्था—श्रित्थ ता मे पुरा पोराणाण <sup>क</sup>सुचिण्णाण सुपरवकंताण सुभाण कल्लाणाण कडाण कम्माण कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाह हिरण्णेण वड्ढामि सुवण्णेण वड्ढामि, घणेण वड्ढामि, घण्णेण वड्ढामि ॰, पुत्तेहि वड्ढामि, पसूहि वड्ढामि, रज्जेण वड्ढामि, एव रहेण वलेण वाहणेण कासेण कोहागा-रेण पुरेणं अते उरेण वड्ढामि, विपुलधण-कणग-रयण'- मणि-मोत्तिय-सखित-प्पवाल-रत्तर्यण ॰ -सतसारसावएज्जेण अतीव-ग्रतीव ग्रभिवड्ढामि, त कि ण अह पुरा पोराणाण' सुचिण्णाण सुप्रविकताण सुभाण कल्लाणाण कडाण कम्माण ॰ 'एगतसो खय' उवेहमाणे विहरामि ? त जावताव ग्रह हिरणेण वड्ढामि जाव यतीव-अतीव अभिवड्ढामि जाव मे सामतरायाणो वि वसे वट्टति, तावता मे सेय कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्स-रिसमिम दिणयरे तेयसा जलते सुवहु लोही-लोहकडाह-कडच्छुय' तविय ताव-सभंडग घडावेत्ता सिवभइ कुमार रज्जे ठावेत्ता त सुवहु लोही-लोहकडाह-कड-च्छुय तिवय तावसभडग गहाय जे इमे गगाकुले वाणपत्था तावसा भवति, [तं जहा-होत्तिया पोत्तिया" कोत्तिया जहा श्रोववाइए जाव" श्रायावणाहि पर्वाण-

मस्ति—होत्तिया पोतिया कोतिया जण्मई सङ्ढई थालई हुवउट्टा [हुचउट्टा (अ) दुपतुद्धा (क, व), उद्दिया (ता)] जम्मज्जगा सम्मज्जगा निमज्जगा सप्याता 'उद्वकडुयगा अहोऋडुयगा' ['×' (६, व, म)] दाहिएाकूनगा उत्तररूगा सखयमगा कूलयमगा मियनुद्वगा हरियः **जलाभिमेयक**दिगागता तावमा मेवालवामिणो मिएो वाउवामिणो (म) ] अनुभविष्णी विलनासिरगो नुताहाम वाउमितपणी रातातभविपणी कदाहारा पत्ताहारा तपाहारा पुष्कारा फनाहारा बीबाहारा परिमाडिय-सर्-नन्<sup>त</sup>े प्लामरा उद्देश स्वतम्बिया नितवानिणा [वित्रवानिणा (४), १३-(ब), वयवाधिणो (में) दिमापोस्थिया, जाना । वृद्धि वर्षाण्या । ह

१. म० पा०—जज्मस्यिए जाव समुष्पज्जित्या

२. म॰ पा॰—जहा तामलिस्स जाव पुत्तेहि ।

३. स॰ पा॰—स्यस जाव सत०।

४. ॰ सानदंदनेगा (क, ब, म, स)।

४. स॰ पा—गोरासास जाव एगतमोक्वय ।

६. एगनसोयनय (म्र) ।

७. उन्बेहर (स) ।

त चेन नाव (य, क, च, म स)।

दे- भव शहदा

रे॰ क्ट्रेस्ट्रा (क, ता, ब, म)।

२१ मोनिया (क, ब, ग्रुमा)।

१२ हपूरिकारसँयु किन्तृतः पाठोस्ति। तदनन्तर वम नोवसाउएं उति मक्षिप्तपाठस्य म् सम्बागाः। गतद् इरोगी बनवी राक्ष्यादेव (तम् । केवत 'ब' महेनिनादर्गे दुरेर हिस्द्रायनाः कारो। नाच उत्य-

तार्विह इगालसोल्लिय कंदुसोल्लिय कट्ठसोल्लिय पित्र अप्पाणं करेमाणा विहरित]'
तत्य ण जे ते दिसापोक्खी तावसा तेसि अतिय मुडे भितता दिसापोक्खियतावसत्ताए पव्वइत्तए, पव्वइते वि य ण समाणे अयमेयाच्व अभिग्गह अभिगिण्हिस्सामि—कप्पइ मे जावज्जीवाए छट्ठछट्ठेण अणिक्खित्तेण दिसाचक्कवालेण तवोकम्मेण उड्ड बाहाओ पिगिज्भय-पिगिज्भय • सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए
आयावेमाणस्स विहरित्तए, ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेता कल्ल पाउप्पभायाए
रयणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्सरिस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते मुबहु लोहीलोह'• कडाह-कडच्छुय तिवय तावसभडग ॰ घडावेत्ता कोड्वियपुरिन सहावेद्द,
सहावेत्ता एव वयासी—खिप्पामेव भो । देवाणुप्पिया ! हित्थणापुर नगर
सिव्भितरबाहिरिय आसिय-सम्मिज्जओविन्त जाव' सुगधवरगधगिय गथवछिभूय करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणित्तय पच्चिप्णिह ।
ते वि तमाणित्तय पच्चिप्णिति ।।

६०. तए ण से सिवे राया दोच्च पि कोडुवियपुरिमे सहावेइ, महावेत्ता एव वयासी —खिप्पामेव भो । देवाणुप्पिया ! सिवभइस्स कुमारस्स महत्थ महाघ महरिह विजल रायाभिसेय उवट्टवेह । तए ण ते कोडुवियपुरिसा तहेव उवट्टवित ॥

६१ तए ण से मिवे राया अणेगगणनायग-ददनायगं- रार्डमर-तलवर-माडिवय-कोड्विय-इन्म-सेट्टि-सेणावइ-सत्यवाह-द्य- अधिपाल-मिट्टि नपरिवृडे सिवभट्ट कुमार सीहासणवरिस पुरत्याभिमृह, निसियावेड निमियावेत्ता अट्टसएण सीव-णियाण कलसाण जावं अट्टमएण भीमेज्जाण कलसाण सिव्वइडीए जावं दुदुहि-णिग्घोसणाद्वयरवेण महया-महया रायाभिनेगेण अभिनिच्चइ, अभिनि-

इगातसोरितव सनु (द्)मोलितमं सहमोल्लिय पिव अप्पास्त करेमासा मिहरित । 'ओववादव' मुत्रस्य (६४) पूर्णगाठः एउ-मिल—'होत्तिया पोतिया कोतिया जम्म-क्वार्य नान्द्रं दुव्वद्धा रनुस्तिया उम्म-क्वार्य सम्मञ्ज्या निमञ्ज्ञमा मनस्यात्ता दिम्मानुष्या उत्तरहृत्मम मनस्यमा हूल-धम्मा मियनुष्यमा हृद्धिनावमा उद्युज्या दिमापोत्तियो वाकवानिको चेनवानियो जनवानियो स्लामूनिया जनुभवित्रको वाद-धिन्यो नेवात्रभित्रको मुसहारा ह्यहारा त्रवाहारा प्रसाहारा पुष्यद्वारा फनाहारा

त्रीयाहारा परिनश्चित-१४-म् चन्तवन्यत्त-पुण्य-फराहारा जनानिनेय-कडिन-गाया आया-बणाहि पर्नागनावेटि इनालगोल्निय कडु-गोल्निय रहुनोल्निय पित्र अप्याम करेनागा ।' १ अमी बोण्डर वर्नी पाठ ज्याज्यान ह्रांगिने।

२ नवा व एठ। त्या पाठ च्या वाच प्रतावन २ नव पाठ—पनिष्मित्र जाज विद्ववितालु ।

व भव राह्द ।

६ मण्याच-तोत नाम पदावेना ।

४ जीव मुब्द्धा

६ नव राव-दहनायम यात्र महिताल ।

अ स्व श्रद्ध

द. में हार्द्य ।

चित्ता पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गधकासाईए गायाइ लूहेति, लूहेता सरसेण गोसीसचदणेण गायाइ अणुलिपति एव जहेव जमालिस्स अलकारो तहेव जाव' कप्परुक्खग पिव अलिकय-विभूसिय करेड, करेत्ता करयल परिगाहिय दस्ति सिरसावत्तं मत्थए अर्जाल कट्टु सिवभद् कुमार जएण विजएणं वद्धावेदः, वद्धावेता ताहि इहाहि कताहि पियाहि '•मणुज्णाहि मणामाहि मणाभरामाहि हिययगमणिज्जाहि वग्गूहि जयविजयमगलसएहि य्रणवरय ग्रभिणदतो य अभि-त्युणतो य एव वयासी—जय-जय नदा! जय-जय भद्दा! भद्द ते, ग्रजिय जिणाहि जिय पालयाहि, जियमज्भे वसाहि। इदो इव देवाण, नमरो इव असुराण, धरणो इव नागाण, चदो इव ताराण, भरहो इव मणुयाण वहूई वासाइ वहूइ वाससयाइ वहूइं वाससहस्साइ वहूइ वाससयसहस्साइ भ्रणहस-मग्गो हट्ठतुट्ठो॰ परमाउ पालयाहि, इट्ठजणसपरिवुडे हित्थणापुरस्स नगरस्स, अण्णेसि च वहूण गामागर-नगर- बेड-कव्वड-दोणमुह-मडव-पट्टण-म्रासम-निगम-सवाह-सण्णिवेसाण ग्राहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भट्टित महत्तरगत य्राणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नट्ट-गीय-वाइय-तती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुइग-पडुप्पवाइयरवेण विउलाइ भोगभोगाइं भुजमाणे । विहराहि ति कट्टु जयजयसद् पउजित ॥

६२. तए ण से सिवभद्दें कुमारे राया जाते—महया हिमवत-महत-मलय-मदर-महि-दसारे, वण्णग्रो जाव' रज्ज पसासेमाणे विहरइ।।

देश तए ण से सिवे राया यण्णया कयाइ सोभणसि तिहि-करण-दिवस-मुहुत्त-नगरि-त्तिसि विषुल यसण-पाण-खाइम-साइम उवक्खडावेति, उवक्पडावेत्ता मित-नाइ-नियग-'•सयण-सविव ॰-परिजण 'रायाणो य लत्तिए य' यामतेति, याम-तेत्ता तयो पच्छा ण्हाए '•कयवित्वकम्मे कयको उय-मगल-पायिच्छते सुद्धणाविसार्थ मंगत्नाइं वन्थाइ पवर परिहिए यप्पमहम्बाभरणातिकय ॰ सरीरे भोयणवेताएं भोयणमद्यमि मुहासणवरगए तेण मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध'-परिजणेण राणहि य लत्तिएहि मिद्धं विषुल यसण-पाण-खाइम-साइम "•यासार्दमाणे वीमादेमाणे परिभाएमाणे परिभुजेमाणे विहरइ।

है. या दावहर ।

२ मण्याक-सम्यत् नाम सङ्ह्।

र सञ्चात-ताल बोरसाइए हणितस्य जाव रस्याप्तः

६. स- ११५ -तगर तात विर्गिद्धि।

६ वन्त्र मुख्युर १४१

६ चर गर-चिता मार परिवास

७ रायाणो म रातिया (ज, म, म, म), रापाणी रायमनिए म (ता, व) ।

s. ग० गा० —ण्हाण् जाव गरीरे।

६. × (ना, य)।

१०. नान (अ, क, ता, च, म, म) ।

११. मञ पाञ—एवं बहा नामनी बाद वस<sup>र्वह</sup>

जिमियभुत्तुरागए वि य ण समाग ग्रायंते चोवते परमसुडब्भूए त मित्त-नाइ-नियग-संयण-संबधि-परिजण विजनेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गघ-मल्लालकारेण य॰ सक्कारेड नम्माणेड्, सक्कारेत्ता नम्माणेत्ता तं मित्त-नाड-' •िनयग-सयण-सवधि- ॰ परिजण रायाणी य खत्तिए य सिवभद्दं च रायाण ग्रापुच्छइ, आपुच्छिता मुबहु लोही-लोहकडाह-कडच्छुय<sup>े</sup> <sup>क्</sup>तविय तावस ॰ भंटग गहाय जे उमे गंगाकुलगा वाणपत्था तावसा भवति, त चेव जाव' तेसि अतिय मुडे भवित्ता दिसापोविस्वयतावसत्ताए पव्वइए, पव्वइए वि य ण समाणे अय-मेयारूव ग्रभिग्गह् ग्रभिगिण्हति—'कप्पड मे जावज्जीवाए छट्टं '\*छट्टेण ग्रणि-क्खित्तेण दिसाचक्कवालेणं तवोकम्मेण उड्ड वाहाम्रो पगिष्भिय-पगिष्मिय विहरित्तए'— ग्रयमेयास्व ॰ ग्रभिग्गह् ग्रभिगिण्हित्ता पढम छट्टक्खमणं उव-संपज्जिताण विहरइ।।

तए णं से सिवे रायरिसी पडमछद्ववरामणपारणगसि ग्रायावणभूमीग्रो पच्चोरुहर, पच्चोरहित्ता वागलबत्यनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छउ, उवा-गच्छिना किंदिण'-सकादयग गिण्हइ, गिण्हित्ता पुरित्यम दिस पोक्नेड, पुर-त्थिमाए दिसाए नोमे महाराया पत्थाणे परियय ग्रीभरकवड निव' रावर्रिन-ग्रिभिराखाउँ सिव रायरिसि, जाणि य तत्य कदाणि य मूलाणि य तयाणि य पत्ताणि य एकाणि य कलाणि य वीयाणि य हरियाणि य ताणि य्रणुजाण उ नि कट्ट प्रतिथम दिस पसरइ', पसरिता जाणि य तत्य कदाणि य जाव हरियाणि य ताउ गेण्हउ, गेण्हिता किटिण-सकाइयग भरेद, भरेता दब्भे य उसे यं सिमहास्रो य पत्तामीट च गिण्हड, गिण्हिता नेणेव नए उडए नेणेव उत्रा-गच्छइ, उवागच्छित्ता किहिण-मकाउयग ठवेड, ठवेत्ता वेदि बट्हेइ, बर्टनाः जबलेवण समज्जण करेद, करेना दब्भकलमाहत्थगए जेणेव गगा महान*ी* तेणेव उवागच्छा, उवागच्छिता 'गंग महानदि'' ओगाहेड, योगाहेना इन्य मञ्जूण करेद, करेता जलकीड करेद्र, करेता जलानिसय करेद्र, करेना क्रांक्ट चोवचे परमग्रभूए देवय-पिति-कयक्तवे दश्भकलमाहृत्यगए" गंगाम्रो 🚎

१. स॰ पा—नाइ नाम परित्रण।

२. न० पा०—ाउट्यं अध्य भाग ।

३. भव ११।५६ ।

४. मुरु पार -- त चेत्र दात्र जमिनगृह ।

थ्र. प्रभिग्गह प्रानिधिहरू (४, ४) ता, व, म,

न), प्रकृतम्-भ० शहर मुत्राप पाट-धिपराम् ।

६. कडिमा (अ) ।

<sup>&</sup>gt; निर्दे (म, म)।

द. सरद (ग्रा, म)।

ह यद्यास्त्रमार्थ (४), द्रवस्त्राह्मा 🚽 👵 हरनम् (ना, प्रा) ।

१० गामहान्यं (४, ४,४

११. उन्नमनन्यस्तमा 🛵 🕫 🚁 🕫

नदीस्रो पच्चुत्तरइ, पच्चुत्तरित्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवाः गच्छित्ता दब्भेहिय कुसेहि य वालुयाएहिय वेदि' रएति', रएता सरएण स्र<sup>र्गण</sup> महेइ, महेत्ता स्रिग्ग पाडेइ, पाडेत्ता स्रिग्ग सधुक्केइ, सधुक्केता सिमहाक्हाइ पिक्खवइ, पिक्खवित्ता स्रिग्ग उज्जालेइ, उज्जालेता "स्रिग्गस्स दाहिणे पाते, सत्तगाइ समादहे," [त जहा—

सकह वक्कल ठाणं, सिज्जाभंड कमडलु । दंडदारू तहप्पाण, ग्रहे ताइं समादहे ॥१॥]'

महुणा य घएण य तदुलेहि य ग्राग्गि हुणइ, हुणित्ता चरु साहेद, साहेता विकि वइस्सदेव' करेइ, करेत्ता ग्रतिहिपूय करेइ, करेत्ता तग्रो पच्छा ग्रप्पणा ग्राहार-माहारेति ॥

६५. तए णं से सिवे रायरिसी दोच्च छट्ठक्खमण उवसपिजत्ताण विहरइ॥

६६. तए ण से सिवे रायिरसी दोच्चे छट्ठक्खमणपारणगिस आयावणभूमीओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता '•वागलवत्थिनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता किडिण-सकाइयगं गिण्हइ, गिण्हित्ता॰ दाहिणगि दिसं पोक्खेइ, दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थिय अभिरक्खउ विषं रायिरिस, सेस त चेव जाव' तस्रो पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ।।

६७. तए ण से सिवे रायरिसी तच्च छट्ठवसमण उवसपिज्जित्ताण विहरइ॥

६८ तए ण से सिवे रायिरिस 'क्तच्चे छट्ठनखमणपारणगिस आयावणभूमीभ्री पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता वागलवत्थिनयत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छि उवागच्छिक उवागच्छिका किडिण-सकाइयग गिण्हइ, गिण्हित्ता पच्चित्थिम दिस पोक्षेद ', पच्चित्यमाए दिसाए वरुणे महाराया पत्थाणे पित्थियं अभिरक्ष किर्मे रायिरिस, सेस त चेव जाव' तम्रो पच्छा म्राप्पा महारमाहारेइ।।

६६. तए णं से सिवे रायरिमी चउत्थ छद्ववलमण उवसंपिजत्ताण विहरइ॥ ७० तए ण मे सिवे रायरिसी चउत्थे छद्ववलमण •ेपारणगसि आयावणभूमीशी पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता वागलवत्थिनयत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवाग्च्छी उनागच्छित्ता किढिण-सकाइयग गिण्हइ, गिण्हित्ता॰ उत्तरिदस गोम्सी

t. वेति (न, रू, म, ग)।

२- स्याबेट (ता) ।

६ असे रोधकार्ता पाठी व्याख्याम प्रतीपते ।

अनिविद्यादय (ज. इ., ता), यति विद्यादेवं (म), अनिविद्यादय (म), अनिविद्यादेव (त)।

४. स॰ पा॰---एव जहा पडमवारणुर्व नगर।

६. २० ११।६४।

७. त० पा०-सेग तं चेत्र नवर।

न अ० ११।६४।

ह. ग० पा० - एवं त चेत्र नगर।

उत्तराण दिसाए वेसमणे महाराया पत्याणे पत्थिय अभिरवसाउ सिव रायरिसि, नेस तं चेव जाव' तय्रो पच्छा अप्पणा आहारमाहारेड ॥

- ७१ तए ण तस्स सिवस्स रायिरिसिस्म छट्ठछट्ठेण अणिक्वित्तेण दिसान्वकवालेण'

  •तवोकम्मेणं उड्ड वाहाओ पिगिक्भिय-पिगिक्भिय सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए॰ आयावेमाणस्स पगइभद्दयाएं •पगइउवसतयाए पगडपयणकोहमाणमायानोभयाए मिडमद्द्यसपन्नयाए अल्लीणयाए॰ विणीययाए अण्णया कयाइ
  तयावरणिज्ञाण कम्माण प्रज्ञोवसमेणं ईहापूहमगगणगवेसण करेमाणस्म
  विद्भगे नाम नाणे समुप्पन्ने । से ण नेण विद्भगनाणेण समुप्पन्नेण पासित
  अस्सि नोए सत्त दीवे सत्त समुद्दे, तेण पर न जाणइ, न पासइ ।।
- ७२ तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अयमेयाक्त्वे अज्भित्यएं चितिए पित्यए मणोगए सकप्पे॰ समुप्पिज्जत्या—अत्थि ण मम प्रतिसेमे नाणदसणे समुप्पन्ने, एव खलु अम्सि लोए सत्त दीवा सत्त ममुद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य—एवं सपेहेड, मपेहेत्ता प्रायावणभूमीओ पच्चोम्हइ, पच्चोहित्ता वागलवत्यनियत्ये जेणेव सए उटए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुवह लोही-लोहकडाह-कटच्छुयं तिवय तावम॰ भडग किटिण-मकाइयग च गेण्हइ, गेण्हित्ता जेणेव हित्थणापुरे नगरे जेणेव तावमावसहे तेणेव जवागच्छइ, उवागच्छित्ता भडनिवसेव करेड, करेत्ता हित्यणापुरे नगरे सिंघाडग-निग'- चउवव-चच्चर-चडम्मुह्-मह्।पह॰ -पट्टेमु बहुजणरन एत्रमाइवन्पइ जाव एव पस्वेद प्रत्थि ण देवाणुण्या । मम प्रतिसेसे नाणदसणे ममुप्पन्ने, एव यनु अस्सि लोएं सत्त दीवा नत्त गमुद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना॰ दीवा य ममुद्दा य ॥
- ७३. तए ण तस्म नियम्म रायरिसिम्म अतिय एयमद्व सीच्चा नियम्म हित्यणापुरे नगरे मिघाउग-निग"- चउनक-चच्चर-चडम्मुह-महापह १ पहेनु यहुजणी अण्णमण्णरम एयमाउक्तउ जाव" पहवेड-एव तन्तु देवाण्णिया । निये रायरिसी एवमाउक्तउ जाव पहवेड-अन्यि ण देवाण्णिया । मम अतिसेसे

१. म० ११।६४। - नव्याव नाम्या

२ म० पा०—दिमापसम्बादेग बार आया- ७ स० पा०—तिस बार पतेनु । वैमासुरम्। = भ० १।४२० ।

३ तर पार-पार-सर्वाए जान भिनीवपाए। ६ तर पार-नीए पन शेता।

इ. धन्माले (ज. इ. म. ज. म)। १०. मण्यान-धन जाव प्रोत्रुत

४. ग० पा०—प्रकारियम् पार समुर्धाः स्टाः । ११. भ० शहरू ।

६ हर्द्द्व (स. न); र्योश्वास (ह. ४),

----

नाणदसणे<sup>। •</sup>समुप्पन्ने, एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा °, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य । से कहमेय मन्ने एव ?

- ७४ तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे, परिसा •िनगया। धम्मो कहिम्री परिसा पडिगया।।
- ७५ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इंदर्भ्ई नाम अणगारे जहा वितियसए नियठुद्देसए जाव' घरसमुदाणस्स भिक्लायियाए अडमाणे वहुजणसद्दं निसामेद, वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव एव परूवेद्द—एव खलु देवाणुष्पिया । सिवे रायिरिस एवमाइक्खइ जाव एव परूवेद्द— अत्थि ण देवाणुष्पिया । '•मम अतिसेसे नाणदसणे समुष्पन्ने, एव खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण पर ० वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य । से कहमेय मन्ने एव ?
- ७६. तए ण भगव गोयमे वहुजणस्स ग्रतिय एयमट्ठ सोच्चा निसम्म जायसङ्गे

  '•जाव' समण भगव महावीर वदइ नमंसइ, विदत्ता नमिसत्ता एवं वदासी—
  एव खलु भंते । ग्रह तुन्भेहिं ग्रन्भणुण्णाए समाणे हित्यणापुरे नयरे उच्चनीय-मिन्भमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायिरयाए ग्रडमाणे वहुजणस्ह निसामेमि—एवं खलु देवाणुष्पिया! सिवे रायिरसी एवमाइक्खइ जाव पर्नेर —ग्रित्य णं देवाणुष्पिया! मम ग्रतिसेसे नाणदंसणे समुष्पन्ने, एव प्रलु अस्ति लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा॰, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य॥
- ७७. से कहमेय भते ! एव ?

गोयमादि! समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—जण्ण गोयमा ।
'एव खतु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स छट्ठछट्ठेण ग्रणिक्खितेण दिसाचक्कवा<sup>तेण</sup>
तवोकम्मेण उड्ड वाहाग्रो पगिजिभय-पगिजिभय सूराभिमुहस्स ग्रायावणभू<sup>मीण्</sup>
ग्रायावेमाणस्स पगदभद्याए पगइउवसतयाए पगइपयणुकोहमाणमायालोभ<sup>याण्</sup>
मिउमद्वसपन्नयाए श्रव्लीणयाए विणीययाए श्रण्णया कयाइ तयावर्णाण्याः
कम्माण खग्रोवसमेण ईहापूहमग्गणगवेसण करेमाणस्स विद्यगे नाम नागे

१. मः पार-नालदनले तान तेल ।

रे. चे शाव-परिमा जात पहिम्या ।

रे. सर राष्ट्रदन्देवह ।

४. ग० पा०—त चेव जाव वीव्हिना।

४ मं० पा०-जहा नियदुरेमण् जान ते ।

६ भाग गार्टना

समुप्पन्ते।' 'त चेव सब्व भाणियव्व जाव' भडनिक्खेवं करेड्, करेता हृित्यणा-पुरे नगरे सिघाडग-के'तिग-चडक्क-चच्चर-चडम्मुह-महापह-पहेसु बहुजणस्स एवमाइक्खड जाव एव परूवेड् — य्रत्थि ण देवाणुप्पिया! मम स्रतिसेसे नाणद-सणे समुप्पन्ते, एव खलु श्रस्सि लोए सत्त दीवा मत्त समुद्दा, तेण पर ० वोच्छिन्ना दीवा य ससुद्दा य।

तण्ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स ग्रितिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म '•हित्यणापुरे नगरे सिघाडग-तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेमु वहुजणो ग्रण्णम-ण्णस्स एवमाउन्खइ जाव पह्वेड—एव खलु देवाणुष्पिया! सिवे रायरिसी एवमाइन्सइ जाव पह्वेड—ग्रित्य ण देवाणुष्पिया! मम प्रतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, एव यलु ग्रिन्स नोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा ०, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य नमुद्दा य, तण्ण मिच्छा। ग्रह पुण गोयमा! एवमाइन्यामि जाव पह्वेमि—एव यलु जबुद्दीवादीया दीवा, लवणादीया समुद्दा सठाणग्रो एगविहिविहाणा, वित्यारग्रो ग्रणेगविहिविहाणा एव जहा जीवाभिगमे जाव' सयभूरमणपज्जवनाणा अस्नि तिरियलोण् ग्रसगेज्जा दीवनमुद्दा पण्णता समणाउनो।

७= 'ग्रस्थिण भते। जबुद्दीवे दीवे द्व्याइ—सवण्णाइ पि, ग्रवण्णाइ पि सगधाइ पि ग्रमधाइ पि, सरसाइ पि ग्ररसाउ पि, मफासाइ पि ग्रफामाइ पि, अण्णमण्ण-वद्धाइ ग्रण्णमण्णपुद्धाइ' •ग्रण्णमण्णवद्धपुद्धाइ ग्रण्णमण्ण-घडनाए चिद्वति ? हता अस्थि'।।

७६ 'म्रिट्थ ण भते । लवणसमुद्दे द्याउ—सवण्णाद पि म्रवण्णाद पि, सगधाद पि म्रगधाद पि, नरसाद पि मरनाद पि, नफासाद पि म्रफामाद पि म्रण्णमण्ण-वदाद म्रण्णमण्णपृद्वाद ' म्रण्णमण्णवद्धपृद्वाद म्रण्णमण्ण १ घटताए चिट्ठति ? ह्ता म्रिट्य' ॥

भीत्याती तैत्रयाना स्वारा समावाने

१ अस्य पाट्य स्ताने नवींषु आद्योषु निम्न-निदिष्ट पाटीन्ति—'ने यदुवरी अण्यमण्यान एत्रमादासदी, तिन्तु पीर्वार्यममानोषन्या नान्य सद्वित्वित्तित्ते । 'से यदुवरी' द्रपादिषाठ 'नजनिन्तेव हरेदी (७२) जत उत्तरवर्ती (७२) पर्वेत । जन्य

सूत्रेण सर्पादनास्ति ।

<sup>₹. 40 \$\$1\$\$-3₹ 1</sup> 

३ स॰ पा॰—व चेन जाप वीन्दिना ।

४. नव्याव—त चेत्र आप्र तेला।

५ म० श्रीरहा

६ सरपार-जन्मनमृद्धाः ना प्रज्ञाए।

उ ६ (ध.स.स.स)।

५०. अत्थिण भते ! धायइसडे दीवे दव्वाइं सवण्णाइं पि <sup>1●</sup>अवण्णाइं पि, सगंधाइं पि अगंधाइ पि, सरसाइ पि अरसाइ पि, सफासाइ पि अफासाइ पि अण्णमण्णवद्धपुट्ठाइं अण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठति <sup>२</sup> हता अत्थि ० । एव जाव—

प्रतिथ ण भते । सयभूरमणसमुद्दे द्वाइं—सवण्णाइ पि अवण्णाइ पि, सगः धाइ पि, प्रगधाइ पि, सरसाइ पि अरसाइ पि, सफासाइ पि अफासाइ पि अण्णमण्णवद्धाइ अण्णमण्णपुट्ठाइ अण्णमण्णवद्धपुट्ठाइ अण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठति?

हता ग्रत्थि ।।

प्रतिए ण सा महतिमहालिया महच्चपरिसा समणस्स भगवग्रो महावीरस्त ग्रतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्टतुट्टा समण भगव महावीर वदइ नमस्द विदत्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस पिडगया ।।

पहेसु वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइनखइ जाव पर्वेद जण्ण देवाणुण्पिया! सिवं रायिरसी एवमाइनखइ जाव पर्वेद जण्ण देवाणुण्पिया! सिवं रायिरसी एवमाइनखइ जाव पर्वेद — अत्थि ण देवाणुण्पिया! अप्रतिसेसे नाण क्सणे समुप्पन्ने, एव खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा तेण परं वोच्छिन्ना दीवा य॰ समुद्दा य। त नो इणहे समहे, समणे भग्ने महावीरे एवमाइनखइ जाव पर्वेद — एव खलु एयस्स सिवस्स रायिरिस्नि छहुछहुण त चेव जाव अडिनिन्नेखेव करेइ, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिघाडा कितग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु बहुजणस्स एवमाइनखइ जाव एव पर्वेद — अत्थि ण देवाणुण्पया! ममं अतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, एव गर्च यहिसं लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य॰ समुद्दा या तए णं तस्स सिवस्स रायिरिसस्स यतिय एयमहु सोच्चा निसम्म जाव तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा या त्रणणं मिच्छा, समणे भगव महावीरे एवमाइन्वर्य एव पालु जबुद्दीवादीया दीवा लवणादीया समुद्दा त चेव जाव असमेगी दीवममुद्दा पण्णत्ता समणाउसो!

=४. तए ण में सिवे रायरिसी बहुजणस्स स्रतिय एयमहु सोच्चा निमम्म सिहा किलए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्था। तए व

१. म॰ भाग-गम चेत्र।

२. ५२ पार -सम्बरनरानसुद्दे जात ह्वा ।

रे अभ्य (र, र, स) र

६ स. १८- - सियास्य तात्र परेनु ।

美国中华 经期

इ. म० पा०-नाग् जाव ममुद्रा ।

७. २० ११।७३।

म॰ पा॰ — गियाला जान गणुङ्गा।

E. 40 ??/UF1

<sup>10</sup> TO ??1331

तस्स सिवस्स रायरिसिम्स मिकयस्स किखयस्स' •िवितिगिच्छियस्स भेदसमा-वन्तस्स ॰ कलुससमावन्तस्स से विभगे नाणे विष्पामेव परिवडिए।।

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अयमेयाङ्वे अज्भस्थिए' •चितिए परियए मणोगए सकप्पे असुप्पञ्जित्या-एव खलु समणे भगव महावीरे तित्यगरे ग्रादिगरे जाव' सन्वण्णु सन्वदिरसी ग्रागासगएण चवकेण जाव' सहसववणे उज्जाणे महापडिह्व<sup>९ •</sup>म्रोग्गह म्रोगिण्हिता सजमेण तवसा म्रप्पाण भावेमाणे ॰ विहरइ, त महप्फल खलु तहारूवाण ग्ररहताण भगवताण नामगोयस्स '•वि सवणयाए, किमग पुण अभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि ब्रारियस्स धम्मियस्म सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विजलस्स ब्रद्वस्त ° गहणयाए ? त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि जाव' पज्जुवासामि, एय णे इहभवे य परभवे य' •िहियाए सुहाए समाए निन्सेयसाए म्राणुगामियत्ताए॰ भविस्सइ ति कट्टु एव मपेहेड, मपेहेत्ता जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तावसावमह ग्रणुप्पविसद ग्रणुप्पविसित्ता सुवहु लोही-लोहकडाह"-•कउच्छुय तिवय तावसभडग किंदिण-संकाइयग च गेण्हर गेण्हिता तावसावसहाय्रो पिडिनिक्समइ, पिडिनिक्सिमता पिडिवडियविक्भगे हित्यणापुर नगर मेज्कमजकेण निमाच्छड निमाच्छिता नेणेव सहसववणे उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता समण भगव महावीर निवल्तो" वदद नमसद, वदिना नमसित्ता नच्चासन्ते नातिदूरे' •ेसुस्सूसमाणे नमसमाणे ग्रभिमुहे विणएण ॰पजलिकडे' पज्जुवासइ ॥ तए ण समणे भगव महाबारे निवस्त रायरिसिन्ग तीने य महितसहालियाए द ६

परिसाए" धम्म परिकहेद जाव" स्राणाए आराहण भवद ॥

तए ण ने सिवे रायरिसी नमणन्स भगवस्रो महावीरन्म स्रतिय धम्म मोच्चा निसम्म जहा सदस्रो जाव" उत्तरपुरस्थिम दिसी गाग स्रवस्कमङ, स्रवस्कमिना मुबदु लोही-लोहराडाह<sup>ए</sup>-®कडच्छुय समिय तायसभडग १ किटिण-सकाऽयग च

```
१ मञ्चा०-कवित्रस्य आव कतुमः ।
```

२. जण्याचे (क, न) ।

३. म० पा०-- अम्मतिवर् जाप समुपनिवरवा । १२. म० पा० -वाश्विरे जाप प्रवित्तरे :

४. नव ११५१

५ भौग्यूग्रहा

६. संभ् पान-प्रज्ञाविस्त्र जाव विहुन्छ।

७. म॰ पा॰ —बट्टा जी खादए जाब गहुरापाए। १६. भ॰ भारता

ष. २० सहिला

६. वर पार--- वार भरिन्यह ।

१०. नं पार-नोहत्यह् जार विक्रिया

११- तिस्युनो प्रामिह्य-स्मिह्य (म) ।

१३. पत्रतिपदे (ता) ।

१६. पुर-नीव मृत्र ७१।

१४ जीव सूब ७१-३३।

१०. गण्यार— गेट्रहात् यह रिट्र

एगते एडेइ, एडेता सयमेव पंचमुद्वियं लोय करेइ, करेत्ता समणं भगव मह्।वीर तिक्खुत्तो स्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमंसइ, वदिता नमिसता एव जहेव उसभदत्तो तहेव पव्वइम्रो, तहेव एक्कारस म्रगाइ म्रहिज्जइ, तहेव सन्व जाव' सन्वदुक्खप्पहीणे ॥

भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीरं वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसता एव वयासी—जीवा ण भते । सिज्कमाणा कयरिम सघयणे सिज्किति? गोयमा । वइरोसभणारायसघयणे सिज्भति, एव जहेव ओववाइए तहेव।

'सघयण सठाण, उच्चत ग्राउय च परिवसणा।'' एव सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियव्वा जाव'—

ग्रन्वावाह सोक्ख, ग्रणुहोति सासय सिद्धा ॥

६. सेव भते । सेव भते ! ति ।।

## दसमो उद्देसो

### खेत्तलोय-पटं

- रायगिहे जाव' एव वयासी-कितिविहे ण भते ! लोए पण्णत्ते ? गोयमा ! चउन्विहे लोए पण्णत्ते, त जहा—दन्वलोए, खेत्तलोए, काललोए,
- \$3 वेत्तलोए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा तिविहे पण्णते, त जहा—ग्रहेलोयखेत्तलोए, तिरियतोयनेतला, उड्ढलोयसेत्तलोए॥
- ६२. अहेलोयरात्तलोए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-रयणप्पभापुढवियहेलोयरोत्तलोए' जाउ श्रदेसत्तमापुढविश्रदेलोयसेत्तलोए ॥

५ म० ११४-१०१

६. अहो ॰ (अ, क, म, स), अबे ॰ (बा) ।

७. रयस्यपान ० (ना) ।

म भ० साज्या

८. या हार्यक,र्यश

२. ए ६६ मधहुमानाः त्रीपपानिके नोपलस्यते ।

दर च हुनित्रम् नन्यस्थानाम् उद्भूतमस्ति । के नाव देश हैं।

ويع المعالية

- ६३ तिरियलोयनेत्तलोए णं भते । कितिविहे पण्णने ? गोयमा ! यसवेज्जिविहे पण्णने, त जहा—जबुद्दोवे दीवे तिरियलोयनेत्तलोए जाव सयभूरमणसमुद्दे तिरियलोयनेत्तलोए ॥
- इड्डलोयवेत्तलोए ण भते । कितिविहे पण्णते । गायमा ! पत्नरसिविहे पण्णते , त जहा—सोहम्मकष्पउड्डलोययेत्तलोए । कितिविहे पण्णते, त जहा—सोहम्मकष्पउड्डलोययेत्तलोए । कितिविहे यं प्रतिविहे । पण्या । पत्नरसिविहे यं प्रतिविद्या । पत्रिम्पत्र । पत्रिम्पत्र । पत्र । पत
- ६५. ब्रहेनोयखेत्तनोए ण भते । किसठिए पण्णेने ? गोयमा । तप्पागारसिंठए पण्णेते ।। ६६ निरियलोयखेत्तनोए ण भते । किमठिए पण्णेते ?
- गोयमा । भन्निरिमठिए पण्णत्ते ।। ९७ उड्ढलोयसेत्तलोए ण भते । किमठिए पण्णते ? गोयमा । उड्डमुङगाकारमठिए पण्णते ॥

#### लोयसंठाण-पट

१न. लोए ण भते ! जिमिक्टए पण्णते ? गोवमा ! सुपद्धगमिक्टए पण्णते , त जहा—हेट्ठा विच्छिण्णे, मज्मे मिन्त, '•र्जाप्प विसाने, अहे पिलयकमिक्टण, मज्मे वरवइर्रावगिहिए, जिप उद्धमुइ-गाकारमिक्टए । तिम च ण मामयिम नोगिम हेट्ठा विच्छिण्णीम जाव जिप उद्धमुद्दगाकारमिक्ट-यिस उप्पण्णनाण-द्मणधरे यरहा जिणे केवली जीवे वि जाणद-पामद्र, प्रजीवे वि जाणद-पामद्र, तथी पच्छा निज्मद्र वुज्भाज मुख्यद्र पिनिव्याज मध्यदु-वराण थ यन करेड ॥

#### श्रलोपसठाण-पद

६६. प्रतोए ण भते । क्रिमंडिए पटाते ? गोयमा ! भृतिरगोलस्टिए पट्यत ॥

१. नष्ट पार-पोत्नाकाष्ट्रभावनेत्त्रोत् ३. गरुपार-प्रशासनमम् वानुदेगम् सव चर्मकानुस्यः ११। २. नार्षपन्यते (ज. र. म. म. न)। १ गुनिस्यासक्ति (ज)।

### लोयालोए जीवाजीव-मगगणा-पदं

त्रहेलोयखेत्तलोए ण भते! कि १. जीवा २. जीवदेसा ३. जीवपदेस 800 ४ अजीवा ५. अजीवदेसा ६. अजीवपदेसा ?

'•गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, अजीवा वि, अजीवदेसा वि ग्रजोवपदेसा वि।

जे जीवा ते नियमा एगिदिया वेइहिया तेइदिया चर्डारदिया पर्निदिया अणिदिया।

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव ऋणिदियदेसा।

जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा वेइदियपदेसा जाव ग्रणिदियपदेसा। जे अजीवा ते दुविहा पण्णता, त जहा—रूविअजीवा य, अरूविअजीवा य। जे रूविग्रजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा—खधा, खधदेसा, खधपदेसा,

परमाण्पोग्गला।

जे म्रह्विम्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा-१. नोधम्मस्थिकाए धम्मस्यि-कायस्स देसे २ धम्मित्थकायस्स पदेसा ३. नोग्रधम्मित्थकाए ग्रधम्मित्थका-यस्स देसे ४. ग्रथम्मित्थकायस्स पदेसा ४. नोग्रागासित्थकाए ग्रागासित्थका-यस्स देसे ६. श्रागासित्यकायस्स पदेसा॰ ७ स्रद्धासमए॥

१०१. तिरियलोयखेत्तलोए ण भते ! किं जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? एवं चेव । एव उड्ढलोयखेत्तलोए वि, नवर—ग्ररूवी छिव्वहा, ग्रद्धासमयी नत्थि ॥

लोए ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? जहा वितियसए अत्थिउद्देसए लोयागासे', नवर—अरूवि अजीवा सत्तिवहा •पण्णत्ता, त जहा—धम्मित्यकाए नोधम्मित्यकायस्स देसे, धम्मित्यकायस्स पदेसा, अधम्मित्यकाए नोअधम्मित्यकायस्स देसे १, अधम्मित्यकायस्स परेमा, नीयागासित्यकाए यागासित्यकायस्स देसे, य्रागासित्यकायस्स पदेसा, अद्भाम-

मए, मेम त चेव।।

म्रलीए ण भते । कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? एव नहा स्रित्यकाय उद्देसए स्रलीयागासे, तहेव निरवसेस जाव' सन्वागासे यनतभागुणे ॥

<sup>!.</sup> स॰ पा०—पुत्र नहा दवा दिया तहेन ३. स० पा०—मत्तविहा नाव नवस्मिति •।. तिरबनेन माणितस्य तात अञ्चासमार्। ४. म० २।१४० ।

F 44 F12 E2 Bailt

१०४. ब्रहेलोगखेत्तलोगस्स णं भते ! एगम्मि ब्रागासपदेने कि १ जीवा २ जीवदेसा ३. जीवपदेना ४. ब्रजीवा ५. अजीवदेना ६. ब्रजीवपदेना २ गोयमा ! नो जीवा, जीवदेना वि, जीवपदेना वि, ब्रजीवा वि, अजीवदेसा वि,

गायमा ! ना जावा, जावदमा वि, जावपदमा वि, अजावा वि, अजावदसा वि, ग्रजीवपदेमा वि ।

जे जीवदेमा ते नियम १ एगिदियदेसा २ स्रह्या एगिदियदेसा य वेइदियस्स देसे ३. अहवा एगिदियदेसा य वेडिदयाण य देसा। एव मिन्सिन्लियरिह्यो' जाव सहवा एगिदियदेसा य अणिदियाण य देसा। जे जीवपदेसा ते नियम १. एगिदियपदेसा २ अहवा एगिदियपदेसा य वेजिदयस्स पदेसा ३ स्रह्या एगिदियपदेसा य वेइदियाण य पदेसा, एव स्राङ्क्लिवरिह्यो' जाव पचिदिएसु, स्रणिदिएसु नियभगो।

जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा—हवी अजीवा य, अन्वी अजीवा य। हवी तहेव। जे अहवी अजीवा ते पचिवहा पण्णता, त जहा—नीधम्मित्यकाए धम्मित्यकायस्म देसे, धम्मित्यकायस्स पदेसे, '•नोअधम्मित्यकाए अधम्मित्यकायस्म देसे, अधम्मित्यकायस्म पदेसे, अद्यासमार्थ।।

१०५ तिरियलोगलेनलोगस्य ण भते । एगस्मि स्नागानपदेसे कि जीवा ? एव जहा अहेलोगसेनलोगस्य तहेष, एव उद्दलोगसेनलोगस्य वि, गवर---अद्धानमयो नित्य । सन्यो चडित्यहा ॥

१०६ 'क्तोगस्स ण भते । एगिम्म स्नागासपदेने कि जीवा १ । जहां स्रहेलोगसेत्तलोगस्स एगिम्म स्नागासपदेने ॥

१०७ अलोगस्म ण भते ! एगस्मि यागासपदेमे—पुच्छा ।
गोयमा ! नो जीवा, नो जीवदेसा, '•नो जीवपदेसा, नो ग्रजीवा नो ग्रजीव
देसा, नो प्रजीवपदिसा, एगे श्रजीवदस्वदेसे प्रगरवातुए अणतेहि ग्रगरवातुः
हुरागुणहि सजुने सस्यागासस्य ग्रणतभागुणे ।।

१०५ - रेब्बजो प महेत्रोगनेत्ततीए 'प्रणता जीवरचा, स्रणता स्रजीनरच्या', स्र 😗

'प्रत्य प्रिदियदेना य अवदिशम्य च देगा

द्राव मरो यो मध्यमभाद्गः त्य्तिरित्रोगी

विजनाद्गः । मध्यमभाद्गारम्य अगम्भवाद्

व्याहि बीरिवयम्य प्रभागामभादेने यहुँगै
देना न गन्नि, यमस्यस्मायाद् (1) ।

२. पार पोरादिएस् अर (ज. ह. रा. र. भ)।

२. 'बहुस एविहिस्टॅरस प्रवृद्धिस्य प्रपटन' द्रावय-१०प्रमाद्गुरक्षिणीट क्रियाद्गुर, व्यक्तिकार्यक एकसम्बद्धिकार स्वत- समुद्रमात दिना एक्टब जीक्टब लाहरू सम्भग्नेत्राहरूमातानेच नागान (ज

६ स्वताञ्चल्य अपस्मितिकारण 🐤

प्र अ० ११।१०४।

६. तक पाठ---नेगम्न ।

उ नव भाव-- । बेर महा -

= धानाइ सेवस्ताहरू

(1, 1, 4) 1

जीवाजीवदन्वा । एवं तिरियलोयखेत्तलोए वि, 'एव उड्ढलोयखेत्तलोए वि (एव लोए वि ?)' । दन्वग्रो ण ग्रलोए नेवित्थ जीवदन्वा, नेवित्य अजीव-दन्वा, नेवित्य जीवाजीवदन्वा, एगे ग्रजीवदन्वदेसे अगरुयलहुए ग्रणतेहिं ग्रगरुयलहुए ग्रणतेहिं ग्रगरुयलहुयगुणेहि सजुत्ते ९ सन्वागासस्स ग्रणतभागूणे ।

कालग्रो ण ग्रहेलोयखेत्तलोए न कयाइ नासि', •न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्तइ—भविसु य, भवइ य, भविस्तइ य—धुवे नियए सासए अवखए ग्रव्वए अविद्विए ॰ निच्चे, एव' •ितिरियलोयखेत्तलोए, एव उड्ढलोयखेत्तलोए, एव लोए एव ॰ ग्रवोए ।

भावस्रो ण स्रहेलोयखेत्तलोए स्रणता वण्णपज्जवा, ' अणता गंधपज्जवा, स्रणता रसपज्जवा, स्रणता फासपज्जवा, स्रणंता संठाणपज्जवा, स्रणंता गरुयलहुयपज्जवा, ॰ स्रणंता स्रगरुयलहुयपज्जवा, एवं किरियलोयखेत्तलोए, एवं उड्ड लोयखेत्तलोए, एवं लोए। भावओं ण स्रलोए नेवित्य वण्णपज्जवा, केवित्य गधपज्जवा, नेवित्य रसपज्जवा, नेवित्य फासपज्जवा, नेवित्य सठाणपज्जवा , नेवित्य गरुयलहुयपज्जवा , एगे अजीवद्ववदेसे ' अगरुयलहुए स्रणतेहि स्रगरुय लहुयगुणेहि सजुत्ते सव्वागासस्स ॰ स्रणतभागूणे।।

### लोयस्स परिमाण-पद

१०६. लोए णं भते । केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा ! अयण्ण जवुद्दीवे दीवे सव्वदीव"-•समुद्दाण सव्ववभतराए जाव" एग जोयणसयसहस्स आयाम-विक्खभेण, तिष्णि जोयणसयसहस्साद सोलससहस्साई

'नेवरिय गरुयलहुयपज्जवा' एतत्पर्यन्त एव पाठो युज्यते 'ता' प्रतौ एवमेवानि । वृत्तिकृता 'जाव नेवरिय अगरुयलट्ट्यपन्त्रा' इति पाठो लब्बम्तेन अर्थस प्रनिष्ठरणा<sup>द्र</sup> एव ब्याख्या कृता—अगुरुलघुपर्यवापेत्रद्रदाण्डा पुद्गलानां तत्राभावात् (तृ) । यदि वृत्तिः। युद्धः पाठो लब्बोभविष्यत् तदा जन्दा ब्याख्याया नावस्यकताभविष्यत् ।

प्रंकमानुमारेगावलोकस्वमपंक्षितमस्ति, किन्तु कस्मिन्नित आदर्शे नैव लभ्यते। कारणमत्र न ज्ञायते। अपेक्षितम् वस्य पाठस्य कम एत्र स्वात्-'एव उड्टलोयमेत्तलोए वि, एव लोग् वि'।

२. स॰ पा॰ - ग्रजीनदब्बदेने जाव सन्वागासस्स

३. मञ्बाव-नामि जान निच्चे ।

४. मञ्चाञ्चलात्र नाम प्रलीए ।

४ वर्षाः—जना सदम् जात अणता ।

इ. स. ११३-एन बान लीए।

३. ५३ वार-नगराम्बना नाम नेत्रीत ।

न नारताहर (प्र. इ. प्र. म. म. तू), नश्च प्रश्वासामा भागा नत

६ मञ्पा०—अजीवदब्बरेगे जाव वार्य भागूणे।

१०. स॰ पा॰—सन्बदीय गान परिनोरण।

११. ठा० ११२४ना

दोण्णि य सत्तावीमे जोयणसए तिण्णि य कोमे अट्टावीम न धणुसय तेरस ग्रगुलाइ ग्रद्धगुलग च किंचित्रिसेसाहिए ॰ परिक्सेवेण । तेणं कालेण तेण नमएणं छ देवा महिट्डीया जाव' महानोक्खा' जबुद्दीवे दीवे मदरे पव्वए मदरचलिय सव्वस्रो समना सपरिविक्ताण चिट्रेज्जा। स्रहे ण चत्तारि दिसाक्मारीयो महत्तरियायो चत्तारि वनिपिडे गृहाय जब्हीवस्त दीवस्स चउमु वि दिमासु वहियानिमुहीयो ठिच्चा ते चतारि विनिपिटे जमगसमग बहियाभिमुहे' पिक्ववेज्जा। पभू ण गोवमा! तथ्रो एनमेगे देवे ते चत्तारि विलिपिडे धरणितनमसपने विष्पामेव पटिसाहरित्तए। ते ण गोयमा ! देवा ताए उनिकट्ठाएं •तुरियाए चवलाए चडाए जदणाए छेयाए सीहाए सिग्नाए उद्धयाए दिव्याए ॰ देवगईए एगे देवे पुरत्याभिमृहे पयाते 'एगे देवे दाहिणाभिमुहे पयाने, एगे देवे पच्चत्याभिमुहे पयाते, एगे देवे उत्तरा-भिम्हे पयाते, एगे देवे उड्डाभिम्हे पयाते" एगे देवे अहोभिम्हे पयाते । तेण कालेण तेण समएण वासमहस्साउए दारा पयाने । तए ण नस्स दाराम्स श्रम्मापियरो पहीणा भवति, नो चेव ण ते देवा नोगन मपाउणति । नए ण तस्स दारमस्य ब्राउए पहीणे भवति, नो चेव ण' के देवा जागन श्रमपा-उणित । तए ण तस्त दारगस्त प्रद्विमिजा पहीणा भवति, नो चेव प ते देवा लोगत सपारणित । तए ण तस्स दारगन्स ग्रासन्तमे वि गुलवने पहीणे भवति. नो चेव ण ते देवा लोगन मपाउणित । तण् ण तस्म दोरगम्म नामगोण् वि पहीणे भवति, नो चेव प ते देवा लोगन सपाउणि । तेसि ण भते । देवाण कि गए बहुए ? स्रगए बहुए ? गोयमा । गए बहुए, नो ग्रगए वहए, गयाओं ने ग्रगए ग्रम सिज्ज अभि, ग्रमयाग्री ने गए ग्रमसेज्याग्री।

#### ग्रसोयस्य परिमाण-पदं

लोए ण गोयमा ! एमहानए पण्पत्ते ॥

११० स्रतीए य भने । केमहालए पण्यत्ते ?
गोयमा । स्रयण्य नमयसेते पणयालीम जोयणनयगहन्साउ सायाम-विशयभेण, "एगा जोयणकोठी यायालीन च सयगहन्साउ नीन च महस्साउ दोज्यि
य स्रउभायनजोयानम् किचि निमेगाहिए ९ परिचलेनेजा ।

तेण कालेण तेण समएण दस देवा महिड्डिया "'जाव' महासोक्खा जबुद्दीवे दीवे मदरे पव्वए मदरचूलिय सव्वय्रो समंता । सपरिविखत्ताणं सचिट्ठेज्जा, अहे ण अह दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ अह विलिपिडे गहाय माणुमुत्तरस पन्वयस्स चउसु वि दिसासु चउसु वि विदिसासु विह्याभिमुही श्रो हिन्ना ते श्रष्ट बिलिपिडे जमगसमग् विहियाभिमुहे पिवखवेज्जा। पभूण गोयमा तयो एगमेगे देवे ते अट्ठ वलिपिडे घरणितलमसंपत्ते खिप्पामेव पडिसाहरित्तए। ते ण गोयमा। देवा ताए उक्किट्ठाएँ •तुरियाए चवलाए चंडाए जइणाए छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्ध्याए दिव्वाए ॰ देवगईए लोगते ठिच्चा असन्भा-वपहुवणाए एगे देवे पुरत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे दाहिणपुरत्थाभिमुहे पयाते, '•एगे देवे दाहिणाभिमुहे प्याते, एगे देवे दाहिणपच्चत्थाभिमुहे प्याते, एगे देवे पच्चत्याभिमुहे प्याते, एगे देवे पच्चत्यउत्तराभिमुहे प्याते, एगे देवे उत्तरा भिमुहे पयाते एगे देवे उत्तरपुरत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे उड्ढाभिमुहे पयाते, एगे देवे ग्रहोभिमुहे पयाते।

तेण कालेण तेण समएण वाससयसहस्साउए दारए पयाते। तएण तस्स दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवति, नो चेव ण ते देवा अलोयंत सपाउणित। '•तए ण तस्स दारगस्स आउए पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा प्रलोगत संपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स अद्विमिजा पहीणा भवति, नो नेव णते देवा अलोयत सपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स आसत्तमे वि कुलवरो पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा अलोयंत सपाउणति । तए ण तस्स दारगस्य नामगोए वि पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा ग्रलोयंत सपाउणति।

तेसि णं भते ! देवाण कि गए बहुए ? श्रगए बहुए ? गोयमा ! नो गए बहुए, स्रगए बहुए, गयास्रो से स्रगए अणंतगुणे, स्रगयास्रो से गए स्रणतभागे। अलोए णं गोयमा । एमहालए पण्णत्ते ॥

## लोगागासे जीवपदेस-पदं

१११० लोगस्स ण भते । एगस्मि श्रागासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव पचिदियपरेमा अणिदियपदेमा प्रण्णमण्णवद्धा प्रण्णमण्णपुट्ठा' •ग्रण्णमण्णवद्धपुट्ठा ० प्रण्णमण्ण

रे. नव पाव—ाहें। जार नपरितिमताणं। े में शेक्ष

रे. राहिमानिनृहोतो (न, क, म, च, म, न); बर्द इवंबात्तासम्बर्ध 'बहियामुहे' दिन

राजे न्त्र । नत्र नद्या एवं प्रकरणी रेनचिद् विवेद्योवतिकारनेत परितनेत दुखते।

अस्मानि पूर्वसूत्रानुसारी पाठ स्वीर्त ।

४. स॰ पा॰—उविमहाए जाव देगाईए।

४ स॰ पा॰--एव जाव उत्तर॰।

६ म० पा०—त चेत्र जाव तेनि ।

अ. स० पा०—प्रणमणाञ्चा जान प्रश्नम्भः

घडताए चिट्ठति ? ग्रित्य णं भते । ग्रण्णमण्णस्म किचि ग्रावाह वा वावाह वा उप्पायति ? छविच्छेद वा करेंति ?

नो इणट्ठे समट्टे ॥

११२. मे केण्ड्रेण भते ! एव वुच्चइ—लोगस्म ण एगिम्म ग्रागासपदेमे जे एगिदिय-पदेसा जाव ग्रण्णमण्णघडताए चिट्ठति, नित्थ ण भते ! ग्रण्णमण्णस्म किंचि ग्रावाह वा' •वावाह वा उप्पायित ? छविच्छेद वा ॰ करेंति ?

गोयमा । से जहानामए निद्या सिया—िमगारागारचारुवेमा • मगय-गय-हिसय-भणिय-चेद्विय-विलास-मनित्य-सनाव-निउणजुत्तोवयारकुमना मुदरयण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विनाम • किनया रगद्वाणिस जणसयाउनिस (जणमहस्साउनिस ?) जणसयसहस्माउनिस वनीमइविहस्स नद्वस्स ग्रण्णयर नद्वविहि उवदमेज्जा, से नूण गोयमा । ते पेच्छगा त निद्वय ग्राणिमसाए दिद्वीए सव्वन्नो नमता समिनलोएति ?

हता समभितोएति ।

ताम्रो ण गोयमा । दिट्ठीम्रो तिस निट्टयिस सव्वम्रो समता सिन्निपिडयाम्रो ? हता सिन्निपिडयाम्रो'। म्रित्य ण गोयमा । तान्नो दिट्ठीम्रो नीसे निट्टयाण् किचि वि मावाह वा वावाह वा उप्पायित ? छविच्छेद वा करेति ?

नो इणद्वे समद्वे।

'सा वा<sup>"</sup> नट्टिया तासि दिद्वीण किंचि आवाहं वा वात्राह् वा उपाएति ? छविच्छेदं वा करेड ?

नो इणद्वे समद्वे।

ताओं वा दिहींओं अण्णमण्णाएं दिहीए किचि यात्राह वा वाचाह वा उप्पाएति ? छिबच्छेद वा करेति ?

नो इण्हें समद्वे। ने तेण्हेंण गोयमा । एव बुच्चइ— कोगन्स ण एगम्मि स्रागासपदेने ने एगिदियपदेना जाव प्रश्यमण्णघउत्ताए चिट्ठनि, नित्य ण स्रण्णमण्णस्य स्रायाह् वा बाबाह् या उप्पायति १, छविष्टेंद्र वा करेनि ॥

११३ लोगस्य ण भने एगम्मि आगामपरेमे जहणपण जीवपरेमाण, उपहोसपण जीवपरेसाण सध्यजीवाण य कवरे कवरेहिनो अपना वा ? बहुया वा ? मुहना वा ? त्रिमेसाहिया वा ?

र. न० ११० - प्राश्नाह् वा भाव करेति । १ अह्या ना (अ, न) ।

२. न॰ पा॰--निवासवारवार्द्धाः । अत्र ४. न॰ पा॰--- । चत्र आव ध्विरुद्धः । क्रियाः । ६. न॰ पा॰---स्परीक्षो नाव विस्तार्द्धाः ।

३. मन्तिर्वादयाया (अ) ।

गोयमा । सन्वत्थोवा लोगस्स एगम्मि ग्रागासपदेसे जहण्णपए जीवपदेसा सन्वजीवा प्रसंखेज्जगुणा, उक्कोसपए जीवपदेसा विसेसाहिया ॥ सेव भते। सेव भते। त्ति'।।

# एक्कारसमी उद्देसी

## सुदंसणसेट्टि-पदं

११४. तेण कालेण तेण समएण वाणियगामे नाम नगरे होत्था-वण्णग्रो'। दूर्ति-पलासे चेइए-वण्णस्रो जाव' पुढिविसिलापट्टस्रो । तत्थ ण वाणियगामे नगरे सुदसणे नाम सेट्ठी परिवसइ—ग्रड्ढे जाव' वहुजणस्स ग्रपरिभूए समणोवासए ग्रभिगयजीवाजीवे जाव' ग्रहापरिग्गहिएहिं तवोकम्मेहिं ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ । सामी समोसढे जाव परिसा पज्जुवासइ ।।

तए ण से सुदसणे सेडी इमीसे कहाए लढ्ड समाणे हट्टतुट्ठे ण्हाए कय'विल कम्मे कयको उय-मगल ०-पायि च्छित्ते सन्वालकारिवसूसिए साम्रो गिहाम्रो पिडिन निक्खमइ, पिंडनिक्खमित्ता सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण पाय-विहारचारेण महयापुरिसवग्गुरापरिविखत्ते वाणियगाम नगर मज्भमज्भेष निमाच्छइ, निमाछित्ता जेणेव दूतिपलासे चेइए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छित्ता समण भगव महावीर पचिवहेण प्रभिगमेण अभिगच्छइ, [त जहा—सच्चित्ताण दव्वाण विद्योसरणयाए] जहा उसभदनी जाव" निविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ॥

तए ण समणे भगव महावीरे सुदसणस्स सेट्टिस्स तीसे य महतिमहालियाए" परिसाए" धम्म परिकहेइ जाव" त्राणाए ग्राराहए भवद ॥

```
रे. य० राष्ट्रा
 २ जो० मू० १।
                                        इतिपलासए (अ) ।
वे जोवमुक र-१३।
                                        ६. कोप्ठकवर्ती पाठो व्यास्यादाः प्रतीयो ।
व भः शहदा
                                      २०. अ० हार्थ्या
य. अञ्चल
                                      ११. ॰ महालयाए (म)।
६. या वस्त १ट-४रा
                                      १२. प्र०—योव मृव ७१।
)  च. पाः—हय जान पानित्रते ।
                                     १३. ओ० मू० ७१-७७।
```

- ११... तए ण से मुदसणे नेट्टी ममणस्य भगवश्री महावीरस्य श्रतिय धम्म नीच्या निसम्म हदुतुट्टे उद्घाए उट्टेड, उट्टेना गमण भगव महावीर तिस्युत्ती •आया- हिण-पयाहिण करेड, करेना वदद नमगइ, वदिना ॰ नमिनत्ता एवं वयानी —
- ११६ कतिबिहे ण भंते ! काने पण्णत्ते ? नुदमणा ! चउव्विहे काने पण्णत्ते, त जहा—पमाणकाने, ग्रहाउनिव्वित्तिकाने, मरणकाने, अद्याकाने ॥
- १२० ने कि त पमाणकाले ? पमाणकाले दुविट्रे पण्णत्ते, त जहा-दिवसप्पमाणकाले, राज्यमाणकाले य । चउपोरिसिए दिवसे, चउपोरिसिया राज्ञे भवड । उक्कोसिया अद्रुपचममुहला दिवसस्य वा राज्ञेंग् वा पोरिसी भवज, जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्य वा राज्ञेंग्, वा पोरिसी भवज ॥
- १२१ जदा ण भते । जनकोिनया अद्धपचममुहुता दिवनस्य वा राईए वा पोरिसी भवउ, तदा ण किनागमुहुत्तभागेण पिरहायमाणी-परिहायमाणी जहण्यिय तिमृहुता दिवनस्स वा राईए वा पोरिसी भवड ? जदा ण जटण्णिया तिमृहुता दिवसस्य वा राईए वा पोरिसी भवड, तदा ण किनागमुहुत्तभागेण पिरवस्ट-माणी-परिवद्दरमाणी जनकोिनया अद्धपचममुहुता दिवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचममुहुता दिवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचममुहुता दिवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अव्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अव्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अव्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचममुहुता विवसस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचमित्रस्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचम्यास्य वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचमा वा राईए अद्धपचमा वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचमा वा राईए उत्पेतिसा अद्धपचमा वा राईण उत्पेतिसा अद्धपचमा वा राईण उत्पेतिसा अद्धपचमा वा राईण उत्धपचमा वा राईण उत्पेतिसा अद्धपचमा वा राईण उत्पेतिसा अद्धपचमा वा राईण उत्पेतिसा वा राईण वा राईण उत्पेतिसा वा राईण वा राईण वा राईण वा राईण वा राईण उत्पेतिसा वा राईण उत्पेतिसा वा राईण वा रा

मुद्रमणा । जदा ण उन्होंनिया श्रद्धपचमुहत्ता दिवगरम वा रार्ट भवइ, तदा ण याबीनसयभागमृहत्तभागेण परिहायमाणी-परिह णिया तिमृहत्ता दिवसरम वा रार्टण् वा गोरिसी भवट । जदा तिमृहत्ता दिवसरम वा रार्टण् वा पोरिसी भवट । तदा ण वाबीस भागेण परिवर्टमाणी-परिवर्डणमाणी उन्होंनिया अद्रपन्तमह वा रार्टण् वा पोरिसी भवट ॥

१२२ तदा ण नते ! उन्होंतिया प्रजपनममहत्ता विवस्तन मा राई भवर ? वदा वा महित्या निमहत्ता विवस्तन वा राईण मा वे मुस्ता ! जदा ण उन्होंनए प्रद्वारतमहत्ते विवसे भवद, जहिन महत्ता राई भवद, वदा ण उन्होंनिया अद्भवसमहत्ता दिः भवद, वहित्यामा निमहत्ता राईए पोरिसो भवद । वदा ण उन्हान्त्रहित्या राई नवई, वहित्या दुमल्यम्पहृते विवस भवद निवा प्रदानसम्हता राईए पोरिसो नवद, जहित्या रिवा पोरिसी भवद ॥

१. वर पर-शिस्तु में व म स्थिता।

कदा णं भते । उक्कोसए ब्रह्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुता १२३ राई भवई ? कदा वा उक्कोसिया ब्रह्वारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालस-मुहुत्ते दिवसे भवइ ? 

दुवालसमुहुत्ता राई भवइ। पोसपुण्णिमाए' णं उक्कोसिया ब्रह्वारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ।।

ग्रत्यिण भते । दिवसा य राईओ य समा चेव भवति ? १२४ हता ग्रत्थि ॥

१२५ कदा ण भते ! दिवसा य राईग्रो य समा चेव भवति ? सुदसणा । चेत्तासोयपुण्णिमासु', एत्थ' ण दिवसाय राईग्रोय समा चेव भवति - पण्णरसमुहुत्ते दिवसे पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ। चउभागमुहुत्तभागूण चउमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ। सेत्त पमाणकाले।।

से कि त ग्रहाउनिव्वत्तिकाले ? प्रहा्उनिव्वत्तिकाले—जण्ण जेण नेरइएण वा तिरिक्खजोणिएण वा मणुस्सेण वा देवेण वा प्रहाउय निव्वत्तिय । 'सेत्त ग्रहाउनिव्वत्तिकाले' ॥

१२७. से कित मरणकाले ? मरणकाले—जीवो वा सरीराओ सरीर वा जीवाओं । सेत्तं मरणकाले ॥

१२८ से किं त ग्रद्धाकाले ? 'मृद्धाकाले - से ण'' समयद्वयाए' म्रावलियद्वयाए जाव' उस्सिष्पणीद्वयाए। एस ण सुदसणा। यद्धा दोहाराछेदेण ' छिज्जमाणी जाहे विभाग नो ह्व्यमाग-च्छइ, सेत्त समए समयहुयाए । त्रसक्षेज्जाण समयाण समुदयसिमइसमागमेण सा एगा यावलियत्ति पवुच्चइ। सरोजजायो आवित्यायो उस्सासो गृहा मानि उद्देमए जाव"—

एएसि ण पत्लाण, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । त सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परिमाण ॥१॥

१- पोनस्य पुष्तिमाए (म) ।

२. अनामुग्य (र., ता, स)।

<sup>=</sup> f-1 (A, A) 1

६ सहस्यम्हना (४) ।

६ वियुज्यते इति शेष (गू)।

७ अद्वाराले अणेगिवहे पण्णते (अ, म)।

५. गमयद्भयाए (अ) गर्वत्र।

ह. या ग्व ४१५।

र नन भारतमाने नहानिकानिकानि (ज. म. १०. डोट्राक्छेदेण (क. ब); बोह्रागदेव<sup>मेड (f</sup> च्या, तेल रातेनाचे पटावनिव्यक्तिको । ११ म० ६।१३२-१३४। देन । सङ्ग्यानिमान (ता)।

- १२६ एएहि ण नते । पत्तिप्रोबम-नागरोबमेहि कि प्योयण ?

  गुदनणा ! एएहि पत्तिप्रोबम-नागरोबमेहि नेरऽय-तिरिक्वजोणिय-मणुन्नदेवाण आउपाउ मविज्जति ॥
- १३० नेरज्याण भने ! केवज्य काल ठिउँ पण्णना ?

  एव ठिइपद निरविमेन भाणियव्य जाव' अजहण्णमणुक्कोमेण तेनीम सागरीवमाज ठिउँ पण्णना ॥
- १३१. यदिव ण भने । एएनि पनियोवम-मागरोवमाण चान्ति वा यवचाति वा ? हता यति ॥
- १३२ ने फेणहेण भने ! एव वृद्य अन्य ण एएसि पित्र प्रोवमनागरीवमाण 'नएति वा' अवचएति वा ?
  एव तन्तु मुद्रमणा ! तेण कात्रण तेण समएण हत्यिणापुरे नाम नगरे होत्या—
  वस्त्र अते। । सहस्व वर्ण उस्तारो—वस्त्र अते। । तत्व ण हित्यणापुरे नगरे वित्त नाम रावा होत्या—पण्यो । तन्म ण वलस्त रण्यो पभाव निम्म नेवा होत्या—नुपुमानवाणिपाया वस्त्र अवा पनिविद्ये माणुन्मए कामभोगे पच्चणु-भवमाणी विहरत ॥
- १३३. तर ण ना पभावर्ऽ देवी यण्णया वयाइ तिन तारिनगिन प्रान्यरिन स्रव्यित-रम्भो मिन्तरुम्मे, बाह्रिस्रो ह्मिय-धहु-महु विचित्तवन्त्रोग-निन्तियतते' मिणर्यणपणामियधयारे बहुनमनुविभन्तदेनभाए पत्तवण्ण-सरममुरभि-मुक्क-णुक्तपुत्रोवयार तिन् कालागर-प्रदेशहुरस्र-तुरस्य-प्र-प्र-प्राप्य-प्राप्य-याभिरामे सुन्यवरगिष्ण सथबहुभूण,

तीय तारिमनीत सर्वाज्ञाति—पातिगणयहिए उनक्षे विद्योषो कृतक्षे उज्जल भरके णय-गनीरे" गगापृत्तिस्यापुत-उद्दातन।तिनम् प्रोयितर"-सोमिन् यहुमुन्त्रस्टु-पिञ्छक्षे मुक्तिरध्यस्यनाये स्नमुप्तवण् सुरम्भे श्राष्टणगन्त्य-पुर-नवणीय-त्तक्षोन" सुगययस्युमुम-प्रशत्यकोत्रयास्कृतिम् श्रादस्तरात-

```
    १. य० इ।
    २. अगप १ (ग) ।
    २. अगप १ (ग) ।
    ३. अगप १ (ग) ।
    ३. अगप १ (गा) ।
    ३. अगप १ (गा
```

मयसि' सुत्तजागरा स्रोहीरमाणी-स्रोहीरमाणी स्रयमेयाच्व स्रोरालं कल्लाण सिव घण्ण मगल्ल सस्सिरीय महासुविण पासित्ता ण पडिवुद्धा। हार-रयय-खीरसागर-ससकिकरण-दगरय-रययमहासेल-पडरतरोहरमणिजी-थिर-लट्ट-पउट्ट-वट्ट-पीवर-सुसिलिट्ट-विसिट्ट-तियखदाढाविडिया परिकम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसोभतलहुओहुँ सुकुमालतालुजीह' 'रत्तुप्पलपत्तमग्र-मूसागयपवरकणगतावियग्रावत्तायत-वट्ट-तडिविमलसीर-सनयण विसालपीवरोरु पडिपुण्णविपुलखध मिउविसयसुहुमलक्खण-पार्ल-विच्छिन्न १-केसरसडोवसोभिय असिय'-सुनिम्मिय-सुजाय-ग्रप्फोडियलगूल'सोग सोमाकार लीलायत जभायत , नहयलाग्रो ग्रोवयमाण, निययवयणमितवपत सीह सुविणे पासित्ता ण 'पडिबुद्धा समाणी'' हट्टतुट्ट' वित्तमाणदिया णिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण हियया धाराहयकलवा वि समूसवियरोमकूवा" त सुविण श्रोगिण्हइ, ग्रोगिण्हित्ता सयणिज्जाग्रो ग्रह्में यवभुद्वेत्ता यतुरियमचवलमसभताए अविलवियाए रायहससरिसीए गईए जेंगे वलस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वल राय ताहि द्धारि कताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि स्रोरालाहि कल्लाणाहि सिवाहि धलाहि मगल्लाहि सस्सिरीयाहि मिय-महुर-मजुलाहि गिराहि सलवमाणी-सलवमाणी पडिवोहेइ, पडिवोहेत्ता वलेणं रण्णा प्रव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिरयण्य त्तिचित्तिस् भद्दासणिस निसीयति, निसीयित्ता त्रासत्था वीसत्था मुहामण्यरः गया वल राय ताहि इहाहि कताहि जाव मिय-महुर-मजुलाहि गिराहि गर्ना माणी-सलवमाणी एव वयासी—एव खलु ग्रह देवाणुष्पिया। ग्रज्जती तारिमगिम सयणिज्जिसि सालिंगणविट्टिए त चेव जाव नियगवयणमञ्जा मीह मुविणे पासित्ता ण पिडवुद्धा, तण्ण देवाणुष्पिया ! एयस्स ग्रोरानस्म गा महामुविणस्म के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ?

```
१. अर्ड० (जा, म)।
२ मरामुनिण मुनिगे (क, ता, व, म, म, वृ)।
                                                🗡 (अ, स, ता, म)।
 ३ पद्र ० (४, ४, ४,)।
                                          १०. निययवयणकमलसरमञ्चत (ना, म)।
 4. 038 (4, 平, 7, 円) 1
                                          ११. पडिबुद्धा तए ण सा प्रभावती देश निर्वर
१ नाजनानरे—रनुषानपत्तमदयमुकुमालनालु-
                                              हव औराल जान मस्मिरीय गहाँ<sup>पुर्वी</sup>
   िन्तानिप्रणजीर् महुगुनियामिसतप्रिगलच्छ
                                              सुविणे पासिता ज पडिन्ड समागी [1
६ विस्तरण (ता, तुम) ।
                                             ग, ता, व, स)।
                                         १२. म० पा०—हदुनुदु जार हिन्सा।
s. ज्यांत्य (ग)।
                                        १३. ममूमसितः (व)।
च करोडिस (नामिस (ना) ।
                                        १४. रमगुनिचित्तंमि (ना)।
```

तए ण ने बले राया पभाव रेए देवीए अतिय एयमह सोच्चा निसम्म रहुतुहु' १३४ चित्तमाणदिए णदिए पीउमाणे परमनोगणन्मिण् हरिसवसविसापमाण शहयण धाराह्यनीवसुरिभ हुसुम'-चचु भाल इयतणुए' उत्सवि बरोम हुवे त सुविग ओगि-ण्हर, ग्रोगिण्हित्ता ईह् पविनर, पविनित्ता ग्रप्पणो माभाविएण मऽपुब्वएण वृद्धिविष्णाणेण तस्त सुविणस्य ग्रत्योग्गहण करेड, करेत्ता पभावड देवि ताहि प्रद्वाति कताहि जाव' मगत्वाहि मिय-महुर'-सन्तिरीयाहि वर्गूहि सनवनाणे-मलयमार्गे एवं वयामी-ग्रोराने ण तुमे देवी ! मुविणे दिट्टे, कल्लाणे ण तुमे देवी <sup>!</sup> सुविणे दिहे जाव' निन्तरीए ण तुमे देवी <sup>!</sup> सुविणे दिहे, 'आरोगन-तृहि-दीहाउ-कल्लाण-मगत्लकारण्ण तुमे देवो ! सुविषे दिद्वे', प्रत्यलामो देवाण्-ष्पिए ! भोगताओं देवाण्ष्पिए ! पुत्तलाओं देवाण्ष्पिए ! 'रज्जवाओं देवा-णुष्पिए ! ' एव रालु तुम देवाणुष्पिए । नवण्ह मानाण बहुपिडपुर्णाण अउद्ग-माण य राऽदियाण बाडवकताण अम्ह कुलकेड गुनदीव गुनसन्त्रय गुनस्त्रस्य कुननिसग कुनिकत्तिकर कुननिकिर कुनजनकर तुनाधार तुनपायप कृनवि-वद्वणकर सुकुमालपाणिपाय ब्रह्मेणपिटपुग्णपिचियसरोरं "लवनण-वजण-गुणोबनेय गाणुम्माण-प्वमाण-पांबपुण्ण-गुजाय-सञ्चगमृदरगः सिमसोमाकार कत पियदनण मुख्य देयगुमारसमप्पन दारग पयाहिमि ।

मे वि य ग दारण उम्मुपाचालभाने विष्णय-'गरिणयमेने जोव्यगममणुष्पत्ते भूरे बीरे विनक्षते वित्थिष्ण-विज्ञलवन-वाह्णे रज्ञवर्दे राया भिवस्मद्र । त स्रोराले ण तुमे देवी ! मुविणे दिहुं जान स्रारोग्ग-तुहुि"-वदीहाज-कल्लाण ॰-मगल्लकारण ण तुमे देवी ! सुविणे दिहुं ति कट्टु पनार्जात देनि ताहि इहु।ति जान यगहि दोल्ल पि तन्य पि जणुबहति ॥

१३५ तम् ण मा प्रभावनी देवी जनस्य रागी प्रतिय म्यमद्भ मोच्या निसम्म त्रृतुद्धा" हर्यन् "परिमाहिष दमनत् निरमायनः मस्यम् प्रमति हर्द् । एव स्थायी— म्यमय देवाणुलिया । तत्मेय देवाणुलिया । प्रतितत्मय देवाणुलिया । ग्रमदिद्देनेय देवाणुलिया । त्रांच्छयमेय देवाणुलिया । प्रतिच्छयमेव देवाणुन

रः मर्गार्क्याः विद्या

२. २नीव २ (त. व) ।

<sup>2. 2</sup> mg4 (4, 5, 2) 11, 11, 11, 1);

र. न० रहार्वका

र. बर्चारानामार (२१० १५१००) ।

<sup>\$ 40 \$\$17\$\$1</sup> 

<sup>2 / (4) 1</sup> 

e (4) 1

<sup>्</sup>र नः पार अपोन्धितनगर सब विषया

कि. विशास कि भानी।

त्रे. नव्याः—्द्विसर्वस्तरहारः।

民产性(多种种):

<sup>\$3</sup> do dis-kide dini

िपया । इच्छिय-पिडच्छियमेय देवाणुप्पिया । से जहेय तुब्भे वदह ति कर्ट् त सुविण सम्म पडिच्छइ', पडिच्छिता वलेण रण्णा ग्रव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ भद्दासणास्रो स्रव्भहुदेह, स्रव्भहुते स्रतुरियमचव-लं • मसभताए अविलवियाए रायहससरिसीए॰ गईए जेणेव सए सयणिजे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सयणिज्जसि निसीयति, निसीयिता एव वयासी—मा मे से उत्तमे पहाणे मगलेत सुविणे अण्णेहि पावसुमिणेहि पडिस म्मिस्सइ त्ति कट्टु देवगुरुजणसवद्धाहि पसत्थाहि मगल्लाहि धम्मियाहि कहाहि सुविणजागरिय पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहरइ ॥

१३६ तए ण से वले राया कोडुवियपुरिसे सद्दावेद, सद्दावेत्ता एव वयासी लिपा-मेव भो देवाणुष्पिया । ग्रज्ज सविसेस वाहिरिय उवहाणसाल गधोदयसित सुडय-समज्जिय्रोवलित्त सुगथवरणचवण्णपुष्फोवयारकलिय कालागर-पवरक्रुं रवक • - तुरुवक-धूव-मघमघत-गधुद्धयाभिराम सुगधवरगधिय । गधविहुभूग करेह य कारवेह य, करेता य कारवेत्ता य सीहासण रएह, रएता ममेतमा-णत्तिय पच्चिष्पणह ॥

१३७. तए ण ते कोडु वियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सविसेसं वाहिग्य जवट्ठाणसाल' •गवोदयसित्त-सुइय-समज्जित्रोवित्त सुगधवरपचवणापुप्सोव यारकलिय कालागर-पवरकु दुरुवक-तुरुवक-धूव-मघमघत-गधुद्धयाभिराम सुग-धवरगिधय गथविहिभूय करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासण रएता तमाणित्य' पच्चिंपणित ॥

१३८. तए ण से बले राया पच्चूसकालसमयिस सयणिज्जाओ स्रव्भट्टेड, स्रव्भट्टेता पाय-पीडाग्रो"पच्चोरुहइ,पच्चोरुहित्ता जेणेव स्रट्टणसाला तेणेव उवागच्छइ,स्रट्टणमान य्रणपविसर, जहा योववाइए तहेव यष्ट्रणसाला तहेव मज्जणवरे जाव'' समिल पियदसणे नरवर्दे ' जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणेव चवागच्छ३, उवाग-

<sup>ी.</sup> मपडिच्छद्र (ग. स)।

२. म॰ ११०-- अनुस्मिमचवन जाव गईए।

३ देशागुष (या)।

<sup>4 ~ (4) 1</sup> 

व- मधोदन (व) ।

६ तः वाः व्यवस्तुतः जानस्यः।

a कताबह (ग. म)।

इ. इ.से.च च (च, छ, छ, छ, छ, च, छ, छ) ।

र मक्टर्र

१० स० पा०-उवद्वाणुगात जाव पञ्चिषार्।।

११. पायबीढाओ (ग, ब, म)।

१२. ग्रो० मू० ६३।

१३. नरवर्र मञ्ज्ञणयराजो पर्किंग<sup>मन्द</sup> <sup>२</sup> (ज, क,स, ता, ज, म, म), ओगारिहार्ड, म्बोहतराठ एर सनी<sup> कि ।</sup> आदर्भेषु परिवर्तन महोती हारीन कर्द् पाठमजेपे प्राय एव भवस्वैव ।

च्छिना मीहानपवरित पुरत्यानिमुहे निर्नायड, निर्मायिता अपणो उत्तरपुरहियमे दिनीभाए अहु भहासणाइ नेयवस्थपच्चत्थ्याइ' निद्धत्यमक्थमगरोवयाराइ
रवावेड, रवावेत्ता अपणो अद्रमामने नाणामिण-रवणमदिय अहियमेच्छणिइन
महत्य-वरमहुणुगय नण्हणहुभित्तनयित्तताण' देहामिय-उनभ'-•ेनुरग-नरमगर-विद्धग-वानग-किण्णर-गर-नरभ-चमर-गुजर-वणनय-पडमनय १-भितवित्त अदिभनिरय जविणय अछावेद, अछावेत्ता नाणामिणरवणभिन्तित्त
अत्यर्य-गडयमगूरमोध्यय नेयवस्थपच्चत्युय' अगगुहक्षामय' मुमडव पभावनीए
देवीण भहामण रयावेड, रयावेना कोड वियपुरिये सहावेड, महावेत्ता एव
वयानि - निष्णामेव भो देवाणुणिया । अहुगमहानिमित्तमुत्तस्थारण विविद्धमर्थकुनने मुविणनयसणपाटण सहावेह ॥

- १३६. तण्ण ते कोड् विथपुरिसा जाव' पिडमुणेना बलस्म रण्णो स्रतिवास्रो पाऽनि-क्यमिति, पिऽनिजयमित्ता सिम्घ तुरिय चयत चड वेड्य हृत्यिणपुर नगर मञ्म्सम्बर्भण विणेव नेसि मुविणलक्यणपाटनाण निहाड वेजेव उपानच्छित, उवागच्छिना ते तुर्विणलक्ष्यणपाडण् सहावति ॥
- १४० तए पते मु भितास्य पारणा वलस्य रणी हो द्वियपुरिसेट् सहात्या ममाणा हट्टनुद्वा पहाया कर श्वितास्मा अयकं उप-मगल-पायिष्ठता मुद्धपावेगार मगलता वत्या प्रयो प्रयो प्रयो स्थान स्थान प्रयो प्रयो प्रयो प्रयो प्रयो स्थान स्थान प्रयो प्रयो प्रयो प्रयो स्थान स्
- १४१. तम् मं में वत्र रासा प्रभावति देति अवशिवतरित आवेदः, अविसा पुण्यत्यः । परिपुण्यास्थि परेम विष्णप्य ते सुविधनवन्त्रमणपादम् एव वसासी एव सनु

सेस त चेव जाव—अणुवंघो ति । भवादेनेण दो भवग्गहणाउ । कालादेनेण जहण्णेण तिण्णि पिलयोवमाइ यतोमुहुत्तमव्भिह्याउ, उनकोनेण निष्णि पिलओवमाइ पुब्वकोडीए यव्भिह्याइ ३ ॥

२६७. सो चेव प्रप्पणा जहण्णकानद्वितीयो जाता जहण्णेण प्रतामुहृत्तद्वितीएस्, उक्कोसेण पुव्वकोडीग्राउएस् उववज्जेज्जा । लद्धो से जहां एप्यस्स चेव सिण्णपिचिदयस्स पुढिविक्काएम् उववज्जमाणस्स मित्रभत्त्वएस् तिमु गमएस् सच्चेव इह वि मिज्रिभेस् तिमु गमएस् कायव्या । गथेही जहेव एत्य चेव प्रसिण्णस्स मिज्रिभेस् तिसु गमएस् ४-६ ॥

२६८ सो चेव प्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीयो जायो जहा पढमगमयो, नवर—िठती य्रणुवधो जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी। कालादेसेण जहण्णेण पुव्वकोडी यतोमुहुत्तमव्भिह्या, उक्कोसेण तिण्णि पिनयोवमाइ पुव्वकोडीपुहत्तमव्भिह्याइ ७ ॥

२६६. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्यया, नवर कालादेसेण जहण्णेण पुन्वकोडी अतोमुहुत्तमव्भिह्या, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अतोमुहुत्तेहि अव्भिह्याओ = 11

२७० सो चेव उक्कोसकालिंद्वतीएसु उववण्णो जहण्णेण तिपिलग्रोवमिंद्वतीएसु, उक्कोसेण वि तिपिलग्रोमिंद्वतीएसु। ग्रवसेस त चेव, नवर—पिरमाण ग्रोगाहणा य जहा एयस्सेव तइयगमए। भवादेसेण दो भवग्गहणाइ, कालादेसेण जहण्णेणं तिण्णि पिलग्रोवमाइ पुव्वकोडीए ग्रव्मिह्याइं, उक्कोसेण तिण्णि पिलग्रोवमाइ पुव्वकोडीए ग्रव्मिह्याइं, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ह।।

२७१. जइ मणुस्सेहितो उववज्जति—िक सिण्णिमणुस्सेहितो० ? ग्रसिण्णिमणुस्से-हितो० ?

गोयमा ! सिण्णमणुस्सेहितो वि, असिण्णमणुस्सेहितो वि उववज्जति ॥

२७२ ग्रसिण्णमणुस्से ण भते ! जे भविए पिचिदियतिरिक्खजोणिएसु उवविज्जित्तए, से ण भते ! केवितकालिट्टितीएसु उववञ्जेज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण ग्रतोमुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पुन्वकोडिग्राउएसु उवव-ज्जेज्जा । लद्धी से तिसु वि गमएसु जहेव' पुढविक्काइएसु उववज्जमाणस्स । सवेहो जहा एत्थ चेव ग्रसिण्णपिचिदियस्स मिज्भिमेसु तिसु गमएसु तहेव

निरवसेसो भाणियव्वो १-३॥

१. भ० २४।१६७।

३. भ० २४।१६६ ।

जान भवादेसो ति कालादेसेण जहण्णेण पुन्नकोडी स्रनोमुहृत्तमन्मिह्या, उनकोसेण तिण्णि पितस्रोवमाइं पुन्नकोडिपुह्नसन्मिह्याड, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागीन करेज्जा ७ ॥

- २८१. सो चेव जहण्णकालद्वितित्सु उववण्णो, एस नेव वत्तव्वया, नवर—कालादेसेण जहण्णेण पुब्बकोडी प्रतोमुहुत्तमव्भहिया, उनकोसेण चत्तारि पुब्बकोडीस्रो चउहि स्रतोमुहुत्तेहि प्रव्भहियास्रो ८॥
- २६२. सो चेव उक्कासकालिंद्वतीएसु उववण्णों, जहण्णेण तिण्णि पिनयोवमाइ, उक्कोन्सेण वि तिण्णि पिनयोवमाइ, एस चेव लढ़ी जहेव सत्तमगमे। भवादेसेण दो भवगहणाइ। कालादेसेण जहण्णेण तिण्णि पिनयोवमाइ पुव्वकोडीए अव्भिहियाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि पिनयोवमाइ पुव्वकोडीए अव्भिहियाइ, एवितयं काल सेवेज्जा, एवितयं काल गितरागित करेज्जा है।।
- २८३ जइ देवेहितो उववज्जित िक भवणवासिदेवेहितो उववज्जिति वाणमतर-जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो० ?

गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो जाव वेमाणियदेवेहितो वि ॥

२८४ जइ भवणवासिदेवेहितो—िक ग्रमुरकुमारभवणवासिदेवेहितो जाव थणिय-कुमारभवणवासिदेवेहितो० ?

गोयमा । प्रसुरकुमार जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहितो ॥

- २=५ अमुरकुमारे ण भते । जे भिवए पिचिदयितिरिक्खजोणिएसु उवविजत्तिए, से ण भते ! केवितकालिद्वितीएसु उवविज्जेज्जा ?
  गोयमा । जहण्णेण अतोमुहृत्तिद्वितीएसु, उक्कोसेण पुन्वकोडिआउएसु उवविज्जेज्जा । असुरकुमाराणं लद्धी नवसु वि गमएसु जहा' पुढिविक्काइएसु उवविज्जेमाणस्स । एव जाव ईसाणदेवस्स तहेव लद्धी । भवादेसेण सन्वत्थ अहु भवग्गेहणाइ, उक्कोसेण जहण्णेण दोण्णि भवग्गहणाइ । ठिति सवेह च सन्वत्थ जाणेज्जा १-६॥
- २८६. नागकुमारे ण भते । जे भविए ०१ एस चेव वत्तव्वया, नवर ठिति सर्वेह च जाणेज्जा १-६। एव जाव थिणयकुमारे।।

२८७ जइ वाणमतरेहितो० कि पिसाय ०? तहेव जाव-

२८८ वाणमतरे ण भते ! जे भविए पिचदियतिरिक्खजोणिएसु उवविज्जित्तए ०? एव चेव, नवर — ठिति सवेह च जाणेज्जा १-१॥

२८६ जइ जोतिसिय ० उववास्रो तहेव जाव-

२६०. जोतिसिए णं भते । जे भिवए पिचिदियतिरिक्खजोणिएसु उवविजत्तिए ०? एस चेव वत्तव्वया जहा पुढिविक्काइयउद्देसए। भवग्गहणाइ नवसु वि गमएसु

१. भ० २४।२०७-२१०।



२६६ रयणप्पभपुढविनेरइए णं भते ! से भविए मणुरमसु उवविजनाए, मे ण भने ! केवितकालिह्तीएसु उववज्जेज्जा ?

गोयमा । जहण्णेणं मासपुहत्तद्विनीण्सु, उनकीराण पुच्यकोित्रप्राउण्सु । अवसंसा वत्तव्यया जहा' पिचदियिनिरिवस्रजोिणण्सु उवयञ्जतस्म तहेय, नवर—पिर-माणे जहण्णेण एकको वा दो वा तिष्णि वा, उवकोसेण संसेज्जा उवयज्जति । जहा तहि अनोमुहुत्तेहि नहा इह मामपुहनेहि मथेह करेज्जा । सेस त चेव १-६।

जहा रयणप्पभाए 'तहा सक्करप्पभाए वि वत्तव्वया'', नवर—जहण्णेण वासपुहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडी ग्राउएसु। ग्रोगाहणा-लेस्सा-नाण-द्विती-अणुवध-सवेह-नाणत्त च जाणेज्जा् जहेव' तिरिक्लजोणियउद्देसए। एवं जाव तमापुढविनेरडए।।

२६७. जइ तिरिवस्रजोणिएहितो उववज्जिति — कि एगिदियतिरिवस्रजोणिएहितो उववज्जिति श्ववज्जिति शिति श्ववज्जिति श्ववज्जिति श्ववज्जिति श्ववज्जिति श्ववज्जिति श्ववज्जिति श्ववज्ज

२६८ पुढिविवकाइए ण भते । जे भिवए मणुस्सेमु उवविजत्तए, से ण भते ! केविति-कालिंद्वतीएसु उववञ्जेज्जा ? गोयमा । जहण्णेण ग्रतोमुहुत्तद्वितीएसु उवकोसेण पुव्वकोडीग्राउएसु उवव-ज्जेज्जा ।।

२६६. ते ण भते ! जीवा एगसमएण केवितया उववज्जिति ? एवं जहेव पिचित्यतिरिवखजोणिएसु उववज्जमाणस्स पुढिविवकाइयस्स वत्तव्यया सा चेव इह
वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा नवसु वि गमएसु, नवर—तितय-छट्ट-नवमेसु
गमएसु पिरमाण जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा
उववज्जिति । जाहे अप्पणा जहण्णकालिट्टितीओ भवति ताहे पढमगमए अज्भवसाणा पसत्था वि अप्पसत्था वि वितियगमए अप्पसत्था, तितयगमए पसत्था
भवति । सेस त चेव निरवसेसं १-६॥

३००. जइ ग्राउवकाइए० ? एव ग्राउवकाइयाण वि । एव वणस्सइकाइयाण वि । एव जाव चर्जारिदयाण वि । ग्रसण्णिपचिदयितिरिक्खजोणिय-सण्णिपचिदयितिरिक् जोणिय-ग्रसण्णिमणुस्स-सण्णिमणुस्सा य एते सन्वे वि जहा पचिदियतिरिक्ख-

१. म० २४।२४०-२४२। ३. भ० २४।२४३।

२. वि वत्तव्वया तहा सक्करप्पभाए वि (अ, ४. भ०२४।२४५। क, व), वि वत्तव्वया तहा सक्करप्पभाए ५. भ०२४।२४७।

वि वत्तव्यया (स)।

जहण्णेण श्रद्वारस सागरोवमाउ वासगुहत्तमन्भिह्याट, उपकोर्नण मतावन्नं सागरोवमाइ तिहि पुव्वकोटीहि ग्रन्भिह्याट, एवित्य काल में बेज्जा, एवित्यं काल गितरागित करेज्जा। एव नव वि गमा, नवर — िर्धान ग्रणुवन संबेह च जाणेज्जा १-६। एव जाव अच्चुयदेवी, नवर — िर्धान ग्रणुवय संबेह च जाणेज्जा। पाणयदेवस्स ठिती तिगुणिया सिंहु सागरोवसाड, ग्रार्णगम्स तेबिहु सागरो-वमाइ, ग्रच्चुयदेवस्स छाविष्टु सागरोवमाद।।

३०६. जइ कपातीतावेमाणियदेवेहिनो उववज्जंति - कि गेवेज्जाकपानीता० ? अणुत्तरोववातियकपातीता० ?

गोयमा ! गेवेज्जाकप्पातीता, य्रणुत्तरोववातियकप्पानीता ॥

३०७ जइ गेवेज्जा०—िक हेट्टिम-हेट्टिम गेवेज्जगकप्पातीता जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा० <sup>?</sup>

गोयमा । हेट्टिम-हेट्टिम गेवेज्जा जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा ॥

३०८ गेवेज्जगदेवे ण भते । जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवित-कालिहतीएसु उववज्जेज्जा ? सोगमा । जन्मणोण वास्ताननितीयस जनकोसेणो प्रत्यकोनीतितीयस । सबसेस

गोयमा ! जहण्णेण वासपुहत्तद्वितीएस्, उक्कोसेणं पुन्वकोडीद्वितीएस् । अवसेस जहा आणयदेवस्स वत्तन्वया, नवर—ग्रोगाहणा'—एगं भवधारणिज्जे सरीरए। से जहण्णेण अगुलस्स असखेज्जइभाग, उक्कोसेण दो रयणीय्रो। सठाण'—एगं भवधारणिज्जे सरीरे। से समचउरससिठए पण्णत्ते। पच समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा - वेदणासमुग्धाए जाव तेयगसमुग्धाए, नो चेव ण वेउन्वियतेयगसमुग्धा-एहि समोहणिस् वा, समोहणित वा, समोहणिस्सित वा। ठिती अणुवधो जहण्णेण वावीस सागरोवमाइ, उक्कोसेण एक्कतीस सागरोवमाइ। सेस त चेव। कालादेसेणं जहण्णेण वावीस सागरोवमाइ वासपुहत्तमन्भिह्याइं, उक्कोसेण तेणउति सागरोवमाइ तिहि पुन्वकोडीहि अन्भिह्याइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गितरागित करेज्जा। एव सेसेस् वि अट्टुगमएस्, नवर— ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६॥

३०६ जइ अणुत्तरोववाइयकप्पातीतावेमाणियदेवेहितो उववज्जित —िक विजयग्रणु-त्तरोववाइय० ? वेजयतग्रणुत्तरोववाइय जाव सव्वट्ठसिद्ध० ? गोयमा ! विजयग्रणुत्तरोववाइय जाव सव्वट्ठसिद्धग्रणुत्तरोववाइय ॥

३१०. विजय-वेजयत-जयत-अपराजियदेवे ण भते ! जे भविए मणुस्सेसु उवविज्जित्तए, से ण भते ! केवितकालिंद्वतीएसु उववज्जेज्जा ? एव जहेव गेवेज्जगदेवाण, नवर—ग्रोगाहणा जहण्णेण ग्रगुलस्स ग्रसखेज्जइभागं, उवकोसेण एगा रयणी।

१. म्रीमाहमा मो (म्र. क, स. ता, च, म, स)। २ सठाए। मो (अ, क, स. ता, च, म, स)।



गोयमा । सरोज्जवासाउय, अमलेज्जवासाउय जाव उववज्जंति ।।

३१७. सिणपिचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते । जे भिवण वाणमतरेमु उनविज्ञित्तः, से ण भते । केविनकानिद्वतीएमु उववज्जेज्जा ? गोयमा । जहण्णेण दसवासमहस्मिद्धितीएमु, उनकोमेण पित्रयोवमिद्धितीएमु। सेस त चेव जहा नागकुगारजदेसए जाव' कालादेमेण जहण्णेण सानिरेगा पुच्य-कोडी दसिह वाससहस्सेहि अवभिद्या, उनकोसेणं चतारि पिल्योवमाइ, एव-तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गितरार्गित करेज्जा १।।

३१८. सो चेथ जहण्णकालिंदुतीएसु उववण्णो, जहेव' नागकुमाराण वितियगमे वत्त-व्वया २॥

- ३१६ सो चेव उक्कोसकालिंदुतीएसु उववण्णो जहण्णेण पिलस्रोवमिंदुतीएसु, उक्कोसेण वि पिलस्रोवमिंदुतीएसु। एस चेव वत्तव्वया, नवर—ठितो से जहण्णेण पिलस्रोवम, उक्कोसेण तिण्णि पिलस्रोवमाइ। सवेहो जहण्णेणं दो पिलस्रोवमाइ, उक्कोसेण चत्तारि पिलस्रोवमाइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा। मिल्फमगमगा तिण्णि वि जहेव' नागकुमारेसु पिच्छमेसु तिसु गमएसु त चेव जहा' नागकुमारह्सेए, नवरं—ठिति सवेह च जाणेज्जा। सखे-ज्जा सवेह, नवर—ठिती अणुवधो सवेह च उभस्रो ठितीए जाणे-ज्जा ३-६॥
- ३२०. जइ मणुस्सेहितो उववज्जिति० ? असखेज्जवासाउयाण जहेव' नागजुमाराण उद्देसे तहेव वत्तव्वया, नवर—तइयगमए ठिती जहण्णेण पिलग्रोवम, उवकोसेण तिण्णि पिलग्रोवमाइ । ओगाहणा जहण्णेणं गाउयं, उवकोसेण तिण्णि गाउयाइ । सेस तहेव । सवेहो से जहा एत्थ चेव उद्देसए ग्रसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदि-याण । सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से जहेव' नागकुमारुद्देसए, नवर—वाणमतरे ठिति सवेहं च जाणेज्जा १-६ ॥

३२१. सेव भते । सेव भते ! ति ॥

१ भ० २४।१४७।

२ म० २४।१४८।

३. भ० २४।१५०।

४. भ० २४।१५१।

४. भ० २४।१४२,१४३।

६. २० २४।१५४-१५७।

७. म० २४।१५८,१५६।

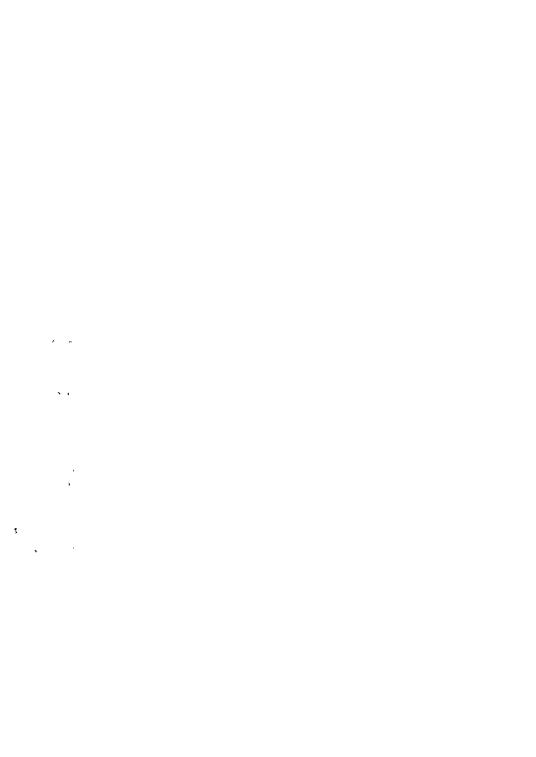

- ३२६ सो चेव प्रप्पणा उत्तोसकालद्वितीयो जायो, माचेत प्रोहिया वनाज्या, नवरं - ठिती जहण्णेण निण्णि पनिओवमाड, उत्तानेण नि निण्णि पनिओ-वमाइ। एव प्रणुवधो वि। सेम त चेत । एत पन्छिमा निण्णि गमगा नेमन्त्री, नवर - ठिति सवेह च जाणेज्जा ७-६। एते मत्त गमगा।
- ३३० जइ सखेज्जवासां उपसण्णिपनिदिय० विगानिकावामा उपाण अहेव अमुर-कुमारेमु जववज्जमाणाण तहेव नव विगामा भाणियन्ता, नवर —जीतिसिय-ठिति सबेह च जाणेज्जा। सेस तहेव निरवसेम १०-६॥
- ३३१ जइ मणुरमेहितो उववज्जति । भेदो तहेव जाव'-
- ३३२ श्रसखेज्जवासाउयसिण्णमणुस्से ण भते । जे भिवाण जोडिताण्मु उवविज्ञित्तण्, से ण भते । केवितकालिंद्वितिण्सु उववज्जेज्जा ? एव जहा स्रसलेज्जवासाउय-सिण्णपिचित्यस्स जोइिसएसु चेव उववज्जमाणस्स मत्त गमगा तहेव मणुस्साण वि, नवर—ग्रोगाहणाविसेसो पढमेमु तिसु गमण्मु स्रोगाहणा जहण्णेण सातिरेगाइ नव धणुसयाइ, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाइ। मिन्सिमगमए जहण्णेण सातिरेगाइ नव धणुसयाइ, उक्कोसेण वि सातिरेगाइ नव धणुसयाइ। पिन्छमेमु तिसु गमएसु जहण्णेण तिण्णि गाउयाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइ। सेस तहेव निरवसेस जावं सवेहो ति।।
- ३३३. जइ सखेज्जवासाउयसिण्णमणुस्सेहितो० ? सखेज्जवासाउयाण जहेव' असुर-कुमारेसु उववज्जमाणाण तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवर—जोतिसियिठिति सवेह च जाणेज्जा। सेस त चेव निरवसेस १-६॥
- ३३४ सेव भते । सेव भते ! ति ॥

# चउवीसइमी उद्देसी

- ३३५. सोहम्मदेवा ण भते । कन्नोहितो उववज्जिति—िक नेरइएहितो उववज्जिति ? भेदो जहा' जोइसियउद्देसए।।
- ३३६. असखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते ! जे भविए साह्म्मग-देवेसु उववज्जित्तए, से ण भते । केवतिकालिंद्वतीएसु उववज्जेजा ?

१ भाणियव्वा (ग्र, क)।

२. भ० २४।१३१-१३३।

३. निरवमेस भागियन्व (स)।

४ म० २४।१३४,१३५।

४. भ० २४।३२४-३२६।

६. भ० २४।१३६-१४२।

७. म० २४।३२२,३२३।

- ३४४. प्रसंखेजनासाज्यसिण्णमणुस्से णं भते ! जे भिवाप मोहम्मे कणे देवताए उवविजत्तए० ? एवं जहेव प्रमरोजनवासाउयस्स सिण्णपिचिदयितिरिया- जोणियस्स सोहम्मे कप्पे जववज्जमाणस्स तहेव सत्त गमगा, नवरं—ग्रादिल्लएम् दोसु गमएसु ग्रोगाहणा जहण्णेण गाउय, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाउं। तित्वगमे जहण्णेण तिण्णि गाउयाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइ। चउत्थ- गमए जहण्णेण गाउय, उक्कोसेण वि गाउय। पिच्छमएमु तिसु गमएसु जहण्णेण तिण्णि गाउयाइ उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइ, सेस तहेव निरवसेस।।
- ३४५ जइ सखेज्जवासाउयसिष्णमणुस्सेहितो० ? एव सखेज्जवासाउयसिष्णमणुस्साण जहेव' ग्रसुरकुमारेसु उववज्जमाणाणं तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवर सोहम्मदेवद्विति सवेह च जाणेज्जा । सेस त चेव १-६ ॥
- ३४६. ईसाणदेवा ण भते ! कग्रोहितो उववज्जिति ? ईसाणदेवाणं एस चेव सोहम्मग-देवसरिसा वत्तव्वया, नवर—ग्रसखेज्जवासाउयसिण्णपिचिदयितिरिक्खजोणि-यस्स जेसु ठाणेसु सोहम्मे उववज्जमाणस्स पिलग्रोवमिठती तेसु ठाणेसु इह सातिरेग पिलग्रोवम कायव्व । चउत्थगमे ग्रोगाहणा जहण्णेण घणुपुहत्त, उक्कोसेण सातिरेगाइं दो गाउयाइ । सेस तहेव ॥
  - ३४७ श्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सस्स वि तहेव ठिती जहा पिचिदियतिरिक्खजो-णियस्स श्रसखेज्जवासाउयस्स । श्रोगाहणा वि जेसु ठाणेसु गाउयं तेसु ठाणेसु इह सातिरेग गाउय । सेस तहेव ॥
  - ३४८ सखेज्जवासाउयाण तिरिक्खजोणियाण मणुस्साण य जहेव सोहम्मेसु उववज्ज-माणाण तहेव निरवसेस नव वि गमगा, नवर—ईसाणिठिति सवेह च जाणेज्जा ।।
  - ३४६. सणकुमारदेवा ण भते । कम्रोहितो उववज्जति । उववाम्रो जहा' सक्कर-प्पभापुढविनेरइयाण, जाव—
  - ३५० पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते । जे भविए सणकुमारदेवेसु उववज्जित्तए० ? ग्रवसेसा परिमाणादीया भवादेसपज्जवसाणा सच्चेव वत्तव्वया भाणियव्वा जहां सोहम्मे उववज्जमाणस्स, नवर सणकुमार-द्विति सवेह च जाणेज्जा । जाहे य ग्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो भवित ताहे तिसु वि गमएसु पच लेस्साग्रो ग्रादिल्लाग्रो कायव्वाग्रो । सेसं त चेव ॥
  - ३५१ः जइ मणुस्सेहितो उववज्जति० ?मणुस्साण जहेव सक्करप्पभाए उववज्जमाणाण तहेव नव वि गमा भाणियव्वा', नवरं—सणकुमारद्विति सवेह च जाणेज्जा ॥

१. म० २४।१३६-१४१।

४. भ० २४।३४२।

२. भ० २४।३३६-३४१।

४. भ० २४।१०५-१०८।

३. म० २४।७५,१०५ ।



३५८. से णं भंते । केवतिकालद्वितीएस् उववज्जेज्जा ?

गोयमा । जहण्णेण तेत्तीससागरीयमहिनीएम्, उनकामण वि तेत्तीयमागरीय हितीएसु उववज्जेज्जा । अवसेसा जहा विजयाउस, उववज्जताण, नवर

भवादेसेण निष्णि भवग्गहणाइ, कालादेसेण जहण्णेण तैनीम सागरोवमा दोहि वासपुहत्तेहि ग्रव्भहियाइं, उक्कोमेण वि तेनीसं सागरोवमाइ दो पुव्वकोडीहि ग्रव्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिराग

करेज्जा १॥

३५६ सो चेव ग्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जाग्रो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-ओगाहणा-ठितीग्रो रयणिपुहत्त-वासपुहत्ताणि । सेसं तहेव । संवह

जाणेज्जा २॥ ३६० सो चेव अप्रण

३६०. सो चेव ग्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीयो जायो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-ग्रोगाहणा जहण्णेण पच धणुसयाइ, उक्कोस्सेण वि पच धणुसयाइ। दिव जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी। सेस तहेव जाव भवादेसो ति कालादेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहि ग्रव्भहिया उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमाइ दोहिं पुव्वकोडीहिं ग्रव्भहियाइ, एवित

काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा है। एते तिण्णि गमः सन्वद्वसिद्धगदेवाण ।।

३६१. सेव भते ! सेव भते । ति भगवं गोयमे जाव' विहरइ।।

गोयमा ! १. सब्बत्योने मृतुमस्य अपन्त्रनमस्य जनण्यम् नीम् २. पार्यस अपन्नत्तामस्स नहूण्णए जोए असरोज्ञमुणे ३. तिद्यस्य अपन्यननस्य बहुण्य जोए असंरोज्जगुणे ४ एवं नेइदियस्म ५ ए। नर्जासं तस्म ६. प्रस्<sup>रिश्</sup> पचिदयस्स अपन्जत्तगरम जहण्णाम् जोम् प्रमागानामुक्षे ५ माण्णास्म पनिस्यिम म्रपण्णत्तगस्म जह्ण्णाए जोए प्रमरोज्जगुणे = मर्नुनन्म पद्भानमस्य गहणा जोए असखेरनगुणे ६ बादरस्य पञ्चलगरम अत्रक्षण जोए असरोञ्जगुणे १० सुहुमस्स अपन्यत्तगस्य उवकायम् जीम् असरीक्त्रगुणे ११ वादरस्य अपकात गस्स उक्कोसए जीए ग्रमरोज्जगुणे १२ गुतुमस्म पञ्जनगरम उक्कीमए जे श्रसखेज्जगुणे १३ बादररस पर्वजनगरम उनहोत्मण् जोण् अमन्वरजागुणे १४ वंदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णाः जोग् अमरोज्जागुणे १५. एत तेदियस्म, एव जाव १८. सण्णिपचिदियम्स पज्जत्तगम्म अहण्णण जोए असंलेज्जगुणे १६ वेदियस्स अपन्नत्तगस्स ज्यकोसण् जोण् असलोज्ञागुणे २० एव तदियस्स वि एव जाव २३ सण्णिपचिदियस्स यपञ्जत्तगस्य उनकोसाः जोए प्रमधेन्जगुणे २४ वेदियस्स पज्जत्तगस्स उनकोसए जोए अमरोज्जगुणे २५ एव तेइदियस्स वि, एव जाव २८ सिण्णिपचिदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए प्रसर्वे-ज्जगुणे ॥

# समजोगि-विसमजोगि-पदं

- ४ दो भते ! नेरइया पढमसमयोववन्नगा कि समजोगी ? विसमजोगी ! गोयमा ! सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ॥
- ५. से केणहेण भते ! एव वुच्चइ—सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ? गोयमा ! ग्राहारयाग्रो वा से ग्रणाहारए, ग्रणाहारयाग्रो वा से ग्राहारए सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय ग्रव्भिह्ए । जइ हीणे ग्रसखेज्जइभागहीणे वा, सखेज्ज-इभागहीणे वा, सखेज्जगुणहीणे वा, ग्रसखेज्जगुणहीणे वा । ग्रह ग्रव्भिह्ए ग्रसखेज्जइभागमव्भिहए वा, सखेज्जइभागमव्भिहए वा, सखेज्जगुणमव्भिहए वा, असखेज्जगुणमव्भिहए वा । से तेणहेण' •गोयमा ! एव वुच्चइ—सिय समजोगी °, सिय विसमजोगी । एव जाव वेमाणियाण ।।

#### जोग-पदं

६ कतिविहेण भते ! जोए पण्णत्ते ? गोयमा । पण्णरसिवहे जोए पण्णत्ते, त जहा-१ सच्चमणजोए २ मोसमण-

कि विसमजोगी (अ,म); असमजोगी (ता) ।
 स० पा०—तेणद्वेगा जाव सिय ।

२. आहारओ (अ,स), आहाराओ (क,व,म)।

- गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--त्विग्रजीवदय्या य, प्रत्विग्रजीवद्या य ॥
- ११ '•ग्ररूविअजीवदव्या ण भते । कितिविहा पण्णना ?
  गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा—धम्मिदियाण्, धम्मिदियायस्य देते, धम्मिदियायस्य देते, धम्मिदियायस्य देते, ध्रयम्मिदियायस्य वेते, ध्रयम्मिदियः कायस्य पदेसा, प्रागासिद्यकाण्, श्रागासिद्यकायस्य देने, श्रागासिद्यकायस्य पदेसा, ग्राग्रासिद्यकायस्य पदेसा, ग्राग्रासिद्यकायस्य पदेसा, ग्राग्रासिद्यकायस्य पदेसा, ग्राग्रासिद्यकायस्य
- १२ रूविजीवदव्या ण भते । कितिविहा पण्णता ? गोयमा । चउविहा पण्णत्ता, त जहा—खया, खधदेमा, रांधपदेसा, परमाणु-पोगगले ।।
- १३ ते ण भते ! कि सखेज्जा ? प्रसखेज्जा ? प्रणंता ? गोयमा ! नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, प्रणता ॥
- १४. से केणहेण भते । एव वुच्चइ—नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, ग्रणता ?
  गोयमा । ग्रणता परमाणुपोग्गला, ग्रणता दुपदेसिया खंधा जाव ग्रणता
  दसपदेसिया खधा, ग्रणता सखेज्जपदेसिया खधा, ग्रणता ग्रसखेज्जपदेसिया
  खधा, ग्रणता ग्रणंतपदेसिया खधा। से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ—ते
  ण नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, अणता ।।
- १५ जीवदव्वा ण भते ! कि सखेज्जा ? ग्रसखेज्जा ? ग्रणता ? गोयमा ? नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, ग्रणता ॥
- १६ से केणहेण भते । एव वुच्चइ जीवदव्या ण नो सखेज्जा, नो असखेज्जा, अणता ?
  गीयमा । असखेज्जा नेरइया जाव असखेज्जा वाउक्काइया, अणंता वणस्सइकाइया, असखेज्जा वेदिया, एव जाव वेमाणिया, अणता सिद्धा । से तेणहेंणं जाव अणता ।।

### जीवाणं ग्रजीवपरिमोग-पदं

- १७. जीवदन्वाण भते । अजीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागन्छित ? अजीवदन्वाण जीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागन्छित ? गोयमा ! जीवदन्वाण अजीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागन्छित, नो अजीव-दन्वाणं जीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागन्छित ॥
- १८. से केणहेण भते । एव वुच्चइ •जीवदव्वाण अजीवदव्वा परिभोगत्ताए

१. स॰ पा॰—एव एएण अभिलावेण जहा २. स॰ पा॰—वुच्चइ जाव हव्वमागच्छति। अजीवपज्जवा जाव से।

A con them to

#### पोग्गलगहण-पदं

२४. जीवे ण भते । जाउ दब्बाउ ओरातियमरीरनाम् गेण्हर ताउ कि ठियार गेण्हइ ? प्रद्वियाद गेण्ह्य ?

गोयमा । ठियाइ पि गेण्हड, अद्वियाद पि गेण्हद ॥

२५ ताइ भते । कि दब्बग्रो गेण्ह्य ? रोत्तग्रो गेण्ह्य ? कालग्रो गेण्ह्य ? भावग्री गेण्ह्य ? गोयमा । दब्बग्रो वि गेण्ह्य, खेत्तग्रो वि गेण्ह्य, कालग्रो वि गेण्ह्य, भावग्री वि गेण्ह्य । ताइ दब्बग्रो ग्रणतपदेसियाउ दब्बाय, लंतग्रो ग्रसखेज्यपदेसीगा- ढाइ—एवं जहा पण्णवणाए पढमे ग्राहास्देसए जाव निव्वाघाएणं छिद्दिस,

वाघाय पडुच्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पचदिसि ।।

२६ जीवे ण भते ! जाइ दब्बाइ वेडिब्बियसरीरत्ताए गेण्हइ ताइ कि ठियाइ गेण्हइ ? अद्वियाइ गेण्हइ ? एव चेव, नवर —िनयम छिद्सि । एवं आहारग-सरीरत्ताए वि ॥

२७. जीवे ण भते ! जाइ दव्वाइ तेयगसरोरत्ताए गेण्हइ - पुच्छा । गोयमा ! ठियाइ गेण्हइ, नो अद्वियाइ गेण्हइ । सेसं जहा ओरालियसरीरस्स । कम्मगसरीरे एव चेव । एव जाव भावओ वि गेण्हइ ।।

२८. जाइ दव्वाइ दव्वस्रो गेण्हइ ताइ कि एगपदेसियाइ गेण्हइ? दुपदेसियाइ गेण्हइ? एव जहा भासापदे जाव' स्राणुपुर्विव गेण्हइ, नो स्रणाणुपुर्विव गेण्हइ॥

२६ ताइ भते । कतिदिसि गेण्हइ ? गोयमा ! निव्वाघाएण जहा श्रोरालियस्स ॥

३०. जीवे ण भते । जाइ दव्वाइ सोइदियत्ताए गेण्हइ ०२ जहा वेउव्वियसरीर।
एवं जाव जिव्भिदियत्ताए। फासिदियत्ताए जहा स्रोरालियसरीर। मणजोगताए जहा कम्मगसरीर, नवर—नियम छिद्दिस। एव वइजोगत्ताए वि।
कायजोगत्ताए जहा स्रोरालियसरीरस्स।।

३१. जीवे ण भते ! जाइं दब्वाइं ग्राणापाणुत्ताए गेण्हइ ०? जहेव ग्रोरालियसरीर-त्ताए जाव सिय पचिति ॥

३२. सेव भते ! सेव भते । ति॥

भण्णति जस्स ज अत्थि (अ, क, स, ता, व, म, स), असौ पाठ वाचनान्तराभिधाय-कोस्ति। उद्देशकपूर्ती लिखितस्यास्य मूले प्रवेशो जात इति सम्भाव्यते।

१. प० २८।१।

२. प० ११।

३. कायजोगत्ताए वि (क, स)।

४. ति केइ चउवीसदंडएण एताणि पदािए।

بيانيون بيسيد بسيد

गोयमा ! नो गलेज्जा, नो अगरीज्जा, अणवा ॥

४१. बहु। ण भते ! सटाणा कि संयोजना ० ? एव ना । एउ जा । प्राथा प्राथ

४२ सवकरप्पभाए ण भने । पुढ्यीए परिभाउना गठाणा ०१ ए। न । एन जाने स्रायता । एव जाव स्रहेसत्तमाए ॥

४३. सोहम्मे ण भते । कणे परिमाजना सठाणा ०१ एव जात अबा्र ॥

४४. गेवेज्जविमाणे ण भते । परिमाउना मठाणा । १ एव नेय । एव अणुतरिविमा-णेसु वि । एव ईसिपव्भाराए वि ॥

४५. जत्थ ण भते ! एगे परिमाइने संठाणे जनमज्के तत्थ परिमाइता मठाणा कि संबेज्जा ? यसखेज्जा ? यणता ? गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असखेज्जा, अणता ॥

४६. बट्टा ण भते <sup>।</sup> सठाणा कि सरोज्जा० ? एव चेव । एव जाव ग्रायता ॥

४७. जत्थ ण भते । एगे वट्टे सठाणे जवमज्में तत्थ परिमडला सठाणा० ? एव चेव । वट्टा सठाणा एव चेव । एव जाव ग्रायना । एवं एक्केक्केण मठाणेण पच वि चारेयव्वा 'जाव आयतेण' ।।

४८. जत्थ ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे परिमद्दने सठाणे जवमज्रे तत्थ ण परिमद्दला सठाणा कि सखेज्जा—पुच्छा । गोयमा । नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, ग्रणता ।

४६ वट्टा ण भते ! सठाणा कि सखेज्जा० ? एवं चेव। एवं जाव आयता ॥

५० जत्थ ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे बहु संठाणे जबमज्भे तत्थ ण परिमडला सठाणा कि सखेज्जा—पुच्छा । गोयमा ! नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, ग्रणता । बहुा संठाणा एव चेव । एव जाव ग्रायता । एव पुणरिव एक्केक्भेण सठाणेण पच वि चारेयव्वा जहेव हेहिल्ला जाव ग्रायतेण । एव जाव ग्रहेसत्तमाए । एव कप्पेसु वि जाव ईसीप-वभाराए पुढवीए ॥

# पएसावगाहतो सठाणनिरूवण-पदं

प्रशः बहुं ण भते । सठाणे कतिपदेसिए कितपदेसोगाढं पण्णते ? गोयमा ! बहुं सठाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा—घणबट्टे य, पतरबट्टे य । तत्य ण जे से पतरबट्टे से दुविहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रोयपदेसिए य, जुम्मपदे-सिए य । तत्थ ण जे से ओयपदेसिए से जहण्णेणं पचपदेसिए पचपदेसोगाढे, उक्कोसेण ग्रणतपदेसिए ग्रसखेज्जपदेसोगाढे । तत्थ ण जे से जुम्मपदेसिए से जहण्णेण बारसपदेसिए वारसपदेसोगाढे, उक्कोसेण ग्रणतपदेसिए ग्रसखेज्जपदे-सोगाढे ।

१. × (ग्र, क, व, म, स)।

जुमापदेशिए में जराणेण स्ट्रादेशिए स्ट्रादेशीला ( संल्यून), एका भेण भागा-पदेशिए प्रसमेक्जपदर्शीमादे ॥

५४. श्रायते ण भने <sup>1</sup> सठाणे कित्यद्रिमम् कित्यद्रमीना र पण्यतः <sup>2</sup> गोयमा <sup>1</sup> स्रायते ण सठाणे तिनिदे पण्यतः, च कटा केटियाणो, पाराणी, घणायते ।

तत्थ ण जे मे घणायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रोयपरेमिए य, जुम्मपरेमिए य । तत्थ ण जे से श्रोयपरेसिए मे जहण्णेण पणयानीसपरेमिए पणयानीमपरेमी-गाढे, उनकोमेण 'ग्रणतपरेसिए श्रमप्तेज्जपरेसीगाढे'' । तत्थ ण जे मे जुम्मपरेसिए से जहण्णेण वारसपरेसिए त्रारसपरेसीगाढे, उनकोमेण 'ग्रणंतपरेसिए श्रसखेज्जपरेसीगाढे'' ।।

४५. परिमडले ण भते । सठाणे कतिपदेसिए-पुच्छा । गोयमा । परिमडले ण सठाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-धणपरिमडले य, पतरपरिमडले य।

तत्थ ण जे से पतरपरिमडले से जहण्णेण वीसइपदेसिए वीसइपदेसीगाढे, जनकोसेण अणतपदेसिए असखेजजपदेसीगाढे'।

तत्थ ण जे से घणपरिमडले से जहण्णेण चतालीसइपदेसिए चत्तालीसइपदेसी-गाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण अणतपदेसिए असंखेज्जपदेसीगाढे पण्णत्ते ॥

# संठाणाणं कडजुम्मादि-पदं

४६ परिमडले ण भते । संठाणे दव्बहुयाए कि कडजुम्मे ? तेग्रोए ? दावरजुम्मे '? कलिग्रोए ?

१. तहेव (अ, क, ख, ता, व, म, स)।

२ त चेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स)।

३. तहेव (अ, क, ख, ता व, म, स)।

४,५. अणत तहेव (अ, क, ख, ता, व, म, स) ।

६,७. अणत तहेव (अ, क, स, ता, व, म, स)।

म तहेव (अ, क, ख, ता, म, स)।

६. वादरजुम्मे (अ, क, ख, ता म) सर्वत्र।

- गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तेयोए, नो दावरजुम्मे, कलियोए'।।
- ५७ वट्टे ण भते ! सठाणे दव्बट्टयाए० ? एव चेव । एव जाव आयते ।।
- ५८ परिमडला ण भते ! सठाणा द्व्वट्टयाएं कि कडजुम्मा, तेयोया पुच्छा । गोयमा । ग्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा, सिय तेग्रोगा, सिय दावरजुम्मा, सिय कलियोगा, विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेग्रोगा, नो दावरजुम्मा, कलि-योगा । एव जाव ग्रायता ।।
- ४६. परिमडले ण भते <sup>।</sup> सठाणे पएसट्टयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> सिय कडजुम्मे, सिय तेयोगे, सिय दावरजुम्मे, सिय कलियोगे । एव जाव ग्रायते ।।
- ६०. परिमडला ण भते <sup>।</sup> सठाणा पदेसट्टयाए कि कडजुम्मा—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> ग्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण कडजुम्मा वि, तेग्रोगा वि, दावरजुम्मा वि, कलियोगा वि । एव जाव ग्रायता ।।
- ६१. परिमुंडले ण भते । सठाणे कि कडजुम्मपदेसोगाढे जाव किलयोगपदेसोगाढे ? गोयमा । कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे, नो किलयोगपदेसोगाढे।।
- ६२ वट्टे ण भते । सठाणे कि कडजुम्मपदेसोगाढे पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदे-सोगाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥
- ६३ तसे ण भते । सठाणे—पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्म-पदेसोगाढे, नो कलियोगपदेसोगाढे ॥
- ६४ च उरसे ण भते । सठाणे० ? जहा वट्टे तहा च उरसे वि ।।
- ६५. आयते ण भते <sup>।</sup> पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे ।।
- ६६. परिमडला ण भते <sup>|</sup> सठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा—पुच्छा । गोयमा <sup>|</sup> ग्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोग-पदेसोगाढा, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा ।।
- ६७ वट्टा ण भते । संठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा—पुच्छा । गोयमा । ओघादेमेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर-जुम्मपदेसोगाढा, नो किलयोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा वि, तेयोगपदेसोगाढा वि, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, किलयोगपदेसोगाढा वि॥

१. कलिम्रोदे (ता)।

मगज्जनियाची, निम मादीयाची चरावत्वतियाको । देश से वह । वहाराजार ताजा जहा जीहिमासी वहेव भवभगी ॥

- मेटीक्रोणं भरें ! प्रवृत्याणं कि कान्युमार्थाः, (श्रीयाणाः प्रा)
   गोयमा ! कान्युमार्थाः, नो तेषोषाशीः, ना आवक्तमार्थाः, ना की शोदायीः ।
   एव जाय उद्हमत्यसायो । सोमानाम्भे तेषीः एव ति । एव का सम्प्राप्तिः ।
   मेटीक्रो वि ॥
- =७ गेडीम्रो ण भने । परेमहुमाण कि गडिप्रकामा को एम ने है। एवं जाति । उद्देशहायताम्रो ॥
- स्वामागासिटीयो ण भते ! परेमहुमाए -प्राप्त ।।
   गोयमा ! निय कडकुम्माद्रो, नो नयोगायो, निय दापरज्ञमाद्रो, नो गनियो-गात्रो । एव पार्डणपरीणायनाद्रो ति, दाहिएन गप्तायो वि ।।
- चड्ढमहायतात्रो णं भते । परेसद्वयाण -पुन्ता ।
   गोयमा ! कडजुम्मात्रो, नो तेगोगात्रो, नो कायरजुम्मात्रो, नो कियोगात्रो ॥
- ६१. कित ण भंते । सेढीय्रो पण्णताय्रो ?
  गोयमा । सत्त सेढीय्रो पण्णताय्रो, तं जहा—उज्जुयायता, एगय्रोवंका, दुह्योवंका, एगय्रोवंका, दुह्योवंका, एगय्रोवंका, दुह्योवंका, एगय्रोवंका, दुह्योवंका, एगय्रोवंका, दुह्योवंका, एगय्रोवंका, दुह्योवंका, प्रस्तव्याला ॥

# श्रणुसेहि-विसेहि-गति-पद

- ६२. परमाणुपोग्गलाण' भते ! कि अणुमेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्तति ? गोयमा । अणुमेढि गती पवत्तति, नो विसेढि गती पवत्तति ।।
- ६३ दुपएसियाण भते । खधाण य्रणुसेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? एव चेव । एव जाव ग्रणतपदेसियाणं खधाणं ॥
- हर्थः नेरइयाण भते ! कि ग्रणुसेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्तति ? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण ।।

#### निरयावास-पद '

६५. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ?

१. ०पुग्गलाण (अ)।

गोयमा ! तीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पंचमुद्देसए जाव' श्रणुत्तरिवमाण' ति ।।

#### गणिपिडय-पदं

६६. कतिविहे णं भते ! गणिपिडए पण्णत्ते ?

गोयमा । दुवालसगे गणिपिडए पण्णत्ते, त जहा-स्रायारो जाव' दिद्विवास्रो ॥

६७ से किं त ग्रायारो ? ग्रायारे ण समणाण निग्गथाण ग्रायार-गोयर-विणय-वेणडय-सिक्खा-भासा-अभासा-चरण-करण-जाया-माया-वित्तीग्रो ग्राचिवज्जित, एवं ग्रगपरुवणा भाणियव्वा जहा नदीए जाव —

मुत्तत्थो खलु पढमो, वीग्रो निज्जुत्तिमीसग्रो भणिग्रो । तङ्ग्रो य निरवसेसो, एस विही होड ग्रण्योगे ॥१॥

### भ्रप्पावहूय-पर्द

६८. एएसि ण भते । नेरडयाण जाव देवाणं सिद्धाण य पचगितसमासेण कयरे कयरेहिंतो '• अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ॰ गोयमा ! अप्पावहुयं जहा वहुवत्तव्वयाए, अट्टगितसमासप्पावहुय व ।।

६६. एएसि ण भते । संडंदियाणं, एर्गिदियाण जाव अणिदियाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विमेसाहिया वा ? एयं पि जहा वहुवत्तव्वयाए तहेव ग्रोहियं पयं भाणियव्व, सकाइयग्रप्पावहुग तहेव ग्रोहियं भाणियव्व।।

१०१. एएसि णं भने । जीवाणं, आउयस्स कम्मस्स वधगाण अवंधगाण ? जहा वहुवत्तव्वयाए जाव" आउयस्स कम्मस्स अवंधगा विसेसाहिया ॥

१०२. मेर्च भने ! सेव भते ! ति ॥

१. म० १।२१२-२१५।

२ एगा अणू ० (अ)।

३ म० २०।७४।

४. नदी मु० ८१-१२७।

४ मं० पा०--पुन्ता ।

<sup>1 5</sup> of .3

७ ॰नमाजापा ॰ (ता, ब, म)।

मनायग्रणा० (व) ।

Е. Чо ₹ 1

१०. मं० पा०—पोगानाण त्राव मध्यपज्जवासा । अस्य पूर्ति प्रज्ञायनाया तृतीयपदात् कृता, वृत्ती किञ्चिद्भेदो लभ्यते—इह यावत्कर-पादिद दृश्य—'समप्राणं द्व्याणं पएसाणं' ति ।

११. प० ३।

सपन्नविषयास्रो, विषयाः वादिकारो। सद्भवतिष्यास्य । वेर्त्त्व । द्वार्यकार्यः । साम्राजना स्रोतिषास्रो विदेश विद्यारो ॥

- वहः नेहीस्रोणं भने । प्रत्युपाण कि स्वत्युमार्गा, तेमावार्याः प्रत्यः । गोगमा ! कराजुक्मार्था, नो तेयांगार्था, ना वाक वृद्धार्थाः नो विक्तित्यार्थाः । एव वाक उद्यासम्मतार्थाः । सामागास्य तथाः ए । विकास विकास विकास नेहीस्रो वि ॥
- ५७. मेटीयो णं भने ! परेमहुगाए कि शत्रुपार्या है एन विकास हा उत्तर
- ६६ लोगागानगढीको ण भने । परेसहुगाए प्राप्त ॥ गोयमा । सिय कडकुम्माको, नो नकोगानो, भिय दावरज्ञमाको, नो विन्यो-गाक्रो । एव पार्रणपदीणायनाको वि, दाहिण्यसपताची वि ॥
- ८६ उड्ढमहायतायो ण भने ! पदेगदुगाए पुरता । गोयमा ! कटजुम्मायो, नो नेगोगाप्रो, नो दायरजुम्माया, नो पनियोगायो ॥
- ६० अलोगागासमेढीयो णं भते । पदमहुयाए-पुच्छा । गोयमा । सिय कटजुम्मायो जाव मित्र कित्योगायो । एव पार्टणार्टीणाय-तायो वि । एवं दाहिणुत्तरायतायो वि । उद्दमहायतायो वि एय नेव, नवरं —नो किल्योगायो । सेसं तं नेव ।।
- ६१. कित णं भते । सेढीग्रो पण्णत्ताग्रो ? गोयमा । सत्त सेढीग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा—उज्जुम्रायता, एगग्रोवंका, दुहम्रोवका, एगग्रोखहा, दुहम्रोलहा, चक्कवाला, म्रद्धचक्कवाता ॥

# श्रणुसेढि-विसेढि-गति-पद

- हर. परमाणुपोग्गलाण' भते । कि अणुमेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? गोयमा । अणुमेढि गती पवत्ति, नो विसेढि गती पवत्ति ।।
- ६३ दुपएसियाण भेते । खधाण य्रणुसेढि गती पवत्ति ? विसेढि गती पवत्ति ? एव चेव । एव जाव य्रणंतपदेसियाण खधाणं ॥
- ६४. नेरइयाण भते! किं ग्रणुसेढिं गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? एवं चेव। एवं जाव वेमाणियाण ॥

#### निरयावास-पद 🔈

६५. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ?

१. ॰ पुग्गलाणं (अ)।

गोयमा । तीस निरयावाससयसहस्मा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पंचमुद्देसए जावं अण्तरिवमाणं ति ॥

#### गणिपिडय-पद

६६. कतिविहे ण भते । गणिपिडए पण्णत्ते ? गोयमा । दुवालसगे गणिपिडए पण्णत्ते, त जहा —ग्रायारो जाव दिद्विवास्रो ॥

६७ से कि त ग्रायारो ? ग्रायारे ण समणाण निग्गथाण ग्रायार-गोयर-विणय-वेणडय-सिक्खा-भासा-अभासा-चरण्-करण-जाया-माया-वित्तीग्रो ग्राघविज्जित, एव ग्रागरुवणा भाणियव्वा जहा नदीए जाव —

> मुत्तत्थो खलु पढमो, वीग्रो निज्जुत्तिमीसग्रो भणिग्रो । तडग्रो य निरवसेसो, एस विही होड ग्रणुग्रोगे ॥१॥

# भप्पावहय-पदं

- ६८. एएसि ण भते । नेरडयाण जाव देवाणं सिद्धाण य पंचगतिसमासेण कयरे कयरेहिंनो '•श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ॰ गोयमा । श्रप्पाबहुयं जहा' बहुवत्तव्वयाए, श्रद्वगतिसमासप्पाबहुय' च ।।
- ६६. एएसि ण भते । संइदियाण, एगिदियाण जाव अणिदियाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? एय पि जहा बहुवत्तव्वयाए तहेव ओहियं पय भाणियव्व, सकाइयअप्पाबहुग तहेव ओहियं भाणियव्व।।
- १०१ एएसि ण भते । जीवाण, ग्राउयस्स कम्मस्स वधगाण ग्रवंधगाण ? जहा वहुवत्तव्वयाए जाव" ग्राउयस्स कम्मस्स ग्रवंधगा विमेसाहिया ॥
- १०२. मेव भने ! सेव भते ! ति ॥

१ म० शरशर-रश्य।

२. एगा अणु ० (अ) ।

३ म० २०।७५।

४ नंदी मू० =१-१२७।

५. मं० पा०--पुच्छा !

<sup>€. 70 ₹ 1</sup> 

७ ॰समाजापा ॰ (ता, च, म)।

नकायग्रणा (व)।

६ प०३।

१० म० पा०—पोग्गनाण ञाव सव्यपज्जवासा । अस्य पूर्ति प्रज्ञावनाया तृतीयपदात् कृता, वृत्ती किञ्चिद्भेदो तथ्यते—उह यावत्कर-पादिद दृष्य-'समप्राणं द्ववाण पएसाण' ति ।

११. प० ३।

# घउत्था उर्मा

# जुम्म-पर्वं

- १०३ कृति ण भने ! जुन्मा पण्यना ? गोगमा ! चनारि जुन्मा पण्यना, न जन्म-व रहको चात' विविधे ।।
- १०४. से केण्हेण भने ' एत वन्तर नगारि काया गुणाना न्यापूर्ण जात कित्योग र एवं जहां श्रुष्टारममनी अपने उर्गण नरेन आये में नेपहुँच गोयमा । एन वन्तर ॥
- १०५ नेरहयाण भरी ! कति जम्मा पणाला ? गीयमा ! चतारि जम्मा पणाना, त जहा -राज्यमं जात किंगांगे ॥
- १०६ में तेणहेण भने । एवं वृत्तः —नेरडयाण भनारि जम्मा पण्याना, त जहा— कडजुम्म ? अद्वी नहेव । एन जान नाडकाडमाण ॥
- १०७ वणस्सहकाइयाण भने । पुन्छा । गोयमा । वणस्सडकाइया सिय कडजुम्मा, निग नेयोगा, मिग दायरजुम्मा, सिय कलियोगा ॥
- १०८ से केणहेण भते । एव वुच्चड वणस्मउकाज्या जाव कितयोगा ? गोयमा । उववायं पडुच्च । में तेणहेणं त नेव । वेदियाणं जहां नेरइयाण । एव जाव वेमाणियाण । सिद्धाण जहां वणस्सदकादयाण ।।
- १०६ कतिविहा ण भते । सन्वदन्वा पण्णता ? गोयमा । छिन्विहा सन्वदन्वा पण्णता, त जहा—धम्मित्यकाए, श्रवम्मित्यकाए जाव श्रद्धासम्।।
- ११० धम्मित्थिकाए ण भते । दब्बहुयाए किं कडजुम्मे जाव किंत्योगे ? गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, किंत्योगे । एव ग्रधम्मित्यिन काए वि । एव ग्रागासित्थकाए वि ।।
- १११. जीवित्यकाए ण भते ! पुच्छा । गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ॥ ११२ पोग्गलिकाए ण भने !
- ११२ पोग्गलित्थकाए ण भते । —पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । श्रद्धासमए जहा जीवित्थकाए॥
- ११३. धम्मित्थिकाए ण भंते । पदेसहयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा । कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो किलयोगे । एव जाव स्रद्धासमए ।।

१. भ० २४।५४।

- ११४. एएसि ण भते । धम्मित्थिकाय-ग्रधम्मित्थिकाय जाव ग्रद्धासमयाण दव्बहु-याए ०१ एएसि ण ग्रप्पावहुग जहा' वहुवत्तव्वयाए तहेव निरवसेस ।।
- ११५ धम्मित्थिकाएँ ण भते । कि ग्रोगाढे ? ग्रणोगाढे ? गोयमा । ग्रोगाढे, नो ग्रणोगाढे ।।
- ११६ जइ ग्रोगाढे कि संखेजजपदेसोगाढे ? असंखेजजपदेसोगाढे ? ग्रणतपदेसोगाढे ? गोयमा । नो संखेजजपदेसोगाढे, ग्रसखेजजपदेसोगाढे, गो ग्रणतपदेसोगाढे ।।
- ११७ जइ ग्रसखेज्जपदेसोगाढे कि कडजुम्मपदेसोगाढे —पुच्छा।
  गीयमा । कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे,
  नो किलयोगपदेसोगाढे। एव ग्रथम्मित्थकाए वि। एव ग्रागासित्थकाए वि।
  जीवित्थकाए, पोग्गलित्थकाए, ग्रद्धासमए एव चेव।।
- ११८ इमा ण भते । रयणप्पभा पुढवी कि श्रोगाढा ? श्रणोगाढा ? जहेव घम्म-दिथकाए । एव जाव श्रहेसत्तमा । सोहम्मे एव चेव । एव जाव ईसिपव्भारा पुढवी ।।
- ११६ जीवे ण भते । द्व्वट्ठयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा।
  गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे। एव नेरइए
  वि। एव जाव सिद्धे।।
- १२० जीवा ण भते । द्व्वट्ठयाए कि कडजुम्मा—पुच्छा । गोयमा । श्रोघादेसेण कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो किलयोगा, विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, किलयोगा ।।
- १२१ नेरइया ण भते । द्व्वहुयाए—पुच्छा । गोयमा ! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा । एव जाव सिद्धा ।।
- १२२ जीवें ण भते । पदेसद्वयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा ।
  गोयमा । जीवपदेसे पडुच्च कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे । सरीरपदेसे पडुच्च सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । एव जाव
  वेमाणिए ॥
- १२३. सिद्धे ण भते । पदेसहुयाए कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ।।
- १२४ जीवा ण भते ! पदेसहुयाए कि कडजुम्मा—पुच्छा। गोयमा <sup>।</sup> जीवपदेसे पडुच्च स्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो किलयोगा। सरीरपदेसे पडुच्च स्रोघादेसेणं सिय

१. प० ३।

महानम्मा तात्र नियं नीवनागः, वित्तत्वारमः १ १ तम्मा वित्ताः महित्तिः सि । एवं नेपद्रमा विवासन् त्याः वस्तिताः ।।

१२४ मिद्रा ण भन ! क्लुका । गोयमा ! आपार्कण वि निराणा क्ला है । १८ वस्ता, का नवादा में द्यारक जुम्मा, नो किन्यामा ॥

१२६- जीवे ण भते ! तित्य करमपदेशामाः - पुन्ताः । गोयमा ! तिम करणस्मापदेशामाः जात् । सम् व्यक्तियोगपदेशामाः । एव जाव सिद्धः ॥

१२७. जीवा ण भने । कि कदल्ममप्रेमीमाहा--पुन्ता । गोयमा । श्रोपादेगेण कटल्ममप्रेमीमाहा, नो नेतीमप्रेमीमाहा, नो दानर-जुम्मप्रेमीमाहा, नी किन्यीमप्रेमीमाहा, विहाणार्थिण कटल्मप्रेमीमाहा वि जाव किन्योगप्रदेमीमाहा वि ॥

१२८ नेरइयाण—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> श्रोघादेगेण नियं कडज्म्मपदेगीगाहा जात्र गिसं गतिसानपदेगीगाहाः विहाणादेसेण कडजुम्मपदेगीगाहा ति जाय किनसोनपदेगीगाहा वि'। एव 'एगिदिय-सिद्धवज्जा गव्ये वि'। सिद्धा एगिदिया य जहा जीवा ॥

१२६. जीवे ण भते । कि कटजुम्मसमयद्वितीए—पुच्छा । गोयमा कडजुम्मसमयद्वितीए, नो तयोगसमयद्वितीए, नो दावरजुम्मसमयद्वितीए, नो किलयोगसमयद्वितीए ॥

१३०. नेरइए ण भते ! — पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मसमयहितीए जाव सिय कलियोगसमयहितीए। एवं जाव वेमाणिए। सिद्धे जहां जीवे।।

१३१ जीवा ण भते । —पुच्छा। गोयमा । श्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मसमयद्वितीया, नो तेयोग-समयद्वितीया, नो दावरजम्मसमयद्वितीया, नो किलयोगसमयद्वितीया।।

१३२. नेरइयाण—पुच्छा।
गोयमा! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयद्वितीया जाव सिय कितयोगसमयद्वितीया वि, विहाणादेसेण कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कितयोगसमयद्वितीया वि। एव जाव वेमाणिया। सिद्धा जहा जीवा।।

१३३. जीवे ण भते । कालावण्णपज्जवेहि कि कडजुम्मे—पुच्छा । गोयमा ! जीवपदेसे पडुच्च नो कडजुम्मे जाव नो कलियोगे । सरीरपदेसे

१. एगिदियवज्जा जाव (स, ता, व)।

#### रोध-निरेध-पदं

- १४१. जीवा ण भने ! कि समा ? निरमा ? भोसमा ! जीवा संसावि, निरमा कि ।।
- १४२. से केण्डुेण भने ! एव बनाउ विशा गया ति, निरेमा वि ? गोयमा ! जीवा धृनिहा पण्यता, त तहा 'मसारम्मावण्या मे, मसंगार-समावण्या' में । वन्त्र ण जे ने समसारम्मावण्यमा वि ण मिद्धा । मिहा ण दुविहा पण्यता, त जहां -स्रण विस्ता में, पर्वतिद्धा में । तथ ण जे ने परपरसिद्धा ते ण निरेमा । तन्त्र ण जे ने समारमिद्धा ने ण मेंगा ॥
- १४३ ते ण भते । जि देनेया ? नव्या ? गोयमा ! नो देसेया, मध्येया । नत्य ण जे ने समार्ममावण्यमा ने दुविहा पण्णत्ता, न जहा—मेनिमिपिजण्यमा य, अमेनिसिपिजण्यमा य । नत्य ण जे ते सेनीसिपिजवण्यमा ने ण निरेया, तत्य ण जे ने अमेनिसीपिजवण्यमा ते ण सेया ।।
- १४४. ते ण भते ! कि देशेया ? सब्वेया ? गोयमा ! देशेया वि, सब्वेया वि । में तेणहेण' गोयमा ! एवं बुचवए—जीवा सेया वि, ॰ निरेया वि ॥
- १४४. नेरइया ण भते ! कि देसेया ? सब्वया ? गोयमा ! देसेया वि, सब्वेया वि॥
- १४६. से केणहेणं जाव सन्वेया वि ? गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा—विग्गहगितसमावण्णगा य, ग्रविग्गहगितसमावण्णगा य। तत्थण जे ते विग्गहगितसमावण्णगा ते ण सन्वेया, तत्थण जे ते प्रविग्गहगितसमावण्णगा ते णं देसेया। से तेणहेण जाव सन्वेया वि । एव जाव वेमाणिया ।।

#### पोगगल-पदं

- १४७ परमाणुपोग्गला ण भते ! कि संखेज्जा ? ग्रसखेज्जा ? ग्रणंता ? गोयमा ! नो सखेज्जा, नो ग्रसखेज्जा, ग्रणंता । एव जाव ग्रणतपदेसिया खधा ॥
- १४८. एगपदेसोगाढा ण भते ! पोगगला कि संखेजजा ? असखेज्जा ? अणता ? एव चेव । एव जाव असखेज्जपदेसोगाढा ।।

अससारसमावण्णगा य ससार (ता) ।
 स० पा० — तेगाट्रेण जाव निरेया ।

- र्थि एगसमयद्वितीया, ण भते । पोग्गला कि सखेज्जा० १ एव चेव। एव जाव श्रसखेज्जसमयद्वितीया।।
  - १५० एगगुणकालगा ण भते ! पोग्गला कि सखेज्जा० ? एव चेव । एव जाव अणत-गुणकातगा । एव अवसेसा वि वण्णगवरसकासा नेयव्वा जाव अणतगुण-लुक्ख त्ति ॥
  - १५१ एएसि ण भते । परमाणुपोग्गलाण दुपदेसियाण य खष्टाण दव्बद्वयाए कयरे कयरेहितो बहुया' ? गोयमा । दुपदेसिएहितो खबेहितो परमाणुपोग्गला दव्बद्वयाए बहुया ।।
  - १५२ एएसि ण भते । दुपदेसियाण तिपदेसियाण य खवाण दन्बहुयाए कयरे कयरेहितो बहुया ? गोयमा । तिपदेसिएहितो खधेहितो दुपदेसिया खधा दन्बहुयाए बहुया। एव एएण गमएण जाव दसपदेसिएहितो खधेहितो नवपदेसिया खधा दन्बहुयाए बहुया।।
  - १५३ एएसि ण भते । दसपदेसियाण—पुच्छा । गोयमा । दसपदेसिएहितो खथेहितो सखेज्जपदेसिया खधा दव्वहुयाए बहुया ॥
  - १५४ एएसि ण भते ! सखेज्जपदेसियाण— पुच्छा । गोयमा ! सखेरजपदेसिएहितो खर्धेहितो श्रसखेरजपदेसिया खघा दव्बहुयाए बहुया ।।
  - १५५ एएसि ण भते । ग्रसखेज्जपदेसियाण—पुच्छा । गोयमा । ग्रणतपदेसिएहितो खघीहतो ग्रसखेज्जपदेसिया खघा दव्बट्टयाए बहुया ।।
  - १५६ एएसि ण भते । परमाणुपोग्गलाण दुपदेसियाण य खघाण पदेसद्वयाए कयरे कयरेहितो वहुया ?
    गोयमा । परमाणुपोग्गलेहितो दुपदेसिया खघा पदेसद्वयाए बहुया । एवं एएण गमएणढं जाव नवपदेसिएहितो खघेहितो दसपदेसिया खघा पदेसद्वयाए बहुया । एवं एएण पमएणढं जाव नवपदेसिएहितो खघेहितो दसपदेसिया खघा पदेसद्वयाए बहुया । एवं स्ववत्थ' पुच्छियव्व । दसपदेसिएहितो खघेहितो मखेज्जपदेसिया खंघा पदेसद्वयाए बहुया । सखेज्जपदेसिएहितो खघेहितो अमखेज्जपदेसिया खघा पदेसद्वयाए बहुया ।।
  - १५७. एएसि ण भते ! ग्रसंखेज्जपदेसियाणं—पुच्छा । गोयमा ! ग्रणतपदेसिएहितो खघेहितो ग्रसखेज्जपदेसिया खंघा पदेसद्वयाए बहुया ॥

१ भ्रप्याचा बहुया वा (म)।

२. सन्वस्य वि (म)।

१४८. गुग्सि ण भने । गमप स्मेगा शाह द्वारमाना वाद ह आगट्या । का शाहरू करें गुग्देहिया। विमेगाहिया ?

क्यांदिता' विसेगाहिया ?
गोगमा । वृष्टेमागहिता पाण राजा एमाइमागाह च व्या ह बहुबा, विभेगाहिया। एवं एगण गमाण । हा स्थान हिला पाण है जो दूर्व स्थान हिला गाण है जो दूर्व स्थान हो गोण है जो दूर्व स्थान हो गोण है जो माण है

१५६ एएसि ण भने । एगपदेसामादाण दुपदसीमादाण य पोग्मलाप पदेमहुमाए क्यरे क्यरेहिनो विसेसाहियां ?

गोयमा ! एगपदेमांगाढेहिनो पोग्गनिहिता दुपदमांगाटा पोग्गता पदेमहुगाए विमेसाहिया । एव जाव नवपदेमागाठीहिनो पाग्गनिहिनो दगपदेमोगाढा पोग्गला पदेसहुयाण विसेनाहिया । दनपदेगोगाडिहिनो पोग्गनिहिनो संग्रेजपदेगोगाढा पोग्गला पदेसहुयाण बहुया । गगण्जपदेगोगाठीहिनो पोग्गनिहिनो स्राग्जजपदे-सोगाढा पोग्गला पदेसहुसाण बहुया ॥

१६०. एएसि ण भते । एगसमयहितीयाण दुगमयद्विनीयाण य पोग्गलाण दब्बहुवाए०? जहा स्रोगाहणाए वत्तव्वया एव ठितीए वि ॥

१६१ एएसि ण भते ! एगगुणकालगाण दुगुणकालगाण य पोग्गलाण दब्बहुयाए०? एएसि ण जहा परमाणुपोग्गलादीण नहेव वत्तव्वया निरवसेसा । एव सब्बेसि वण्ण-गध-रसाणं।।

१६२ एएसि ण भते । एगगुणकवखडाण दुगुणकवसडाण य पोग्गताणं द्व्वहुयाए कयरे कयरेहितो विसेसाहिया'?
गोयमा । एगगुणकवखडेहितो पोग्गलेहितो दुगुणकवखडा पोग्गला द्व्वहुयाए विसेसाहिया । एव जाव नवगुणकवखडेहितो पोग्गलेहितो दसगुणकवखडा पोग्गला दव्वहुयाए विसेसाहिया । दसगुणकवखडेहितो पोग्गलेहितो सखेज्ज-गुणकवखडा पोग्गला दव्वहुयाए वहुया । सखेज्जगुणकवखडेहितो पोग्गलेहितो असंखेज्जगुणकवखडा पोग्गला दव्वहुयाए वहुया । असखेज्जगुणकवखडेहितो पोग्गलेहितो अणतगुणकवखडा पोग्गला दव्वहुयाए वहुया । एवं पदेसहुयाए वि'। सव्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा । जहा कवखडा एव मज्य-गच्य-लहुया वि । सीय-जिसण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा ।

१. कयरेहिंतो जाव (ता, स)।

४. निरवसेस (अ, ता)।

२. विसेसाहिया वा (ग्र, क, ख, ता, ब, म, स)।

५. जाव विसेसाहिया (ता)।

३. जाव विसेसाहिया वा (अ, ता, स)।

६ × (अ)।

१६३ एएसि ण भते <sup>1</sup> परमाणुपोग्गलाण, सखेज्जपदेसियाण, असखेज्जपदेसियाणं, अणतपदेसियाणं य खंघाणं द्व्वहुयाए, पदेसहुयाए, द्व्वहु-पदेसहुयाए कयरे कयरेहितो' • अप्या वा १ वहुया वा १ तुल्ला वा १ विसेसाहिया वा १ गोयमा <sup>1</sup> सव्वत्थोवा अणतपदेसिया खंधा द्व्वहुयाए, परमाणुपोग्गला द्व्वहुयाए अणतगुणा, सखेज्जपदेसिया खंधा द्व्वहुयाए सखेज्जगुणा, असखेज्जपदेसिया खंधा पदेसहुयाए, परमाणुपोग्गला अपदेसहुयाए स्वा प्रवा अणतपदेसिया खंधा पदेसहुयाए, परमाणुपोग्गला अपदेसहुयाए अणतगुणा, सखेज्जगुणा। द्व्वहु-पदेसहुयाए सखेज्जगुणा, असखेज्जपदेसिया खंधा पदेसहुयाए असखेज्जगुणा। द्व्वहु-पदेसहुयाए सखेज्जगुणा, परमाणुपोग्गला द्व्वहु-पदेसहुयाए अणतगुणा, परमाणुपोग्गला द्व्वहु-पदेसहुयाए अणतगुणा, परमाणुपोग्गला द्व्वहु-पदेसहुयाए अणतगुणा, परमाणुपोग्गला द्व्वहु-पदेसहुयाए अणतगुणा, असखेज्जगुणा, ते चेव पदेसहुयाए अपतगुणा, असखेज्जपदेसिया खंधा द्व्वहुयाए असखेज्जगुणा, ते चेव पदेसहुयाए असखेज्जगुणा।। १६४ एएसि ण भते । एगपदेसोगाढाण, सखेज्जपदेसोगाढाण, असखेज्जपदेसोगाढाण, असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाए असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाए असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाए असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाए असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाए असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाण, असखेज्जपदेसहयाण, असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाण, असखेज्यपदेसहयाण, असखेज्जपदेसाव अपतपदेसहयाण, असखेज्यपदेसहयाण, असखेज्यपदेसहयाण, असखेज्यपदेसहयाण, असखेज्यपदेसहयाण, असखेज्यपदेसहयाण, अपतपद

य पोग्गलाण दब्बहुयाए, पदेसहुयाए, दब्बहु-पदेमहुयाए कयरे कयरेहितो' श्रिष्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गोयमा । सब्बत्थोवा एगपदेसोगाढा पोग्गला दब्बहुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दब्बहुयाए सखेज्जगुणा, श्रसखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दब्बहुयाए श्रसखेज्जगुणा । पदेसहुयाए—सब्बत्थोवा एगपदेसोगाढा पोग्गला श्रपदेसहुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला पदेसहुयाए सखेज्जगुणा, श्रसखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला पदेसहुयाए श्रसखेज्जगुणा । दब्बहु-पदेसहुयाए— सब्बत्थोवा एगपदेसो-गाढा पोग्गला दब्बहु-श्रपदेसहुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दब्बहुयाए सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसहुयाए सखेज्जगुणा । श्रसखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दब्बहुयाए श्रसखेज्जगुणा, ते चेव पदेसहुयाए श्रसखेज्जगुणा ।।

१६५ एएसि ण भते । एगसमयिद्वतीयाण, सखेज्जसमयिद्वतीयाण, असखेज्जसमय-द्वितीयाण य पोग्गलाण० ? जहा श्रोगाहणाए तहा ठितीए वि भाणियव्व अप्पावहुग।।

१६६ एएसि ण भते । एगगुणकालगाण, सखेज्जगुणकालगाण, श्रसन्वेज्जगुणकालगाणं, श्रमत्वेज्जगुणकालगाणं, श्रमत्वेज्जगुणकालगाणं य पोग्गलाणं द्व्वद्वयाए, पदेसह्वयाए, द्व्वह-पदेसहुवाएं कयरे कयरेहितो अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? एएसि जहा ,परमाणुपोग्गलाणं अप्पावहुगं तहा एएसि पि अप्पावहुगं। एव सेसाणं वि वण्ण-गद्य-रसाणं।।

१. त॰ पा॰—कनरेहितो जाव निमेनाहिया। ३. त॰ पा॰—क्यरेहितो जाव निमेसाहिया। २. तेच्चेव (ता)।

१६७. मुम्बाच भोते । समझ्यक्ताका स्वतास्य राज्यात्ताः स्वतास्य स्य

१६८. परमाणुषोग्गरी ण भंते ! दस्बद्धुगाण कि काञ्जूम्म ? तेथील ? दायर पुण्मे ? कलियोग ?

गोयमा । नो कटजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, किन्योगे । एव जाय प्रणतः पदेसिए खघे ॥

१६६. परमाणुषोगाला ण भते ! दब्बद्वयाण् कि कठजुम्मा - पुच्छा । गोयमा ! ओघादेसेण सिय कठजुम्मा जाव सिय किलयोगा; विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कितयोगा । एवं जाव श्रणतपदेसिया खधा ।।

१७० परमाणुपोग्गले ण भते । पदेसहुयाए कि कटजुम्मे—पुच्छा । गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तयोग, नो दावरजुम्मे, कलियोगे ॥

१७१. दुपदेसिय—पुच्छा। गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, दावरजुम्मे, नो कलियोगे।।

१७२ तिपदेसिए—पुच्छा। गोयमा ! नो कडजुम्मे, तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे॥

१७३. चडप्पदेसिए-पुच्छा। गोयमा । कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे। पचपदेसिए जहा परमाणुपोग्गले। छप्पदेसिए जहा दुप्पदेसिए। सत्तपदेसिए जहा

१. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

मोगमा ! भित्र हरतुम्म स्मान्तर नार भित्र के व्याप्तर कार । तत्र जात

१८४ परमाणगोगमता ण भते । कि दात्रम्भाईमीमाता पा था। गोयमा । जीत्रादमेता करत्रमण स्थामाउर, भा स्थापत्रमीमाउर, ना दात्र-जुरमप्रेमीगाडा, ना कित्यागाईमामाडा, किरालास्मण ना व त्राहमत्रमीर-माटा, नो नेयोगप्रसोगाटा, नी का राज्यस्थादेमें माठा, वर्षणगोगपदमागाडा।।

१८५. बुलदेनिया ण नुष्या। गोयमा । ओषादेनेण काजुम्मप्रमीमाण, मी नेयामप्रमीमाण, मी वाजनकृष्य-पदेमोगाठा नो कलियोगपदेगीमाठा, निराणा भेण मी कल्लुमप्रसीमाण, नो तेयोगपदेगीमाठा, दावरजुम्मपदेगीमाठा वि, म निर्धामप्रमीमाठा वि॥

१८६ तिष्पदेसिया ण-पुन्छा।
गोयमा प्रोघादेनेण काजुम्मपदेगोगाडा, नो नेशंगपदेगोगाडा, नी दावर-जुम्मपदेगोगाडा, नो किनयोगपदेगोगाडा, विहाणादेशेण नो काजुम्मपदेगोगाडा, तेयोगपदेसोगाडा वि, दावरजुम्मपदेगोगाडा वि, किनयोगपदमोगाडा वि।।

१८७ चडप्पदेसिया ण -पुच्छा । गोयमा ! म्राघादेसेण कडजुम्मपदेसोगाटा, नी तेमोगपदेसोगाढा, नो दावर्जु-म्मपदेसोगाढा, नो किनयोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण कटजुम्मपदेसोगाढा वि जाव किनयोगपदेसोगाढा वि । एव जाव म्रणतपदेसिया ।।

१८८. परमाणुपोग्गले ण भते ! कि कटजुम्मसमयद्वितीए – पुच्छा । गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयद्वितीए जाव सिय कलियोगसमयद्वितीए । एवं जाव अणतपदेसिए ।।

१८६. परमाणुपोग्गला ण भते ! किं कडजुम्म —पुच्छा।
गोयमा ! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयद्वितीया जाव सिय कलियोगसमयद्वितीया, विहाणादेसेण कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कलियोगसमयद्वितीया
वि । एवं जाव अणतपदेसिया ।।

१६० परमाणुपोग्गले ण भते । कालावण्णपज्जवेहि कि कडजुम्मे ? तेयोगे ? जहा ठितीए वत्तव्वया एव वण्णेसु वि सन्वेसु । गधेसु वि एव चेव । रसेसु वि जाव महुरो रसो त्ति ॥

१६१ अर्णतपदेसिए णं भंते । खधे कक्खडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मे --पुच्छा । गोयमा । सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे ।।

१६२ अणतपदेसिया ण भते । खधा कवलडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मा—पुच्छा।
गोयमा! श्रोधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय किलयोगा; विहाणादेसेण
कडजुम्मा वि जाव किलयोगा वि। एव मज्य-गरुय-लहुया वि भाणियव्वा।
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा।।

- ५६० से कि त प्रप्पसत्थमणविणए ? ग्रप्पसत्थमणविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा— पावए, सावज्जे. सिकरिए, सउवक्केसे , ग्रण्हयकरे, छिवकरे, भूयाभिसकणे । सेत्त ग्रप्पसत्थमणविणए । सेत्त मणविणए ।।
- ५६१ से किं त वडविणए ? वडविणए दुविहे पण्णत्ते, त जहा—पसत्यवडविणए य, ग्रप्पसत्थवडविणए य।।
- ५६२ से किं त पसत्यवङ्विणए ? पसत्यवङ्विणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा ग्रपावए, ग्रसावज्जे जाव ग्रभूयाभिसकणे । सेत्त पसत्यवङ्विणए ।।
- ५६३ से कि तं श्रप्पसत्यवडविणए ? अप्पसत्यवडविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा— पावए, सावज्जे जाव भूयाभिसकणे । मेत्त श्रप्पसत्यवडविणए । सेत्तं वडविणए ॥
- ५६४ से कि त कायविणए <sup>?</sup> कायविणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहां पसत्यकायविणए य, अप्पसत्यकायविणए य।।
- ५६५ से कि त पसत्यकायविणए ? पसत्यकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा ग्राउत्त गमण, ग्राउत्त ठाण, ग्राउत्त निसीयण, ग्राउत्त तुयट्टण, आउत्त उल्लघण, ग्राउत्त परलघण, ग्राउत्त सिववियजोगजुजणया। सेत्त पसत्यकाय-विणए।।
- ५६६ से कि त ग्रप्पसत्यकायविणए ? ग्रप्पसत्थकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा — ग्रणाउत्त गमण जाव श्रणाउत्तं सर्विविदयजोगजुजणया । सेत्त ग्रप्पसत्यकायविणए । सेत्त कायविणए ॥
  - ५८७ से कि त लोगोवयारिवणए ? लोगोवयारिवणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा— ग्रदभासवित्तव', परच्छदाणुवित्तय, कज्जहेउ', कयपिटकडया', अत्तगवेसणया, देसकालण्णया', सव्वत्येसु ग्रप्पिडलोमया। मेत्त लोगोवयारिवणए। सेत्त विणए।।
  - ५६८ से कि त वेयावच्चे ? वेयावच्चे दसिवहे पण्णत्ते, त जहा—श्रायियवेयावच्चे, उवज्भायवेयावच्चे, थेरवेयावच्चे, तविस्तिवेयावच्चे, गिलाणवेयावच्चे, नेहवेयावच्चे, कुलवेयावच्चे, गणवेयावच्चे, सघवेयावच्चे, साहिम्मयवेयावच्चे। मेत्त वेयावच्चे ॥

٠,

अनमहत्रमणितणए—जे प मगो मावज्जे मिकिनिए महत्रकते बहुए णिट्टुरे परमे ब्रण्हवकरे हेमकरे भेगकरे परिनावगान रे उद्देशपार भूजीवधाइए तद्रष्पगार मणो गो पहारेज्जा (बी० सू० ४०)।

२. गडबा भेने (क, म)।

पूर्ववत् अत्रापि औपपातिसस्य पाठभेदो दृश्य ।

४ ॰पत्तिय (ता)।

५. ज्ञानादिनिमित्त भवनादिदानमिनि गम्यम्(वृ)।

६ कद्विकट्याम् (ना) ।

७. देमकामप्णुया (जी० सू० ४०)।

- ६१२ सुक्कस्स णं भाणस्स चत्तारि अणुष्पेहाम्रो पण्णत्ताम्रो, तं जहा 'म्रणंतवित्तया-णुष्पेहा, विष्परिणामाणुष्पेहा, म्रसुभाणुष्पेहा, म्रवायाणुष्पेहा" । सेत्तं भाणे ॥
- ६१३ से किंत विउसमो <sup>?</sup> विउसमो दुविहे पण्णत्ते, त जहा—दव्वविउसमो य, भावविउसमो य।।
- ६१४ से कि त दव्वविउसगो १ दव्वविउसग्मे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा— गणविउसग्गे, सरीरविउसग्गे, उविहिविउसग्गे, भत्तपाणविउसग्गे। सेत्त दव्वविउसग्गे।।
- ६१५. से किं तं भावविउसग्गे ? भावविउसग्गे तिविहे पण्णत्ते' त जहा— कसायविउसग्गे, ससारविउसग्गे, कम्मविउसग्गे।।
- ६१६ से किं त कसायविउसग्गे ? कसायविउसग्गे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा— कोहविउसग्गे, माणविउसग्गे, मायाविउसग्गे, लोभविउसग्गे । सेत्त कसायविउसग्गे ॥
- ६१७ से कि त ससारविउसगो ? संसारविउसगो चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा— नेरइयससारविउसगो जाव देवससारविउसगो । सेत्त ससारविउसगो ॥
- ६१८ से कि त कम्मविउसगो ? कम्मविउसगो श्रट्ठविहे पण्णत्ते, त जहा नाणावरणिज्जकम्मविउसग्गे जाव श्रतराइयकम्मविउसग्गे। सेत्त कम्मविउसग्गे। सेत्त श्राविअसग्गे। सेत्त श्राविअसग्गे। सेत्त श्राविअसग्गे।
- ६१६ सेव भते । सेव भते । ति ।।

## **अट्**ठमो उहेसी

## नेरइयादीण-पुणब्भव-पदं

६२० रायगिहे जाव एव वयासी—नेरइया ण भते । कहं उववज्जिति ?
गोयमा । से जहानामए पवए पवमाणे ग्रज्भवसाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं
सेयकाले त ठाण विष्पजिहत्ता पुरिम ठाणं उवसंपिज्जित्ताण विहरड, एवामेव एए वि जीवा पवग्रो विव पवमाणा ग्रज्भवसाणनिव्वत्तिएण करणोवाएण सेयकाले त भव विष्पजिहत्ता पुरिम भव उवसपिज्जित्ताणं विहरति ॥

१. अवायाणुष्पेहा, अमुभाणुष्पेहा, अणतवत्तियाणुष्पेहा, विपरिणामाणुष्पेहा (त्रो० मू० ४३)

- ४६६. में कि स गण्याम् ? गण्याम् विविधि प्रणानो, प्रणान्य व्यवना, विन्युत्या, परिषद्धणा, अण्योदा, भम्मकता । में स गण्यात्मा
- ६०० में किन भाषे ? भाषे भन्ने भन्ने पण्यनं, य जहार शहु भाष, नाह भाषे, मामे भाषे, मुक्ते भाष ॥
- ६०१. सहे भाणे नडिंदाहे पणानो, त जहा समय्णामप्रयोगमप्रा तस्य विष्पयोग-रातिममन्तागण् यात्रि भन्दः, भण्णागप्रयोगमप्रदने तस्य स्वित्यविद्याप्त-न्तागण् यात्रि भन्दः, स्रायक्तमप्रयोगमप्रदने तस्य विष्पयोगम्बित्यमन्तागण् यात्रिभवड, पिभ्नित्यकामभौगमप्रयोगमप्तरने तस्य स्वित्ययोगमितियमन्तागण् यात्रिभवड ॥
- ६०२. अष्टुरम ण भाणस्य चतारि तत्रगणा पण्णताः सं अहा- वदणयाः, सीयणगाः, तिष्पणयाः, परियेवणयाः ॥
- ६०३ रोहे भाणे चडव्विहे पण्णते, तं जहा-हिमाणुवधी, भीमाणुवधी, तेमाणुवधी, सारवाणाणवधी ॥
- ६०४. रोहरस ण भाणस्य चत्तारि नगराणा पण्णना, नं पहा-ग्रोग्नन्तराये, बहुलदोसे, प्रण्णाणदोसे, ग्रामरणनदोसे ॥
- ६०५ धम्मे भाणे चउव्विहे चउप्पडोयारे पण्णचे, त जहा—ग्राणाविजए, श्रवाय-विजए, विवागविजए, संठाणविजए ॥
- ६०६. धम्मस्स णं भाणस्स चतारि लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा--श्राणाख्यी, निसम्ग-स्यी, सुत्तस्यी, श्रोगाढस्यी॥
- ६०७ धम्मस्स णं भाणस्स चतारि श्रालवणा पण्णता, त जहा -वायणा, पिडपुच्छणा, परियट्टणा, धम्मकहा ॥
- ६०८ धम्मस्स ण भाणस्स चत्तारि श्रणुप्पेहाश्रो पण्णताश्रो, तं जहा -एगताणुप्पेहा, श्रणिच्चाणुष्पेहा, श्रसरणाणुप्पेहा, ससाराणुप्पेहा ॥
- ६०६. सुक्के काणे चउन्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, त जहा पुहत्तवितक्के' सवियारी, एगत्तवितक्के अवियारी, सुहुमिकिरिए अणियट्टी, समोछिण्णिकिरिए' अप्पडिवायी।।
- ६१० सुक्कस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त जहा—खंती, मुत्ती, श्रज्जवे, मद्दवे ।।
- ६११ सुनेकस्स ण भाणस्स चत्तारि म्रालवणा पण्णत्ता, त जहा—ग्रन्वहे, ग्रसमोहे, विवेगे, विउसग्गे ॥

१. परिज्जुसिय॰ (ख); परिज्र्भुसिय॰ (ता)। ३. समीन्छिणण॰ (ख, ता, म); समुन्छिणण॰ २. ॰वियनके (ख)। (नव०)।

- ६ सुक्कपिक्खए णं भते ! जीवे—पुच्छा । गोयमा ! चडभगो भाणियव्वो ॥
- ७. सम्महिट्टीण चत्तारि भगा, मिच्छादिट्टीण पढम-वितिया, सम्मामिच्छादिट्टीणं एव चेव ॥
- द नाणीण चत्तारि भगा, ग्राभिणिवोहियनाणीण जाव मणपज्जवनाणीण चत्तारि भगा, केवलनाणीण चरिमो भगो जहा प्रलेस्साण ॥
- अण्णाणीण पदम-वितिया, एव मडग्रण्णाणीण, सुयग्रण्णाणीण, विभगनाणीण वि ॥
- १० म्राहारमण्णोवडत्ताण जाव परिग्गहसण्णोवडत्ताण पढम-वितिया, नोसण्णोव-उत्ताण चत्तारि ।।
- ११ सवेदगाण पढम-वितिया । एव इत्यिवेदगा, पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा वि । ग्रवेदगाण बनारि ।।
- १२ सक्नाईण चत्तारि, कोह्कसाईण पढम-वितिया भगा, एव माणकसायिस्स वि, मायाकमायिस्स वि। लोभकसायिस्म चत्तारि भगा ॥
- १३. श्रकसायी ण भते ! जीवे पाव कम्म कि वधी —पुच्छा ।
  गोयमा ! श्रत्थेगतिए वधी न वधड वधिम्सड, अत्थेगतिए वधी न वधड न
  विध्साइ ॥
- १४ सजोगिस्स चउभगो, एवं मणजोगिस्स वि, वडजोगिस्स वि, कायजोगिस्स वि। श्रजोगिस्स चरिमो।।
- १५ मागारोवउत्ते नतारि, अणागारोवउत्ते वि चतारि भंगा ॥

#### नेरइयादीणं लेस्सादिविसेसितनेरइयादीणं च बंधावंप-पदं

- १६ नेरडए ण भते । पाव कम्म कि वधी वधा विधस्ता । गोयमा । अत्थेगतिए वधी, पढम-वितिया ॥
- १७ सलस्से ण भते । नेरडए पाव कम्म० ? एव चेव । एव कण्हलस्से वि, नीलले लेस्से वि, काउोस्से वि । एव कण्हपियए मुवकपिवल, सम्मिद्द्वी मिच्छा- दिद्वी सम्मामिच्छादिद्वी, नाणी श्राभिणियोहियनाणी सुयनाणी श्रोहिनाणी, श्रण्णाणी मइग्रण्णाणी सुयग्रण्णाणी विभगनाणी, श्राहारमण्णोवउत्ते जाव पिरगहमण्णोवउत्ते, सदेदए नपूसक्येदए, सकसायी जाव लोभकसायी, सजोगी मणजोगी वडजोगी कायजोगी, सागरोवउत्ते श्रणागारोवउत्ते -एएसु सब्वेसु पदेमु पहम-दिनिया भगा भाणियव्वा। एव श्रमुरकुमारस्स वि वत्तव्वया भाणियव्वा, नवर—तेजवेना,इत्थिवेदग-परिमवेदगा य श्रद्भित्वा, नग्गगवेदगा त भण्णित, रोन त चेव, सब्बत्य पटम-विनिया भगा। एवं जाव थिणयग्रुमारस्म।

# वशीसइमं मनं

## पदमो उद्देशो

## नमो मुल्दामाण माल्दांम

- १. जीवा य २. तेम्न ३. पित्रम, ४. विद्रिप्त सण्याण ६ नाण ७ सण्यामी। प. वेय ६. कमाण १० उत्रमीय ११ जीम एक्सारम नि ठाणा॥१॥ जीवाणं लेस्सादिविसेसितजीवाणं च वंधावंध-प्रां
  - १. तेण कालेण तेण समग्ण रामित् जान' एव वयामी—जीना ण भने । नानं कम्म कि बधी बघड विध्साउ ? वयी नमड न बिध्यम् ? यमी न वधड वंधिस्सइ ? बधी न वंघड न बिध्यसइ ? गोयमा ! अत्थेगतिए वधी बघड विध्याड, अत्थेगतिए वंधी न वंघड विध्याड, अत्थेगतिए वधी न वंघड विध्याड, अत्थेगतिए वधी न वंघड विध्याड, अत्थेगतिए वधी न वधड न विध्याड ॥
  - २. सलेस्से णं भते ! जीवे पाव कम्मं कि वधी वंधा विध्नगर ? वंधी वधाइ न विध्नस्स — पुच्छा । गोयमा । अत्थेगतिए वधी वधाइ विधन्साइ, अत्थेगतिए एव चडमंगो ॥
  - ३ कण्हलेस्से ण भते । जीवे पाव कम्मं कि वधी—पुच्छा । गोयमा ! श्रत्थेगतिए वधी वधइ विधस्सइ, श्रत्थेगतिए वंधी वंधइ न विधस्सइ । एव जाव पम्हलेस्से । सन्वत्थ पढम-वितियभगा । सुवकलेस्से जहा सलेस्से तहेव चडभगो ।।
  - ४ अलेस्से ण भते ! जीवे पाव कम्म कि वधी पुच्छा । गोयमा ! वधी न वधइ न वधिस्सइ ॥
  - ४ कण्हपिक्खए ण भते । जीवे पाव कम्मं-पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगतिए वधी, पढम-वितिया भगा ॥

<sup>8. 70 818-801</sup> 

र. बीया (ता)।



## जीवादीण नाणावरणादिकम्मं पतुन्व नंसर्थय-पर्द

- १८. जीवेण भने । नाणापरियान सम्म कि स्थानपर निष्मार है एयं जरे पावास्मरम ननवाया नीन नाष्ट्रास्मीय जस्म विभाणित या, नार्य जैसे पदे मणुरमपदे य महनादिस्म जाय नीस्त्रानार्थिस प गुज्य-दिनिया नीम श्रवमेन न नीन जाव नेमाणिया। एन दिस्तान्तर्यक्षेत्र वि देउनी भाषि यक्त्रो निर्वसेगो॥
  - १६ जीवे ण भते । वेयणिजज कम्म कि वर्धा -पन्छा।

    गोयमा । श्रत्थेगितिए वर्धी वंधा विध्यम्यः, पर्दोगितिए वर्धी वधा न वधार व विध्यमः

    अत्येगितिए वधी न वधा न वंधिम्मः। गित्रमे ि एव चेव तिव्यविह्णा भंगाः

    कण्हलेस्से जाव पम्ह निरसे पटम-वितिया भगा। मुक्कोर्ये वित्यविह्णा भगा।

    श्रतेस्से चिरमो भगो। कण्हणिताए पटम-वितिया। मुक्कपित्या तिव्यविह्णा। एवं सम्मविद्विस्स वि, मिच्छाविद्विस्य गम्मामिच्छाविद्विस्य गपडम-वितिया। नाणिस्स तित्यविह्णा। श्राभिणवोहिंगनाणी जाव मणपज्जवनाणी पटम-वितिया। केवरानाणी तित्यविह्णा। एवं नोगण्णोवजते, अवेदए, श्रकसायी। सागारोवजते यणागारोवजते —एएसु नितयविह्णा। श्रजीगिम्म य चिरमो। सेसेसु पढम-वितिया।।
    - २०. नेरइए ण भते ! वेयणिज्ज कम्म कि वधी वयइ० ? एव नेरडया जाव वेमा-णिय ति । जस्स ज ग्रत्थि सन्वत्थ वि पढम-वितिया, नवर - मणुस्से जहा जीवे ॥
    - २१. जीवे ण भते । मोहणिज्ज कम्म कि वधी वधड़०? जहेव पाव कम्मं तहेव मोहणिज्ज पि निरवसेस जाव वेमाणिए।।
    - २२ जीवे ण भते ! ग्राउय कम्म कि वधी वधइ—पुच्छा।
      गोयमा श्रत्थेगितए वधी चउभगो। सलेस्से जाव सुक्कलेस्से चतारि भगा।
      श्रलेस्से चरिमो भगो॥
    - २३ कण्हपिक्खए ण—पुच्छा। गोयमा । श्रत्येगतिए वधी वधइ विधस्सइ, श्रत्येगतिए वधी न बघइ विधि-स्सइ। सुक्कपिक्खए सम्मिद्द्वी मिच्छादिद्वी चत्तारि भगा।।

- २४. सम्मामिच्छादिट्ठी—पुच्छा । गोयमा । ग्रत्थेगतिए वधी न वधइ विषस्सइ, ग्रत्थेगतिए वधी न वधड न विषस्सइ । नाणी जाव ग्रोहिनाणी चत्तारि भगा ॥
- २५. मणपज्जवनाणी—पुच्छा ।
  गोयमा ! अत्येगतिए वधी वधइ विषस्सइ, अत्येगितए वंधी न वधइ विषस्सइ,
  अत्येगितिए वधी न वधइ न विधस्सइ। केवलनाणे चिरमो भगो । एव एएण
  कमेण नोसण्णोवज्ते वितियविहूणा जहेव मणपज्जवनाणे । अवेदए अकसाई य
  तितय-चडत्था जहेव सम्मामिच्छते । अजोगिम्मि चरिमो, सेसेमु पदेमु चत्तारि
  भगा जाव अणागारोवजते ।।
- २६ नेरडए ण भते । ग्राडय कम्म कि वधी पुच्छा ।
  गोयमा । ग्रत्थेगतिए चत्तारि भगा, एव सन्वत्थ वि नेरडयाण चत्तारि भगा,
  नवर कण्हलस्से कण्हपिक्खए य पढम-तित्या भगा, सम्मामिच्छते तित्यचडत्था । ग्रमुरकुमारे एव चेव, नवर कण्हलेस्से वि चत्तारि भगा भाणियव्वा,
  सेस जहा नेरडयाण । एव जाव थिणयकुमाराण । पुढविक्काडयाण सन्वत्थ वि
  चत्तारि भगा, नवर कण्हपिक्खए पढम-तितिया भगा ।।
- २७. तेडलेस्से-- पुच्छा।
  गोयमा । वधी न वधड विधस्सड, सेसेमु सव्वत्थ चतारि भगा। एव द्राउन्थित्या । वधी न वधड विधस्सड, सेसेमु सव्वत्थ चतारि भगा। एव द्राउन्थित्या पढम-विद्या पढम-तिया भगा। वेइदिय-तेडिदय-विडिदयाण पि सव्वत्थ वि पढम-तिया भगा, नवर सम्मत्ते, नाणे, ग्राभिणिवोहियनाणे मुयनाणे तितिग्रो भगो। पिचिदयितिरिक्याणीणयाण कण्हपिक्षए पढम-तितया भगा, सम्मामिन्छत्ते तित्यचिद्वयो भगो। नम्मत्ते, नाणे, ग्राभिणिवोहियनाणे, मुयनाणे, ग्रोहिनाणे-एएसु पचसु वि पदेनु वितियविह्णा भगा, सेसेमु चतारि भगा। मणुस्साण जहा
  जीवाण, नवर-सम्मत्ते, ग्रोहिए नाणे, ग्राभिणिवोहियनाणे, नुयनाणे, ग्रोहिनाणे -एएसु वितियविह्णा भगा, नेम त चेव। वाणमतर-जोउसिय-वेमाणिया
  जहा ग्रमुरकुमारा। नामं गोय यतरायं च एयाणि जहा नाणावरणिज्ञ।।

२ सेव भते । सेव गते ! ति जाच विहरः ॥

# वीयो उद्देसी

#### विसेसितनेरइयादीण वघावंध-पदं

२६. अणतरोववन्नए ण भते । नेरडए पाच कम्म कि यंधी—पुच्छा तहेव। गोयमा । अत्येगतिए वधी, पढम-वितिया भगा॥ प्रभाव के कार्य कार्य कार्य कार्य कर कार्य कार्

३१ अणनरोवयस्मण् भाभे हे नेरदण् या उर्व वस्म वि व्या - पु व्या है। गोयमा है नधी न वभद विभिन्नद्र ॥

३२ सलेस्मे ण भने । अणारीमानाम् नेराम साह्य तस्य विश्वभित् ? एवं विश् तित्यो भगी । एम दान यणागारीमद्यन । सद्यस्य वि निर्द्धा भगी । एव मणुरमवद्य जाय वेगाणियाच । गणस्माण मद्यस्य निर्मिन्यद्या भगी, प्रभ —कण्हपित्राएमु तित्यो भगी । संदेशि नाणसाद ताद नेय ॥

३३. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

## ३-१० उद्देसा

- ३४. परपरोववन्नए णं भते । नेरइए पाव कम्म कि बधी—पुच्छा ।
  गोयमा ! अत्थेगतिए पढम-वितिया । एव जहेव पढमो उद्देसओ तहेव परपरोववन्नएहि वि उद्देसओ भाणियव्वो नेरइयाईओ तहेव नवदंडगसंगिहिंगो ।
  अद्वुण्ह वि कम्मप्पगडीणं जा जस्स कम्मस्स वत्तव्वया सा तस्स अहीणमितिरित्ता
  नेयव्वा जाव वेमाणिया अणागारोवउत्ता ॥
- ३५. सेव भते ! सेव भंते ! ति॥
- ३६. अणंतरोगाढए ण भते ! नेरइए पावं कम्म कि वधी- पुच्छा । गोयमा । अत्थेगतिए एव जहेव अणतरोववन्नएहि नवदडगसंगहिस्रो' उद्देसो

१. °सहिओ (ता, व)।

भणियो तहेव ग्रणंतरोगाडएहि वि ग्रहीणमितिरित्तो भाणियव्वो नेरडयादीए जाव वेमाणिए।।

- ३७ सेव भते ! सेव भते ! ति॥
- उद परपरोगाढए ण भते । नेरङए पावं कम्म किं वंधी ? जहेव परपरोववन्नएहिं उद्देसो सो चेव निरवसेसो भाणियव्वो ॥
- ३६ सेवं भते ! सेव भते ! ति ।।
- ४० ग्रणतराहारए ण भते । नेरडए पाव कम्म कि वधी पुच्छा । एव जहेव ग्रणतरोववन्नएहिं उद्देसो तहेव निरवसेस ॥
- ४१ मेव भते । सेव भते । ति॥
- ४२ परपराहारए ण भते । नेरडए पार्व कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा । एव जहेव परपरोववन्नएहि उद्देशो तहेव निरवसेसो भाणियव्वो ॥
- ४३ सेवं भते । सेव भते । ति ॥
- ४४ अणतरपञ्जत्तए ण भते । नेरइए पाव कम्म कि वधी पुच्छा। गोयमा । जहेव अणतरोववन्नएहि उद्देसो तहेव निरवसेस।।
- ४५ सेव भते । सेव भते । ति ।।
- ४६ परपरपज्जत्तए ण भते । नेरइए पाव कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा । एव जहेव परपरोववन्नएहि उद्देसो तहेव निरवसेसो भाणियब्वी ॥
- ४७ मेव भते । सेव भते । ति जाव विहरइ।।
- ४८. चरिमे ण भते <sup>।</sup> नेरङए पाव कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> एव जहेव परपरोववन्नएहि उद्देसो तहेव चरिमेहि निरवसेस ॥
- ४६. सेव भते । सेव भते । ति जाव' विहरह ॥

## एक्कारसमो उद्देसी

- ५० अचरिमे ण भते ! नेरडए पाव कम्म कि वधी—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> अत्थेगडए एवं जहेव पढमोद्देसए, पढम-वितिया भंगा भारित्वक सब्दत्य जाव पचिदियतिरिक्खजोणियाण ॥
- ४१. अचरिमे ण भते । मणुस्ने पाव सम्म कि वंधी—पुच्छा । गोयमा । अत्थेगतिए वधी वंधा वधिन्साः, अत्थेगतिए वंधी वंधा व ब्यान्साः, अत्थेगतिए वधी न वधा वंधिन्साः ॥

१. म० शारशा

- पूर् सल्यो ण भो । धन्यि मणस्य पाइ वक्षी । इंड ८० ह्व ६० हिंग भग भगमनिता भणिता है जहां पद्धार है है है है है है भग्नि भग तम् इत साई गो कि अन्य भणित है दिस्मा जिल् सर्पयो के स्नाणी मधारोगी में एण्डिल कि संप्रित्त है स्मानित स्वाप्त है की त्रित
- ५३. सनिर्मेण भने ! नेरडण भाषानरीय के वस्म कि तथी है है। गोयमा ! एन जरेर पान, नरर - जणस्मम् सम्भाडम् राभवसाईम् सपडण त्रितिया भगा, सेमा पहारम चरमां कृष्ण, सम न र व जार नमाणियाण ! दिस्मणावरणिक वि एन नेय निर्माण । नमाणक स्टार्टिंग कि पटम कि मा
  भगा जाय येगाणियाण, ननर मणस्मेग् अनेस्म के बनी अनीगी स मिना ॥
- १४. अनिरमे ण भने ! नेराए मोहणिया कर्मण कि वर्मात पृथ्या । गोयमा ! जहेब पाव तहेव निरतसेस जाव वेमालिए ॥
- प्य. ग्रविरंग ण भने । निर्दृण् ग्राउम कम्म कि यभी-पृत्या ।
  गीयमा । पहम-विनया भगा । एवं मन्त्रपर्यम् वि । निर्दृणण पदम-निवा
  भगा, नवर सम्मामिच्छनं निन्धो भगो । एवं जाव निष्णमुमाराणं ।
  पुढविक्काद्य-ग्राउक्काद्य-वणस्मद्रकाउयाण तेउन्तरगाए निर्धा भगो । सेमेमु
  पदेसु सन्वत्य पढम-तिया भगा । तेउकाद्य-वाउक्काउयाण सन्वत्य पढमतित्या भंगा । वेइदिय-नेइदिय-चर्डार्ययाण एवं चेव, ननरं सम्मते ग्रोहिनाणे ग्राभिणियोहियनाणे सुयनाणे एएमु च उमु वि ठाणंसु नित्यो भंगो ।
  पचिदियतिरिक्खजोणियाण सम्मामिच्छते तित्यो भगो । सेसपदेमु सन्वत्य
  पढम-तित्या भगा । मणुस्साण सम्मामिच्छते श्रवेदण् अक्साइम्मि य तित्यो
  भगो, श्रवेस्स-केवलनाण-श्रजोगी य न पुच्छिज्जंति । सेसपदेमु सन्वत्य पढमतितया भगा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया । नामं गोयं
  ग्रतराइय च जहेव नाणावरणिज्ज तहेव निरवसेस ॥

४६ सेव भते । सेव भते ! ति जाव विहरः ॥

१ वीसेसु (अ)।

२. कसायीसु (क, म, स)।

## सत्तवीसइमं सतं

## १-११ उद्देसा

#### जीवाण पावकम्म-करणाकरण-पद

- १ जीवे ण भते । पाव कम्म कि करिसु करेति करेस्सिति ? करिसु करेति न-करेस्सिति ? करिसु न करेति करेस्सिति ? करिसु न करेति न करेस्सिति ? गोयमा ! अत्थेगतिए करिसु न करेति करेस्सिति, अत्थेगतिए करिसु करेति न करेस्सिति, अत्थेगतिए करिसु न करेति करेस्सिति, अत्थेगतिए करिसु न करेति न करेस्सिति ।।
- २. सलेस्से ण भते । जीवे पाव कम्म ० एव एएण अभिलावेण जच्चेव विधसए वत्तव्वया सच्चेव निरवमेसा भाणियव्वा, तहेव नवदडगसगिहया एक्कारस उद्देसगा भाणियव्वा ॥

# भट्ठावीसइमं सतं

#### पहमी उहेमी

#### जीवाणं पावकम्म-रामज्जण-रामायरण-पदं

- १. जीवा ण भते । पाव कमा कि समित्रिणामु ? कि ममायिमु ? गोयमा । १ मध्ये वि तान निरित्ता जोणिएमु तोज्ञा २ अहवा तिरित्त जोणिएमु य नेरउएमु य होज्ञा ३ अह्वा निरित्त जोणिएमु य मणस्मेमु य होज्जा ४ अह्वा निरित्त जोणिएमु य देवेमु य होज्जा ५ अह्वा निरित्त जोणिएमु य नेरउएमु य वेरेसु य होज्जा ६ अह्वा निरित्त जोणिएमु य देवेसु य होज्जा ७ अह्वा तिरित्त जोणिएमु य मण्मेमु य होज्जा ६ अह्वा तिरित्त जोणिएमु य मण्मेमु य होज्जा ६ अह्वा तिरित्त जोणिएमु य मण्मेमु य होज्जा ।।
- २. सलेस्सा ण भते ! जीवा पाँच कम्म कहि नमजिजाँणमु ? कहि समायरिमु ? एव चेव । एव कण्हलेस्सा जाव अलेस्सा । कण्हपिक्यया, मुक्तपिक्या । एव जाव अणागारीवज्ता ॥
- ३. नेरइया ण भते ! पाव कम्म किंह समिजिणिमु ? किंह समायि स्म ?
  गोयमा ! सब्बे वि ताव तिरिक्खजोणिएमु होज्जा, एव चेव श्रष्ट भगा
  भाणियव्वा । एवं सब्बत्थ श्रष्टभगा जाव श्रणागारोव उत्ति । एवं जाव वेमाणियाण । एव नाणावरणिज्जेण वि दङश्रो । एव जाव श्रतराइएण । एवं एए
  जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा नव दङगा भवति ॥
- ४ सेव भते <sup>!</sup> सेव भते ! त्ति जाव विहरइ ॥

## बीयो उद्देसो

प्र श्रणतरोववन्नगा ण भते ! नेरइया पाव कम्मं किंह समज्जिणिसु ? किंह समायरिसु ? गोयमा । सन्ते वि ताव तिरिक्खजोणिएमु होज्जा, एवं एत्य वि अट्ट भगा।
एव अणतरोववन्नगाण नेरडयार्डण जस्स ज अत्यि लेसादीय अणागारोवयोगपज्जवसाण त सन्त्र एयाए भयणाए भाणियन्त्र जाव वेमाणियाण, नवर—
अणतरेमु जे परिहरियन्त्रा ते जहा विधसए तहा इह पि। एव नाणावरिणज्जेण
वि दंडग्रा। एव जाव अतराइएण निरवसेस। एसो वि नवदडगसगिहिस्रो
उद्देसस्रो भाणियन्त्रो।।

६ गेव भते ! सेव भते ! ति॥

#### ३-११ उहेसा

- एव एएण कमेण जहेव विधसए उद्देसगाण परिवाडी नहेव इह पि अट्ठमु भगेमु
   नेयव्वा, नवरं—जाणियव्व ज जम्स अिथ त तस्स भाणियव्व जाव अचिरमु देमो। सन्वे वि एए एवकारस उद्देसगा।
- प्त सेव भते । सेव भते । ति जाव विहरङ ॥

१. मन्बत्य (ता) ।

# एग्णतीसइसं सतं पटमो उहेंगो

# जीवाणं पावकम्म-पहुवण-निहुवण-पदं

- जीवा ण भते । पाव कम्म कि समाय पट्टिया समाय निद्धितम् र समाय पहुविनु विसमाय निर्द्धियमु ? विसमाय पहुविनु समाय निर्द्धियमु ? विसमाय गोयमा । अत्थेगतिया समाय पहुचिसु समाय निट्टचिसु जाव अत्थेगतिया विस-
  - माय पट्टविंमु विसमाय निर्ट्टविंमु ॥
- से केणहेंण भते। एव वुच्चउ—श्रत्येगतिया समाय पर्हावमु समाय निद्वविमु,
  - गोयमा! जीवा चउव्विहा पण्णत्ता, त् जहा-ग्रत्थेगतिया समाउया समीव-वन्नगा, श्रत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा, श्रत्थेगतिया विसमाउया समोववन्नगा, श्रत्थेगतिया विसमाउया विसमोववन्नगा। तत्थ ण जे ते समा-उया समोववन्नगा ते ण पाव कम्म् समाय पट्टविसु समाय निट्ठविसु । तत्थ ण जे ते समाज्या विसमोववन्नगा ते ण पाव कम्म समाय पट्टविसु विसमाय निहुविसु। तत्थ ण जे ते विसमाज्या समोववन्नगा ते ण पाव कम्म विसमाय पहुनिसु समाय निहुनिसु । तत्थ ण जे ते निसमाउया निसमोवनन्नगा ते ण पान कम्म विसमाय पहुविसु विसमाय निहुविसु । से तेणहेण गोयमा ! त चेव ॥
- सलेस्सा ण भते ! जीवा पाव कम्म० ? एव चेव, एव सव्वट्ठाणेसु वि जाव श्रणागारोवजत्ता । एए सब्वे वि पया एयाए वत्तव्वयाए भाणियव्वा ।।
- नेरइया ण भते ! पाव कम्म कि समाय पहुविसु समाय निटुविसु—पुच्छा। गोयमा! श्रत्थेगतिया समाय पट्टविसु, एव जहेव जीवाण तहेव भाणियव्व जाव अणागारोवउत्ता। एव जाव वेमाणियाण जस्स ज स्रत्यित एएण चेव

जहा सलेस्सा। नोसण्णोवउत्ता जहा ग्रलेस्सा। सवेदगा जाव नपुसगवेदगा जहा सलेस्सा। श्रवेदगा जहा श्रलेस्सा। सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। श्रकसायी जहा श्रवेस्सा। मजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा। श्रजोगी जहा श्रलेस्सा। सागारोवउत्ता श्रणागारोवउत्ता जहा सलेस्सा।।

- ७ नेरइया ण भते । कि किरियावादी—पुच्छा। गोयमा । किरियावादी वि जाव वेणइयवादी वि॥
- प्त सलेस्साण भते । नेरडया कि किरियावादी ? एव चेव। एव जाव काउलेस्सा। कण्हपिवखया किरियाविविज्ञिया। एव एएण कमेण जच्चेव जोवाण वत्तव्वया सच्चेव नेरइयाण वि जाव ग्रणागारोवउत्ता, नवर—ज अत्थित भाणियव्व, सेस न भण्णति। जहा नेरइया एव जाव थिणियकुमारा।।
- ६ पुढिविकाइया ण भते । कि किरियावादी—पुच्छा ।
  गोयमा । नो किरियावादी, श्रिकिरियावादी वि, श्रिणाणियवादी वि, नो वेणडयवादी । एव पुढिविकाइयाण जं श्रित्य तत्य सन्वत्य वि एयाइं दो मिन्भिन्लाइ
  समोसरणाउ जाव श्रणागारोवउत्ता वि । एव जाव चउरिंदियाण । सन्वट्ठाणेमु
  एयाइं चेव मिन्भिन्लगाइ दो समोसरणाइ । सम्मत्त-नाणेहि वि एयाणि चेव
  मिन्भिन्लगाइ दो समोसरणाइ । पचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा जोवा, नवर—
  ज श्रित्य त भाणियव्व । मणुस्मा जहा जोवा तहेव निरवमेस । वाणमतरजोइसिय-वेमाणिया जहा समुरकुमारा ।।
- १०. किरियावादी ण भने । जीवा कि नेरडयाउय पकरेति ? तिरिक्वजीणियाउय पकरेति ? मणुस्माउय पकरेति ? देवाउय पकरेति ? गोयमा । नो नेरडयाउय पकरेति, नो तिरिक्वजोणियाउय पकरेति, मणुस्सा- उय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति ।।
- ११ जइ देवाउय पकरेिन कि भवणवासिदेवाउय पकरेित जाव वेमाणिय देवाउय पकरेित ? गोयमा । नो भवणवासिदेवाउय पकरेित, नो वाणमंतरदेवाउय पकरेित, नो जोइसियदेवाउय पकरेित, वेमाणियदेवाउय पकरेित ॥
- १२. ग्रिकिरियावादी ण भते । जीवा कि नेर्डियाउय पकरेति, तिरिक्यजोणियाउये— पुच्छा । गोयमा ! नेर्डियाउय पि पकरेति जाव देवाउय पि पकरेति । एव अण्णाणिय- वादी वि वेण्डयवादी वि ॥
- १३. सलेस्मा णं भते ! जीवा किरियावादी कि नेरज्याडय पकरेति—पुच्छा । गोगमा ! नो नेरज्याडय, एव जहेव जीवा तहेव मलेस्मा वि चडिह वि अनरणेहि भाणियव्या ॥

## तीसङ्मं सनं पदमो उद्देशो

#### समोसरण-पदं

- १ कड ण भते ! समीसरणा पण्यता ? गोयमा ! चत्तारि समीसरणा पण्यता, व जता किरिसामाई, अविरिया-वादी, श्रण्णाणियवादी, नेणउसयादी ॥
- २. जीवा ण भंते ! कि किरियावादी ? अंकिरियावादी ? प्राणाणियवादी ? वेणइयवादी ? गोयमा ! जीवा किरियावादी वि, श्रकिरियावादी वि, प्राणाणियवादी वि, वेणइयवादी वि ॥
- सलेस्सा ण भंते ! जीवा कि किरियावादी -पुच्छा ।
  गोयमा ! किरियावादी वि, श्रकिरियावादी वि, प्रण्णाणियवादी वि, वेणइयतादी
  वि । एव जाव सुक्केलस्सा ।।
- ४ अलेस्सा ण भते । जीवा-पुच्छा । गोयमा । किरियावादी, नो श्रकिरियावादी, नो अण्णाणियवादी, नो वेणस्य-वादी ।।
- ५ कण्हपिबखया ण भते । जीवा िक किरियावादी—पुच्छा । गोयमा । नो किरियावादी, अिकरियावादी, ग्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि । सुक्कपिबखया जहां संनेस्सा । सम्मिद्दि जहां ग्रांनेस्सा । मिच्छादिद्वी जहां कण्हपिबखया ।
- ६ सम्मामिच्छादिट्ठी ण —पुच्छा।
  गोयमा । नो किरियावादी, नो म्रकिरियावादी, म्रण्णाणियवादी वि, वेणइय-वादी वि। नाणी जाव केवलनाणी जहा म्रलेस्से। म्रण्णाणी जाव विभग-नाणी जहा कण्हपिक्खया। म्राहारसण्णोवजत्ता जाव परिग्गहसण्णोवजत्ता

जहा सलेस्सा। नोसण्णोवजता जहा अलेस्सा। सवेदगा जाव नपुसगवेदगा जहा सलेस्सा। अवेदगा जहा अलेस्सा। सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। अकसायी जहा अलेस्सा। सजोगी जाव कायजोगो जहा सलेस्सा। अजोगी जहा अलेस्सा। सागारोवजता अणागारोवजता जहा सलेस्सा।

- ७. नेरइया ण भते ! कि किरियावादी—पुच्छा। गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणइयवादी वि॥
- प्रलेस्साण भते । नेरइया कि किरियावादी ? एव चेव। एव जाव काउलेस्सा। कण्हपिक्खया किरियाविविज्ञिया। एव एएण कमेण जच्चेव जोवाण वत्तव्वया सच्चेव नेरइयाण वि जाव ग्रणागारोवउत्ता, नवर—ज अत्थित भाणियव्व, सेस न भण्णति। जहा नेरइया एव जाव श्रणियक्मारा।।
- ६. पुढिविकाइया ण भते । कि किरियावादी—पुच्छा । गोयमा । नो किरियावादी, श्रिकिरियावादी वि, श्रण्णाणियवादी वि, नो वेणडयवादी । एव पुढिविकाइयाण ज श्रित्थ तत्थ सन्वत्थ वि एयाइ दो मिल्भिल्लाइ समोसरणाइ जाव श्रणागारोवउत्ता वि । एव जाव चडिरिदयाण । सन्वद्वाणेमु एयाई चेव मिल्भिल्लगाइ दो समोसरणाइ । सम्मत्त-नाणेहि वि एयाणि चेव मिल्भिल्लगाइ दो समोसरणाइ । पिचिदियितिरियखजोणिया जहा जीवा, नवर—ज श्रित्थ त भाणियव्व । मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवमेस । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा ग्रमुरकुमारा ।।
- १०. किरियावादी ण भते । जोवा कि नेरडयाउय पकरेति ? तिरिक्खजोणियाउय पकरेति ? मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउय पकरेति ? गोयमा । नो नेरडयाउय पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, मणुस्सा- उय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति ॥
- ११ जइ देवाउय पकरेति कि भयणवासिदेवाउय पकरेति जाव वेमाणिय देवाउय पकरेति ? गोयमा नो भवणवासिदेवाउय पकरेति, नो वाणमनरदेवाउय पकरेति, नो जोडसियदेवाउय पकरेति, वेमाणियदेवाउय पकरेति ॥
- १२ म्रिकिरियावादी ण भते । जीवा कि नेराउयाज्यं पकरेति, तिरिक्यजोणियाज्यं— पुच्छा । गोयमा । नेराज्याज्यं पि पकरेति जाव देवाज्य पि पकरेति । एवं अण्णाणिय- वादी वि वेणज्यवादी वि ॥
- १३. मलेस्सा ण भते । जीवा किरियावादी कि नेरद्याउयं पकरेति पुच्छा । गोयमा ! नी नेरद्याउयं, एवं प्रहेव जीवा तहेव मलेग्मा वि चउहि वि समोसरणेहि भाणियव्या ॥

- १४ माणारेक्सा ण भने । जीवा विकेशाया है कि रेक्डवन्द र तह कि कुन्ता गोममा । तो नेक्नवाड्य प्रकार कि विकेशकरीत्या है। व्यक्ति गण्डमाड्य प्रकार, तो देशाला स्वक्ति गितिकार कि स्वक्ति क्यान्तिकार येण्डमसादी स भनाति विकालकार प्रकार है। एक ती क्रिक्ट है, गण्डनेस्सा विश
- १५. तेजीरमाण भागे पाणा विभिन्नता ते कि मेरद्रवा त्य एक र्रात परणा। गोगमा ! नो नेरद्रमाण्य पक्तरति, मा निरित्या वालिया त्य एक र्रात, माण्याः उस पि पक्तरेनि, देवाज्य पि पक्तरिय । बद्ध देवाल्य प्रति होते ॥
- १६. नेडनेम्सा ण भने । जीया गीर्काम्यातादो वि नेम्ड्याच्य परचा । गोयमा । नो नेम्डयाद्य पक्ति, माम्साद्य वि पक्ति, विस्तानीण-याड्य पि पक्देनि, देवाड्य पि पक्तदेनि । एवं ब्राज्यानिया से वि, नेण्ड्यादी वि । जहां नेडनेम्सा एन पम्होस्सा नि सुक्तुनस्या वि नायाया ॥
- १७ स्रलेरमा ण भने । जीना किरियानादी कि नेरद्वाउयं -पन्छा । गोयमा । नो नेरद्वाउयं पकरेति, नी निर्न्याजीलिवाउय पकरिन, नी मणुरसाउय पकरेति, नी वैवाउय पकरेति ॥
- १८ कर्ष्ट्रेनित्वया ण भने । जीवा अित्यावादी कि नेरप्राउप-प्रात्ता । गोयमा । नेरप्रयाउपं पि नकरेति, एव चडिक्ट पि । एवं श्रण्याणियवादी वि, वेणङ्यवादी वि । मुक्कपिक्यया जहां सन्तेस्ना ॥
- १६. सम्मिदिही ण भते ! जीवा किरियावादी कि नेरद्याउयं पुच्छा । गोयमा ! नो नेरद्रयाउय पकरेति, नो तिरिक्यादी णियाउय पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति । मिच्छादिही जहा कण्हपिक्यमा ॥
- २० सम्मामिच्छादिद्वी ण भते । जीवा अण्णाणियवादी कि नेरदयाउप० ? जहा अलेस्सा । एव वेणइयवादी वि । नाणी आभिणिवोहियनाणी य मुयनाणी य ओहिनाणी य जहा सम्मिद्द्वी ॥
- २१. मणपज्जवनाणी ण भते ! पुच्छा ।
  गोयमा । नो नेरइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, नो
  मणुस्साउय पकरेति, देवाउय पकरेति ॥
- २२. जइ देवाउयं पकरेति कि भवणवासि पुच्छा । गोयमा । नो भवणवासिदेवाउय पकरेति, नो वाणमतरदेवाउय पकरेति, नो जोइसियदेवाउय पकरेति, वेमाणियदेवाउय पकरेति । केवलनाणी जहा अलेस्सा । अण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपविखया । सण्णासु चउसु वि

१. भ० ३०।११।

जहा सलेस्सा। नोसण्णोवउत्ता जहा मणपज्जवनाणी। सवेदगा जाव नपुसग-वेदगा जहा सलेस्सा। अवेदगा जहा अलेस्सा। सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा। अकसायी जहा अलेस्सा। सजोगी' जाव कायजोगी जहा सलेस्सा। अजोगी जहा अलेस्सा। सागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य जहा सलेस्सा।

- २३ किरियावादी ण भते । नेरडया कि नेरडयाउय पुच्छा । गोयमा । नो नेरडयाउयं पकरेति, नो तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, मणस्साउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति ॥
- २४ म्राकिरियावादी ण भते । नेरडया—पुच्छा । गोयमा । नो नेरउयाउय, तिरिक्खजोणियाउय पि पकरेति, मणुम्साउय पि पकरेति, नो देवाउय पकरेति । एव म्रण्णाणियवादी वि, वेणडयवादी वि ॥
- २५ सलेस्सा ण भते । नेरडया किरियावादो कि नेरडयाउय० ? एव सब्वे वि नेरइया जे किरियावादो ते मणुस्साउय एग पकरेति, जे अकिरियावादो अण्णाणियवादी वेणडयवादी ते सब्बट्ठाणेसु वि नो नेरडयाउय पकरेति, तिरिक्खजोणियाउय पि पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेति, नो देवाउय पकरेति, नवर—मम्मामिच्छते उवरिल्लेहि दोहि वि समोसरणेहि न किचि वि पकरेति जहेव जीवपदे। एव जाव थणियकुमारा जहेव नेरडया।।
- २६ मिक रेयावादी ण भते । पुढिविक्काडया—पुच्छा । गोयमा । नो नेरडयाउयं पकरेति, तिरिक्खजोणियाउय पकरेति, मणुरसाउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति । एव म्रण्णाणियवादी वि ॥
- २७ सलेस्साण भते । एव ज ज पद ग्रत्थि पुढिविकाइयाणं तिह तिह मिज्भिमेसु दोनु समोसरणेसु एवं चेव दुविह ग्राडय पकरेति, नवर—तेउलेम्साए न कि पि पकरेति । एव ग्राडकाइयाण वि, वणम्सङकाऽयाण वि । तेउकाऽग्रा वाउकाइग्रा सच्वद्वाणेसु मिज्भिमेसु दोसु समोसरणेसु नो नेरऽयाउय पकरेति, तिरिक्वजोणियाउय पकरेति, नो मणुस्माउय पकरेति, नो देवाउय पकरेति । वेउदिय-तेउदिय-चर्डारिदयाण जहा पुढिविकाऽयाण, नवर—गम्मन-नाणेसु न एक्क पि ग्राउय पकरेति ।।
- २८ किरियायाटी ण भते ! पिचिदयितिरिवनजोणिया कि नेरज्याउय पकरेति— पुच्छा । गोयमा ! जहा मणपज्जवनाणी । श्रकिरियायादी अण्णाणियवादी वेणज्यवादी य चडिवह पि पकरेति । जहा श्रोहिया तहा सनेस्सा वि ॥

१ मजोती (त)।

२ ओपिता (ता)।

२६. मरणहत्रेशमा मां अंगे ! किरियानस्टी पी सीटपी हिंदस महिला है अस्पनार्ती का पत्रा

गोगमा ! नो नेरहपाल्यं परदेनि, भो विध्यक्ष क्षेत्रकारण, ना मन्यनाहा मो देवाउप प्राप्ति । सन्दिया छ ई। संस्थातिवया है। उन्दर्भना है कई सिन्दि पकरैति। यहा प्रधानेस्या ए। सीच स्था वि, का अस्या वि । उपस्था वहा सनेग्मा, नवर—धीर्माग्मा राक्षी, अण्याणिय वाले, विल्डम हाले वाली मेरज्या-उस पकरेति, विस्वित्वजीवियालय वि पकर्यतः, मजस्मालयः वि पकरेतिः देवाउय पि पकरेति। एव परत्वेग्मा नि। एव सम्बद्धाः विभाविष्णाः। कण्हपिक्तमा तिहि समीसरकीत नडिंगत वि भाउम पर्वति। सुनकर्षात्राया जहाँ मलेस्सा । सम्मन्द्रि उहा मणपञ्चयनार्था तद्रेय वेमाणि-याज्य पकरेति । मिन्छाविद्धी जहा कंग्रावित्यता । सम्मामि छादिद्धी ण्य एक पि पकरेति जहेव नेरेटमा । नाणी जान झोरिनाणी जल सम्मद्धि । श्रण्णाणी जात विभगनाणी जहा कण्टातित्यम । सेमा जात राणागारी । उत्ता सब्वे जहा सलेस्मा तहा नेव भाणियद्या । जटा पनिदियनिरित्तराजीणियाण वत्तब्वयो भणिया एवं मणुरमाण वि भाणियवना, नवर मणुराज्यवनाणी नोसण्णोवज्ता य जहा सम्महिद्वी तिरियनजाणिया नद्री भाणियव्या! श्रलेस्सा केवलनाणी श्रवेदगा श्रक्तमायी श्रजीगी य एए न एग पि श्राउप पकरेति । जहा श्रोहिया जीवा नेम तहेव । वाणमंतर-जोडमिय नेमाणिया जहा असुरकुमारा॥

३०. किरियावादी ण भंते । जीवा कि भवसिद्धीया ? स्रभवसिद्धीया ? गोयमा ! भवसिद्धीया, नो स्रभवसिद्धीया ॥

- ३१. श्रिकिरियावादी ण भते । जीवा कि भवसिद्धीया—पुच्छा।
  गोयमा ! भवसिद्धीया वि, श्रभवसिद्धीया वि। एवं प्रण्णाणियवादी वि,
  वेणइयवादी वि।।
- ३२. सलेस्सा ण भते । जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया—पुच्छा । गोयमा । भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धीया ॥
- ३३. सलेस्सा णं भते । जीवा श्रकिरियावादी कि भवसिद्धीया—पुच्छा। गोयमा ! भवसिद्धीया वि, श्रभवसिद्धीया वि। एव श्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी वि जहा सलेस्सा। एवं जाव सुवकलेस्सा।।
- ३४. श्रलेस्सा णं भते । जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया—पुच्छा । गोयमा ! भवसिद्धीया, नो ग्रभवसिद्धीया । एव एएण ग्रभिलावेण कण्हपिवखया तिसु वि समोसरणेसु भयणाए । सुक्कपिक्खया चउसु वि समोसरणेसु भव-सिद्धीया, नो ग्रभवसिद्धीया । सम्मिद्दिश जहा अलेस्सा । मिच्छादिद्वी जहा कण्ह-

#### तीमइम सत (बीओ उद्देसी)

पित्रख्या । सम्मामिन्छादिट्ठी दोमु वि समोसरहेनु केवलनाणी भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया । क्रिंग्य कण्हपिक्खया । सण्णामु चउसु वि जहा मलेम्सर विद्वी । सवेदगा जाव नपुसगवेदगा जहा मलेम्सर सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा । क्रिंग्य आगारोवउत्ता जहा सलेस्सा । यजोगी क्रिंग्य आगारोवउत्ता जहा सलेस्सा । एव नेरट्या वि जाव यणिय्हुः णेसु वि मजिभलेनु दोसु वि समोसरणेनु भट्टि एव जाव वणस्मइकाइया । वेडिदय-नेइडिया- सम्मत्ते ओहिनाणे आभिणिवोहियनाणे मुण्य समोसरणेनु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया, ने जोणिया जहा नेरइया, नवर—नायव्य क्रिंग्य जीवा । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा कर्हें स्व भते । सेव भते । ति ।।

## वीश्रो उहेमा

३६ त्रणतरोववन्तगा णं भंते ! नेरइया कि कि नि गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणस्यक्त

३७ सलेम्मा णं भते । ग्रणतरोववन्नगा नेरङ्क एवं जहेव पटमुद्देमे नेरङ्याणं चत्तव्यक्षः । ज ज' अस्यि श्रणतरोववन्नगाण नेरङ्यल्यः जाव वेमाणियाणं, नवर—श्रणतरोठङ्क भाणियव्य ॥

३६ किरियाबादी ण भंते ! श्रणतरोवबन्तर , पुच्छा । गोयमा ! नो नेरइयाख्यं पक्ष्येत ॐ

3 Y,

१. नेपच्य (अ, ग)।

२. गम्म (अ, म) ।

को देखाल वसकीर । एक कोर्पन्याकर है। इस व्यक्तार वेन्द्रमाता विभा

संख्या भूषा । विकास स्वतं सकत्वात न का पा कि कार्य 3 5

यन मान मन दे ।

भागमा । नो नेक्नण यापण्डी नाइनी उपाय प्रकार प्राप्त प्राप्त णिया । एक सन्तर्भव कि सन्ध्यानन्त्रक रहन्या न विकित्ति पर्यात यार यातामा १०५८ । ११ १ ११ ११ १५ मा अस्त म नं नरम भाषामाय ॥

णिनियानारो च भी । यान्तातान्तमा न्याना । अविद्वार अ भिन्दीया र

गोगमा ! अप्रतिद्धारा, सा धनपनि जीया ॥

अकिरियायाची ग--गरा। भोगमा ! अविमद्धाया वि, अभविमदीया वि । एक ग्रव्याणिय सदी विवेश-वादी नि ॥

सलेरसा ण भरे । किरियावादी अपनिरोचननमा नेरद्रमा कि भानिनीमा ग्रभवसिद्धीया ? गोयमा ! भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया । एनं एएए अभिनारेणं जहेव सोहि उद्देसए नेरद्याणं वत्तव्यया भणिया ततेव इत वि भाणियवा जाव जागार वउत्तत्ति । एव जाय येमाणियाण, नयर—ज जस्म प्रत्थित तस्म भाणियव्य इमं से लक्खण — जे किरियावादी मुक्कपिक्यमा सम्मामिच्छिदिद्वीमा एए 🛫 अभवसिद्धोया। सेसा गव्वे भवसिद्धीया वि भवसिद्धीया. नो श्रभवसिद्धीया वि ॥

४३. सेवं भंते ! सेव भते ! ति ॥

## तइश्रो उहेसो

४४. परंपरोववन्नगा ण भते । नेरइया किरियावादी ? एवं जहेव म्रोहियो उद्देसग्रो तहेव परपरोववन्नएसु वि नेरइयादीग्रो तहेव निरवसेस भाणियव्व, तहेव तियदडगसगहिस्रो ॥

४५. सेवं भते ! सेव भते । त्ति जाव विहरह ॥ 🕻

## ४-११ उद्देसा

४६ एव एएण कमेण जच्चेव विधिसए उद्देसगाण परिवाडी सच्चेव इह पि जाव अचिरमो उद्देसो, नवर—अणतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि वि एक्कगमएण। एव चरिमा वि, अचिरमा वि एव चेव, नवर—अलेस्सो केवली अजोगी न भण्णति, सेस तहेव।।

४७ सेव भते । सेव भते । ति । एए एक्कारस वि उद्देसगा ॥

# इक्कतीसइमं सनं

#### पदमी उद्देशी

#### खुहुजुम्म-नेरइयादीणं उयवाय-गर्व

रायगिहे जात्र एव नयासी—कृति ण भते ! सन्। जुम्मा पण्यना ?
गोयमा ! चनारि सुडा जुम्मा पण्यता, स जहा कडजुम्मे, तेसोए, दावरजुम्मे', कलियोगे ।।

२. से केणहेण भंगे! एव बुच्नड-नतारि सुद्रा जुम्मा पण्णता, न जहा-

कडजुम्मे जाव किनयोगे ? गोयमा । जे ण रासी चडवराएण अवहारेण अवहीरमाणे चडवज्जतिमए मेन खुडुागकडजुम्मे । जे ण रासी चडवकएण अवहारेण अवहीरमाणे तिपज्जविष् सेत्त खुडुागतेयोगे । जे ण रासी चडकरएण अवहारेण अवहीरमाणे दुपज्जविसए सेत्त खुडुागदावरजुम्मे । जे ण रासी चडकरएण अवहारेण अवहीरमाणे एगपज्जविसए सेत्त खुडुागकिनयोगे से तेणहुण जाव कितयोगे ॥

३ खुडुागकडजुम्मनेरइया ण भते ! कग्नो उववज्जित—िक नेरइएहितो उववज्जित ? तिरिक्खजोणिएहितो—पुच्छा । गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जित । एवं नेरइयाण उववाग्रो जहा वक्कितीए तहा भाणियव्वो ॥

प्रे ण भते । जीवा एगसमएण केवइया उववज्जंति ?
 गोयमा । चत्तारि वा श्रट्ठ वा वारस वा सोलस वा सखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जिति ।।

प्. ते णं भते ! जीवा कह उववज्जति ? गोयमा <sup>1</sup> से जहानामए पवए पवमाणे अज्भवसाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं,

वातर॰ (क); वादर॰ (ता); वायर॰ २. प०६।
 (म)।

एव जहा पर्चिवसितमे सए श्रद्धमुद्देसए नेरडयाण वत्तव्वया तहेव इह वि भाणि-यव्वा जाव' श्रायप्पश्रोगेण उववज्जित नो परप्पयोगेण उववज्जित ॥

६. रयणप्पभापुढिविखुड्डागकडजुम्मनेरइया ण भते । कग्रो उववज्जिति० ? एवं जहा ग्रोहियनेरइयाण वत्तव्वया सच्चेव रयणप्पभाए वि भाणियव्वा जाव नो परप्पयोगेण उववज्जित । एव सक्करप्पभाए वि, एव जाव ग्रहेसत्तमाए । एव उववाग्रो जहा वक्कतीए ।

ग्रस्सण्णी खलु पढम, दोच्चं व सरीसवा तइय पक्खी।
'•सीहा जित चडित्य, उएगा पुण पचिम पुढिव ॥१॥
छिट्ठि च इत्थियात्रो, मच्छा मणुमा य सत्तिम पुढिव ।
एसो परमुववात्रो, वोघव्वो नरयपुढवीण॥२॥॰

सेस तहेव ॥

- खुड्डागतेयोगनेरङया ण भते । कस्रो उववज्जिति—िक नेरङएहितो ०? उववास्रो जहा वक्कतीए ॥
- त ण भते । जीवा एगसमएण केवइया उववज्जित ? गोयमा । तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पण्णरस वा सखेज्जा वा असखेज्जा वा उववज्जित । मेस जहा कडजुम्मस्स । एव जाव अहेसत्तमाए ॥
- खुटुागदावरजुम्मनेरङया ण भते ! कथ्रो उववज्जित ? एव जहेव खुट्टागकड-जुम्मे, नवर—परिमाण दो वा छ वा दस वा चोद्दम वा संयेज्जा वा असंखेज्जा वा, सेम त चेव जाव अहेमत्तमाए ॥
- १० खुडुागकित्य्रोगनेरज्या ण भते । कय्रो उववज्जित ? एवं जहेव खुडुागकड-जुम्मे, नवर—परिमाण एवको वा पच वा नव वा तेरस वा संयेज्जा वा ग्रसनेज्जा वा उववज्जित, सेस त चेव । एव जाव ग्रहेमत्तमाए ॥
- ११. सेव भते । सेव भते । ति जाव विहरइ॥

## वीक्यो उहेसो

१२. कण्हलेस्सल्दुगगकडजुम्मनेरज्या ण भते । कश्रो उववज्जति०? एवं चेव जहा श्रोहियगमो जाव नो परप्पयोगेणं उववज्जति, नवर — उववाश्रो जहा ववकंतीए धूमप्पभाषुटविनेरज्याण, नेन त चेव ॥

१. भ० २४।६२०-६२६।

३. न० पा०-गाहा एन उनवाग्यन्या ।

२. ५० ६ ।

- १३. भूमधाभाषः विकास प्रमागः प्राप्तः स्थानिस्याः १० ४०० २०० १००००० । म्यानिस निर्देशमा । एकः प्रताण वि. संस्थानकातः । व न्यान्यः । १००० मा १०० चारा स्वर्णाणः ॥
- १४. क्यार्वेस्मरापुमनसामन-त्या ६६० । स्था १४०० व्यान्तात्वी ता ना, ६४० । विस् विभिन्न पासन साम्यास्य सामन्त्रस्य शास्त्रात्वा स्थाप्तवा है, स्थि विभाग एक जान स्रोमनमाण विभा
- १५ कण्डलस्यसम्पन्धारपुरम्भरद्वाण भो । तथा द्वाराजीः र तः हैति स्वर – दोवा द्वारम ना भारम ना, मेम न उत्तर एक पूमलागण् विकास अदेसत्तमण् ॥
- १६. सण्हलस्मगुरामकित्यामनेरस्या ण भन् । स्था उपार्ध्वानः? एव निर्म नवर - एवको वापय वानव वानेरस पासराह्या वा असराह्या वा, स्था त चेव । एव प्रमाणभाग, वि, समाण वि, महेग्यमाण वि ॥
- १७ मेव भने । मेव भने । नि॥

## तङ्ग्रो उद्देसो

- १८. नीललेस्सख्ड्डागकडजुम्मनेरत्या ण भते । कस्रो उववज्जित ०१ एव जहेव कण्हलेस्साख्ड्डागकडजुग्मा, नवर—उववास्रो जो वानुसापभाए, मेसं तं चेव । वालुसप्पभाषुढिविनीललेरसखुड्डागकडजुग्मनेरज्या एव नेव । एव पकष्पभाए वि, एव धूमप्पभाए वि । एव चउसु वि जुम्मेमु, नवर—परिमाण जाणियव्व । परिमाण जहा कण्हलेस्सउद्देसए । मेस तहेव ।।
- १६. सेव भते । सेव भते ! ति ॥

# चउत्थो उद्देसी

- २० काउलेस्सखुड्डागकडजुम्मनेरइया ण भते ! कथ्रो उववज्जति ०१ एव जहेव कण्हलेस्सखुड्डागकडजुम्मनेरइया, नवर—उववाग्रो जो रयणप्पभाए, सेस त चेव ॥
- २१. रयणप्पभापुढविकाउलेस्सखुड्डागकडजुम्मनेरइया ण भते !कस्रो उववज्जति ०?

एव चेव। एवं सक्करप्पभाए वि, एव वालुयप्पभाए वि। एव चउसु वि जुम्मेसु, नवर—परिमाण जाणियव्व जहा कण्हलेस्सउद्देसए, मेम त चेव।। २२. सेव भते नेव भते ! ति।।

## पंचमो उद्देसो

- २३. भवसिद्वीयसृड्डागकडजुम्मनेरडया ण भते <sup>।</sup> कथ्रो उववज्जति—िक नेरइए-हिंतो ०<sup>२</sup> एव जहेव थ्रोहिश्रो गमश्रो तहेव निरवमेस जाव नो परापयोगेण उववज्जनि ॥
- २४. रयणप्पभपुटविभवसिद्धीयखुडुागकडजुम्मनेरङया ण भने <sup>।</sup>०२ एव चेव निरव-मेस । एव जाव स्रहेमत्तमाए । एव भवसिद्धीयखुडुागनेयोगनेरङया वि । एव जाव किनयोगत्ति, नवर—परिमाण जाणियव्व, परिमाण पुव्वभणिय जहा पटमुद्देसए ।।
- २५. नेव भते । नेव भते । ति ॥

# छट्ठो उहेसो

- २६ कण्हलेस्स भविमद्वीयस्य हागक उजुम्मनेर द्या ण भते ! कथ्रो उववज्जित ०२ एव जहेव श्रोहियो कण्हलेस्स उद्देसश्रो तहेव निरवसेम च उसु वि जुम्मेसु भाषियव्यो जाव—
- २८. मेर्वे भते ! सेव भते ! ति ॥

## ७-२= उद्देसा

२६ नोललेस्मभविमद्वोचा चडनु वि जुम्मेनु तहेव भाणियव्वा जहा श्रोहिए नीस-लेम्मडहेनए ॥

- ३०. में प्राप्त में प्राप्त ! जिल्ला जिल्ला ।।
- ३१. काउनेम्मभनिक्षेण भ्यम वि जस्मम् तरेन अन्यक्ष स ५०६ मेर्ड काउनेम्मणं,मण्॥
- ३२. मेत्र भने ! मेन भने ! धि नात्र विहरता
- ३३. जहां भवनिद्धोणीत वनावि उत्सवा भणिया एवं बंध विद्धार्णी वि वनानि उद्देसमा भाणियन्य जाव काउनेस्सात्सका नि ॥
- ३४. मेन भने ! मेन भते ! सि ॥
- ३५. एव नम्मविद्वीति वि लेश्यामञ्जीति ननारि उत्यास आगणा, नाप- सम्मिन्द्री पदमवितिएसु दोसु वि उद्देशसम् मोत्यनसमुद्धतिए न उत्याएसची, सेम न चेव ॥
- ३६. सेव भने ! मेव भने ! ति॥
- ३७. मिन्छाविद्वीहि वि नत्तारि उद्देगमा कामस्या जला भवसिक्षीयाण ॥
- ३८. सेवं भते । सेव भंते ! ति ॥
- ३६. एवं कण्हपितसपृहि वि गेरमामजुतीह चनारि उरेमगा कायत्रा जहेव भवसिद्धीर्णह ॥
- ४० सेव भते ! सेव भते ! ति ॥
- ४१. सुवकपविद्यएहि एव नेव चत्तारि उद्देगगा भाषियव्या जाव वालुयापभपुटवि-काउलेस्ससुवकपविद्ययद्भुद्धागकित्रोगनेर्द्या ण भते ! क्य्रो उववज्जिति ? तहेव जाव नो परप्पयोगण उववज्जिति ॥
- ४२. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति । सब्वे वि एए स्रद्रावीसं उद्देसगा ॥

### वत्तीसइमं सतं

#### १-२८ उद्देसा

#### खुड्डजुम्म-नेरइयादीणं उववट्टण-पदं

- १ खुडुागकडजुम्मनेरइया ण भते । अणंतर उव्वट्टित्ता कहि गच्छति ? कहि उव-वज्जति—िक नेरइएसु उववज्जिति ?तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिति ? उव्वट्टणा जहा 'वक्कतीए।।
- २ ते ण भते ! जीवा एगसमएण केवडया उव्वट्टित ? गोयमा <sup>।</sup> चत्तारि वा स्रष्टु वा वारस वा सोलस वा संयेज्जा वा स्रसंयेज्जा वा उव्वट्टित ॥
- ६ ते ण भते । जीवा कह उच्वट्टित ? गोयमा ! से जहानामए पवए, एव तहेव । एव सो चेव गमग्रो जाव ग्रायप्प-योगेण उच्यट्टित, नो परप्पयोगेण उच्यट्टित ॥
- ४ रयणप्पभापुढिवियुद्धागकउजुम्म० १ एवं रयणप्पभाए वि । एव जाव अहेसत्त-माए । एव युद्धागतेयोग युद्धागदावरजुम्म-युद्धागकिवयोगा, नवर—परिमाण जाणियव्व, रोस रा नेग ।।
- प्र सेव भते । सेव भूते ! ति ॥
- ६ कण्हलेस्सकडजुम्मनेरद्रमा० ? एवं एएण गमेण जहेव जववायसए श्रद्वावीस जहेसगा भणिया तत्त उत्तादणायए विश्वद्वावीन जहेसगा भाणियव्या निरवसेसा, नवरं—जव्यद्वति कि जिल्लानो भाणिमध्यो, सेस त चेव ॥
- ७. मेव भते ! सेव भते ! ति लाव विहरद ॥

## तेत्तीसह्मं मनं पदमं एगिदिषं मनं पदमो उद्देशो

#### एगिदियाण कम्मप्पगाउ-पदं

- १ कतिविहा ण भने ! एनिदिया गण्यता ? गोयमा ! पत्रविहा एनिदिया गण्यता, त जहा -पुर्धायताहमा जात वणस्मरकाह्या ॥
- २ पुढविवकर्या ण भते । किनियिहा पण्णताः ? गोयमा । दुविहा पण्णताः, त जहा—सुरुमगुरुविकराज्या यः, बादरपुठिव-वकाष्ट्रया यः।।
- ३. सुहुमपुढविक्काइया ण भते ! कितिबिहा पण्णता ? गोयमा <sup>!</sup> दुविहा पण्णता, तं जहा—पज्जत्तानुहुमपटविक्काइया य, प्रापज्जत्ता-सुहुमपुढिविक्काइया य ।।
- ४. वादरपुढिविवकाडया ण भते । किनिविहा पण्णता ? एव चेव । एवं स्राजकका-इसा वि चलकरण भेदेण भाणियव्या, एव जाव वणस्मदकाउसा ॥
- ४ अपज्जत्तासुहुमपुढिविवकाडयाण भते ! कित कम्मप्पगडोग्रो पण्णतायो ? गोयमा <sup>1</sup> श्रष्ट कम्मप्पगडोग्रो पण्णताग्रो, त जहा—नाणावरणिज्ज जाव श्रवराइयं ।।
- ६ पज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयाण भंते ! कित कम्मप्पगडीग्रो पण्णताग्रो ? गोयमा ! स्रष्टु कम्मप्पगडीओ पण्णत्ताग्रो, त जहा—नाणावरणिज्ज जाव स्रतराइय ।।
- ७ प्रपज्जत्ताबादरपुढविवकाइयाण भते ! कति कम्मप्पगडीय्रो पण्णताय्रो ? एव चेव ॥
- पज्जत्तावादरपुढिविक्ताइयाण भते! कित कम्मप्पगडीग्रो पण्णताम्रो ? एवं

- चेव । एवं एएण कमेण जाव वादरवणस्सइकाइयाण पज्जत्तगाण ति' ॥
- अप्पज्जत्तामुहुमपुढिविवकाइयाण भते । कित कम्मप्पगडीग्रो वयित ?
   गोयमा । सत्तविहवयगा वि, ग्रहुविहवयगा वि । सत्त वयमाणा ग्राउय वज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो वयित, ग्रहु वयमाणा पिडपुण्णाग्रो ग्रहु
   कम्मप्पगडीग्रो वयित ॥
- १०. पज्जत्तामुहुमपुहिविकाउया ण भते । कित कम्मप्पगडोग्रो वधित ? एव चेव, एव सब्वे जाव--
- ११ पज्जत्तावादरवणस्सइकाइया ण भते । कित कम्मप्पगडीय्रो वधित ? एव चेव ॥
- १२ यपज्जत्तामुहुमपुढविवकाइया ण भते । कित कम्मप्पगडीग्रो वेदेति ? गोयमा । चोद्दस कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, न जहा—नाणावरणिज्ज जाव यतराइय' सोइदियवज्भ, चिक्किदियवज्भ, घाणिदियवज्भ, जिटिभिदयवज्भ, इत्यिदेदवज्भ, प्रिमवेदवज्भ। एव चडककएण भेदेण जाव—
- १३ पज्जत्तावादरवणस्सडकाड्या ण भते । कित कम्मप्पगडीश्रो वेदेति ? गोयमा । एव चेव चोद्दस कम्मप्पगडीश्रो वेदेति ॥
- १४ सेव भते <sup>1</sup> सेव भते ! ति ॥

#### वीत्रो उहेसो

- १५ कतिविहा ण भते <sup>।</sup> स्रणतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता <sup>२</sup> गोयमा <sup>।</sup> पचिद्रहा प्रणतरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, नं जहा—पृद्दविका-ज्या जाव वणस्सङकाज्या ।।
- १६ त्रणतरोववन्तगा ण भते ! पुढविक्काउया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दृविहा पण्णता, तः जहाः -सुहमपुटविक्काउया य, बादरपुटविक्का-उसा य । एव दुपएण भेदेण जाव वणस्सटकाउया ॥
- १७. अणतरोववन्नग्रमुर्मप्टियाण्याण भने । किन कम्मण्यग्रीयो पण्णनायो ? गोयमा । बहु वम्मण्यग्रीयो पण्यत्तायो, त जरा—नाणावरणिञ्ज जाव पंतराज्य ॥
- १८. यणतरोवयन्नगवायरपुटविक्तास्याण भने । क्रिन रस्मणगठीत्रो पण्यसायो १

१. × (ज, क, ल, ल) । २. ४ क (ज, क, त, व, व) ।

गोगमा ! अह सम्मानगरिको पाणनाओ, १ जना - त्राप्तवर्गन व्याप असमाहम् । एवं सात्र गणा भोजानग स्टर्गणभावकात्रामा है ।।

१६. अणंतरोपत्तमममुद्रमाणिकारमाण भागे को इक्सन्य प्राप्त अपिति गोगमा विशायपञ्चाओं सन्ध प्रमण्यमनीया अपिति एव कार्यस्य स्थिति नन्नग्रायप्रस्थापत्राच्या नि ॥

२०. अणंतरोवयन्त्रमृत्माद्विस्त्राद्वा ए अति विश्वापार रोधी दिशे । गोगमा । चीत्र प्रमाणमधीयो विश्वास्त्र नाषापर्याप्यत्व, तरे । जात प्रिमवेदयञ्का । एय जार शणतरीत्वस्त्रमधाद स्वाप्यत्वद्वारा ।।

२१. मेंच भने ! मेवं भंते ! नि ॥

### तडस्रो उद्देशी

२२ कतिविहा ण भने । परंपरोनयन्तमा एमिदिया पणाना ? गोयमा । पनिवहा परपरोनयन्तमा एमिदिया पणाना, न जरा -प्रतिकारया एव चडनक्यो भेदो जहा योहिडद्रेगए ॥

२३. परपरोववन्नगग्रपज्जत्तांमुहमपुटिविक्तारयाण भर्त । कृति कृष्मणगडीओं पण्णतात्रो ? एवं एएण श्रभिनावेण जहा श्रोहिउदेसए तहेब निरवसेस भाणियव्य जाव चोद्दस वेदेनि ॥

२४. सेव भंते । सेवं भते । ति ॥

### ४-११ उद्देसा

- २५. श्रणतरोगाढा जहा ग्रणंतरोववन्नगा ।।
- २६. परपरोगाढा जहा परंपरोववन्नगा ॥
- २७. श्रणतराहारगा जहा श्रणंतरोववन्नगा ॥
- २८. परपराहारगा जहा परपरोववन्नगा ॥
- २६. भ्रणतरपज्जत्तगा जहा भ्रणंतरोववन्नगा ॥
- ३०. परपरपज्जत्तगा जहा परंपरोववन्नगा ॥
- ३१. चरिमा वि जहा परपरोववन्नगा तहेव ॥
- ३२. एव अचरिमा वि । एव एए एक्कारस उद्देसगा ॥
- ३३ सेवं भते । सेव भंते । ति जाव विहरइ ॥

१. ॰गाण (अ, ख, व, म, स)।

### वीश्रं सतं

#### पहमो उहेसो

- ३४. कतिविहा ण भते । कण्हलेस्सा एिंगदिया पण्णत्ता ? गोयमा । पचिवहा कण्हलेस्सा एिंगदिया पण्णत्ता, त जहा —पुढिविक्काइया जाव वणस्सइकाउया ।।
- ३५ कण्हलेस्सा णं भते । पुढविवकाडया कितविहा पण्णत्ता ? गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा सुहुमपुढविक्काडया य, बादरपुढिविक्का-इया य ॥
- ३६ कण्हलेस्सा णं भंते <sup>।</sup> सुहुमपुढविक्काइया कतिविहा पण्णत्ता <sup>२</sup> एव एएण ग्रभिलावेण चउक्कग्रो भेदो जहेव ग्रोहिउद्देसए<sup>'</sup> ॥
- ३७ कण्हलेस्सग्रपज्जत्तामुहुमपुढविक्काइयाण भते । कइ कम्मापगदीग्रो पण्ण-त्ताग्रो ? एवं एएण श्रमिलावेण जहेव श्रोहिउद्देमए तहेव पण्णत्ताग्रो, तहेव वधित, तहेव वेदेति ॥
- ३८ सेवं भते । मेव भंते । ति ॥

#### वीश्रो उहेसो

३६ कितिविहा ण भंने । अणंतरीववन्नगकण्हलेस्मएगिदिया पण्णता ? गोयमा ! पचिवहा अणतरीववन्नगा कण्हलेस्सा एगिदिया एव एएण अभिता-वेण तहेव द्यस्रो भेदो जाव चणम्मद्काउयित ॥

रे ° उद्देमए जाव यग्गम्मद्याज्यति (म)।

### ं द गया

पूत्र असम्बन्धनामा । १८०७ मा १८०० वर्ष १ १८०० वर्ष १ १८०० वर्ष । १८०० वर्ष १ १८०० वर्ष । १८०० वर्ष १ १८०० वर्ष

प्रचः स्व ना राष्ट्रमधापीयदार्लान <sup>द</sup>व भागस

### ह-१२ मनाई

### धभवसिद्धीयण्गिविषाणं कम्मन्यगदिन्यः

- प्रकारताण भी । अभ तमहोता लोगे ता लाला । में कर्ता कर्ता कर्ता । में मायमा । पंचितिम् अभविष्योता लोगे देश लालाता, य वर्ता कर्ताला । चाव वर्षा भविष्य भविष्य । भविष्य
  - ६०. एव मुण्युनेस्सयभविमदीयण्गिदियमां वि ॥
  - ६१. नीललेस्सम्रभवनिद्धीयणीर्वादणीर वि सा ॥
  - ६२. काउनेस्सयभविमशीयसम् । एवं नमारि वि अअविमदीयमनाणि, नि उद्देसमा भवति । एव एगाणि वारस एगिदियमनाणि भागि ॥

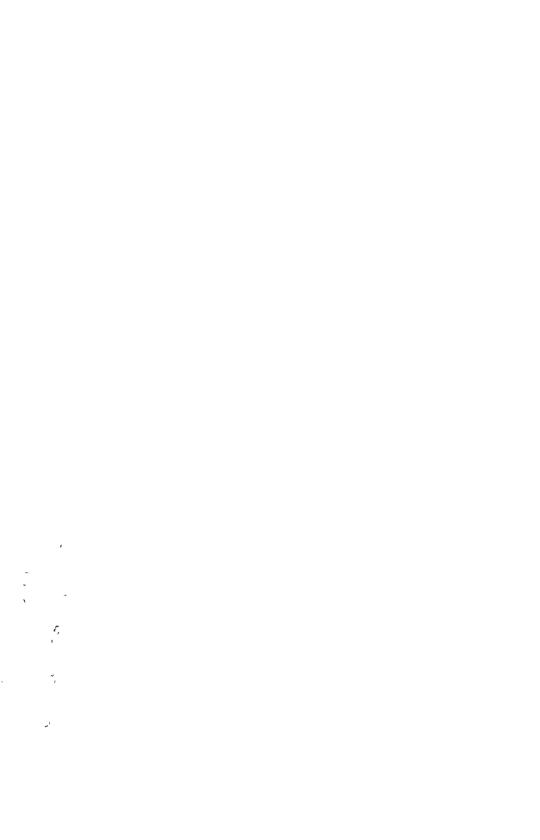

मिनो नरिमते प्रजनामुरुमण्डविकाइयनाण उत्तरिक्रनण, में ण भी । गडममङ्ग्ण निमारेण उत्तरविका ?

गोगमा ! एगमगडएण वा भेग मं वंत जात' से तेल्ह्रंल महितमा । एव बुच्चड-एगसगडएणं वा दुसगडएण या तिमगडएण ता । तिमहेल उत्तर करणा । एव अपज्ञलामुहमण्डविकाइया पर्यत्विमन्ते योगमी समोहलाचेना पच्चित्रिमित्ने चरिमने नावस्यडविकाइएम् अवत्वतारम् उत्तराहाति, तहे तेमु नेव पज्जलएम् । एव आवत्रकाडणम् चनादि यहणाना सरमहि याज्ञान-एहि, ताहे पञ्चलएहि, नावसेति अपज्जलएहि, नाहे पञ्चलहि उत्तराहण्यां । एव चेव नुहुमतेचकाडण्हि वि अपज्जलएहि नहि पञ्चलहि उत्तराहणां ।।

प्रपण्णतासुहुमणुडिविक्काडण् ण भने । उमीस रयणण्यभाण् पृष्टपीण पुरिक्तिः मिरले निरमते समीहण्, समीहणिना व भविण् मण्रस्योत्तं स्वज्ञानासारः तेजकाण्यताण् ज्वविज्ञानम्, से ण भने । कडममडण्ण विक्यहेण ज्वविज्ञाः ? सेम त चेव । एव पण्णताबादरतेजकाण्यताण् ज्ववाण्यव्यो । वाजानाजण्मु सुहुमनादरेम जहा ग्राडिक्काण्णमु ज्ववाज्यो तहा ज्ववाण्यव्यो । एव वणम्सज्काण्णु ज्ववाज्याः वि ।।

६. पज्जत्तांसुहमपुढिविकााष्टण् ण भते । इमीसे र्यणण्पभाण् पुटवीण्०? एव पज्जत्तासुहुमपुढिविकाष्ट्रयो वि पुरित्यिमित्ने चिरमते समोहणायेता एएण चेव कमेण एएसु चेव वीसम् ठाणेसु जववाण्यव्यो जाव नादरवणम्सङकाष्ट्रस् पज्जत्तएसु वि । एवं प्रपञ्जत्तावादरपुटिविकाष्ट्रयो वि । एवं पञ्जतावादरपुढिविकाष्ट्रयो वि । एवं प्राजकाङ्ग्रयो वि चज्जु वि गमण्मु पुरित्यिमित्ते चिरमते समोहए, एयाए चेव वत्तव्वयाए एएसु चेव वीसइठाणेमु जववाण्यव्यो । सुहुमतेजकाष्ट्रयो वि प्रपञ्जत्तग्रो पज्जत्तग्रो य एएसु चेव वीसाए ठाणेसु जववाण्यव्यो ।

अप्रजन्तावाद रते उनकाइए णं भंते ! मणुस्सखेते समोहए, समोहणिता जे भिवए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्यिमिल्ले चिरमते अप्रजन्तासुहुम-पुढिविक्ताइयत्ताए उवविज्ञित्तए, से ण भते ! कइसमइएण विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? सेस तहेव जाव से तेणहुणं। एव पुढिविक्ताइएसु चउिवहेसु वि उववाएयव्वो, एव आउकाइएसु चउिवहेसु वि, तेउकाइएसु सुहुमेसु अप्रजन्तएसु प्रजन्तएसु य एवं चेव उववाएयव्वो।।

= अपज्जत्तावादरतेजनकाइए णं भंते ! मणुस्सखेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए मणुस्सखेत्ते अपज्जत्तावादरतेजनकाइयत्ताए जवविज्जित्तए, से ण भते !

१. भ० ३४।२,३।

२. स॰ पा॰—तेणहुँ ए। जाव विग्गहेरा।

कित्समङएण० ? सेस त चेव। एव पज्जनावादरते उनका इयत्ताए वि उनवा-एयव्यो। वाउका इयत्ताए य वणस्स इका इयत्ताए य जहा पुढि वका इएम् तहेव च उनकाएण भेदेण उनवाएयव्यो। एव पज्जत्तावादरते उका इयो वि समयवेत्ते समोहणावेत्ता एएसु चेव वीसाए ठाणेसु उनवाएयव्यो। जहेन अपज्जत्त यो उनवाइ यो, एव सव्वत्थ वि वादरते उका इया अपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य समय-खेत्ते उनवाएयव्या समोहणावेयव्या वि। वाउनका इया वणस्सका इया य जहा पुढि विक्का इया तहेव च उनकएण भेदेण उनवाएयव्या जाव—

- पज्जत्तावादरवणस्सइकाइए ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरित्यमिल्ले चिरमते समोहए, समोहणिता जे भिवए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्यिमिल्ले चिरमते पज्जत्तावादरवणस्सइकाइयत्ताए उवविज्जत्तए, से ण भते । कितसमइएण० ? सेस तहेव जाव मे तेणट्रेण।।
- १०. अपज्जत्तासुंहुमपुढिविवकाइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्थि-मिल्ले चिरमते समोहए, समोहणित्ता जे भिवए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरित्थिमिल्ल चिरमते अपज्जत्तासुहुमपुढिविकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते । कइसमइएण० ? सेस तहेव निरवसेस । एव जहेव पुरित्थिमिल्ले चिरमते सव्वपदेसु वि समोहया पच्चित्थिमिल्ले चिरमते समययेत्ते य उववाइया, एव एएण चेव कमेण पच्चित्थिमिल्ले चिरमते समययेत्ते य उववाइया, एव एएण चेव कमेण पच्चित्थिमिल्ले चिरमते समययेत्ते य गमोहया पुरित्थिमिल्ले चिरमते समययेत्ते य उववायो । एव चेव उत्तिरित्ने चिरमते समययेत्ते य समोहया दाहिणिल्ले चिरमते समययेत्ते य उववाएयव्या तेणेव गमएण ।।
- ११ अपज्जत्तानुहमपुढविकाउए ण भते । सनकरप्पभाए पुटवीए पुरिन्यमित्ते चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए सनकरप्पभाए पुटवीए पच्चित्यिमित्ते चरिमते अपज्जत्तानुहुमपुढिविकाऽयत्ताए उवविज्जत्तए० १ एव जहेव स्यण-प्पभाए जाव से तेण्हुण । एव एएणं कमेण जाव पज्जत्तामु नहुमते उकाउएन् ॥
- १२. श्रपञ्जनामृहमपुटविकाज्य ण भते । सक्करप्पभाए पृहर्यीए प्रित्यिमिल्ने चरिमंते समोहए, समोहणिता जे भविए समयनेते अपज्जनादादरने इक्काट-यत्ताए उववज्जिनए, मे ण भते ! कित्यमद्दाण—पुच्छा । गोयमा । दुनमञ्चएण वा तिसमद्दाण वा विसाहण उववज्जेज्जा ॥
- १३. ने केणहेण ?

  एव चलु गोयमा ! मए सत्त मेटीयो पण्यत्ताओ, तं जहां चर्चायता जाव अद्भवनग्याला । एगय्योवनाए मेटीए ज्वयन्त्रमाणं द्वा उपय- ज्लेरजा । युह्मोयकाए नेटीए उपयन्त्रमाणे ।

ने तेणहेण। एवं पण्यताएम ति बादरने इक्ताहत्य । मेन उटा पण्यत्याचा । वि वि वादरनेजनाइया अपण्यत्या गं गजन्या गं गमणावन ममार्थव्या इत् । अप पुरुवीए पर्चात्यमित्ते विभाग पर्वावाद्यम् वर्षा उटम्, माउकाइएम् चडिव्यहेग्, नेजनाइएम् दुन्तिम, नाउत्ताइएम् वर्षा उटम्, पल्यम् । इत्याद्यम् चडिव्यहेग् उत्तवज्ञाति, ने वि ए। ये। दूसमाइएम् वर्षा व्यवद्याप्यव्या। यादरनेजनाइया अपल्याया गं गजनाइ गं जाते वम येत जववज्जति ताहे जहेव रयणप्यभाएं नहेत्र एसमाइय-दूसमाइय-विभागद्यान्याभाएं भाणियव्या, नेम जहेव रयणप्यभाएं नहेत्र निरुव्यम् । जहां स्वत्र स्वावाया

१४. अपज्जत्तामृहमणुढविनकाटण् ण भते ! अरेग्नोयरोननार्ताण् वाहिरियो रोगे समोहण्, समोहणिना जे भविण् उत्याविनारां वाहिरिया गेरो अपज्जत्तामुहमपुटविकाउयत्ताण् उवयिज्ञत्ताण्, से ण भने ! कडममडण्ण विगाहेण उवयञ्जेजा ?

गोयमा । तिसमदण्ण वा चलसमदण्ण वा निग्गहेण उत्ववजेवजा ॥

१५. से केणहेण भते । एव युच्नड—निसमद्रम्ण वा नउसमद्रम्ण वा विगारेण उववज्जेज्जा ?

गोयमा । श्रपज्जत्तासुहुमपुढिविकाउए ण अहेलोयपेत्तनालीए वाहिरिली सेते समोहए, समोहणिता जे भविए उड्ढलोयसेत्तनातीए वाहिरित्ने सेते अपज्जता-सुहुमपुढिविकाइयत्ताए एगपयरिस अणुसेढि' उवविज्जत्तए, मे ण तिसमइएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा। जे भविए विसेढि' उवविज्जित्तए, से णं चउसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा। से तेणहेणं जाव उववज्जेज्जा। एव पज्जत्तासुहुमपुढिविकाइयत्ताए।।

१६ अपज्जत्तासुहुमपुढिविवकाइए ण भते ! अहेलोग क्षेत्रनालीए वाहिरिल्ले खेते समोहए, असेहिणिता जे भिवए समययेते अपज्जत्तावादरतेष्ठकाइयत्ताए जनविज्जित्तए, से ण भते ! कइसमइएणं विग्गहेण खववज्जेज्जा ? गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेण खववज्जेज्जा !।

गायमा १ पुराम ३५० वा ।तसम इएण वा ।वगाहण १ १७. से केणद्रेण ?

एव खलु गोयमा ! मए सत्त सेढोग्रो पण्णताओ, त जहा—उज्जुयायता जाव ग्रद्धचक्कवाला । एगग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएण विग्गहेण उववज्जेजा, दुहग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेण उववज्जेजा।

१. अहेसत्तमाए वि (स)।

२. अणुसेढीए (अ, क, ख, ब, म, स)।

३. विसेढीए (अ, क, ख, ता, व, म, स)।

४. स० पा--- श्रहेलोग जाव समोहिंगता।

से तेणहेण । एव पज्जत्तएमु वि वादरतेजकाइएसु वि उववाएयव्वो । वाज्यका-इय-वणस्सइकाइत्ताए चल्रक्कएणं भेदेण जहा आल्यक्काइयत्ताए तहेव उववाए-यव्वो । एवं जहा अपज्जत्तामुहुमपुढविवकाइयस्स गमग्रो भणिश्रो एव पज्जत्ता-मुहुमपुढविकाइयस्स वि भाणियव्वो, तहेव वीसाए ठाणेमु उववाएव्वो ॥

- १६ [अपज्जत्तावादरपुढिविक्काइए ण भते ?] अहेलोयखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते समोहए०? एव वादरपुढिविकाइयस्स वि श्रपज्जत्तगस्स य भाणियव्व । एव ग्राज्वकाइयस्स चजिवहस्स वि भाणियव्व । मुहुमतेज्वकाइयस्स दुविहस्स वि एव चेव ॥
- १६ अपज्जत्तावादरतेउनकाइए ण भते । समयखेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भिवए उड्ढलोगखेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते अपज्जत्तामुहुमपुढिवकाइयत्ताए उवविज्जत्तए, से ण भते । कइसमइएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? गोयमा । दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेण उवव-ज्जेज्जा ॥
- २० से केणट्ठेण <sup>२</sup> स्रट्ठो जहेव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेढीओ । एव जाव—
- २१. ग्रपज्जत्तावादरतेउकाइए ण भते । समययेत्ते नमोहए, नमोहणित्ता जे भविए उट्ढलोगवेत्तनालीए वाहिरित्ते वेत्ते पज्जत्तामुहुमतेउकाऽयत्ताए उवविज्जत्तए, मे ण भते ०? मेस त नेव ॥
- २२ श्रपज्जत्तावादरतेजनकाइए ण भते । समयनेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए समयमेत्ते श्रपज्जत्तावादरतेजनकाइयत्ताए जनवज्जित्तए, ने ण भते । कटममइएण विगाहेण जनवज्जेज्जा ?
  - गोयमा । एगसमद्एण वा दुसमइएण वा तिसमङएण वा विस्महेण उववज्जेजा॥
- २३ से केणहेण ?

  श्रद्धो जहेव रयणप्पभाए तहेव नत्त नेटीश्रो । एव पञ्जत्तावादरनेजकाऽयनाए

  वि । वाजनाइएमु वणस्सङकाङएमु य जहा पुटविवकाइएमु ज्ववादश्रो नहेव

  चजकाएण भेदेण जनवाएयव्यो । एव पञ्जत्तावादरनेजकाङश्रो वि एएमु चेव

  ठाणेमु जवजाएसव्यो । वाजकाऽय-वणस्सङकाइयाणं जहेव पुटविकाऽयने

  जववाद्यो तहेन भाणियव्यो ॥
- २४. अपण्यत्तानुतमपृष्टिव पाण्णं भते ! उड्दलोगरीननालीए वाहिरिकने रेने समोहए, ममोहिणना के भिवए प्रहेनोगरेन्तनालीए वाहिरिकने वेन्ते अपण्यत्ता-सुत्मपृष्टिवकाण्यत्ताए उवविज्ञत्ताए, ने ण भने ! कानमण्णण ०२ एव उद्दर-लोगरोत्तनानीए वाहिरिकने रोने नमोह्याणं अहेलोगरोत्तनातीए वाहिरिकने रोते उवदण्यताणं मो चेव गमओं निर्वयेगो भाणिक्यो जाव बादरवण्यनुक-गाओं पण्यत्यो बादरवण्यद्यकारएनु पण्यत्तमारु उवदार्थो ॥

- २४. अपञ्जनामुरमपदिनानारण ए घर शिल्यस पूर्ण नहेल । जिल्ला महत्य है, समोदिणना जे भिल्ला नामन्य पर्य हिला। जिल्ला के कार्यक है, कि विकास मान्यक है,
- से केणहेण भग । एक संस्वद्र एससम्बद्धाल का लाह इस हो हाल है एवं गांगु गोयमा । भए मन गेरीयो पण्यनाची, त १८४१ अन्वद्यामा जान अद्भवकृताता । उपभगागाण मेरीण असम्बन्धाः स्थमप्राण सम्माण उपयज्जेच्या । एगस्रोयकाए गढीए उयक्तमाणं द्रममदण्णं क्रिमार्गः द्राय-ज्ञेज्या । युन्त्रीयनाम् नेदीम् जनगणनमणान् भाषाः म्यप्ययमि अभनित उवविजनाए, से ण विसमदाणा विस्महेम उवद्योगमा । म सविए दिसंदि उवविज्ञिताम, में मा नाउसमा अम्मारेमा उत्तरको ज्ञान में के के के के जाते. उववजीज्ञा । एव अपज्ञनामुहमपुट्यिकाइश्रो मोगस्म पुरन्तिम न नरिमते समोहण, ममोहणित्ता लोगरम गुरस्थिमिन्तं नेतः नर्रमो याज्यानएसु पज्य-त्तएसु सुहमपुढविकारणसु, अपज्जनाम्सु पञ्जनाम्सु सुद्रमयात्रकारण्सु, अपज्ज-नण्सु पञ्जत्तण्सु सुहुमतेखकारण्सु, अपञ्जनण्सु पञ्जनण्स् सुहुमबादकारण्सु, अपञ्जलागु पञ्जलागु वादरवाउकाउगमु, अपञ्जनामु पञ्जलामु मुट्टमवण-स्सङ्काडए्गु, अपज्जलए्मु पज्जलए्गु ग वारममु वि ठाणेम् एएण नेव कमेण भाणियव्यो । सहमपुढविकाङश्रो पज्जत्तश्रो एवं नेव निर्वमेमी बारमसु वि ठाणेसु उववाएयव्यो । एव एएण गमएणं जाव मुहुमवणस्सरकारयो पज्जत्तया सुहुमवणस्सडकाइएस् पज्जत्तएस् चेव भाणियव्यो ।।
- २७. अपण्जत्तासुहुमपुटिविकाइए ण भते । लोगस्स पुरित्यिमिरते चिरमते समोहए, समोहिणत्ता जे भविए लोगरस दाहिणिल्लं चिरमते अपण्जत्तासुहुमपुढिविकाइएसु उवविज्जित्तए, से ण भते । कइसमइएण विग्गहेण उवविज्जेल्जा ? गोयमा । दुसमइएण वा तिसमइएण वा चलसमइएण वा विग्गहेणं उवविज्जेल्जा ।।
- २८ से केणद्वेण भते ! एव वुच्चइ ०?
  एव खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीय्रो पण्णत्तात्रो, त जहा—उज्जुयायता जाव ग्रद्धचक्कवाला । एगय्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएण विगाहेण उववज्जमाणे जे भविए एगपयरिस ग्रणुसेढि उववज्जित्ता, दुह्योवकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरिस ग्रणुसेढि उववज्जित्ता, से ण तिसमइएण विगाहेण उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि उववज्जित्तए, से ण चउसमइएण विगाहेण उववज्जेज्जा । से तेणद्वेण गोयमा ! एवं एएण गमएण पुरित्थिमिल्ले चिरमते समोहए दाहिणिल्ले चिरमते

जववाएयव्वो जाव सुहुमवणस्सङकाङओ पज्जत्तय्रो सुहुमवणस्सङकाङएसु पज्जत्तएसु चेव। सब्वेसि दुसमङ्यो तिसमङयो चउसमङ्यो विग्गहो भाणियव्वो।।

- २६ अप्रजत्तामुहुमपुढिविकाइए ण भते । लोगस्स पुरित्थिमिरले चरिमते समोहए, समोहिणित्ता जे भिवए लोगस्स पच्चित्थिमिल्ले चरिमते अप्रजत्तासुहुमपुढिविकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते । कडसमङएण विग्गहेण उववज्जेज्जा । गोयमा । एगसमङ्एण वा दुसमङ्एण वा तिसमङ्ग्ण वा चडसमङ्ग्ण वा विग्गहेण उववज्जेज्जा ।।
- ३० से केणट्टेण ? ,
  एव जहेव पुरित्थिमिल्ले चरिमते समोहया परित्थिमिल्ले चेव चरिमते उववाउया
  तहेव पुरित्थिमिल्ले चरिमते समोहया पच्चित्थिमित्ले चरिमते उववाण्यव्या
  सन्वे ।।
- ३१ श्रपज्जत्तामुहुमपुढिविक्काइए ण भते । लोगस्य पुरित्यिमित्ले चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए लोगस्स उत्तरिल्ले चरिमते श्रपज्जनामुहुमपुटिविकाइय-त्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते? ० एव जहा पुरित्यिमित्ले चरिमते समोह्यश्रो' दाहिणिरले चरिमते उववाइश्रो तहा पुरित्यिमिल्ले समोह्यश्रो उत्तरिल्ले चरिमते उववाएयव्यो ॥
- अपञ्जत्तासुहुमपुढविवकाडए ण भते । नोगस्स दाहिणिल्ने चरिमते नमोहुए, ३२ समोहणित्ता जे भविए लोगरस दाहिणित्ले चेव चरिमत अपज्जनामुहमपुर्वि-काइयत्ताए उवविजत्तिए० ? एव जहा पुरित्यमिन्ले नमोह्यय्रो पुरित्यमिन्ले चेव उववाइग्रो तहेव दाहिणिरले समोहए दाहिणिरले चेव उववाएयद्यो, तहेव निरवसेम जाव मुहुमवणस्सइकाङग्रो पज्जनग्रो मुहुमवणस्मऽकाउणमु चेव पज्जत्तएसु दाहिणिल्ले चरिमते उववाइयो, एव दाहिणिल्ले नमोहययो पच्च-त्थिमिल्ले चरिमते खबबाएयव्यो, नवर--दुमगाय-निमगण्य-चडसमाउयिक्गाना, सेस तहेव। एव दाहिणिल्ने समोह्यस्रो उत्तरिल्ने चरिमने उववाएयद्यो पहेंव सद्वाणे तहेव । एगसम्बद्ध-दुनम्बद्ध-निम्मय्य-चडनम्यविगाहो । पुरन्धिमिल्न जहा पच्चित्यमिल्ले, तहेव दुनमञ्य-तिन्गर्य-चजनमञ्यविगाहो । पच्चित्य-मित्ने चरिमते समोहयाण पच्चित्यिमित्ने नेव उववज्जमाणाण नहा नट्टाणे। उत्तरिल्लं उववज्जमाणाण एगनमञ्ज्यो विस्महो नृत्यि, नेस नृत्य । पुरु स्थिमिण्ने जहां महाणे, दाहिणिल्ने एगगमञ्जा विग्महों नित्य, नेन त नेव । उनिरान समोह्याणं उत्तरित्ने नेय उवयरजमाणाण जहा महाणे । उनिरन्ते नमोह्याण पुरिह्यमित्से उववण्णमाणाण एवं चेव, नवर--एगनमदश्रो विसाहो निस्प ।

१ समोहताओं (अ, म, व) समोहनी (स)।

#### एगिदियाणं ठाण-पर्व

कि ण भने । भारत्यातीनका हमाण पर रत्याण हात पण्ण त । गीयमा ! महाणेण महुमुण्ड तेम तथा हाता आत्मा मान्यवद्याणे य पण्णस्मा वि य स्वयंभनमा ने गाँत तथा त्या त्या स्वयंभाषा स्वयंभित पण्णिस्य पण्णसा सम्योगाती !

#### एगिदियाणं कम्म-पदं

- ३४ अपञ्जत्तानुहुमपटिविकादयाण भने ! किन कम्मापमादियो पदणनाधी ? गोयमा ! अहु कम्मापमदियो पद्मानाधी, न जहा - नालाजरिवज्ज जाव अतराज्य । एव चलकराण भेटेण जहेव एगिदियमएम् जान बादण्यणम्मञ्-काज्याण पद्मानाण ॥
- ३५ श्रपज्जत्तामुह्मपृटविकारिया ण भवं ! किन कम्मापगरीयो नयनि ? गोयमा ! सत्तविह्वधगा वि, ब्रह्मित्रवधगा वि, जहा एगिदियसएमु जावं पज्जतावादरवणस्सरकार्या ॥
- ३६. श्रपज्जत्तासुहुमपुढिवियकाउया णं भते । कित कम्माप्पगडीश्रो वेदेति ? गोयमा ! चोद्दस कम्मप्पगडोश्रो वेदेति, त जहा—नाणावरणिज्ज, जहा एगि-दियसएसु जाव पुरिसवेदवज्भ । एव जाव' बादरवणस्मडकाडयाण पज्जत्त-गाण ॥

#### एगिदियाणं उववत्ति-पद

३७ एगिदिया ण भते । कस्रो उववज्जति—िक नेरइएहितो उववज्जिति० ? जहाँ ववकंतीए पुढविवकाइयाण उववास्रो ।।

#### एगिदियाण समुग्घाय-पद

३८. एगिदियाण भते ! कड समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा । चत्तारि समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा —वेदणासमुग्घाए जाव वेउ विवय-समुग्घाए ॥

१. प० २

४. भ० ३३।१२,१३ ।

२. भ० ३३।६-८।

५. प० ६।

३. भ० ३३।६-११ ।

#### एगिदियाणं तुल्ल-विसेसाहिय-कम्मकरण-पदं

- ३६. एगिदिया ण भते । किं तुत्लिद्वितीया तुल्लिविसेसाहिय कम्म पकरेति ? तुत्लि-द्वितीया वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति ? वेमायिद्वितीया तुल्लिविसेसाहिय कम्म पकरेति ? वेमायिद्वितीया वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति ? गोयमा । अत्थेगइया तुल्लिद्वितीया तुल्लिविसेसाहिय कम्म पकरेति, अत्थेगउया तुल्लिद्वितीया वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरित, अत्थेगउया वेमायिद्वितीया तुल्लिविसेसाहिय कम्म पकरेति, अत्थेगउया वेमायिद्वितीया वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति ॥
- ४० से केणहुण भते । एव वुच्चड—ग्रत्थेगज्या तुल्लहितीया जाव वेमायविमेसाहिय कम्म पकरेति ?
  गोयमा । एगिदिया चडिव्वहा पण्णत्ता, न जहा- ग्रत्थेगज्या समाज्या ममोव-वन्तगा, ग्रत्थेगज्या समाज्या विसमोवयन्तगा, ग्रत्थेगज्या विसमाज्या विसमोवयन्तगा। तत्य ण जे ते समाज्या समोववन्तगा ते ण तुल्लिहितीया तुल्लिबसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते समाज्या विसमोववन्तगा ते ण तुल्लिहितीया वेमायविसेगाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते विसमाज्या समोववन्तगा ते ण वेमायिहितीया तुल्लिबसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते विसमाज्या विसमोववन्तगा ते ण वेमायिहितीया तुल्लिबसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्य ण जे ते विसमाज्या विसमोववन्तगा ते ण वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति। से तेणहेण गोयमा । जाय वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति।
- ४१ मेव भते ! सेव भते ! ति जाव विहर्रत ॥

### वीस्रो उद्देसी

#### विसेसित-एगिदियाणं ठाणादि-पदं

४२ कडिवहा ण भेते । श्रणतरोववन्नगा एगिदिया पण्णना ? गोयमा । पत्तिवहा श्रणतरोववन्नगा एगिदिया पण्णना, तं जन्म-पृटीय-क्काट्या, दुयानेदो जहा एगिदियमएनु जाव बादरवणन्यटकाट्या य ॥

४३ किंह ण भते ! अणतरोववन्नगाण वादरपुटविक्काट्याण ठाणा पण्णना ? गोयमा ! महाणेण श्रष्टमु पुटवीमु, तं जत्—स्यणपभाए पत् ठाणपदे जाव!

१. प० २।

४४ त्रणतरीयवन्तगाण सुन्मगडीन । जाडा वाह्मगडीयो । पण्णास्त्रो ?

गोयमा । श्रष्टु कम्मापगर्धास्रो पण्णनास्रा । एतः जाः एमिस्यमणस् सणनरी-वत्रनगडदेगप् नदेव पण्णनास्रो, नदेवः वाति, तद्वाः वेशितः प्रावः सणनरी-ववन्नगा बादरवणस्माप्रयाप्रया ॥

- ४५. स्रणतरोववन्नगण्गितिया ण भते ! कयो उपनज्जनिङ ? जहेन स्रोहिण उद्देसस्रो भणिस्रो तहेत्र ॥
- ४६. श्रणतरोववन्नगर्गादियाण भते ! कित समुग्याया पण्यता ? गोयमा <sup>।</sup> दोन्नि समुग्याया पण्णत्ता तः जहा—वेदणासमुग्याम् य कमायसमु-ग्याए य ॥
- ४७ अणतरोववन्नगएगिदिया ण भते । कि तुल्लिट्टितीया तुल्लिविगेसाहियं कम्म पकरेति—पुच्छा तहेव ।। गोयमा । अत्येगइया तुरलिट्टितीया तुरलिविगेसाहिय कम्म पकरेति, अत्येगइया तुल्लिट्टितीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति ।
- ४८ से केण्डेण जाव वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति ? गोयमा ! अणतरोववन्नगा एगिदिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा—अत्थेगइया समाउया समोववन्नगा, अत्थेगइया समाउया विसमोववन्नगा। तत्य ण जे ते समाउया समोववन्नगा ते ण तुल्लिट्ठितीया तुल्लिवसेसाहिय कम्म पकरेति। तत्थ ण जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण तुल्लिट्ठितीया वेमायिवसेसाहिय कम्म पकरेति। से तेणद्वेणं जाव वेमायिवसेसाहिय कम्मं पकरेति।।

४६. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

१. भ० ३३।१७-२०।

### तइयो उद्देसो

- ५०. कइविहा णं भते । परपरोववन्तगा एगिदिया पण्णत्ता ? गोयमा । पचिवहा परंपरोववन्तगा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा—पुढिविक्का-इया, भेदो चउक्कग्रो जाव वणस्सद्दकाइयत्ति ॥
- ५१ परपरोववन्नगग्रयपज्जत्तामुहुमपुढिविक्काइए ण भने । उमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरित्थिमिल्ले चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चित्थिमिल्ले चरिमते अपज्जत्तामुहुमपुढिविकाइयत्ताए उवविज्जित्तए० ? एव एएण अभिनावेण जहेव पटमो उद्देसग्रो जावे लोगचरिमतो ति ॥
- ५२. किं ण भते । परंपरोववन्नगवादरपुढिविवकाड्याण' ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा । सट्ठाणेण श्रद्धमु पुढवीमु । एव एएण श्रिभिलावेण जहा पढमे उद्देमए जाव तुल्लिद्वितीयत्ति ।।
- ५३. सेव भते ! सेव भते ! ति ।।

### ४-११ उद्देसा

५४. एव सेसा वि स्रट्ठ उद्देसगा जाव स्रनरिमो त्ति, नवर—स्रणतरा अगतरमिना, परपरा परपरसरिसा, चरिमा य त्रनरिमा य एव चेव। एव एने एवजारस उद्देसगा॥

१. जार (ज, ता, ब); पुरतीए लार (म)। १. १ दा तर ।

२ ज० ३४।२-३२ ।

## विड्यं मनं

#### १-११ उहेमा

४४. कडिका णं भने । कण्हतेस्या एषिदिया पण्यन्ता ? गोयमा । पंचितिहा कण्हतेस्या एषिदिया पण्यन्ता, भेदो वडामधी जहा कण्हलेस्सएपिदियसए जान वणस्यङ्गाडयन्ति ॥

५६ कण्हलेरसम्बन्जनामुहमगडियकाडम् पा भने ! इमीसे स्वणापभाग् गढनीए पुरित्यमित्ने । एव एएण सभिनातेण जत्य मीहिन्द्रेगमा जाय लोगचित्सने स्ति । सब्बत्य कण्डलेरम् नेय उथयागुम्हों ॥

५७ कहि ण भते ! कण्ट्रोरेसग्रपज्जनाबादरपुरिनामारमाणं ठाणा पण्णना ? एव एएण प्रभिनावेण जहा श्रीहिडहेसओ जाव त्राहिट्य सि ॥

४८. सेव भते ! मेव भने <sup>!</sup> ति ॥

प्र एव एएणं ग्रभिलावेण जहेव पटम मेहिसय तहेव एवकारम उहेमगा भाणियव्या ॥

### ३-५ सताइं

६०. एवं नीललेस्सेहि वि सतं। काउलेस्सेहि वि सत एव चेव। भवसिद्धिय-एगिदिएहि' सतं॥

१. ०एहिं वि (म, स)।

# छट्ठं सतं

६१ कडविहा ण भते कण्हलेम्मा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? जहेव' ग्रोहिजद्देसग्रो ।।

६२ कडविहा ण भते ! अणतरोववन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ?

जहेव प्रणंतरोववन्नाउद्देसम्रो म्रोहिम्रो तहेव ॥

६३ कइविहा णं भते । परपरोववन्ना कण्हलेस्सा भवनिद्धिया एगिदिया पण्णता ? गोयमा । पचिवहा परपरोववन्ना कण्हलेम्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णता, भेदो चडवकग्रो जाव वणम्मइकाइयन्ति ॥

६४. परपरोववन्नाकण्हलेस्सभवसिद्धियत्रपण्जत्तासुहुमपुढविकाङए ण भने । उमीसे रयणप्पभाए पुढवीए० ? एव एएण ग्रभिनावेण जहेव श्रोहिश्रो उद्देगश्रो जाव लोयचरिमते त्ति । सब्बत्य कण्हलेरमेसु भवसिद्धिएसु उववाएयव्यो ॥

६५ कि ण भते । परपरोववन्नाकण्हलेम्सभविमित्रियपण्जत्ताबादरपृटियकाऽयाण ठाणा पण्णत्ता ? एव एएण ग्रभिलावेण जहेव श्रोहिओ उद्देगश्रो जाव तुल्लिट्ठिडयत्ति । एव एएण श्रभिलावेण कण्हलेम्सभविमिद्धियएगिदिएहि वि तहेव एक्कारसउद्देगगसजुत्त छट्ठ सत ॥

### ७-१२ सताईं

- ६६ नीललेग्सभविमिद्धियण्गिदिएसु सतं। एवं गाउलेग्सभविमिदियण्गिदिएहि वि सत्। जहा भविमिदिएहि चनारि नयाणि एव अभविमिदिएहि वि चनारि स्याणि भाणियव्याणि, नवर —चरिमश्रनिमवञ्जा नव उद्देगगा भाणियञ्जा, नेस त चेव। एव एयार्चे वार्स प्रिवियमेटीनताः ॥
- ६७. नेव भते। तेव भने। नि जाव वित्रः ॥

१. एव जहेव (म)।

- भेण भने । जीवा नालाव नीव कार्या । सुन्त । गीममा ! नेवका, ना भोजका । एउ में बीच ।
- ६ तेण भने ' जीना नि मण्डीपसा यान्छ । गोयमा ' मण्डीरसा ता. नीनी रिया ता, भाउ उस्ता ता, १९ व्यार ता । नी सम्मित्ही, नो सम्माधिन अद्भिष्ट, धिन्यति हो । ना सर्वाति, भाज्याणी—नियम सुप्रण्याणी, न जहा भाषणाणी य सुप्रमण्या ते या सा अवजीती, नी बद्योगी, कामजीवी । सामारीवडना ता, स्थानारीच स्था ता ॥
- १० तेमिण भते। जीवाण मरीरमा' सिताण्या जिला त्या द्यार म राज-पुल्ला।
  गोयमा। जहा उपरादेसम् उत्यामगा वा, गीमामगा वा, ना उप्यामगीमामगा
  वा। स्राहारमा वा स्रणाहारमा या। नी विरमा, शिवरमा, नी विष्यागिरमा।
  सिकिरिया, नी स्रिकिरमा। सत्तिहर्यभगा वा सहित्यभगा वा। स्राहारमण्णीवज्ता वा जाव परिगह्मण्णीयज्ञता वा। नोहर्रमाया वा जाव गीभक्रमामी
  वा। नो इत्थिवेदमा, नो पुरिसवेदमा, नप्मगवेदमा। इत्यिक्षिमा वा
  पुरिसवेदवधमा वा नपुसगवेदवधमा ना। नो मण्णी, स्रमण्णी। मडिस्मा, नी
  स्रिणिदिया।।
- ११ ते ण भंते । कडजुम्मकडजुम्मण्गिदिया कारायो केयिच्नर' होति ?
  गोयमा । जहण्णेण एकक समय, जकानेगण प्रणतं काल—प्रणता ग्रोसिप्णिजस्सिप्पणीत्रो, वणस्सइकाइयकालो । नवेहो न भण्णद्द, ग्राहारो जहा' उप्पलुदेसए नवर—निव्वाघाएण छिद्द्सि, वाघाय पहुच्च सिय तिर्दिसि, सिय चउदिसि, सिय पचिद्दिसे, सेस तहेव । ठिती जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, जक्कोसेण वावीस
  वाससहस्साड । समुग्धाया ग्रादिल्ला नत्तारि । मारणितयसमुग्धातेण समोहया
  वि मरित, ग्रसमोहया वि मरित । जव्वटुणा जहा' उप्पलुद्देसए ॥
  - १२. ग्रह भते । सन्वपाणा जाव सन्वसत्ता कडजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ताए उववन्त-पुन्वा ? हता गोयमा ! श्रसइ अदुवा श्रणतखुत्तो ॥

१. पुच्छा (अ, क, ख, ता, व, म)।

२ भ०११।६-११।

३. नियमा (अ, ब)।

४. सरीरा (ख, स)।

४ भ० ११।१७-२८।

६ केवचिर (अ, क, ख, ब, म)।

७. भ० ११।३५।

न. म० ११।३६।

पणतीसइमं मत (पड़मी उद्देशी)

१३. कडजुम्मतेओयग्गिटिया णं भंते । कस्रो उववज्जी १४. ने णं भंते । जीवा एगममग्—पुच्छा ।

गोयमा ! एकूणवीसा वा सत्वेज्जा वा असत्वेज्जा सेसं जहा कडजुम्मकडजुम्माणं जाव अणतत्वुत्तो ॥

१५. कडजुम्मदावरजुम्मएगिदियाण भंते! कग्रोहितो उव १६. ते णं भते ! जीवा एगसमएण—पुच्छा ।

गोयमा । अहारम वा मवेज्जा वा असवेज्जा वा तहेव जाव अणवख्तो ॥

कडजुम्मकिनयोगएगिटिया ण भते । कस्रोहिनो उव परिमाण सत्तरस वा सबेज्जा वा स्रसवेज्जा वा श्रणतस्तुनो ॥

्र तैयोगकडजुम्मण्गिदिया ण भते ! कस्रोहिनो उव परिमाण वारस वा सबेज्जा वा स्रसपेज्जा वा स्र

तहेव जाव श्रणंतम्बृत्तो ॥ तेयोयतेयोयएगिदिया ण भंते <sup>।</sup> कओहिनो उववज् परिमाण पन्नरस वा संवेज्जा वा असंवेज्जा वा ॥

त्रणतत्वुत्तो । एव एएमु गोलममु महाजुम्मेमु एको नाणतं—तेयोगदावरजुम्मेमु परिमाणं चोहम वा

श्रणंना वा उवज्जिति । तैयोगकितयोगेमु तेरम वा ः श्रणंता वा उववज्जिति । दावरज्ममकटज्मेमेनु स्रृह वर्ष वा श्रणता वा उववज्जिति । टावरज्ममतेयोगेमु छ

श्रनसेज्जा वा श्रणना वा उववज्जीन । दावरजुम्में या श्रनसेज्जा वा श्रणना वा उववज्जीन । द समोज्जा वा श्रममंज्जा वा श्रणना वा उववज्जीन वा मसोज्जा वा श्रममंज्जा वा श्रणना वा उवव

वा सरोज्जा वा ग्रसखेरजा वा अणता वा उचक चा संगेज्जा वा ग्रसखेरजा वा प्रणता वा उचक

२०. किन्योगाः नियोगार्गिदिया प भी । क्याँ । परिमाणं पन वा गरोज्जा या धर्मनेज्जा वा जाव श्रणनगर्नो ॥

(१) मेन भने ! नेनं भी ! शि ॥

रै. सर ३४१३ ।

### बीको उरेमी

२३ ते ण भते ! पटमसमयकाउग्न्मकाउनमाण्मिक्यिन वालाधी काब्लिस होड रे गोयमा ! ६ एवक समय । ७ एउ हिन्नी वि । इ. समसाया स्मित्वा दोन्नि । ६ समोहया न पुष्टिस्त्रज्ञित । १०. उपबृत्ता न पुण्डिस्पड, सस सहैव

सब्व निरवसेस सोलगगु वि गमएगु जाब प्रणतनाना ॥

२४ सेव भते । सेवं भते । ति ॥

### ३-११ उद्देसा

- २५. श्रपढमसमयकडजुम्मएगिदिया णं भंते । कस्रो उववज्जंति ? एसो जहा पढमुद्देसो सोलसिह वि जुम्मेसु तहेव नेयन्वो जाव कितयोगकिवयोगताए जाव श्रणतखुत्तो ।।
- २६ सेवं भंते । सेवं भते ! ति ॥
- २७ चरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भने । कन्नो उववज्जिति । एव जहेन पढमसमयउद्देसम्रो, नवर—देवा न उववज्जिति, तेउलेस्सा न पुच्छिज्जिति, सेसं तहेन ।।
- २५. सेव भंते । सेवं भते । ति ॥
- २६ अचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भंते । कन्नो उववज्जति । जहा अपढमसमयउद्सो तहेव निरवसेसो भाणितव्वो ॥
- ३०. सेव भते । सेवं भते । ति ॥

१. बितिओ वि (अ, क, ख, ब, म)।

३, पढम॰ (अ, क, ख, ता, ब)।

२. जुम्मेहिंसु (ता)।

- ३१. पढमपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मर्णगिदिया ण भते ! कय्रो उववज्जति ? जहा पढमसमयउद्देसय्रो तहेव निरवसेस ।।
- ३२. सेव भते । सेव भते । ति जाव विहरङ ॥
- ३३ पडमग्रपडमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कन्नो जववज्जति०? जहा पडमसमयजद्देमो तहेव भाणियव्यो ॥
- ३४. सेव भते । नेव भते । ति ॥
- ३५ पढमचरिमसमयकडजुम्मणडजुम्मण्गिदिया ण भते । कन्नो उववज्जिति । जहा चरिमुद्देसम्रो तहेव निरवसेस ।।
- इह सेव भते। मेवं भते। ति॥
- ३७ पढमग्रचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिटिया ण भते । कन्नो उववज्जति । जहा 'वीत्रो उद्देसन्रो' तहेव निरवसेस ।।
- ३ प्र. सेव भते <sup>1</sup> सेव भते <sup>1</sup> त्ति जाव बिहरइ ॥
- ३६ चरिमचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भने । कन्नो उववज्जनि० ? जहा चउन्थो उद्देसस्रो तहेव निरवसेस ॥
- ४० मेव भते ! मेव भते ! ति ॥
- ४१ चरिमग्रचरिमसमयकटजुम्मकटजुम्मएगिदिया ण भते । कन्नो उववज्जितः ? जहा पटमममयउद्देसयो तहेव निरवसेस ॥
- ४२ नेव भते । नेव भने । नि जाव विहरति ॥
- ४३ एव एए एवकारम उद्देसगा। पडमो तितियो पत्रमो'य सरिनगमा, नेमा श्रृष्टु सरिनगमा, नवर—चउत्थे' श्रृष्टमे दसमे य देवा न उववज्जति। तेउलेरमा नित्य।।

### वितियं एगिदियमहाजुम्मसतं

- ४४. कण्णलेन्सकउजुरमकउजुरमएगिदिया णं भने । कस्रो उववज्यनि० ? गोयमा ! उववास्रो तत्व, एव जहा स्रोहिउद्देनए, नवर उमं नागन ॥
- ४५ ते प भते । जीवा कण्हेलेस्सा ? हसा पण्हेलेस्सा ॥

१ पदमङ (अ, ४, ४)।

२ चल्यदुरैगजी (ना)।

प्रयम्को (स. १, १, १, १); १वत्रको (न. मा)।

थ. गडावे गहे (ल. व)।

४६. ते णं भी १ कप्रतिस्मक प्रत्माहदणस्मार्गिद्यित करामां के विकास ? गोममा १ जहार्यण एक समय, उत्तरित स्वाप्त कर विकास विकास तरेव जाव जणवसना । एवं मोहास विकास श्रीत्य व्याप

४७. सेय भने । सेय भन । नि ॥

४८. पटमसमय रण्योरसक्ताजस्मकाजस्माप्ति दिया पा भार । क्या जनस्मिति ? जता पटमसमय उद्देशको, नारर-

४६. ते ण भने । जीवा कण्हतस्मा ? हता कण्हतेस्सा, गेम सहेत्र' ॥

५० सेव भने । सेव भने । नि ॥

४१ एवं जहां स्रोहियसए ए स्कारम उद्देषमा भिषाया तहा क्या वेरसम्म वि ए स्हारस उद्देमगा भाषियव्या । पढमा तदस्रो पनमो य मरिसगमा, सेमा अट्ट वि सरिसगमा, नवर चडत्य-स्रद्धम-दसमम् उववासी मन्ति वेयस्म ॥

पर सेव भते । गेव भने । ति ॥

# ३-१२ एगिंदियमहाजुम्मसताइं

५३. एव नीललेस्सेहि वि सत कण्हलेस्समतसरिम, एक्कारम उद्देसगा तहेव ॥

५४. सेव भते ! सेव भते ! ति॥

५५. एव काउलेस्सेहि वि सत कण्हलेस्ससतसरिस ॥

५६. सेव भते ! सेव भते ! ति॥

५७ भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कन्नो उववज्जिति ? जहा स्रोहियसत तहेव, नवर —एवकारससु वि उद्देसएसु ।।

४८. श्रह भते । सन्वे पाणा जाव सन्वे सत्ता भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिय-त्ताए उववन्नपुट्वा ? गोयमा ! णो इणद्रे समद्रे, सेस तहेव ॥

५६. सेव भते ! सेव भते ! ति॥

६०. कण्हलेस्सभवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते ! कओ उववज्जति० ? एव कण्हलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि सत वितियसतकण्हलेस्ससिरसं भाणि- यव्व ॥

६१. सेवं भते ! सेव भते ! ति॥

१ तचेव (स)।

- ६२. एव नीललेस्सभवसिद्धियएगिदियएहि वि सत ॥
- ६३ सेव भते । सेव भते । ति ॥
- ६४ एव काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि तहेव एक्कारसउद्देसगसजुन सत । एव एयाणि चत्तारि भवसिद्धिएमु सताणि । चउमु वि सएसु सब्वे पाणा जाव उववन्नपुब्वा ? नो इण्हें समद्वे ॥
- ६५ सेव भते। सेव भने। ति ॥
- ६६ जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सताइ भणियाइ एव अभवसिद्धिएहि वि चत्तारि सताणि लेस्सासजुत्ताणि भाणियव्वाणि । सव्वे पाणा तहेव नो इणहे समहे । एव एयाइ वारस एगिदियमहाजुम्ममताइ भवति ।।
- ६७ मेव भते । मेव भते । ति ।।

## छत्तीसङ्मं सतं पदमं वंदियमहासुम्मगतं पदमो उहेंसो

#### महाजुम्म-वेदियाण उववायादि-पर्व

- १ कटजुम्मकरजुम्मवेदिया ण भते ! कथो उत्तर्रात् । उत्तर्यायो जहाँ वक्कतीए। परिमाण सीतम वा मरोजजा वा असमेर्जा या उत्तर्जात । अवहारो जहां उप्पर्तृदेसए। सीगाहणा जहण्यण समृतस्य समरोज्जरभाग, उक्कोमेण वारस जोयणाइ। एन जहा एगिदिसमहाजुम्माण पटमुदेगए नहेंब, नवर—विष्णि वस्साख्रो, देवा न उववज्जित । सम्मदिही वा मिन्छिदिही वा, नो सम्मामिच्छादिही। नाणी वा प्रण्णाणी वा। नो मणजोगी, वर्ष्णोगी वा कायजोगी वा।।
- २ ते ण भते । कडजुम्मकडजुम्मबंदिया कानग्रो कैविच्नरं होति ? गोयमा ! जहण्णेण एवक समय, उवकोसेण सराज्ज काल । ठिती जहण्णेण एवक समय, उवकोसेण बारस सबच्छराइ । ब्राहारो नियम छिद्दिस । तिण्णि समुग्धाया, सेस तहेव जाव अणतखुत्तो । एव सोतससु वि जुम्मेसु ॥
  - ३ सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

### २-११ उद्देसा

४ पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मवेदिया ण भंते ! कश्रो उववज्जंति० ? एव जहा एगिदियमहाजुम्माण पढमसमयउद्देसए । दस नाणत्ताइ ताइं चेव दस इह वि ।

الم م

१. प० ६।

३. भ० ११।४।

२. आहारो (अ, क, ता, व)।

एक्कारसम इम नाणत्त—नो मणजोगी, नो वडजोगी, कायजोगी। नेसं जहा वेदियाण चेव पढमुद्देसए ॥

४ सेव भते । सेव भते । ति ॥

एव एए वि जहा एगिदियमहाजुम्मेसु एक्कारस उद्देसगा तहेव भाणियव्वा, नवर—चउत्थ-ग्रहुम-दसमेसु सम्मत्त-नाणाणि न भण्णति । जहेव एगिदिएम पढमो तइओ पचमो य एक्कगमा, सेसा श्रट्ट एक्कगमा।

# २-१२ वेंदियमहाजुम्मसताइं

- कण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मबद्याण भने । कन्ना उववज्जति । एव नेव। कण्हलेस्सेसु वि एवकारमज्देसगमजुत्त सत, नवर -लेग्सा, नचिट्ठणा' जहा છ एगिदियकण्हलेस्साण ॥
- एव नीललेस्मेहि वि सत ॥ 5

एव काउनेस्मेहि वि ॥

भवसिद्धियकाउजुम्मकाउजुम्मवेदिया ण भंते । एवं भवनिद्धियनता वि चनारि नमात्राख्याच्या नेयाच्या, नवर नाव्ये पाणा० ? णो तिणहे नमहे। नेम तहेव १० ग्रोहियसताणि नतारि ॥

सेव भंते। सेव भते। नि॥ ११

जहां भवसिद्धियमताणि चत्तारि एव स्र सविद्धियमनाणि चत्तारि भाणियव्याणि, णहा नवासाच्याणा सब्बेहि नित्य, मेम तं चेव। एवं एयाणि वार्म नवर- नम्मत-नाणाणि सब्बेहि नित्य, मेम तं चेव। एवं एयाणि वार्म १२. वेदियमहाजुम्मनताणि भवति ॥

गेवं भने। नेव भते। ति॥ δΞ

### सन्तीमहमं सनं

#### महाजुरम-तंदियाण उचयागादि-यद

- १. काजुममकाबुम्मनेदिया ण भन<sup>ा</sup> तथा उत्तरहरिक (तत्त नहित्स वि वारम स्वातासन्या नदियस स्मिन्सा, नवर वासारणा जरणका समुत्तस स्रमीवजरभाग, उत्तरसंख निष्ण सहसाह । दिसे बल्लाण गुन्न समय. उनकोंसेण एकृणवण्य राजीस्याः, सेम नहा ॥
- २ नेव भते । सेव भने । नि॥

## श्रद्ठतीसइमं सतं

#### महाजुम्म-चर्जरदियाणं उववायादि-पदं

- १ चडरिदिएहि वि एवं नेव वारम मना कामन्या, नवरं—स्रोगाहणा जहण्णेण स्रमुनस्य स्रमगेन्जङभाग, उपकोर्मण ननारि गाउयाउ। ठिनि जहण्णेण एवक समय, उपकोर्सण छम्मासा। सेन जहां बेदियाण ॥
- २ सेव भते ! सेव भते ! ति॥

## एगूणयालीसइमं सतं

#### महाजुम्म-असण्णिपचिदियाणं उववायादि-पदं

- १ कडजुम्मकडजुम्मग्रसण्णिपचिदिया ण भते ! कथ्यो उववज्जति ? जहा वेदि-याण तहेव असिण्णसु वि वारस सता कातव्वा, नवरं—श्रोगाहणा जहण्णेणं अगुलस्स असखेज्जइभाग, उनकोसेणं जोयणसहस्स । सचिट्ठणा जहण्णेण एक्कं समयं, उनकोसेण पुव्वकोडीपुहत्त । ठिती जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण पुव्वकोडी, सेस जहा वेदियाण ॥
- २ सेव भते! सेव भते! ति॥

#### चत्तालीसतिमं सत

#### पढमं सण्णिपंचिदियमहाजुम्मसतं

#### महाजुम्म-सण्णिपचिदियाणं उववायादि-पदं

₹.

- १ कडजुम्मकटज्म्मसिण्णपिचिविया ण भते । कस्रो उववज्जिति०? उववास्रो चउमु वि गईमु । सर्वेज्जवासाउय-स्रम्येज्जवासाउय-पञ्जता-स्रपञ्जलम् य न कस्रो वि पिडमेहो जाव स्रण्तरिवमाणित्त । पिरमाण स्रवहारो स्रोगाहणा य जहा स्रस्णिपिचिदयाण । वेयणिज्जवज्जाण नत्तण्ट पगडीण वधगा वा स्रवधगा वा, वेयणिज्जस्म वधगा, नो स्रवधगा । मोहणिज्जर्म वेदगा वा स्रवेदगा वा । मोहणिज्जर्म वेदगा वा स्रवेदगा वा । मोहणिज्जर्म उदई वा स्रणुदर्भ वा, सेमाण सल्ग्ह वि उदर्भ, नो स्रणुदर्भ । नामस्स गोयस्म य उदीरगा, नो स्रणुदीरगा, नेमाण छण्ह वि उदीरगा वा स्रणुदीरगा वा । कण्हलेम्मा वा जाव नुम्कलेम्सा वा । मम्मिद्दृी वा मिन्छा-दिदृी वा सम्मामिच्छादिदृी वा । नाणी वा सण्णाणी वा । सण्जोगी वज्जोगी कायजोगी । उवस्रोगो, वण्णमादी, उन्यागगा वा नीमामगा वा, स्राहारगा य जहा एगिदियाण । विरया य स्रविरया य विरयाविरया य । मिकिरिया, नो अविरिया ।।
- २ ते ण भने <sup>।</sup> जीवा कि सत्तविह्वधगा <sup>२</sup> स्रष्टीवह्वधगा <sup>२</sup> रुच्चिह्वधगा <sup>२</sup> एगविह्वधगा वा <sup>२</sup> गोयमा ! सत्तविह्वधगा वा जाय एगविह्वधगा वा ॥

ते ण भने । जीवा कि प्राहारमण्योव उत्ता जाव परिगहनण्योव उता ?

नोनणोवडता र नोयमा । याहारमणोवडना जाव नोमणोपडना या । स्टब्स्य पुन्छा भागि-यद्या - नोहरूमार्या या जाव नीभवसायी या, स्टब्सायी दा । द्रश्योवेश्या या पुरिसवेदमा वा नप्नपोदमा या अवेदमा या । द्रश्योदयणमा या पुरिसवेद-दंगमा वा नपुंतगवेदवंषमा पा अवदमा या । नश्यो, नो धन्नणी । स्टिक्स ४ - अहं भने <sup>1</sup> 'सर्गेषाणा'' आनु सकन्तन्त्रा, कृत्तन्त्र त्या कि वर्षेम् स्वित्या

जाब अणतरानी, नगर-परिमाण जेटा हिस्साल, १५ १८३ ।

प्र भेव भने ! भेव भने ! नि ॥

### २-११ उद्देसा

- ५ पहमसमयकउज्म्मकउज्म्मकियाचिया ण भी । गर्था उत्तर्वज्ञाति । असे । विद्या । विद्या । विद्याण पटमसम । याण, तक्षित्र कण्यतिस्ता वा जाव सुत्रकलेस्सा वा । तेस जता विद्याण पटमसम । याण जाव अणत्तिस्ता वा जाव सुत्रकलेस्सा वा । तेस जता विद्याण पटमसम । याण जाव अणत्तिस्तो । त्रिक्ति । प्रतिस्वदेशा वा नपुस्तवेदशा वा, निण्णणो नी असिण्णणो, तेसं तहेव । एव सोलसमु वि जुम्मेसु परिमाणं तहेव सद्यं ।
- ७ सेव भते । नेव भते ! ति॥
- द. एव एत्थ वि एवकारस उद्देसगा तहेव, पढमो तङ्गो पंचमो य निरम्गमा, सेसा यह वि सरिसगमा । चडत्थ यहम-दसमेनु नित्थ विगेसो कायव्यो ॥
- ह सेव भते ! सेवं भंते ! ति ॥

## वितियं सण्णिपंचिंदियमहाजुम्मसतं

१०. कण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते। कग्रो उववज्जंति०? तहेव पढमुद्देसओ सण्णीण, नवर—वध-वेद-उदइ-उदीरण-लेस्स-वधग-सण्णे-कसाय-वेदबंधगा य एयाणि जहा वेदियाण। कण्हलेस्साण वेदो तिविहो, ग्रवेदगा नित्य। सचिट्ठणा जहण्णेण एक समयं, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ ग्रतो-मुहुत्तमव्भिह्याइ। एव ठिती वि, नवरं—ठितीए ग्रंतोमुहुत्तमव्भिह्याइ न

१. सन्वपाएग (अ, क, ख, ता, ब, स)।

२. सिण्ण (ता); सण्णा (म, स)।

भण्णंति । मेसं जहा एएसि चेव पढमे उद्देसए जाव अर्णतखुत्तो । एवं सोलससु वि जुम्मेसु ।।

११ सेव भते । सेवं भने । ति ॥

- १२ पढमसमयकण्हलेस्त्रकडजुम्मकटजुम्ममण्णिपचिदिया ण भने ! कन्नो उत्र-वज्जति०? जहां सण्णिपचिदियपटमसमयउद्देनए तहेव निरवसेम, नवर—
- १३ ते ण भते । जीवा कण्हलेस्ना ? हता कण्हलेस्सा, सेम त चेव । एव मोलसमु वि जम्मेमु ॥

१४ मेव भने । मेव भते । ति॥

- १५. एव एए वि एक्कारस उद्देसगा कण्हलेस्ससए । पडम-तित्व-पचमा सरिसगमा, रेसा श्रष्टु वि सरिसगमा ॥
- १६ सेव भनें। सेव भने। ति॥

## ३-१४ सिणमहाजुम्मसताइं

- १७ एव नीललेस्सेमु वि सत, नवर सचिट्ठणा जहण्णेण एक समय, उपकोर्गण दस सागरोवमा३ पिनद्योवमरम असमेज्जङभागमव्भिह्याउ। एव ठिनी वि। एव तिसु उद्देसएम्', सेम त चेव।।
- १८ सेव भतें। मेव भते। ति ॥
- १६. एव काउलेस्नमत पि, नवर—सिच्टुणा जहण्णेण एक नमय, उनकोनेण तिष्णि सानरोवमार पिनुश्रोवमन्त प्रसरोज्जउभागमन्भिह्याउँ। एव ठिनीवि। एव तिसु वि उद्देनएगु, नेम त चेव।।
- २० गेव भने । नेव भने । नि॥
- २१ एवं नेउलेस्पेम् वि सत्, नवरं सिन्द्रिणा जहण्णेण एका समय, उत्तरोगेण दो सागरोबमाऽ पिलिस्रोबसस्य प्रसरोज्ञाऽभागमय्यदियाऽ । एवं ठिनीति, नगर् —सोसण्णोबउत्ता वा । एवं तिसृ वि उद्देसएसं, सेस र नेद ॥
- २२ रोव भने । मेव भने ! नि ॥
- २३ जहां ते उनेरस्तत नहां पहालेरममत ति, नवर—मनिद्वता कारणीय एतक, समय, उपलोभय दरः भागरीवासक सतीमुक्तमान्यशियाः । एव क्रिगीय नवर स्थानेमुक्त न भणाति, रेम ने नेप । एव एएसु पत्तम मौस् का कर्ट्-रेस्समारी गणवी तहा नेयब्से जाव मणनत्त्री ॥

नेप भव । नेप अर । हिर्म 5.4.

27. मार्गितमा राज्यकिया । वस्त का स्थान मान मानक स्थान मेम वह र १८४४ मण ३व व्या

मेपभा ' यर भर ' दिसा ર્દ્

भणीमकामक विद्याद : विद्यासी-लही ही भार लु अकर विकास विदेशी वि Ų 3. जाता पदम निविधान तथा तथा । असीमाइ (वर्ष नर्रा) । १, नर्रा =

सर्वे पाणा 6 २्द. नां निण्डु नम्हु, मम न वत्।

रोग भने ! संप्रभने ! कि ।। **૨**ξ.

30 ज्जति ०२ एवं एएण मिनानेण जन बीतिया घटास्मगा ॥

सेव भन । सेव भन । नि ॥ 3 ₹.

एव नीवलेम्मभविम्बीए वि मन ॥ ३२

मेव भने । मेव भने ! नि ॥ 33

एवं जहां ओहियां ज मिणपानियाण मन मनाजि भीत्यां ज, एन भविम्योन ३४. पृहि वि सत्त गताणि कामस्वाणि, नवर -सन्तमु वि मनेमु मरी पाणा जान नो तिणहे समहे, नेम तं नेव ॥

३४. सेव भतें। सेव भते ! ति ॥

# १५-२१ सिणमहाजुम्मसताइं

३६. अभवसिद्धीयक्डजुम्मकडजुम्ममण्णिपनिदिया णं भते । कस्रो उववज्जति०? उनवाग्रो तहेव प्रणुत्तरिवमाणवज्जो। परिमाणं प्रवहारो उच्नत वधो वेदो वेदण उदग्रो उदीरणा य जहा कण्हलेस्ससते । कण्हलेस्सा वा जाव मुनकरोस्सा वा । नो सम्मदिही, मिच्छादिही, नो सम्मामिच्छादिही । नो नाणी, यण्णाणी, एव जहा कण्हलेस्ससते, नवरं-नो विरया, म्रविरया, नो विरयाविरया। संचिठ्ठणा ठिती य जहा स्रोहिउद्देसए । समुग्घाया स्रादिल्लगा पच । उब्बट्टणा तहेव अणुत्तरविमाणवज्ज । सब्वे पाणा०? नो तिणट्ठे समद्वे, सेस जहा कण्ह-लेस्ससते जाव अणतखुत्तो । एव सोलससु वि जुम्मेसु ।

३७. सेवं भते । सेव भते । ति॥

<sup>8. 40 8018 1</sup> 

- ३८ पढमसमयग्रभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसिण्णिपचिदिया ण भत ! कओ उवव-ज्जति । जहा सण्णीण पढमसमयउद्देसए तहेव, नवर-सम्मन सम्मामिच्छन नाण च सव्वत्थ नित्थ, सेस तहेव ॥
- ३६ सेव भते । सेवं भते । नि॥
- ४० एव एत्थ वि एक्कारस उद्देसगा कायव्वा पढम-तडय-पचमा एक्कगमा, सेसा स्रद्र वि एक्कगमा ॥
- ४१. सेव भते । सेव भने । नि ॥
- ४२ कण्हलेस्सग्रभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मर्गण्णपिविदिया ण भने । कन्नो उय-यज्जिति० जहा एएसि चेय ग्रोहियसतं तहा कण्हलेस्ससय पि, नयर—
- ४३ ते ण भते । जीवा कण्हलेस्सा ? हता कण्हलेस्सा । ठिती, सचिट्टणा य जहा कण्हलेस्ससते, रोम त चेव ॥
- ४४. सेव भते । सेव भते । ति ॥
- ४५ एव छिह वि लेम्साहि छ मता कायव्वा जहा कण्हलेस्ममत, नवर—मचिहुणा ठिती य जहेव श्रोहियसते तहेव भाणियव्वा, नवर – सुवकलेग्साए उवकोगेण इनकतीम सागरोवमाङ अतोमुहुत्तमव्भिह्याउ। ठिनी एव चेव, नवर—श्रमी-मुहुत्त नित्य जहण्णग तहेव गव्वत्य मम्मत्त-नाणाणि नित्य। विर्ट विरया-विर्ड अण्तरिवमाणोववित्त—एयाणि नित्य। गव्वे पाणा० नो तिणद्वे समद्वे॥
- ४६. सेव भते । राव भने । ति ॥
- ४७ एवं एयाणि नत्त ग्रभवसिद्वीयमहाजुम्मसताउ भवति ।
- ४८. मेव भते ! सेव भते ! ति॥
- ४६ एव एयाणि एक्कवीन निष्णमहाजुम्मनताणि । सव्वाणि वि एकामीतिमहा-जुम्मसताइ ॥

- २०. जा मलेक्सा कि महिक्ति है गरिस्ता है भीतमा है महिक्सा, भा गरिस्ता है
- २२. यह शासभाष प्राणी हिन हिस स्ट्रा है सहस्य है गोममा है सलस्या, नो सलस्या ॥
- २३. जड सतेरमा हि सतिरिया ? श्रीरिया ? सोयमा ! स्टिरिया, तो श्रीदरिया ॥
- २४ जड मिनिया नेशेव भवमारशैण निज्ञति दात मात्रहाणा यव करति है नो उणहे नमहे । वाणमारशोडनियवेमानिया प्रता गरेडमा ॥
- २४ मेव भते ! मेव भते ! नि ॥

### वीत्रो उद्देसो

- २६. रासीजुम्मतेस्रोयनेरङ्या ण भते । कन्नां उत्यज्जिति ? एत नेव उद्सेग्रों भाणियव्वो, नवर—परिमाण तिष्णि वा सन वा एककारम वा पन्नरम वा संखेण्जा वा स्रसंखेण्जा वा उववज्जित । सतरं तहेव ॥
- २७. ते ण भते । जीवा जं समय तेयोगा त समय कडजुम्मा ? जं समय कडजुम्मा त समय तेयोगा ? नो इणद्वे समद्वे ॥
- २८. ज समय तेयोया त समय दावरजुम्मा ? ज समय दावरजुम्मा त समय तेयोया ?

  नो इण्हें समद्दे । एवं किलयोगेण वि सम, सेस त चेव जाव वेमाणिया नवर जववाश्रो सन्वेसि जहा' वक्कतीए ।।
- २६ सेव भते ! सेव भते <sup>|</sup> ति ॥

### तइस्रो उहेसो

- ३०. रामीजुम्मदावरजुम्मनेरङ्या णं भने । कन्नो उववज्जनि० ? एव चेव उद्देसस्रो, नवर-परिमाण दो वा छ वा दम वा मखेज्जा वा ग्रमखेज्जा वा जववज्जति, मवेहो ॥
- ने ण भने । जीवा ज समय दावरजुम्मा त समयं कडजुम्मा ? ज समयं कड-₹ १ जम्मा त समय दावरजम्मा ? णों उणहें समद्वे। एव नेयोएण वि सम, एवं कलियोगेण वि सम, सेनं जहा पदमुद्देमए जाव वेमाणिया ॥
- ३२. मेवं भते । मेव भते । ति ॥

### चउत्थो उद्देसो

- रासीजुम्मकित्रोगनेर्या ण भते । कत्रो उत्रवज्जति० ? एव नेव, नवरं-परिमाण एकको वा पच वा नय वा तेरस वा नयेज्ञा वा अनयेज्ञा उवव-ज्जति, गवेहो ॥
- ते ण भते । जीवा ज समय फिलयोगा न समय कटजुम्मा ? ज समय कटजुम्मा त नगय कितयोगा? नो उणहे नमहे । एव तेयोएण वि नम, एव दावरज्म्मेण वि नम, सेमं जहा पटमहेनए जाव बेमाणिया ॥
- २४. नेव भंते ! नेव भने ! ति॥

### ४-२= उद्देसा

- ३६. तस्त्तेस्नरामीत्मगकापुम्मनेरस्या प भीते ! अयो उपवस्तति ? उवकाछो जहाँ पुरुषभाष्, नेस जहाँ पटमदस्य । असुरगुमाराणं तहेत्र, एवं जाद पाणमत-राण । मणस्यात नि जरेन वेरस्यात धावश्रानं उपनीर्वनि । धनेस्सा, प्रति-रिया वेरोज भवगरपेर निक्कांत एवं न भारित्यात, रेम जहा प्रज्ञाहेनए ॥
- मेव भने ! मेव भने ! ति ॥
- इच प्राहतेग्यतंगारि कि एवं धेद उद्गक्षों ॥
- इह स्याने । सेर भने । नि ॥
- ४० क्याप्टरंग्ययस्य स्कृति एवं चेत्र बहेनको ॥ ४१. केष भो भेष भने 'नि ॥

४२. कण्ट्लेरसक्तियोणीः वि एवं भेग उर्देगको । परिमाण भी तो म जन स्वेतिसः उद्देशएस् ॥

४३. नेवं भंतें ! मेन भंते ! नि ॥

४४. जहां मण्डलेसोहिए। मीललेसोहि हि चलाहि उर्ममा आणिएण निरामिमा नवरं- नेरज्याण उपयासी जहां नास्मणभाग, मेम स देव ॥

४४. मेव भते । मेलं भंते । ति ॥

४६. काउनेस्पेहि वि एव नेव पनानि उद्याग कायाता, नवर्ग नेगडवाण उत्तारी जहा रयणपभाए, सेमं नं नेव ॥

४७. रोवं भते ! रोव भते ! ति ॥

४८. तेउलेस्सरामीज्ममकाज्युम्मश्रमृर्कुमारा ए भने । मधी उधारावंति । वित्र चेत्र, नवर—जेमु तेउलेरमा श्रीत्य नेमु भाणियाता । एतं एए वि कण्होस्सा सिरसा चत्तारि उद्देसमा कामब्या ॥

४६. सेव भते ! सेवं भते ! ति ॥

५० एवं पम्हलेरमाण् वि नत्तारि उद्देशगा कायत्वा । पनिदियतिरिक्यजोणियाणं मणुस्साण वेमाणियाण य एएसि पम्हलेरसा, मेनाणं नन्धि ॥

५१. सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

५२. जहा पम्हलेस्साए एवं सुक्कलेस्साए वि नतारि उद्देमगा कायव्ना, नवरं— मणुस्साण गमस्रो जहा बोहिउद्देसएगु, सेस तं नेव। एव एए छमु तस्सासु चउवीस उद्देसगा, स्रोहिया चत्तारि, सब्बे ते स्रद्वावीस उद्देमगा भवंति।।

४३. सेव भंते ! सेवं भंते ! ति ॥

# २६-५६ उद्देसा

५४ भवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया ण भते ! कओ उववज्जति० ? जहा ओहिया पढमगा चत्तारि उद्देसगा तहेव निरवसेस, एए चत्तारि उद्देसगा ॥

५५. सेव भते ! सेवं भते ! ति ॥

५६ कण्हलेस्सभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते । कथ्रो उववज्जिति०? जहा कण्हलेस्साए चतारि उद्देसगा भवति तहा इमे वि भवसिद्धियकण्हलेस्सेहि वि चतारि उद्देसगा कायव्वा।

५७ एव नी नलेस्समवसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देसगा कायव्वा ॥

१. भाणि।व्व (ख, ता)।

- ५८. एवं काउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा ॥
- ५६. तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा श्रोहियसरिसा ॥
- ६०. पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा ॥
- ६१. मुक्कलेस्मेहि वि चत्तारि उद्देसगा श्रोहियसरिसा। एव एए वि भवसिद्धिएहि वि श्रद्वावीस उद्देसगा भवति॥
- ६२ सेव भते ! सेव भंते ! ति॥

# ५७-=४ खहेसा

- ६३ श्रभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरज्या ण भते । कश्रो उववज्जति० १ जहा पढमो उद्देसगो, नवर-मणुस्सा नेरज्या य सरिसा भाणियव्वा, सेस तहेव ॥
- ६४. मेव भते । सेव भने । ति ॥
- ६५. एव चडमु वि जुम्मेमु चत्तारि उद्देसगा॥
- ६६ कण्हलेस्सलभवसिद्धियरामीजुम्मकटजुम्मनेरइया ण भते ! कन्नो उववज्जति ? एव चेव चत्तारि उद्देसगा ॥
- ६७ एव नीललेस्सग्रभवसिद्धियरागीजुम्मकउजुम्मनेरद्याण चत्तारि उद्देशना।
- ६=. काउनेरमेहि वि चत्तारि उद्देसगा ॥
- ६६. तेउनेस्नेहि वि चत्तारि उद्देशगा।।
- ७०. पम्ह्लेस्नेहि वि नत्तारि उद्देमगा ॥
- ७१. नुवज्ञेनस्सम्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उद्देसगा। एव एएसु ध्रद्वावीसाए वि ग्रभविद्धियउद्देसएसु मणुस्सा नेरज्यगमेण नेयच्या ॥
- ७२. नेवं भते <sup>।</sup> सेव भते <sup>।</sup> ति ॥

### =५-११२ उहेसा

- ७३. सम्मदिद्वीरानीजुम्मकाजुम्मनेराया ण भते । रखो उववजनिक ? एव दाहा पदमो उद्देगपो । एव चउनु वि जुम्मेनु वक्तारि उद्देगगा भवनिद्वियसरिया कायाया ॥
- ७४. नेय भंते ! नेवं भते ! ति ॥
- ७५. कप्हतेस्मयम्मिद्धिरासीजुम्मव उज्म्यतेर्द्रमा प भने ! वसी उच्चवज्रति ० १ एए विकल्पनेस्मर्गरमा चर्चारि वि उद्देशमा गायव्या । एव सम्मिद्धिमु दि अद-सिद्धियमरिमा सद्दावीम उद्देशमा कायव्या ॥
- ७६. गेव भने ! मेव भने ! ति जार वितृद्य ॥

### ११३-१४० उहेमा

### १४१-१६८ उहेसा

७६. कण्हपिक्यस्मिनिक्यस्मिक्यस्मिक्यस्मिन्यस्माणं भनि । तस्रो उत्तवकाति । । विस्नावसिद्धियसिरमा स्रद्वावीन उद्देगमा कायन्ता ॥

पo. सेव भने ! भेव भते ! ति ।।

## १६६-१६६ उद्देसा

- ५१. सुवकपविदायरासीजुम्मकटजुम्मनेरङया ण भते । कस्रो उववज्जीतः ? एवं एत्य वि भवसिद्धियसरिसा स्रद्वावीस उद्देशगा भवति । एवं एए सब्वे वि छन्नउय उद्देशगसय भवति रासीजुम्मसय जाव नुवकरोम्समुवकपिनगयरासीजुम्मकिन-योगेवेमाणिया जाव—
- प्तरः जइ सिकरिया तेणेव भवग्गहणेण सिज्भिति जाव सन्वदुक्साणं श्रत करेति ? नो इणहे समहे ॥
- दर. सेव भते । सेव भते । ति॥
- द४. भगव गोयमे समण भगव महावोर तिक्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेता वदित नमसित, विदत्ता नमिसत्ता एव वयासी—एवमेय भते ! तहमेयं भते ! श्रवितहमेय भते ! श्रवितहमेय भते ! इिच्छियमेय भते ! पिडिच्छियमेय भते ! इिच्छिय-पिडिच्छियमेय भते ! सच्चे ण एसमहे, जे ण तुटभे वदह ति कट्ड अपुव्ववयणा' खलु अरहता भगवतो, समण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमिसत्ता सजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।।

## ॥ इति भगवई समता ॥

ग्रथाग्र

कुलगाथा १६३१६ श्रक्षर १६ कुल श्रक्षर ६१८२२४

१. अपूतिवयणा (अ, क, ता, व, म)।

### परिसेसो

सन्वाए भगवर्रए अहुतीस नत सयाण (१३८), उद्देसगाण एगूणियसितसनाणी पचित्रसञ्चित्रयाणी (१६२५)।

#### सगहणी-गाहा

चुलसी स्थसहस्सा, पदाण पवरवरनाणदसीहि । भावाभावमणना, पण्णत्ता एत्यमगम्मि ॥ १ ॥ तवनियमविणयवेलो, अयित सदा नाणविमलविपुनजनी । हेतुसतविपुनयेगो, सघसमुद्दो गृणविसानो ॥ २ ॥

#### पोत्थयलेहगकया नमोदकारा

णमो गोयमाईण गणहराण, णमो भगवर्डम् विताहपण्णनीम्, णमो दुवालसगन्म गणिपडगस्स ॥

कुम्ममुसठियचलणा, स्रमलियकोरेटवेटनकामा । मुयदेवया भगवर्र, मम मितितिमिर पणासेउ ॥१॥

#### उद्देस-विधि

पण्णत्तीए आदमाण श्रहुण्ह सथाण दो दो उद्देगगा उद्दिसिन्नित, नवर —चड्ये सण् पटमिदिसं श्रहु, विनियदिवसे दा उद्देशगा उद्दिसिन्नित । नवसाश्रो सताश्रो श्रास्त जावटय-जावडय ठवेति नावितय-नार्यातय' उद्दिसिन्नित, उपहोसण सत पि एगदिवसेण, मिल्मिण दाहि, विद्रसेहि सन, वहण्णेण निहि दिवसेहि सन । एव जाव वीसितम सन, सवर—गोमालो एमदिवसेण उद्दिसिन्नित, जदि ठियो एगेण चेव आयवितेण अण्णवित । ध्राप्य ठियो ध्राप्य ठियो एगेण चेव आयवितेण अण्णवित । ध्राप्य ठियो एगेण नेव आयवितेण अण्णवित । स्वार्य एगेमिन्यार्य स्वार्य एगेमिन्यार्य प्रदेशमा । प्रार्थित द्वार्य एगेमिन्सित सने छोटि दियमेहि छन्छ उद्देशमा । प्रार्थितिम द्वारि विर्योह छन्छ उद्देशमा । विष्यायार स्वार्य एगेमिन्सित द्वार्य प्रदेश द्वार्य प्रदेश एगेमिन्सित द्वार्य द्वार्य प्रदेश द्वार्य प्रदेश प्रदेश हिम्सित द्वार्य प्रदेश प्रदेश हिम्सित द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य द्वार्य एगेमिन्सित द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य द्वार्य एगेमिन्सित द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य हिम्सित द्वार्य द्वार्य प्रदेश हिम्सित द्वार्य हिम्सित द्वार्य हिम्सित हिम्सि

१. ४तिव एमदिर-१२ (५, म)। २. प्रणुप्तारि (४१, म), प्राणुप्तारि (४१, ६) १०४०

पनिदियाणं नारमः, मणिगपनिदियम्य हम्मस्याः एउर्गाम एएरिसिय उद्दिस्जिनि, रामीज्ञममः एमदि सेल अर्थिकारितः

गाहातिग

केषुचिदादर्शेषु पुस्तकनगणकता श्रन्याचि मानावर्षा सम्बंध

विगतियम्परित्रारा, नागिर्गार्गामा मृतारिया देशे।
मज्भ पि देउ गेर्रा, नृतीन्तुरणम्भिया पित्र ॥१॥
मुयदेवयाए पणिममो, जीए पमाएण निस्तिय नाज।
म्रण्ण पवयणदेति, सनिर्ताप न नममामि ॥२॥
सुयदेवया य जानी, कृत्रधरी वनगतिनगर्गा।
विज्जा य शंतहुर्गा, देउ स्रित्रण विस्तरम्॥३॥





परिशिष्ट—१ संक्षिप्त-पाठ, पूर्त-स्यल ग्रीर पूर्ति श्राधार-स्यल

| संक्षिप्त-पाठ                  | पूर्त-स्यल                                     | पूर्ति घाषार स्यत |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| ग्रनिय जाव पव्यउनए             | १८।१४७                                         | e2313             |
| श्रंबकूणगहत्यगय जाव ग्रजनिकस्म | १४।१२६                                         | १४।१२०            |
| अकंतनरिय जाव अगणामतरिय         | \$ E13%                                        | शर्दश             |
| अक्ता जाव अगणामा               | 3891c                                          | ११३४७             |
| यसिट्टे जाप त्रिहरामि          | ३।१६८                                          | 318=€             |
| अगामियाए जात्र अडवीए           | १४१८७                                          | १४।८६             |
| अगागिपाए जाव सब्बजी            | ₹yı==                                          | १५१८६             |
| अगिगामण्ये जाव दाइयगामण्ये     | <b>हा१७</b> ६                                  | 25513             |
| अचित्ए जाम निज्जरिज्यमाणे      | <b>१</b> ।४४२                                  | \$183             |
| अरनासाइए जाय त                 | 35\$15                                         | 31526             |
| मर्दे जाय पांचरवे              | =1 <b>१</b> १=                                 | मृत्यि            |
| जदीयस्यदेवे तात्र मगतमागूते    | ११।१०८                                         | ११।१०८            |
| धडीवद्भारी जाव मात्रामामन      | ११।१०=                                         | =12 r             |
| बन्मितिए नाव रामुणकाड          | 5 : 2 5                                        | 5127              |
| सञ्मन्तिए जाव ममुष्यिकरमा      | स्थाद्रेष्ठ, देशक्ष्य, इद्देश, हर्ष्य, हर्ष्य, |                   |
|                                | श्राम्य, हार्यम, २२म, र्राय्ट, ७२,             |                   |
|                                | मध्, देमम, देगाहः देशहरण, देवर                 |                   |
|                                | रहरा रेटापक, उधारकत, रकर, रेटरे,               |                   |
| _                              | \$x∈                                           | ÷17.8             |
| सक्त रिवय नाय गणुपान           | \$21800                                        | 9127              |
| कर राय सामाधे                  | 克拉斯·克                                          | \$ 1 x" = 2       |
| सह स नाव साराना                | \$13.0Y                                        | 31100             |
| सपु या जार व.गरेर              | <b>1117</b>                                    | > ** * 15 mls     |

| अहाड जाय यागरणाई                      | १८१२०४       | 11502          |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| अहे जाय विज्ञमग्मम                    | १।४२३        | \$1822         |
| अणनपर्मिय जान पामद                    | \$215x <     | 7 4,77 8       |
| श्रणताओं जाय आयित्याए                 | 23612        | 71251          |
| अणवरमा जाव समार०                      | १४११६७       | 521523         |
| अणवदग्गे जाय मसार०                    | \$312\$      | 2,64           |
| अणालोदय जाव नहिन                      | १०१२०        | 35105          |
| अणिदा जाव ठिति॰                       | 3140         | 313=           |
| अणिविगत्तेण जाव आयावेमाणस्म           | १६।४६        | 3133           |
| अणिक्सित्तेण जाव श्रायायेमाणे         | १४।२७ ०      | 3133           |
| अणिट्ठ जाव अगणाम                      | ३१११३; १४१४० | \$1317.3       |
| अणिट्टम्सरा जाव अमणामम्सरा            | ७१११६        | Siska          |
| प्रण् <b>ट्राणे जाव अपुरिमक्कार</b> ० | १४।१४४       | १११४६          |
| अणुत्तरा जाव धपद्टाणे                 | १३।१२        | <b>गृ</b> ति   |
| अणुत्तरे जाव केवल०                    | १६।६१        | EIZE           |
| • अणुत्तरोववाइय जाव उव०               | १२।१८८       | १२।१८=         |
| ० अणुत्तरोववातिय जाव देव०             | १६१७७        | १६१७७          |
| अणेगगणणायग जाव सपरिवुडे               | १३।११४       | ७११६६          |
| श्रणेगगणनायग जाव दूय                  | ७।१६६        | धो० सू० ६३     |
| अणेग जाव किच्चा                       | १५।१=६       | १५११=६         |
| अणेगसय जाव किच्चा                     | १५।१८६       | १५।१८६         |
| अणेगसय जाव पच्चायाइस्सइ               | १५।१=६       | १५।१८६         |
| अणेगसय जाव पच्चायाहिति                | १५।१८६       | १५।१⊏६         |
| अणेगसयसह जाव किच्चा                   | १५।१८६       | १५।१८६         |
| अणेगसयसहस्स जाव किच्चा                | १५।१८६       | १४।१८६         |
| अण्णमण्णपुद्वाइ जाव घडताए             | ११।७८,७६     | वृत्ति         |
| अण्णमण्णपुद्वा जाव श्रण्णमण्ण०        | ११।१११       | ११।७८          |
| अतुरिय जाव जेणेव                      | १४।१४३       | २।१०५          |
| अतुरिय जाव सोहेमाणे                   | २१११०        | २।१०५          |
| अतुरियमचवल जाव गईए                    | ११।१३५, १४४  | ११।१३३         |
| श्रत्थमण जाव दीसति                    | 51338        | हा <b>३</b> २६ |
| अत्यमणमुहुत्तसि जाव उच्वत्तेणं        | <b>८।३३१</b> | हाइइ०          |
| अत्यामे जाव सघारणिज्ज०                | ७१२०४        | ७१२०३          |
|                                       |              | •              |

| <b>अ</b> त्येगतिए जाव नो               | 2.20                  | 6126             |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| अत्थेगतिए जाव नो                       | \$513                 | \$ 513           |
| श्रद्येगतियाणं जाव साह                 | 8513                  | \$13<br>\$2.42   |
| बदुक्तणयाए जाव ग्रपरियावणयाए           | १२।५४                 | \$ 5 1 h 3       |
|                                        | १राग्र                | १०।११४           |
| अदुव नावणयाए जाव अपरियावणयाए           | 318X=                 | 31888            |
| अवम्मित्यकाए एव चेव नवर गुणको ठाणगुणे  | २।१२६                 | रा१२४            |
| अपन्मत्यिकाए जाव पोगालत्यिकाए          | 5 ± 1                 | रा१२४            |
| अवित्यपत्यया जाव हीणपुष्ण <sup>ः</sup> | 31863                 | 30815            |
| अप्पनोहे जाव अप्पतोभे                  | २४।४६=                | ओ० गू० ३३        |
| अप्यणो जाव पानइ                        | १४।१२३                | १४।१२३           |
| अन्भुगयात्री जाव पित्रस्वाग्री<br>     | १५१८८                 | १५१८७            |
| विभिक्तण जाव अजलिकम्म                  | १५।१२१                | १४११२०           |
| वभिमुहा जाव पञ्जुवामति                 | ነነ <del>ረ</del> አ     | १११०             |
| अभिरणमाणा जाव उद्देगाणा                | =17=0                 | =।२०७            |
| श्रमाणत्त जाव पसत्य                    | ११४१८                 | \$1 <b>\</b> \$= |
| अगुच्छिए जाव अणज्मोववन्ने              | १४।१६२                | <b>ं</b> इत्राट  |
| धमुन्दिए जाव जाहारे                    | 名とに言                  | { <b>\$1</b> =5  |
| अमुन्दिए जाव बाहारेड                   | ७।२३                  | نو داد.          |
| अम्मताओ पात्र गय्त्रज्ञाए              | ५ ७१।३                | <b>८३</b> १६७    |
| अम्मेहि जाय पव्यदहिमि                  | राईए७                 | 51855            |
| लगमोद्वाओ जाय नितित्तवद                | १६१७                  | 5213             |
| भयमेपास्य जाय गरण्ये                   | £21525                | 221532           |
| सयनेपारचे जाप समुप्तिज्ञित्या          | १२११४, १६१४४; १८१२-४  | २।३१             |
| अवस्थातरए साव गुप्पाएमाणे              | Els ks                | Eiz co           |
| अवर्षे जाव अस्वी                       | २।१२८                 | rifry            |
| भवनेन कहा निवस्य नाम मध्य-             |                       |                  |
| पुतापारीचे नवर—निवर-नृदिर्व            |                       |                  |
| तात पाउरलक्तरपनिश्चित परि-             |                       |                  |
| प्रतिविद्याने प्राचीना स्पर्ति         |                       |                  |
| रक्षाचेत्र सिरस्ति सर                  |                       |                  |
| उत्तरपृत्तिम् तिमीमाग् राज्यस्         |                       |                  |
| क्षि, व्याप्तिका विक्रम्बिरे म         |                       |                  |
| man gramma mana                        | Printer-gra           |                  |
| चम् स्थिम पार                          | T \$85 No # * \$ 85 M | Time-ee'         |

| असमेज्यसामाज्य दात सत्त्राज्याः               | ३ राष्ट्र ४            | 28127             |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| जनग गार उत्तरकोति                             | 5-14-                  | 1143              |
| असण जार उत्सरकांत                             | 3-16.                  | 2133              |
| असम जाव साइम                                  | 22122                  | रूम १४            |
| अमण ४ जाव निस्य                               | ३०११ ८                 | 2 + 1 4           |
| अमण जाव वित्रिस्मामी                          | \$ <del>2</del> 1 \$ = | ईर्शर             |
| असद्परिणम् अहा मृगगुणनातम्                    | 215/23                 | 815 32            |
| असम जात उपगण्या                               | ह। <b>१३</b> ५         | १११३२             |
| असुरकुमारराया जार विहरिताए                    | १०।८म                  | १०१६७             |
| अनुरकुमारा जात उपवज्यति                       | 37813                  | 21832             |
| अगुरकुमारा जाव उवप्रज्ञति                     | 61530                  | 61540             |
| असोगवडेसए जाव मञ्के                           | 33108                  | इंडिट्स           |
| अस्तजए जाय देवे०                              | १।४०                   | 512=              |
| अस्सजत जाय पायगम्मे                           | १ऽ।२१                  | १७११६             |
| अस्सजय जाव एगन०                               | १मा१६५                 | दार्घ३            |
| अम्साएमाणस्स जाव पिजागरमाणस्य                 | १२।१३                  | १२।६              |
| अस्माएमाणा जाव पडिजागरमाणा                    | १२।१२                  | १२१४              |
| अम्साएमाणा जाव विहरह                          | १२।१३                  | १२१४              |
| अहापडिरूव जाव विहर३                           | ६।१३६, १५७; ११।=५; १६  |                   |
|                                               | <b>१</b> ८।२०५         | राइ०              |
| अहिगरणियाए जाव पाणा०                          | १।३७२                  | १।३६५             |
| अहेलोग जाव समोहणित्ता                         | <b>इ</b> ४।१६          | <b>ई</b> द्राइद्र |
| आउनखएण जाव किंह                               | ३।५३, ७५, ६।२४४        | २।७३              |
| वाउक्सएण जाव चइत्ता                           | १८०१                   | २।७३              |
| अाउनखएण जाव महाविदेहे                         | १६।७४                  | २।७३              |
| आओसइ जाव मुहमित्य                             | १५।१०६                 | १४।१०३            |
| आगयपण्हया जाव समूसविय०                        | <b>ह।१४</b> ८          | हा १४७            |
| आगासित्थकाए वि एवं चेव नवर                    |                        |                   |
| खेत्तओ ण ग्रागासत्यिकाए लोया-                 |                        |                   |
| लोयप्पमाणमेत्ते अणते चेव जाव                  | m : 0 m : :            | २।१२४             |
| गुणओ<br>सामापनेमेस जात निकति                  | २।१२७                  | प्र1 <b>१</b> १०  |
| आगासपदेसेसु जाव चिट्ठति<br>आघवेति जाव उवदसेति | प्रा <b>१</b> ११       | १६।६१             |
| जानमात जान उनस्तात                            | १६।६१                  | • •               |

| सार्थि कर गाउनसभि                |                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| आटित जाव पज्जुवासित              | ३।५१                  | ने।ने व           |
| आहाउ जाव तुनिणीए                 | 38513                 | <b>११</b> २१७     |
| वाणदा जाय गरेत्तण                | १५।६=                 | १४।६⊏             |
| बाणा जाय त्रिष्टुनि              | ३१२४७                 | 31272             |
| बाबाह वा जाव करेंति              | ११।११२                | <b>११।१</b> ११    |
| आभिणिवोहिषनागविषण जात्र केवल०    | २४।४८३                | बो॰ मू॰ ४०        |
| वायारभा जाव अणारभा               | ११३४                  | \$13.3            |
| आयारी जाव दिद्विवाओ              | २०१७४                 | म॰ पद्मागम० ६६    |
| त्रार <b>िया जाय मि</b> न्छा०    | १७१, ८०               | १।७१              |
| बाराहेता गाव सन्दर               | 81843                 | \$1,635           |
| बारहेता त चेत्र गव्य अतिनेमित    |                       | •••               |
| नेयब्य जाव आलोइप                 | २।७१                  | शहद, ६१           |
| ञाननियाए नगरीए एवं एएण           |                       | 11000             |
| बभिनानेण जता निवन्स त चैव जाव से | ११।१८                 | <i>इश</i> ा है है |
| थानोइय जाउँ फान                  | <b>ξ=1</b> λ3         | है।<br>है।        |
| वानांग्रमामि जाय पीट्यिज्यस्यामि | १०१२०                 | चा <b>०</b> ४१    |
| बागइतए वा जाय तुपद्वित्तए        | १८१२०                 | अं दि             |
| थामि जात णिचे                    | २।१२⊏, १२६            | इ.११ <b>२</b> ४   |
| वामी पात्र निस्ते                | <b>518</b> 5          | SIRX              |
| जामुम्स जाद मिनिक                | १४१११२                | 316%              |
| त्रामुक्ते लाव मिनिक             | धारतरे, २००, १४१६४, ० | in,               |
|                                  | Ex, \$\$e, \$36, \$e3 | 2179              |
| बागुरने रात्र मिनिसिनेमाप        | \$1553                | TIEV              |
| तार्पाच साप कार्रमाचे            | रेटार्ट               | 31X               |
| लाहेरस्य त्राम सिग्द             | <b>रिवास्टर</b>       | Me livis          |
| द्रानियम् । तत्र भुत्रवस्यानिसम  | \$1 <b>\$</b> <=      | \$1 <b>%</b> %    |
| द्विता क्षमग्रा                  | 21723                 | The A- st         |
| इन्सिमाण् व्य                    | EIZXE                 | age at 14         |
| مشالا ملك المراهات               | \$ ETF & Y            | 7:0               |
| उतिबह्ना अप देशेष                | 31227                 | **=#              |
| यकित्र द्वार्य विकास             | 21612                 | * 4 &             |
| महिलाहरस् अहते वेदराईस           | #\$28+8,8#+           | 1,5%              |
| Tablenta and tillfand            | Exitms.               | The strikes       |
|                                  |                       |                   |
|                                  |                       | ا محبر            |

| उस्तेमानगड्डियमि तत् उन्हेंद्रत        | ***** ·                | **1,             |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|
| चाकोमकारादि गिएम् अस अस्तिन्त्रतः      | 70 5                   | 76.              |
| उतिमसे जाप रने                         | * 517                  | ٠,٥              |
| रागमण आय उत्परीत                       | * ( * ) ()             | * 57             |
| उच्चारपामका जाप परिद्वार्गात ॥०        | 2-127                  | 201              |
| जन्मने जान मुर्गहमामे                  | 3415 42                | 213              |
| चट्टाणे जाग परमार्ग                    | \$12.50°, \$ 545.4     | * 1              |
| चड्वंजाण् जान निरम्ड                   | भाग्य, देवारह, देश्वदे |                  |
| उत्तर जांग राई                         | Mar.                   | ሂ                |
| उत्तरिन्त नाय गगानि                    | १६।११%                 | \$618.           |
| उदएस जान नर्गाम ॰                      | 21325                  | <b>41.</b>       |
| चदगविदु जाय हता                        | 214                    | ·' \$            |
| उदगरगणे जाव तच्चाए                     | १४१६२                  | १५११             |
| उदीरिए जाव निज्जिमिक्कमाणे             | ६।२२=                  | \$18             |
| उपत्तियाण् जाव पारिणामियाण्            | १७।३०                  | १३।१०            |
| उप्पत्तिया जाव पारिणागिया              | २०१२०                  | १२।१०            |
| उप्पन्ननाणदसणघरा जाय गव्य०             | १२।१६७                 | न्।3             |
| उप्पन्ननाणदसणधरे जाव समोसरण            | २१२२                   | वृ <b>ि</b>      |
| उप्पन्ननाणदमणधरे जाव सव्वण्णू          | १४।१२६                 | ટ્રા <i>ર</i>    |
| उप्पाडेज्जा जाव केवल                   | \$ 513                 | <b>ह</b> ।२३,२'  |
| उद्भिज्जमाणाण वा जाव ठाणाओ             | १६११०६                 | વૃશ્             |
| उम्मुक्कवालभावे जाव रज्जवई             | ११।१४२                 | ११।१३.           |
| उवहुवेह जाव उवहुर्वेति जाव पच्चिप्पणित | १२।३४,३६               | 21840,84         |
| <b>उवट्ठाणसालं जाव प</b> च्चप्पिणति    | ११।१३७                 | ११।१३            |
| उवविज्जिहिति जाय उव्वट्टिता            | १५।१⊏६                 | १४।१८६           |
| <b>उ</b> वविजिहिति जाव किच्चा          | १५।१८६                 | १५।१८६           |
| उवागच्छइ जाव नमसित्ता जाव एव           | १४।१३२                 | १।१०             |
| उवागिच्छत्ता जाव एगतमंते               | १५१७३                  | १४।५६            |
| उवागच्छिता जाव दुरूढा                  | १२।३७                  | <b>ह</b> 1 ६ ८ ८ |
| उवागच्छिता जाव नमसिता                  | १६।५४                  | २।५७             |
| उवागच्छिता जाव विहरइ<br>०००            | १३।१०१                 | ११७              |
| उसम जाव भत्तिचित्तं                    | ११।१३८                 | को० सू० १३       |
| उस्सवणयाए तिहि, उस्सवणयाए वि निसिरणयाए |                        |                  |
| वि नो दहणयाए चर्जीह, जे भविए उस्सवणयाए |                        |                  |

| वि निसिरणयाए वि दहणयाए वि ताव च ण से          |                       |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| पुरिसे काइयाए जाव पचिह                        | ११३६७                 | १।३६४      |
| एकोण वा जाव उक्कोमेण                          | २०।११=                | २०११६      |
| एगस्य जाव हता                                 | ७।१६=                 | ७११७       |
| एगवण्याः आणमति वा पाणमंति वा कममति            |                       | 21,40      |
| वा नीमसति वा बाहारगमो नेयव्वो जाव पचर्दिमि    | રા૪,૫                 | 40 5=1\$   |
| ेएगिदिय जाय परिणए                             | ≂।५१                  | 5178       |
| एगिदियदेमा नाव अणिदियदेमा                     | २।१३६                 | 3, इंडे    |
| एगिदियपदेमा जाव अणिदियपदेमा                   | रा१३६                 | राहरह      |
| एगिदियययोगपरिणया जाव पचिदिय०                  | दा२                   | २ा१३६      |
| एतेण अभिलावेण चत्तारि भंगा                    | ३।१४६                 | RIERY      |
| एनो आठत्त जहा जीवाभिगमे जाय से                | हा१५६-१५६             | वृति, जी 🛊 |
| एत्य नि तह नेव भाणियव्य, नवरं म्रणुदिण्ण      |                       | •          |
| उवसामेद सेसापिउमेहेयटवा निष्यि । ज त भते !    |                       |            |
| अणुदिण्ण उत्रमामेड त कि उद्राणेण जाव          |                       |            |
| पुरिसनकारपरकामे इ वा । में नूर्ण भते । अध्यणा |                       |            |
| चैव वेदेर अपाणा चेव गरहर एत्य वि सन्चेव       |                       |            |
| परिवाती, नवरं उदिष्ण वेदेइ नी अणदिष्य         |                       |            |
| वेदेऽ एवं जात पुरिमातार-परतक्रमे इ. या।       |                       |            |
| में नूण भते । अपामा चेत्र निज्जरेष जपार       |                       |            |
| एस्य ति, मस्येय परिवाली, नवर उदयक्षा-         |                       |            |
| तरपर अंतर प्रमा निज्लरेंद्र एवं जाव           |                       |            |
| परशामेट वा                                    | \$1\$X\$-\$C=         | 11143-180  |
| एमहिल्हील जाव लगावणुभागे                      | #1A                   | 21¢        |
| एकी वाप भी                                    | \$11 xc               | 21200      |
| एक्टिया स                                     | 215.43                | \$17.23    |
| एयति चात्र नो                                 | 314.42-4.82           | 511.4.2    |
| ए दि च्या परिणमः                              | <b>31</b> { <b>XX</b> | \$1{X}     |
| र्ताति वि गोप नवर गम                          |                       |            |
| मान्यमार नेम स भेग                            | £1134                 | दार्थ      |
| क्षत्र प्राणिकपनम् सन्द्रोप्राकीम् अति सपद    |                       |            |
| मियाप्ट मानियम् । एव पुरासम्बद्धारम           |                       |            |
| शाप्रिहरूप स्थानपञ्जीता और एजीर सिनाई ह       |                       |            |

| **                                              |               |                  |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| bout status demant for highings of monoconomy a |               |                  |
| सिन्द्रांत्रात है से । दशक व                    |               |                  |
| प्रदर्शी हम् यह विहेगारी ता में का लात          |               |                  |
| परिवास के अन                                    | 4,273 113     | 使变色的             |
| मा स्वाम्यस्य । वि                              | 1 4 ±         | *                |
| मुद्र व्यवस्थितकाण सीवारका कीर्वाणका            | •             |                  |
| मोगमनियन गर्यन विरावशीर्य स्वा                  | JA114         | হ                |
| एव समस्मरियरागस्य वि                            | 59,2.1        | 3,3              |
| मून सन्तायम्मानि विकित नि तरह पर्दाय न ।        |               |                  |
| संख्या, नवर-मध्य मीवा पविदिशी शिक्स वीशिषा      |               |                  |
| देसमूतगृपारमस्यापी अवस्थरपाणी जयस्य जल्ला       | 4120,42       | 93 \$ t          |
| एवं सायसम्मुणा नी परकम्युणा आपण्यजीतक नी        |               |                  |
| परणयोगेण उम्मिशीरम मा मध्युह मधीरम              |               |                  |
| या गण्यह                                        | \$1553.55%    | 31               |
| एव उरगजाजिमीविगस्य वि. नत्र                     | •             |                  |
| जबुद्दीयप्यमाणमेत्त योदि तिमेण मिनारिम्म        |               |                  |
| सेस तं चेव जाव करिंग्नित                        | د <i>ا</i> وه | E'               |
| एव एएणं अभिनावेण उदयते, पोयते स्ट्रिडे          | , ,           |                  |
| दूसत छायते आयवत्तं जाय नियमा                    | ११२७३-२७४     | 21               |
| <br>एव एएण अभिलावेण जहा अजीवपन्त्रवा जाव मे     | २५।११-१४      | प                |
| एव एएण कमेण जहेव रादओ तहेव पव्यद्की             | हार्य०,रयर    | राप्रच,          |
| एव एक्केक सचारतेण जाव श्रहवा                    | १२।७७         | १२।              |
| एव एकोक्क संचारतेहि जाव अहुवा                   | १२।७६         | १२।              |
| एव एक्केक्क पुच्छा । सचित्ते वि काये, अचित्ते   | • •           |                  |
| वि काये जीवे वि काये अजीवे वि काये जीवाण        |               |                  |
| वि काये अजीवाण वि काये                          | १३।१२८        | 818              |
| एव कालओ वि, एव भावओ वि                          | <b>८.१८</b> ४ | नार              |
| एवं कि मूल पास इ कंद पासइ ? घउमगो               | ३।१४=         | ३।१              |
| एव खवेण वि तिष्णि आलावगा एव जीवेण               |               | 0.0              |
| वि तिण्णि आलावगा भाणियव्वा                      | 81862-866     | 39-93919<br>3912 |
| एव खेतओ कालग्री                                 | न1१६०         | #1{C             |

एव खेत्तप्रो वि, कालग्रो वि

वसट्टे वि जाव अणुपरियट्टइ

एव चनिखदिय उसट्टे वि एव जान फासिदिय-

ना१न५

१२।६०-६३

518-

| एवं चरित्तावरणिज्ञाण जयनावरणिज्ञाणं         |                       |          |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------|
| वज्भवमाणावरणिज्ञाणं वामिणिवोहिषनाण          | T-                    |          |
| वरणिज्ञाणं जात्र मणनज्जन                    | 6139                  | ८१३२,३१  |
| एव नेव                                      | २।१४५                 | ३।१४४    |
| एय चेय                                      | ६।१                   | ६।१      |
| एय चेय                                      | नारप्रह               | टा४४८    |
| एव चेव                                      | रान्य्र               | 51788    |
| एव चेव                                      | १११८०                 | ११।८=    |
| एव चेप                                      | <b>१२</b> ।१३०        | १२११३०   |
| गर्व चेव                                    | १२।१४म                | १२।१४८   |
| एवं चेप                                     | १४।२                  | १४।१     |
| एव चेव                                      | १६।=१                 | १६।=१    |
| गम चेत्र                                    | १=।१७५                | १मा१८४   |
| एव नेव एवं छाया एवं सेम्ना                  | {X1{533-63X           | १४।१३२   |
| एव नेव एव मन्भिमिय वरिताराहण पि             | #1885'A83             | ⊏।४६१    |
| त्र नेर, एर मारागद्देवि, मोभागद्देवि        |                       |          |
| जाय अगुरस्यष्ट्र                            | १२।२३-२५              | १२ २२    |
| एवं वेव जहां धडमस्ये जात महा०               | ८।१४८                 | せけん      |
| एव चेत्र बहा परमाहोहिए जान महार             | <b>७११४६</b>          | धा १ ४ ट |
| स्य भेव राव                                 | えにいて                  | { = 'y + |
| एव चेत्र जाय असमा                           | १२।२१०                | \$2.2.4  |
| त्य नेप लाग समागे                           | १२।११२                | \$2 ~, ~ |
| ताव क्षेत्र पात्र एक                        | <b>{</b> ⊃1=X         | موسد 🚓 " |
| त्यं केर जार विषयीरेग्                      | हे <b>ल</b> । हे अः ७ | * * *    |
| एव भेर जार याध्य                            | १५१६०                 |          |
| ल्य वेन विक्ति है, एवं परिसाला दि           | =1xx 5   xx x         | - 1 -    |
| त्त्रं भेत एक स्पेक्तिक                     | 41284                 | * * w    |
| त्य क्षेत्र सहर —रेप्य रागायरिकास स्ता      |                       |          |
| मास्त्रियंत्रे, रेग स भेष                   | राम्ह.३०              | سيم پر   |
| त्त्व केश प्राप्त विविक्त कोणियन है स्थानिक |                       |          |
| रुम सं विक एक साथ देशक्ष्यणाः               | 1 1150                |          |
| एक धक विदिली दि सामगानी गयर                 |                       |          |
| स्तिनिवहण यम                                | tiţat                 |          |
| ممهورة يسمده ولايد شائد والمعالم والمماها   | 21652                 |          |
|                                             |                       |          |

| tid mit stättlin tegen. by der den mit                    | 7 - 142       |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| सन् प्रता भद्दानसम्मा १०६५मा । भाग है ।                   | ** > 3        |                 |
| भन्न 'सन्द 'सम्बंद साम जर्रेश कार केन र-                  | 88 T T        |                 |
| ng mei uiluftullengeren antast winst                      |               |                 |
| महा मुद्रापारम दि सहित-स नदर एदराएः -                     |               |                 |
| सर्वित्यात बन्मत स्थीनस्थे प्रतीतन्त्र । एउ               | -ತ ತ್         |                 |
| मेत्रत सोरिनाच भाषित्रच, नस्र – गरितालावर                 |               |                 |
| निकाण बन्माण संशोजनी आन्तिकः । एवं केत                    |               |                 |
| मण्यक्रायाण जनारिका नारं-प्राप्ताकानाः                    |               |                 |
| रिल्ज्जाल कम्माल सर्वीयम्य मालिकःही                       | £121-75       | \$172,          |
| एवं जल इसदिया तथेष निरमोग भाविषा ।                        | •             |                 |
| जान अदागमण्                                               | ? \$ ; \$ 0 + | ₹ -             |
| एव जहा द्वरिगवद्देगए पदमे जान वेमार्गिका                  | ,             |                 |
| जाव तत्व य जे ते उवनता ते जाणी, नामनि,                    |               |                 |
| बाहारेंति । मे तेणद्रेण निकायो मानिययो                    | 25122-75      | ৰ্ত             |
| एव जहां उसभदती तहें। पव्यद्यों नार पर्याः                 | • • • • • •   |                 |
| पुरिससएहि सदि तहेव जाव                                    | हान्श्४,२१५   | हार्थव,र        |
| एव जहां बोववाइए अस्मदस्य पत्तराया जाव                     | १४।११०-११२    | क्षीर सूर ११=-१ |
| एव जहा ओववाइए फूणिओ जाव निगरसद                            | 30513         | और मुंब ह       |
| एव जहा सोववाइए जाव साराहगा                                | 309-208188    | भी० सू० ११५-११  |
| एवं जहा सोववाइए तहेव भाणियव्य                             | •             |                 |
| जाव आलोय                                                  | <b>ह</b> ।२०४ | ओ० मू० ६        |
| एव जहा कालासवेसियपुत्तो तहेव भाणियव्य                     |               |                 |
| जाव सव्व०                                                 | E1833-83X     | \$1836-R\$      |
| एव जहा कोहवपट्टे तहेव जाव अणुपिरयट्टइ                     | १२।५६         | १२।५            |
| एव जहा खदए जाव जओ                                         | १४।१५७        | रा₹             |
| एव जहा खदए जाव से तेणहेण जाव नो ग्रसरी                    | री १६।३,४     | २१११,१          |
| एव जहा खदओ जाव एय                                         | ७।२०३         | २।६             |
| एवं जहा छट्टसए जाव नो                                     | १६।५२         | Ę               |
| एव जहा छट्टमए तहा अयोकवल्ले वि जाव                        |               | Υıs             |
| महापज्जवसाणा                                              | १६।४२         | ६१४             |
| एवं जहा जीवाभिगमे तिविहे देवपुरिमे अप्पाब<br>जाव जोतिसिया | *             | जी० ३; भ० वृति  |
| एव जहा जीवाभिगमे बितिए नेरइयजद्देसए                       | 2318E=        | जी० ३, म० वृति  |
| 2. S. Marian Mariating                                    | १३।४५         | जार र, यर ८०    |

| एव जहा तज्यमण चन्नत्युद्देमए जाव अस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३३११६६          | <b>३११</b> २२         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| एव जहां तरमग् पचमुद्देगग् जाव नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651620          | 33818                 |
| एव जहा तामनी जाव सक्कारेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १११६३           | 5133                  |
| एउं जहा तित्यगरमायरो जाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६।८७           | <b>१</b> ६1=६         |
| एय जहा न्षिडर्नेगए जाव पञ्जुवासति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११।१७=          | २।१८७; बोलसूल ४२      |
| एव जहां तेयगगरीसम ग्रतः नहेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1X; £          | =1४१३                 |
| एय जहा तेयगम्म मचिट्टणा तहेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =1 < 3 ½        | =1886                 |
| एव नहा दवियाया कमायाया भणिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                       |
| तहा दिवयाया जोगाया मानियन्त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १गर०२           | १२।२०१                |
| एवं बहा दनगमए जाव नामपेक्जेत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३।४०,४१        | 8,5103                |
| एव जहां नामपण्डमभवनी जायभविष्यद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२।३३           | 35113                 |
| एप जहां नाणावरणिकंश नवर दंसणनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       |
| धेराप माप दनगढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =।४२१           | =1×20                 |
| एय जहा नियठरम यसस्यया तहा निरायरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | •                     |
| वि भागियत्या जाय निपान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २४।३४६,३६०      | ६४६,३४६।४०            |
| एव जहां नेरद्भवद्देगए जाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5186          | बीट ३, मट बृति        |
| एय जहा पनमगर परमाणुषीमनयत्तस्यया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·               |                       |
| राव अणगारेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$=1\$E=-\$EY   | V1                    |
| एवं जहां पदम पारणमें नवद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११।६६           | ११।६४                 |
| एव पा। पदममए अमबुदम्य मानारम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | • •                   |
| जाब शपुनियहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२।२२           | ₹1 <b>¢</b> %         |
| एर जहाँ परमगर चटहाँ बहेगए पहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | •                     |
| भाषियस्य सार असमाप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31285,283       | flace the             |
| एन ज्ञा पदमग्न ग्रह्यूहेंमर जाव मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ अध्य १-५४     | \$12. s.zee           |
| एर करा परमान् नवने उद्गार नहा माणियहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कार्य देश       | 1:625                 |
| एव जार बाररमगर् पंचमुद्देन स्वयं वरमधी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०१२१,२२        | १२।१११ १२०            |
| कर दार विदियमम् अभियापज्येमम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                       |
| under mittelfet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६।४६           | =1123                 |
| एतं दश विश्यमा बाग विशिष्ट्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सम्बद्ध         | * (* )                |
| एक करा सिंदिकए चिट्टरेगा का प्रदेशने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1215-12         | · tatines             |
| एरं द्वार सदारेण्ड रे विभे काड प्रस्तुत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b> =1 × ~ | 200024631             |
| ting tiefer matering getref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | friesf          | Traffette             |
| to be not as the second of the | ill==           | man in it             |
| thing man die bei beitem bit be Lebte beigheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1922.12=        | #" \$ e # 5 % 1 % 1 % |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       |

| एम जहा विगति होता सम भी भा तता         |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| भाउएप विस्त भारिकार                    | *14 (            |                  |
| एवं जता मनमसए बन्धर्य प्रवासिक         |                  |                  |
| जान मे                                 | 201235,234       |                  |
| एवं जहां सन्तमसम् दृश्यमञ्जेषण वा ।    | , ,              |                  |
| भार्तिगा ९                             | د څخې د          | 1. 27 3          |
| एव जहां सन्तमम् पदमञ्जूषम् १४४ मे      | 3 4 1 5 4        | 22.5 \$          |
|                                        | £12 = <          | 実5分 メ            |
| एव पहा मुत्तरम नहा दुव्यनियनगण्या      | •                |                  |
| भाषियस्या, विवयस्य जहा जागरस्य गहा     |                  |                  |
| भाणियदा जाय गजीएसारी                   | १२।४९            | <b>१२</b> १४ ४   |
| एव जहां मूरियाभग्ग वनकारी नहीं जा। विन | 51280            | भाग वर्ष वर्ष    |
| एव जहा सूरियामी                        | 22120-23         | भायनगुरु हे न-१४ |
| एवं जहेव नेरइमाण नवर देवे              | १४।१६,२०         | 28183,2=         |
| एव जहेव भासा                           | १३।१२६           | १३।१२४           |
| एव जहेव विजयगाहावई नवर सम्बकामगुणिएण   | •                | ·                |
| भोयणेण पाउलाभेउ राम त चेव जाव चल्ह्य   | <b>१५</b> (३६-४४ | १४१२४-३०         |
| एव जहेव विजयस्स नवर मम विउलाए          |                  | •                |
| सन्जगविहीए पडिलाभेस्सामीति तुद्दे सेस  |                  |                  |
| त चेव जाव तच्च                         | १५।३२-३७         | \$X15X-30        |
| एव जहेव विज्जाचारस्स नवर तिसत्तगुत्तो  | २०१६४            | २०१=१            |
| एव जहेव सनकस्स जाव तए                  | १४।२५            | १४।२२            |
| एव जाव अलोए                            | ११।१०=           | ११।१०=           |
| एव जाव उत्तर०                          | ११।११०           | ११।११०           |
| एव जाव भावओ                            | म।१मम            | 21822            |
| एवं जाव भावओ                           | <b>न</b> ।१६१    | \$3\$17          |
| र्व जाव मणपज्जवनाण                     | <b>६</b> १३      | \$\$13           |
| एवं जाव लोए                            | ११।१०८           | ११११०=           |
| एव जाव से                              | 328188           | ग्रो०सू०१५०      |
| एव जाव हुडे                            | <b>१</b> ४।८१    | ठा०६।३१          |
| एव जोगो, खबझोगो, संघयण, सठाण,          | ,                |                  |
| उच्चत्त, भाउय च एयाणि सन्वाणि जहा      | ,                |                  |
| असोच्चाए तहेव भाणियव्वाणि              | ६।४८-६३          | 6134-88          |

| एव तं चेव नवर                                      | ०८१५५          | 2212                            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| एवं त चेव नजर नियम संपटिकामे                       | <b>१३</b> ११४४ | 13155                           |
| एव तबे संजमे                                       | १।४२,४३        | \$31888                         |
| एव तिष्णि वि माणियव्या                             | 5136           | ११६६                            |
| एव तिपएनिय वि, नवर निय एगवण्ये,                    | 2,20           | 5135                            |
| निय दुनणी निय निवणी। एवं रनेमु बि,                 |                |                                 |
| नेस जहा दुगण्गियम्म । एव चन्नाएसिए वि,             |                |                                 |
| नवर—सिय एगवण्णे जाव सिय चउवण्णे।                   |                |                                 |
| एव रसेमु वि, सेम त नेय । एवं पनपएसिए               |                |                                 |
| यि, नवरंभिय एगवण्ये जाव मिय पत्तवण्ये,             |                |                                 |
| एव रसेसु वि, गपफासा ततेव ।                         | १८।११३-११५     |                                 |
| एय तेइदिया एव चर्हारदिया                           | २४।२           | . 17.7                          |
| एक दसनाराहर्ग पि एव चरिनाराहप वि                   | 4185X,888      | 5315                            |
| एवं दरिगणावरणियन वि                                | £1 <b>5</b> &  | #186 K                          |
| एव पार स्थान स्थान ।<br>एव पायद्वन देशियं जाप होता | १८।१८३         | 7 E13                           |
| एत नागी आर्मिशयोहियनाणी जाव रेचननाणी               | *****          | <b>१</b> =।१४२                  |
| बणाणी महत्रणाणी मुखलणाणी विरमननाणी                 |                |                                 |
| एग्स उसार वि [यदुष्ट वि (स्र)] मनिद्वा             |                |                                 |
| रहा कावद्वितीए उतर सध्य जहा जीवाभिगमे              |                |                                 |
| अध्याबहुमानि तिन्ति जहा बहुतनव्यताम                | Elis B. Pois   | पत्रम्मात्रात्रं,पत्रः,मत्यूनि। |
| एव नो जायग्रमपुषा, परवस्युषा । ना                  | 1100           | ent wis in to ide standing to   |
| भारत्वतींन, परप्तरोगेत । इति गेदर या               |                |                                 |
| मन्द्रद्र, पर्योक्त सा सन्दर्                      | 21407-433      | राहेक्य                         |
| एवं परिवर्गा स्थ                                   | \$13X          | 2123<br>2123                    |
| एत प्रकृतिस्थानया न्याता लाग इत्यिते :             | <b>4138</b>    | \$147 c                         |
| रचं यातिसम् योगानि परिवादका यम्                    | ३।२१०          | 247.07                          |
| एव बिरिजी वि सारावती नगर बाहिस                     | •              | *1-11                           |
| योगाने परिवाहका पर्                                | 315 68         | \$1240                          |
| एव कोरियासाए जि.सम                                 | १३,२-३         | <b>!</b> #1: 4:                 |
| एक हटार्खाक्याक                                    | triet          | tes.                            |
| र्ष सप्तेर्वात साधार सामायमा मार्गियन्त            |                | * - *                           |
| on the mathematican                                | 5,521          | ert ; ę                         |
| Link that you go                                   | 7.23           | **11                            |
|                                                    |                | •                               |

नार्न्

२१६६ ६१२३२

११।५४

| एवं मगार     | भागतिकार एवं सीम्लीकार        |  |
|--------------|-------------------------------|--|
| एवं सीतीर    | मी ए । द्वामीर मी एवं वर्ष    |  |
| परिषष्ट्री र | त्र मीडेववी र प्रमान घल्यों । |  |

| पारपद्वात एवं बाइपया र पमन्या भलाहर                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| अपगरमा चलारि                                                          |
| एग स प मु आ व पराध नवान                                               |
| एवं मदाजीवा वि चल्यापुरः।                                             |
| एवं निपायम्य वि                                                       |
| एक्तिय जाय गरेन्त्रा                                                  |
| एवमाइबार जार उत्वतारो                                                 |
| एवमाइनगइ जाव एवं                                                      |
| एवमाइयराति जाव एयं                                                    |
| एवमाइवसनि जाय पनयेति                                                  |
| एवमाइनगामि जाय एवानेय                                                 |
| एवमाइययामि जाव पस्त्रीम                                               |
| एसणिज्ज जाव माइम                                                      |
| ओग्गह जाव विहरइ                                                       |
| स्रोग्गहे जाव धारणा                                                   |
| श्रीगहो जाव धारणा                                                     |
| कोभासति जाव पभासेति                                                   |
| अभासेइ जाव छिद्दसि                                                    |
| क्षोराल जाव अतीव                                                      |
| भोरालिए जाव कम्मए                                                     |
| ओवसमिए जान सन्निवाइए                                                  |
| बोसप्पणी जाव समणाउसो                                                  |
| ओहिनाणी रुविदव्वाडं जाणइ पासइ जहा                                     |
| नंदीए जाव भावओ                                                        |
| क्षोरालेणं जाव किसे                                                   |
| किलए जाव कलुस०                                                        |
| कालियस्स जाव कलुस०                                                    |
| कंनुइज्जपुरिसो वि तहेव अवसाति, नवरं—<br>धम्मधोसस्स अणगारस्स आगमणगहिय- |
| विणिच्छए करयल जाव निगगच्छइ। एव                                        |
| वाणच्छर गरपरा जाप तामच्छर । एव<br>खलु देवाणुप्पिया ! विमलस्स अरहुओ    |
| लिख बनाया । । न न न न न न न न न न न न न न                             |
|                                                                       |

| \$15 Sept 2   | \$1008,208    |
|---------------|---------------|
| 31 1 =        | * y**         |
| 251724        | 35,7X2        |
| 241144        | 241247        |
| दंशहंक, देव   | 54173         |
| 01562         | +35tc         |
| 1217,53       | \$12.50       |
| शहरर          | \$1420        |
| 21687         | \$1240        |
| 71532         | १११३६         |
| <b>६१</b> ८२६ | \$1420        |
| <b>भ</b> र्द  | <b>্যা</b> ইই |
| E184E         | \$(3°         |
| 20120         | १=1550        |
| 51१००         | =31=          |
| ७।२२६         | ७१२२=         |
| १।२५८-२६६     | वृत्तिः; प०११ |
| २।४३          | २।४२          |
| १०१८;१६।१७    | ना३६६         |
| १७।१६         | १४।=१         |
| प्रा२३        | अश्र          |
|               |               |

नदी सू०२२

राइ४

रार७

२।२७

| 8 \$ 1 \$ E & - \$ E E            | 5187=                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| हा२१०,१३।११०                      | 51856                                  |
| ७१६४                              | टा॰ १०११४४                             |
| ११।६३,८२                          | \$ \$17.5                              |
| १८१८०,८१                          | ७३१६०                                  |
| ११३ ३१                            | १।३८१                                  |
| शारेन्र                           | शश्ह                                   |
| हारेल्य, १रा१४ह                   | 3133                                   |
|                                   | शर०३                                   |
| १अद४                              | १ अद ३, १।१०३                          |
| १६१६४                             | 3512                                   |
| २११२६                             | 21829                                  |
| £12 x 3                           | £1=43                                  |
| £(Y                               | EIK                                    |
| <b>७१</b> २२४                     | अञ्दर                                  |
| 41453,456-435                     | E16=0                                  |
| दा <i>द</i> २२                    | माइर्≎                                 |
| े। <b>१</b> ६०                    | 31\$80                                 |
| 50=13                             | £120 <b>{</b>                          |
| 23153                             | =160                                   |
| <b>१</b> १।१८०                    | 7163                                   |
| <b>हा</b> च्यप्                   | 31235                                  |
| <b>टा</b> र्ड :                   | ٠; ۶                                   |
| रार्ष्ड                           | <b>{!</b> {c=                          |
| E17:3                             | नार्द्द ह                              |
| रि,मेलद्रोद्दार्थय, ३,१३७,४८,१४४, |                                        |
|                                   |                                        |
|                                   |                                        |
|                                   | ###################################### |

to the



| क्याइ जाव णि ने                  | 21927                    | 2151        |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| गर्यल ०                          | £1252,220,212,221260,263 | -125        |
| फरयन जाब एव                      | £12==,221224,244         | 9; 15       |
|                                  | 31503;E1880,88128,883    | V 1 2 2     |
| करमल जाग नूजियम्म                | 318 24                   | 20 \$15.    |
| परयन जाव जएप                     | १११००                    |             |
| करयत जान परिमुणेता               | EISEN                    | ، ڳار       |
| करवल जाव वदावेना                 |                          | \$13.45     |
| करयलपरिगहिय                      | र । ५०१                  | 613=5       |
| करेइ जाव नमित्ता                 | ११।१६८,१४।२७४            | ಶ್ರಭದ       |
|                                  | वाहत, ३१११०, हा१४७       | १।१०        |
| करेइ जाव पण्युयासद               | <b>२</b> ।४३             | \$150       |
| करेता जाव तिविहाए                | २१६७,८११६२               | घो॰ मृ० ६६  |
| करेता जाव नमसिता                 | २।४२                     | १११०        |
| कलहे जाव मिच्छा०                 | १२।१० )                  | १,३८४       |
| कल्लाण जाव दिट्ठे                | ११।१४२                   | 551538      |
| काइयाए जाव पचिह                  | ११३७१;१६।११७             | \$13EX      |
| काइयाए जाव पाणाइवाय०             | 2153R                    | 31532       |
| काइयाए जाव पारिया०               | १।३७१                    | ११३६४       |
| कालम्रो य भावम्रो य जहा लोयस्स । | तहा                      |             |
| भाणियन्वा, त्त्य                 | २।४७                     | रा४४        |
| काल जाव करेज्जा                  | <i>५४।</i> ४४            | २४।२७       |
| कालगएहि जाव पव्वइहिसि            | ६७१।३                    | 33813       |
| कालते वा जाव लुक्खत्ते           | ६लाइत                    | १७१३३       |
| ० कालस्स जाव देवसंसार जाव विसे   | साहिए १।१११              | १।१०३,१०=   |
| कालाम्रो जाव खिप्पामेव           | ६।१०२                    | ६।≈४        |
| कालोदायी जाव भ्रप्पवेयण०         | ७।२२७                    | ७।२२७       |
| किच्चा जाव उववन्ना               | १०।४६                    | १०१४न       |
| किच्चा जाव कहि                   | १४।१०३,१०५               | १४।१०१      |
| कुथुस्स य जाव कज्जइ              | ७।१६३                    | ७।१६३       |
| कुभकारीए जाव वीइवयामि            | १५।६७                    | १५।=२       |
| कूडागारसालदिट्ठतो भाणियव्वो      | 3918                     | राय०सू० १२३ |
| केणहेण जाव श्रपरिगाहा            | ४।१८≒३                   | ४।१=२       |
| केणहेण जाव ग्रभक्तेया            | १८।२१६                   | १=।२१४      |
| केणडेणं जाव इग्रो                | A                        |             |

| केणहेर्ग जाव केवली                           | ५।१०६          | र्भाद्रज         |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|
| केणहेर्ण जाव गेण्ट्तिए                       | =158=          | 51552            |
| मैगट्टेण जाव जरा                             | १६।३१          | 8 5 1 5 0        |
| केणहेण जाव ण                                 | ४११०२          | ४।१०१            |
| केण्ट्रेण जाब नो                             | ११४१           | \$13,XX          |
| मेणट्टेण जाव नो                              | शह७            | १।६१             |
| र्गणट्टेण जाय नो                             | ¥100           | प्राहर           |
| मेणट्टेण जाव पमू ण भणुत्तरोववाज्या           |                |                  |
| देवा जाव गरेनए                               | १११०४          | १११०३            |
| मेणट्टेण जान परायिक्जति                      | १।३७४          | ११३७३            |
| केण्ड्रेण जाव पासङ                           | ३१५३०          | ३।२२४            |
| केणट्टेण जाव पामनि                           | ५।१०६          | xitox            |
| केण्ट्रेण जाव पासति                          | १४१८६          | १४।उद            |
| मेरणद्रेण जाय भयर                            | ३।१४⊏          | ३११४३            |
| केगट्रेण जाव यत्तन                           | २।१३७          | =1१३६            |
| केण्ड्रेंग जाव मंपरादया                      | עוש            | Y16              |
| केण्ट्रेण जाव समया                           | प्राइष्ट       | Aloke            |
| कोलट्टिमायमित जाव उवदमत्तर                   | ६११८३          | ६११७१            |
| गोर्हे जाव मिच्दारमणमन्त्रे                  | १।२८६          | 11357            |
| गदया जाव अणता                                | 5186           | 21.4%,34.4       |
| रादया जाप कि धनते स्थित सेव जाव दरापी        | राप्ट          | =144,40          |
| रादया पुरुद्धा                               | २१४७           | 21XX'XX          |
| गमु जाय दारको                                | ±1,8,€         | FIEL             |
| सीपे जाय धन                                  | £18\$E         | रायर             |
| मीरपाईको राउ बहु                             | <b>११११५</b> ६ | षामान्त्रा १४।१८ |
| नेन द्वाद प्रभाने:                           | 6 8 = 18       | \$128.5          |
| मेगादेशेष वि एव चेत्र बातादेशेष वि माबादेशेस |                |                  |
| वि एव सेव                                    | plech          | *152 \$          |
| सेनोहिमस्पै लाग भवी०                         | १२११६६         | \$ 21 2 2        |
| गरेवा जार उन्तरवि                            | ひれた            | またこと             |
| eleufusment min geldig.                      | 1.1 ± 5.       | 21,40            |
| र्गित्समितिहरू। लाव गाउँमार्ग                | 51482          | \$1.5.4          |
| June franch in the hand stands               | 31,115         | 3122             |
| स्य स्था मणार्थाः                            | 2,2,3%         | * 108            |

| रहृदुम जान अप्पार्ण                           | כצורל, סביקני    |
|-----------------------------------------------|------------------|
| स्पृहुम जाय मामद                              | ह 1 <b>२ १</b> ५ |
| द्यण्ट् जाव कानं                              | 571554           |
| द्धिःति जार पम्मंतराएण                        | १६।४६            |
| छिण्णे जाय दब्दे                              | E1277            |
| जणपुरे उ या परिमा निगारपद                     | 5130             |
| जलते जाव आपुरहाइ २ नामितिनीए एगने             |                  |
| एटेर जाव भत्त०                                | 3132             |
| जहण्यकाल जाय मे                               | २४।६३            |
| जहां अम्म जो जाव बंभलोग                       | 32185            |
| जहां वामट्ढीए एवं आमरम्मुणा वि                |                  |
| श्रायणयोगेण वि भाणियव्य                       | ३११६७,१६=        |
| जहा श्रावस्मए जाव मद्य०                       | <b>हार्</b> ७३   |
| जहा उनगिसिया नाणागहणा य दमणाराहणा             |                  |
| य भणिया तहा उनकोसिया नाणा गहणा                |                  |
| य चरित्ताराहणा य भाणियव्या                    | ८।४४६            |
| जहा उदिण्णेणं दो म्रालायगा तहा उवसतेण         |                  |
| वि दो आलावगा भाणियव्या, नवरं                  |                  |
| उवट्ठाएज्जा पडियवीरियत्ताए भ्रवनक्रमेज्जा     |                  |
| वालपडियवीरित्ताए                              | १।१८१-१८६        |
| जहा उववज्भमाणे तहेव उव्वट्टमाणे वि            |                  |
| दङगो भाणियव्यो । नेरइए ण भते । नेरइएहितो      |                  |
| उन्बहुमाणे कि देसेण देस भाहारेइ तहेव          |                  |
| जाव सन्वेण वा देस आहारेइ सन्वेण वा सन्व       |                  |
| आहारेइ। एव जाव वेमाणिया। नेरइए ण भते!         |                  |
| नेरइएसु उववण्णे कि देसेण देस उववण्णे          |                  |
| एसो वि तहेव जाव सब्वेण सब्व उववण्णे।          |                  |
| जहा उववज्भमाणे उव्वट्टमाणे य चत्तारि          |                  |
| दडगा तहा उववण्णेण उन्वट्टेण वि चत्तारि        |                  |
| दडगा भाणियव्वा सब्वेण सब्व उववण्णे, सब्वेण    |                  |
| वा देस आहारेइ, सब्वेण वा सब्व आहारेइ।         |                  |
| एएणं घ्रभिलावेण जववण्णे वि जन्बट्टे वि नेयन्व | १।३२२-३३         |
| जहा श्रोराला तहा                              | ६।६७,६८          |
| जहा क्षोववाइए कूणियस्स जाव परमाज्             | १११६१            |

221 221233 32138 18 51322 22 पृथ्तिः जीलयन ४२ . 3135 5312= 153 ओवमु० १६२, मव्यूति 3251 33315 50,85= नृति 00 518XX १५६ १।१७५-१८० 8=8-8=8 १1३१5-३२१ १।३२२-३३३ ६१९४,६६ ६।६७,६५

ग्रो॰सू॰ ६८

5159

|                                  |                | I                          |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| जहां भोषवादएं जात अभिनंदना       | <b>हार्</b> ०= | लो०मू० ६०                  |
| जहा ओववाज्ञ, जाव गगण०            | £1208          | सोलमृह ६१                  |
| पहा श्रीवपादम् जाव गरणपाम्       | ११।=४          | अंत्मृत ४३                 |
| जहा श्रीयमारम् जाम स्टाहारे      | <b>२४१४७</b> १ | घो०मृ० ३१                  |
| जहां कीववाडम् जाय मत्त्रवाहु०    | हा१४=          | खोल्यु <b>० ५</b> ३        |
| जहां बोपवाटम् तात्र मध्यगाय०     | Py1464         | कार्यस्य<br>बोल्युर ३६     |
| जाग् भोववादण लाव गुद्रीमिताः     | 337145         | जीव्यू ३६<br>जीव्यू ३६     |
| नहा घोमनिणी उद्देसएँ जात परस्परे | १२।१६०         | जारू इन्हें<br>जारू इन्हें |
| जहां गृणियो जाव पायन्छिने        | <b>७११</b> ६६  | ७११७६                      |
| जला कोंटे तहेंप                  | 821808         | १२।१०३                     |
| नता मदण् जाग अर्थना              | 35150=         | RIVY                       |
| बहा मदम् जाव गतपट्टे             | 651685         | शहर                        |
| जहा गरए जाव परिशोधेष             | ११।११०         | 5165                       |
| जरा सदए जाग मात्रमू              | १२।२१          | न्।<br>न्।हेस              |
| जहां सदण् तहा चनारि आनावगा       |                | 4.5.                       |
| नेपट्या बणीनगरमहस्य पृद्धे खदाद  |                |                            |
| नगरीने निर्मान                   | VIXE-X0        | ÷1=-{7                     |
| जहा सदमो जाय अणीमु               | E1             | Sizk                       |
| जहां सदलो साव में                | E1870          | 5(75                       |
| तहा गोपमसामी जाय रेगेव           | \$ X 1         | =1203                      |
| ्हा चोहमनमण् तित्रण् छद्देमण् आव |                | ·****                      |
| परिममारणपा                       | <b>२४१४</b> ८४ | [8125                      |
| जहां नामित्रम राप पुनिति         | ११।४६          | 1127                       |
| न्हा तार्गनिन यनव्या नहा नि म,   |                | -,-•                       |
| नवर चडापुण्य दारमप पडिस्तर्ग     |                |                            |
| करेता लागे विद्रमें समापालगारम-  |                |                            |
| महत् जाव मध्य                    | वेश्वर्,र्व    | 1130 33                    |
| च्या मेवनियास जाव जवनग्यामि      | 25125          | 13.1275                    |
| का देशाय गार पश्चित              | 1212 r         | 31780                      |
| त्रण नदी <b>ए लाग सा</b> गरी     | #(\$c)         | रकी हं +≥                  |
| man and the second               | 2134           | 1. 1.1                     |
| Solah E the grown while Jean     | \$ \$ 1 × \$   | 中は年度では養養なるな                |
| द्रभा संस्थानम् स्यू र           | (15.5.2        | 77224                      |
|                                  |                |                            |

312.24

Sent allemen felntragigentig ald ber fetame.

\$ 45 t

| जार परामगाएं सवनारियमे                       | ş و ر <sub>ا ۱</sub> ۱ |                   |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ज्या प्राथना है सा प स                       | 1127 180               |                   |
| जल परमाहोतिए पहा ने दरी दि नाव               | 3 131, 130 5           | 25 12             |
| अस परिवाद दी असावता उटा धर्माप्रकार          |                        |                   |
| वि दो शानामा माणिका जात जहा                  | \$13 57                | 21:3              |
| जहा पाचारमाम् सर्द घडन कं                    | 9 21 2 3 4             | }                 |
| जहा पार्काणा गरा दी विभागवण लेवन्त           | 42 144 1               | 7 /               |
| जहा पारुभवा                                  | 3157-53                | ; *               |
| जहा विशिवसन् त्रार जीतिवाम                   | e15 35                 |                   |
| जहां भागा वहां भागितभा सिरियारि जान          |                        |                   |
| मर्गाओ                                       | 81543                  | <b>₹</b> }        |
| जहा भासा तहा मणे वि जाव नी                   | 231225                 | \$ 31             |
| जहा रायपर्गणदण्ये जान भट्ट                   | ₹₹1₹2€                 | भारतमु            |
| जहां रायपसिणहरूजे जाव कालाण                  | \$316 C                | <b>राव</b> ंग्र   |
| जहां रायणमेणद्वि जाव दुराम्ययणाद             | रिवेदिव                | गायवमूव           |
| जहा रोहे जाय उड्डजाण जाव विहरइ               | १०।४४                  | 21                |
| जहा विजयस्य जाव जम्मजीवियपने                 | १४११४६,१६०             | १५१२६,            |
| जहा सबुडे नवरं ष्राउप च ण कम्मं सिय वधः      |                        |                   |
| सिय नो बधइ सेस तहेव जाव वीईत्रवड             | \$123=                 | 18                |
| जहा सत्तमसए जाव एगतपडिया                     | षा <b>२</b>            | ঙা                |
| जहा सत्तमसए दुस्समारुद्देसए जाव परिया॰       | <b>c1</b> 853          | ७११               |
| जहा सत्तमसए पढमुद्देसए जाव अत                | 1815=,83160            | ও                 |
| जहा सत्तमसए पढमोद्देसए जाव नो                | २ <i>५</i> ।५६७        | <i>v</i> 1 ,      |
| जहा सत्तमसए वितिए उद्देसए जाव एगतवाला        | =।२७३                  | ७।२               |
| जहा सत्त मसए मनुडुद्देसए जान भट्टी निनिसत्ती | १८।१४६                 | ७।२               |
| जहा सत्तम्सए सत्तमुद्देसए जाव मे             | १०।१४                  | ७।१२              |
| जहा सत्तमे सए अण्णउत्थिउद्देसए जाव से        | १८।१३६                 | ७।२१              |
| जहा सन्वाणुभूती तहेव जाव सन्वेय              | १५।१०७                 | १५।१०             |
| जहा सालीण तहा एयाणि वि नवर पच                |                        | c.077             |
| सवच्छराइ सेस त चेव                           | ६।१३०                  | ६।१२ <sup>^</sup> |
| जहा सिवभद्दे जाव पच्चुवेक्खमाणे              | १३।१०२                 | ११।४८; राय० स्    |
|                                              |                        | ६७३,६७४           |
| जहा सिवस्स जाव विव्भगे                       | ११।१८७                 | ११।१७१            |
| जहा सिवे जाव पडिगया                          | १४।७=                  | ११। ५२            |
|                                              |                        |                   |

| जहां मिवो जाव सन्तिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$\$1 <b>\$</b> \\$                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| जहा मुना तहा बालमा भाणियय्वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| नहा जागरा तहा दबना भाणियव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| जाप मजोग्तारो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२≀५⊏                                              |
| नहां मोमिनुदेगए ताव नेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५।५७६                                             |
| त्रहा हुमेजज वा तहा नवरं दरिमणा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , , , ,                                          |
| वरिाज्जम्म कम्मम्म उदएण निहायनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| वा पयनायति या, मे ण केवनिस्म नरिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| ग्रण त नेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४७,३,७४                                            |
| जहेर संदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२।१०४,१०६                                         |
| जहेव कोहे तहेव चउकारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२।१०७                                             |
| जहेत्र तेयगरम नात्र देसरथए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1,X3.€                                            |
| जहेव लीए य अलीए य तहेव जीवा य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| वजीया य । एवं भयनिदिया य धमवनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| दिया य मिटी अमिटी निद्धा असिटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १।२८१-२६४                                          |
| जागरिया जाय मुदनसु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१२</b> ।२१                                      |
| त्राणः त्राव निर्मुहे स्मेणे के स्विम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                  |
| में नेपट्रेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>४११०</b> २                                      |
| ारामि दाव दण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १७।३४                                              |
| जायसहरे जार भागपाण पहिन्देगेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| वार परद्वासमापे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ X1                                              |
| जार प्राप्त कहा एक्षुहेसए पविद्यिति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| दिनपदोत्तियाच प्रमण्डमी नत्। मानियस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| राप मनिनाविष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31238                                              |
| द्राव सहीयकाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₹13</b>                                         |
| जिल्लामी साम जिल्लाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$\$12.5.\$\$E,\$8\$                               |
| जिल्लाको पार पर्यागमाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$\$15,55                                          |
| लोवा चात्र समारमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्गाह                                              |
| न्द्रेय स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\mathfrak{T}_{i}\mathfrak{F}_{i}\mathfrak{C}_{i}$ |
| र्म्हण्युत्र रहर रूप्य वर्षमा स्ट्रेरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 节 ( ) 第3                                           |
| which which in & come .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 < 3                                              |
| म्बर्ड स्वयं स्वयं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ \$ 15 E                                         |
| 化自然表现 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ******                                             |
| The state of the s | \$ 60°                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |

(1) (위) (위)

Yį

i| | | |

| भिगाद क्षा नी                             | , · · •     |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| राणमा लाह भी म                            | 91838       | €?          |
| ठि:क्सए: साम करि                          | 17117 77117 | Her.        |
| विवस्ताला जाप महाधिते                     | 51515       | •           |
| - किरक्ताएन जान महानितेने पाने विकित्सीनी |             |             |
| जाग अंत                                   | *1 *        | 7,          |
| डिन्सा जार सम्म                           | 3 183       | 70          |
| णं जार नो                                 | 2 13 12     | <b>,</b>    |
| ण जाय मनाउणीत                             | \$ 315      | 7277        |
| णच्नामणे जाग पञ्चामः                      | -177,271755 | 7 :         |
| णावकराज्ञ जात नगराम                       | 734         | <b>F</b> *s |
| ण्हाण् जाव गरीरे                          | ??!".3      | \$1         |
| तबोहितो जाय अभिगारियमागाने                | 2212-5      | 2913        |
| तं चेव                                    | Dig g       | 21          |
| तं चेव                                    | 41524       | 217         |
| त चेव                                     | 718=3       | 713         |
| तं चेव                                    | X12.02      | \$15°       |
| तं चेव                                    | 513,80      | <b>=1</b>   |
| त चेव                                     | १०१२३       | 5015        |
| तं चेव                                    | १४:८०,८३    | ३,८। ~      |
| त चेव उच्चारेयव्व                         | १।१४७       | \$18.8      |
| त चेव उच्चारेयव्य                         | १।१६२       | १।१६        |
| त चेव उच्चारेयव्व                         | €3919       | 3919        |
| त चेव उच्चारेयव्य                         | ५ ११⊏       | १११४        |
| त चेव केवलीण कारगय वा पारगय वा            |             |             |
| जाव पासइ                                  | रा६७        | ४१६-        |
| त चेव जाव ग्रंत                           | ११२०१       | १।२०        |
| त चेव जाव अत                              | २०।७६       | २०१७६       |
| तं चेव जाव अजीवपदेसा                      | १०।५        | 8017        |
| त चेव जाव अणतखुत्तो                       | १२।१३५      | 651638      |
| त चेव जाव अणतेहि                          | ११।१०७      | र18,80      |
| त चेव जाव अत्यमण०                         | 51378       | 51३२६       |
| त चेव जाव अफासा                           | १२।१०६      | १२।१०=      |
| त चेव जाव अफासे                           | १२,१११      | १२।१०=      |

| नं नेय जाव स्रमित्मह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११।६३              | <b>११</b> १४ ह                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| त नेय तात्र आयावण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३।१०२              | 3133                                  |
| त चेत्र जाय याटारेंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१४</b> १३३      | १४८३                                  |
| न चेत्र जात्र उपयमेत्तग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६।१७२              | £18.58                                |
| त चेव नाप गाहायज्ञम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दार्दर             | C1= 53                                |
| त चेत्र नाय द्विन्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११।११२             | ११।११२                                |
| त नेव लाग नीवियकन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४।४०              | ξγ1° 3                                |
| तं चेव जाव तत्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४११८६             | \$ 71 5 = E                           |
| नं चेव जाप सम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३।२२६,२२७          | \$1005,008                            |
| न भेत्र प्राय नरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४१७३              | ₹¥1¥€                                 |
| म चेप लाप तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११।:उ              | £\$153                                |
| न भेर नार गेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११।१=०             | ११ १ । ६                              |
| त भैव पाय नेमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११।११०             | ११११०३                                |
| त पेर जाय देवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £1= 34             | \$1538                                |
| म चेत्र जार न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र ०१४०             | 20180                                 |
| त भेत्र दाव न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०।१३२             | १२।१३२                                |
| नं भेर पार नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>हार्</b> न्थ    | हारू==                                |
| त पेर जार नीयायाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२।२१२             | १२।०१०                                |
| त चेत्र प्राय गल्यामाहरगति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19130              | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| त भेर नार परत्सागति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१४1१</b> ११     | SALLEX                                |
| प भीर ज्यान परिलम्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२।१२०             | ₹ <b>₽</b>  ₹-1                       |
| प पेप प्रथम परिजानेति । साधिबस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>६११६७</b>       | राहरभ                                 |
| म नेप जार राजरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र।१७२,१७६          | fitse                                 |
| स में र जाप है रेज्यस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211-2,108          | 25,4515                               |
| ल केष अवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in c               | 217 64                                |
| य देव इस वार्तिस्या (स्ना)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131-4.31           | 11:                                   |
| भ केंद्र तरह सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$2152             | 1=124                                 |
| य केंग्र गाउँ गाउँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | है ने 1 <u>इ</u> न | <b>1</b> 212 •                        |
| the til ste make to be trained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रहाऽ च             | والإراد                               |
| म क्षेत्र याच्याप है सहित्यार व्याप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                       |
| क्षारिकारण सामग्रीक राष्ट्रक सहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$2121c            | <b>李月</b> 期實際                         |
| الله من من المنظم المناسم المن | 1=1==2             | 12,22,2                               |
| yer difference with the transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2:220              | 71.20                                 |
| ल क्यें के क्यार है। अनुसू क्यारी क्यार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.1              | **** 5                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |

| स कि साथ भाषियनों जात प्रत्ये                                         | १ प्रस्त दर        | 2717- 2       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| तणुपम्म जाम क स्त्रज्ञ                                                | \$1434             | 916           |
| नणुवाम                                                                | 712 3              | 71.           |
| त्तरभगम् जात यदः                                                      | 21403              | ٠, ١          |
| तन्भनिया जान निद्वति                                                  | 31555,5%.          | `(\$y         |
| तया प जाव मदरम                                                        | 212×               | y ±?          |
| ०तरागा नहेप                                                           | ११६४               | 215           |
| तनवर जाव मन्यवाहर                                                     | 231202,208,2412 \$ | 213           |
| तयसा जाय विह्रेजना                                                    | 231208             | 71            |
| तवेण जाय करेनाए                                                       | \$ x 1 £ =         | 2,712         |
| तस्त०                                                                 | 71543              | 7182          |
| तस्य जाव अत्थि                                                        | श1 <b>९</b> द्रम   | 38 314        |
| तह नेव                                                                | भारकर्             | <b>४</b> ।२०३ |
| तह चेव नेयव्व अविशेसिय जाय पशू                                        |                    |               |
| समिय आउजिजयपिलउजिजय जाय सच्ने                                         | २।११०              | \$122c        |
| तहेव                                                                  | ४।११८              | 7155=         |
| तहेव                                                                  | १।१⊏१              | X15=8         |
| तहेव                                                                  | ४।२०२              | प्रा२०२       |
| तहेव जाव अद्यमाणे                                                     | १४।३=              | १४।२४         |
| तहेव जाव उस्सुत्त                                                     | ७।१२६              | ७।२१          |
| तहेव जाव एग                                                           | ७।२१७              | ७१२१२         |
| तहेव जाव ओहि                                                          | ३।११६              | 31884         |
| तहेव जाव कासवग                                                        | <b>हा</b> १८४      | £18=R         |
| तहेव जाव किच्चा                                                       | १४।१८६             | १५।१८६        |
| तहेव जाव गवेसण                                                        | <b>ह</b> ।५५       | F F 13        |
| तहेव जाव त नो अप्पणा परिभुजेज्जा,                                     |                    |               |
| नो अण्णेसि दावए, सेस त चेव जाव                                        |                    |               |
| परिद्ववेयव्वे                                                         | <b>दा</b> २५०      | नार्४न        |
| तहेव जाव दिसोदिसि                                                     | ७।१८६,१८७          | ७।१७७,१७=     |
| तहेव जाव मम विउलेण महुघयसजुत्तेण                                      |                    |               |
| परमण्णेण पिंडलाभेस्सामीति तुट्ठे सेम जहा<br>विजयस्स जाव बहुले माहणे २ |                    |               |
| तहेव जाव वोच्छिण्णा                                                   | १४।४८-५०           | १४।२४-२७      |
| المحالد مالم علامهما                                                  | ११।१८८             | ११।१८५        |

| नहेव जाय संपन्तियत्ताण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११।१६०                     | १११६०६             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| तहेव जाय देवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १११६१                      | १११८=              |
| नावनीमाए जाव अप्त्रेहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०१६६                      | 3,0                |
| नावित्य जाय महायज्ञवमाणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६१४५                      | १६१८               |
| नापनीमगाण जाय विह्रण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216                        | য়নি               |
| तिरपुनो पाय नमिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १११४०,१६४,१६४              | •                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१०,२१२,११।११ <del>=</del> | <b>१</b> ११०       |
| तिग जाद परेम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ??1.=,:3                   | 7170               |
| तिमानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2172                       | ार्                |
| ीणि वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2178                       | 211                |
| निश्चि वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9197                       | -177               |
| ियगमञ्जेने एकते न पट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00%                     | \$=1== <i>e</i>    |
| निरिय जाव पन्त्रपामेग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४१६६                      | 26,54              |
| तीने य ताव धम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 517 5                   | จานรู              |
| ष्टुट्टि जाय मगरवज्ञाग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११।१३४,१४३                 | 881828             |
| <br>इ.च्यरोक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रे देश्यर्                 | 1 11=1             |
| नेपुप काव वरेनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1125                     | 11.17=             |
| रिप्प साव भागगानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४३१६६                     | ₹215 = ±           |
| ते जार महादिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८१२                       | 1 6,22             |
| भेतर्देश करा इत्या में पत्री राव पासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71505                      | 712.6%             |
| भिन्नेच अय अगासभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21223                      | 21558              |
| रेग्येंग जाव संधितना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the.                       | \$512              |
| ल्हेंन प्राय पर्यावाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४.११४                     | 15.115             |
| भिर्देश कार कहिन्दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 321226                     | 2=12=6             |
| मिल्लेल कार सर्वात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>{}</b> , <b>{</b> +     | \$ 15 m            |
| Secretarian large annual political secretarians and the secretarians are secretarians and the secretarians and the secretarians and the | 30192                      | 17.15              |
| Francisco parte any order of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥ <b>1,5</b> }             | ~1\$\$.            |
| The same of the sa | 11158                      | 1 3 1 4            |
| ما گاچي ساعد چها و بود. معدن ساعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # Kakk                     | きないの               |
| The same of the sa | र् <i>र्</i> ड ह           | ** **              |
| "Berry and July age of the may be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.41. x                    | ٠, ﴿               |
| and may the fact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * × 3 *                    | ₹ \ <sub>4</sub> ; |
| genigen for a saletabe on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * 5,4 1                    | ž, *               |
| more to the state of the state  |                            | 2 m 2 i            |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |

| तेणहेणं जाव गम्म०          | १०।१७६           | 2 364 6                 |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| तेणहेणं जाय नर०            | १५(१६)           | 2712.4                  |
| तेणद्रेणं जाय निरेमा       | 271244           | 111980                  |
| नेणद्रेण जाय नो            | १।३६             | 7134                    |
| तेणहेणं जाव नी             | 21242            | 11:82                   |
| तेणहेण जाव मी              | 31565            | 31223                   |
| तेणहेण जाव नो              | 2130             | 2150                    |
| तेणद्वेण जाय नो            | ६१०६             | 4127                    |
| तेणद्वेण जाव नो            | ६८१३६            | 22138                   |
| तेणहेण जाव नो              | र् <b>टा</b> १७६ | रू चा १ <sup>५</sup> ५८ |
| तेणहेण जाव पच              | \$13 <i>EN</i>   | १।३६४                   |
| तेणद्वेण जाव पसारेत्तए     | १६।११६           | १६।११६                  |
| तेणहेण जाव पासद            | ३।२२४,२३०        | ३।२२४                   |
| तेणद्वेण जाच पासङ          | טונט             | प्राइ७                  |
| तेणद्वेण जाव भाव०          | १२।१६८           | १२।१६८                  |
| तेणहुँण जाव भावतुल्लए      | १४।८१            | १४।८१                   |
| तेण्डुणं जाव भासति         | 3€13\$           | १६।३६                   |
| तेणद्वेण जाव रह०           | ७११८८            | ७।१८=                   |
| तेणट्टेण जाव लवसत्तमा      | १४।=४            | १४।४=                   |
| तेणहेण जाव वागरेज्ज        | 821828           | १४।१४४                  |
| तेणहुण जाव विग्गहेण        | ₹४।४             | ३४।२,३                  |
| तेणहुण जाव विज्जाचारणे     | २०।८०            | २०१५०                   |
| तेणहेण जाव वुच्चइ केवलीण   |                  | ·                       |
| अस्सि समयसि जाव चिट्ठित्तए | रा१११            | प्रा१११ '               |
| तेणहेण जाव संठाणसुल्लए     | १४।८१            | १४।८१                   |
| तेणहेण जाव ससी             | १२।१२५           | १२।१२५                  |
| तेणद्वेणं जाव सिय          | १४।४०            | १४।४०                   |
| तेणद्वेण जाव सिय           | २५।५             | २४।४                    |
| तेणहेण जाव सोगे            | १६।२६            | १६।२६                   |
| तेणहुण जाव हव्व०           | राहद             | शनन                     |
| तेणहेण जाव हव्वमागच्छति    | २५।१=            | २५११=                   |
| तेयासरीस्स जाव देसवधए      | न।४४६            | टा ४,४,४                |
| दडनायग जाव सिघवाल          | १११६१            | ् ७११४६                 |
| दसणिप एमेव                 | ६१४०             | 3518                    |
|                            |                  |                         |

| दरिमणावरणिकां जाव स्रतराज्य              | 6133           | 8138               |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|
| दत्यको जाय गुणको                         | 2182=          | 51558              |
| दब्बमुद्रेण ताव दाणेण                    | 341448         | १४१२६              |
| दमम पाय विनिनेहि                         | 51888'6818=2   | 5310               |
| दात जाप पोच्च                            | १४।१८६         | १४।१८६             |
| दाहिणिल्न जाय मन्छित                     | १६।११६         | १६।११६             |
| दिणयर जाव पडिबुद्धे                      | १६१८१          | \$512.8            |
| दिगःचरस्यानेण याव बायावेमाणन्स           | ११।८१          | १११४६              |
| दीर जाय हना                              | १८।१५३         | १=११४०             |
| दीवे जाप अटमास                           | ६१६२           | \$137              |
| दूरमा तात घतारि                          | <b>६।१३४</b>   | \$1 <b></b> ₹\$¥   |
| देवजुनी जाप अणुष्यिष्टे                  | १८।६४          | गायतम्  १३३        |
| देवतीयाया ताल महालिदेहे                  | १४११८४         | *157               |
| देवसम्बद्धाः जाव सम्बद्धाः               | { = 1 × 3      | \$13.5             |
| देपाड्य खडम्पित                          | ४१६२           | प०१                |
| देवाण्डिया भाव उत्तरक                    | ३११२६          | 31335              |
| देवाणुविका जाव मे                        | ११।१८३         | 221232             |
| देख्डिण अब किये                          | 31205          | \$15.5             |
| देविक्की आव स्रनित                       | 31630          | \$14 C             |
| वैदिन्ती सम्य त्रांभनमत्त्रामप्          | 3120,18        | ३११७               |
| देति हो जाप अभिनगण्यागण्                 | १६।३२          | \$5157             |
| देखिनेदी जाय सर्वे                       | 217 e          | 2183               |
| देश ता.य सुरवस                           | 10135          | 70 311 X           |
| घमपण <b>्</b> र                          | { <b>5</b> }<} | 11173              |
| प्रमत्यिकात् ताच तीर्यस्यकात् सङ्ख्यातूण | Fifee-fed      | रे।३६२,-११२२       |
| यम्मद्विमार्ग भाग प्रतिसः                | दार्६          | zi# (              |
| धम्म(च पर धारातश्यक्षापति                | 12153          | £5imi              |
| ध्यम्बद्धानुष्यः अराषः ध्यमेशनः          | 1212 K         | \$3.25 x           |
| वस्मे प्रसान्स राइ वस्ति होत             | <b>EXIES</b>   | £*16.%             |
| भारेमाने राजभवति                         | 71724          | 14812              |
| अवल्प् इस्ट्र व स्ट्र                    | \$\$135°E      | \$\$,\$\$ <u>#</u> |
| नम् नाम् ईत्ह्यार्षः                     | \$1.46.4       | Merse Le           |
| पुर्वे कर् अवस्ति ।                      | 2.1 7,12.023   | # 5 £ # \$         |
| dest to the stant                        | *****          | **                 |
| اد ا<br>د م اد ا                         |                | •                  |

12 17 Sec

| नर्गमः वाप परिकार               | \$ 18 ° **     | ^              |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| नमगी वार्य कर्याण               | 2417.4         |                |
| नवंगको रात्र परद्रामामा         | 477 3117 02723 | <b>:</b>       |
| नमनामी नात पञ्जासामी नात शक्कित | 23413          | ¥              |
| नमनिना उद्ध पञ्च प्रतिना        | <b>₽</b>       | ş              |
| नमनिना ताप परिष्या              | \$ 215 2 4     | ž į -          |
| नमनिना प्राप्त सिरम्            | 221228         | ź              |
| नरदेवाणु जान भागदेवाण           | के भे । के त   | å <b>≈ 1</b> á |
| नवर एगओ पानगार्थी। पुरुषी       | , ,            |                |
| चवक्रमानवि भागिया               | अ१ <b>१८१</b>  | 317            |
| नार जान जेरुनुन                 | ?~1 >?         | 21             |
| नाउ जाव जेट्टाने                | 1=1X0,Y=       | 31             |
| नाट जाव सम्भेप                  | १८।४८          | 313            |
| नाउ जाव परिज्ञेण                | १८१४७-४१       | 313            |
| नाउ जाव परिय(ज) ण               | 3133,22163     | 213            |
| नाइ जाव परियणम्स                | 3133           | 313            |
| नाउ जाव पुरबो                   | <b>१</b> ८।४८  | 313            |
| नाट जाव राईण                    | <b>११1१</b> ¥३ | र ४1€          |
| नाण जाव समुद्दा                 | <b>११</b> 1=३  | ११।७=          |
| नाणत्त जाव त                    | १८।८१          | \$18.8.\$      |
| नाणदसणे जाव तेण                 | ११।७३ '        | ११।७२          |
| नातिदूरे जाव पजलिकडे            | ११।८५          | १११०           |
| नासि जाव निच्चे                 | ६।२३३          | <b>ह</b> ।२३३  |
| नासि जाव निच्चे                 | ११११०=         | रीद्रप्र       |
| निदिज्जमाण जाव साकड्ढे          | ३।४६           | इ।४४           |
| निक्सेवो                        | <b>६।२५</b> ०  | <b>ह</b> ।२४०  |
| निग्गथाण जाव महा०               | ६।४            | £1.8           |
| निग्गथे वा जाव पडिग्गाहेत्ता    | ७।२२,२३        | ७१२२           |
| निग्गथे वा जाव साइम             | ७।२४           | ७१२२           |
| नियठे जाव नो                    | २।१६           | २।१३           |
| नियग जाव आमतेति                 | १६।७१          | ३।३३<br>३।३३   |
| नियग जाव परिजणं                 | ११।६३          | •              |
| नियग जाव परिजणेणं               | १६।७१          | ३।३३<br>७।११   |
| निरगणयाए जाव पुट्व०             | ७११४           | 0111           |
|                                 |                |                |

d

| 1 | निरुद्धभवपवचे जाव निट्टिय०                        | २।१६             | २।१            |
|---|---------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ! | निसंते चात्र श्रमिरुद्राग                         | <b>६११६७</b>     | <b>टा</b> १६   |
|   | निस्मिरामि जाव पष्टिह्य                           | १४।६=            | १५१६५,६        |
|   | निम्मीना जाव उवयन्ना                              | ७११६०            | अ११=           |
|   | नित्मीता जाव निष्यक्तरमाण                         | ७।१८१            | दार्≈          |
|   | नीय जाय अटमाणे                                    | १४१२४,४७,६७      | € الأِم        |
|   | नीय जाव अण्यत्य                                   | १५१२३            | 2218           |
|   | नेरायाख्य वा जाव देवावव                           | राइन             | ソ1モ            |
|   | नोषाया जाउ नोसायानि                               | १२।२१४           | १ व्या व       |
|   | पर्दणताया इ वा जाव संबद्घयवाचा                    | 31583            | वृत्ति, पठ     |
|   | पंजमगर जात्र पश्चित्रहे                           | १६१८१            | रहाट           |
|   | पक नाव उप्पष्टिना                                 | १५।१८६           | १४।१=          |
|   | पनगाए ताप स्टाहिना                                | १४।१=६           | 3715=          |
|   | पनिदियसीरानिय जाय परिषण्                          | 217 o            | CIN:           |
|   | पनिदियसगैरे लाव मनिर                              | \$\$1\$3¥        | सी-मृट १८:     |
|   | पकरेट लाव अनुपन्विट्ट                             | {1 <b>x</b> 3c   | \$1 <b>4</b> 5 |
|   | पकरेति जाय देवाडम                                 | ११३६०            | 7137           |
|   | पगरेति जाग देयाज्य                                | शाहरू            | है। ३६         |
|   | पगरभट्ट जाय विशीए                                 | ३११७,४१८८,१४११७४ | र्गित          |
|   | पगजनहरू ताव में प                                 | २।७१             | 2130           |
|   | पगरमस्याग चात्र विकीयवान्                         | <b>११</b> 13१    | <b>1</b> 12=:  |
|   | पविक्रिय जाव टायावेमाचे                           | thitae           | 3,33           |
|   | पितिसम्बद्धाः विद्याः                             | £\$150,55        | 3133           |
|   | यागितम्य जाय विहरितन्                             | १राभर            | 2173           |
|   | यभावतानीय जाव विनमाहिया                           | 2.42             | 3177,42        |
|   | ग्रजनमीक्ष्य स्था ने                              | exit:            | ÷ 2045         |
|   | या नहासम्बद्धाः साथ महिमायी                       | ZX136            | \$ £,23        |
|   | क्ष्यक्रम् इत्य कर्ड्ड                            | स्राध्य          | * £ * 5        |
|   | Adamest mad affeni                                | : Ki ki          | = r, = ,       |
|   | या, क्यासमूक्त एडिक्ट्य स्थात विकास               | #1 <b>%</b> #    | 花練花            |
|   | an har after de fait fait and and an and an and a | \$ 45° +         | =(2+           |
|   | युर्भारेक क्रमाने क य जिल्हा                      | 11-115           | \$ \$12.25     |
|   | वर्रकार हार सामा विकास                            | 変な後のの            | £3 × 1         |
|   | THE THE PROPERTY OF                               | 11: 4            | 1 Com          |
|   | 49 € 42 %, g. * 6 % * 6                           | · kg.            | ي به           |

| पण्योति आव प्रवस्मिति                 | 311845          | * 7 2          |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| पश्रामेगाने जार पहिन्द                | 5,5,            | 1              |
| व्यमस जाव बाहारमव                     | * 1 th 2        | m 8 4 4        |
| पपाणे जान आहार ।                      | 314 1           | 13 4           |
| पमादाः गमा जाय जासम                   | -14.5           | 13:25          |
| पवाहिण जान नमानना                     | 21948,81924     | 2170           |
| पयाहिण जान नर्मामता                   | 7 212 6         | 3 1 2 1        |
| परछरिययज्ञानाय रोपाय मगमग-            |                 |                |
| वनव्यवाए णेगस्य जात इंग्यामीत्व       | 21556,662       | \$15-0,828     |
| परमाणुपोग्गला जात कि                  | १६१८०           | १०१६ ह         |
| परामुगड जाय उत्पितः                   | ¥123 €          | 71238          |
| परारभा जाव जणारभा                     | 313K            | \$13\$         |
| परियारी जहा मुस्याभरम जाव             | १६१४४           | राग०म् ०५=     |
| परिमा जाव पडिगया                      | ११।०४           | 6133           |
| पतोद्रइ जाच पश्चिमन                   | <b>११</b> ८६०   | \$1.280        |
| पवरसुदुरुका जाव गध ॰                  | ११।१३६          | \$ \$ 1 \$ 3 £ |
| पवर जाव सण्णाहेत्ता                   | 018E8           | १८ ३१७         |
| पव्वयं त चेव निरवमेम जाय आणुपुर्व्याए | হাত             | २।६=,६६        |
| पव्याविए जाव मए                       | १५।१११          | ६४।६०४         |
| पव्यावेइ जाव धम्म०                    | २।४३            | रा४२           |
| पसत्थ नेयव्व जाव भ्रादेज्ज •          | १।३५७           | १।३५७          |
| पसत्यं नेयव्व जाव सुहत्ताए            | ६।२२            | ६।२०           |
| पाणनस्या जाव तेसि                     | ३।२६३           | ३।२५३          |
| पाण जाव उवक्खडावेति                   | १६१७१           | ३।३३           |
| पाण जाव कि                            | दार्थ७          | #158X          |
| पाण जाव पडिलाभेमाणस्स                 | द1 <b>२४</b> ६  | नार्थ्य        |
| पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छा०           | १।३८४           | <b>१</b> १३८४  |
| पाणातिवाएण जाव मिच्छादसणसल्लेण        |                 |                |
| एव खलु जीवा गरुयत्त हव्वमागच्छति      | १ ८। ४१-४=      | 813=8-358      |
| एव जहा पढमसए जाव वीतिवयति             | ७।११४,११६,१२।५४ | ७।११४          |
| पाणाण जाव सत्ताण<br>पासइ जाव भावओ     | 51856           | ना१न्ह         |
| पासदणताए जाव सोणियत्ताए               | \$3818          | वृत्ति         |
| पासादियाओ जाव पडिल्वाओ                | १५१८७           | राद०           |
| 31/11/2                               |                 |                |

| पागादीए जाव पटिकवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १११५७                       | 5150                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| पामाधेयं जाव पटिस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४।८७                       | ÷1=0                    |
| पिवामापरीमहे जाव दमण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | द1 <i>३१६</i>               | <b>नृ</b> न्ति          |
| <b>पु</b> च्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १।२६७                       | १।२६०                   |
| पुच्या<br>पुच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३११८४                       | 31823                   |
| पुन्द्रा<br>पुन्द्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३।२७३, २७४                  | ३।२ <i>७</i> ५          |
| पुण्या<br>पुण्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मामह                        | 2122                    |
| पुन् <b>छा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #156=-3c0                   | नार्द्र                 |
| पुच्छा<br>३ ज.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≈1X53-X33                   | elas 9                  |
| पुच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =1853                       | 21652                   |
| वस्या<br>इ.स.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =12£X                       | EIREL                   |
| पुच्या<br>- पुच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4145A                       | EIXEN<br>Zies.          |
| पुरस्य<br>पुरस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दा४६६                       | =1.55                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4186ñ<br>4186a              |                         |
| पुन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | दा <i>र</i> हेद         |
| पुरसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בואנה                       | =1 K ? 3                |
| पुन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £188                        | \$14B                   |
| पुराजा<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹०१४७, <b>६</b> १           | \$0185                  |
| पुच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$2135-95                   | ्र देश<br>इ.स           |
| पुरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२१११३,११¤<br>१२.२२२        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| पुरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२,२२३                      | \$2,252                 |
| गुरुगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२१७,११                     | \$ 275<br>5 7 10 5      |
| पुचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . इ.स.च्य                   | \$144.C                 |
| पुरुक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i sich                      | \$3,5\$                 |
| de.ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३।१२ <del>८</del>          | \$31 <b>\$</b> 3 \$     |
| grei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$3(\$5 m                   | 131156                  |
| पुरुग्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ <14 c' 4 c               | \$ 412 K                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४(६३,६४,६६,१४.<br>इ.स.च्या | ₹€Ę#                    |
| Tent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हे≭।हेर्द<br>१ऽ।६२          | रे स्ट्राइड             |
| de cada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | ₹31 <b>5</b> 0          |
| 2 mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ţuiţo?                      | \$# \$##<br>***         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$#1{##,\$}\$,\$\$a         | ₹**₹**\$                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हेळ्द्रे ३६<br>इ.स.स.स.स.   | \$012 × 6               |
| Anne 2 and an analysis of the state of the s | initita<br>init             | L + , ! *'              |
| The state of the s | र्न.।¥र                     | ~ # <sub>&gt;</sub> {*  |

| गुण्यस                                    | 241502    | w de pr         |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
| पुरस                                      | PUIPE     | 2.2             |
| पुरसा जास असीयीए                          | \$312 <   | 27172           |
| पुद्राट जाय भी                            | \$12 ×    | 2121.           |
| पुद्रे जाव भणतेहि                         | १३।इन     | 21,29           |
| ुँड<br>पुढविकाड्यर्गागिक्यपयोगः स्थिता    | •         |                 |
| जाय यणस्माः                               | 513       | \$1133          |
| ०पुरुविकाइय जाव परिषया                    | 215 6     | 0170            |
| पुरुविनागद्या जाय सम्बन्धान               | £1838,838 | ह <b>।</b> १० व |
| ०पृत्वि जाय बधे                           | #13£0     | #13E¢           |
| पुढवीए जाव एगमेगि                         | १।३२१     | ३१२ ३६          |
| पुष्फिया जाय चिट्टनि                      | '5153     | 5316            |
| पुरदर जाव दम                              | 30505     | ज्याव शहर       |
| पुरत्याभिमुहे जाव ग्रजींत                 | ७।२०४     | 50510           |
| पुरिमे जाव भ्रप्पर्येयण०                  | ७।२२७     | ७।२२६           |
| पुरिसे जाव पंचिहि                         | 33518     | \$1367          |
| ु<br>पुब्बरत्तावरत्तकालगमयमि जाव किंगठिया | १४।१३२    | १५।१२=          |
| पुव्यरतावरत्त जाव जागर <b>०</b>           | राइ७      | 3755            |
| पुष्टिव भते लोयते पच्छा सव्वद्धा          | १।२६६-३०१ | ११२६७           |
| ू<br>पेते जाव अणाण्पुट्यी                 | १।२६७     | ११२६०           |
| पोग्गला जाव दुहा                          | १२।७७     | १२।७०           |
| पोग्गला जाव नो                            | १६१४७     | १६।५५           |
| पोग्गलाण जाव सव्वपज्जवाण                  | २४।१००    | βοp             |
| पोग्गले जाव विकुव्यइ                      | 37910     | ७१६१६           |
| पोराणाण जाव एगतसोवखय                      | ११।५६     | ३।३३            |
| पोरेवच्च जाव कारेमाणे                     | १३।१०२    | 312             |
| पोसहसालाए जाव विहरिए                      | १२।१=     | १२।=            |
| पोसहियस्स जाव विहरित्तए                   | १२।१३     | १२।६            |
| फरिसे जाव पचिवहे                          | १२।१२=    | ओ०सू०१५         |
| फासेत्ता जाव आराहेत्ता                    | रा४६      | राप्रह          |
| वधइ जाव नो नपुसगो                         | ट1ई०४     | 21308           |
| वभचारी जाव पक्खिय                         | १२।६      | १२।६            |
| वभचारी जाव विहरइ                          | १२।११     | १२।६            |
|                                           |           |                 |

| यनमदेण जाय उम्मरिय०                     | दा४३२                | =1,35 <b>5</b>  |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| बनव जाप निडग०                           | \$ 513 X             | <b>६१</b> ८३    |
| बदुपरिपृष्पाण नाय बीटरकताण              | ११।१४२,१४।१६७        | ४६११३५          |
| बाह्यश्रो जाय आयाचेमाणे                 | ११।१८६               | 3133            |
| बाह्।ओं जाप विहरण                       | १४११४३               | ± 515 ±         |
| बाहिरिय जाव पञ्चिपणित                   | 231660               | १११४६           |
| तितिओ वि आतावगी एव नेव                  |                      |                 |
| नवर वाणाम्नीम् नगरीम् मनोहणा नेयव्या    |                      |                 |
| रायगिते नगरे राताज जागाज पासद           | 31533-536            | 21727-723       |
| युरम्भी ताव धत                          | <b>६१</b> ५४ ६       | <b>\$1</b> <6   |
| र्युग्मम् पाप्र मव्य०                   | ११२००                | 2166            |
| बेटदिया जाव पविदिया                     | 2017                 | 21825           |
| भड़ नाय भणे य में अनुप्रणीए निया        | •                    |                 |
| गय पि जल भेर उपगीए तहा नेयध्य           |                      |                 |
| चंडरची बालापगी—'पण य ने                 |                      |                 |
| चरपीए निया' पटा गरमी आपायगी—            |                      |                 |
| 'नडे य से जणुकाीए मिना', नहां नेपस्यो । |                      |                 |
| परम रहत्याण गुरशे गमा,                  |                      |                 |
| विभिन्दसम्य एको गर्गे                   | प्रार्व ३१,१३२       | 91834,825       |
| भने लाग नेजनी                           | प्रदेश               | भार्कर          |
| भने पत्र निदृति                         | \$1262               | है। हे हैं है   |
| मंते जात पानपरियमेनियनाए                | 218-2,800            | \$1\$ os.\$ · v |
| भारे पाय रणारे                          | 1 1122               | £2123           |
| भो शाहर                                 | 24,123,46,4133,82313 | 2135            |
| महे पुराप                               | ५११४५१४२             | \$13.84         |
| भगानी नाप परास्त                        | 1212=4               | \$ 12 to 1      |
| भगवंदी चार पण्यसम्                      | 13181 *              | <b>不经失</b> 。    |
| भाग गाव एव                              | 212 k                | 21.3            |
| सप्त पाप नमस्ति                         | भार १<br>-           | <b>:</b>        |
| hale hale artige                        | titi e s             | 71 1:5          |
| and was per                             | \$ # 3 4             | 121 g           |
|                                         |                      |                 |

5,...

₹ \* ¥

7312\$e

1.17

7 13

3755

in at the William Philips had been as a color making the color

इ.सी.ची.च्या १५ व

\*15 . \*\* \*\* \* · }

مريد يو پيسود و پيرکوي

| भीतमा तार प्रत्यवाधि                  | 7 1741,734        | 3175               |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| भित्रमण वात्र विश्वते                 | 441,7             | <b>₹</b> /         |
| भविष्णाचे जाद तस्य                    | 9- 240            | ₹~ <b>&gt;</b> y   |
| भागागिया तार प्रायमध्ये               | 7 1. 1            | 214                |
| भिक्ता जा राग                         | \$ , 15 2 .       | ₹ 1.9 4 .          |
| भीए बाद मचायभए                        | 22145             | 414                |
| भेदो गहेन गहुम्स जाग सन्ध             | 22173             | oxive              |
| भेदो मञ्जो भाषियाची                   | 7124              | 2;735              |
| भोगा पुरसा                            | 11736             | 3183€              |
| मंगनिषुतस्य जातः गदेशम्               | 82185             | 77185              |
| मदरन्तियाए जाय पश्चिते                | 3:-18 3           | \$3125             |
| मरुभगज्भेण जाव पण्युपायति वशिगमो नत्म | 85188             | 2314               |
| मज्भिमात्र जाय सहमाणे                 | १४१८२             | \$1\$0£            |
| महिया जाव गायाऽ                       | ३४।१२६            | \$71550            |
| महिया जाय विहर <b>ः</b>               | १४।१३२            | १५११२०             |
| मद्दुगा जाव एव                        | <b>१</b> ८।१४३    | \$ = 1 \ R 3       |
| ०मणुम्म जाव यथे                       | <b>=13 &lt; =</b> | =13 £=             |
| मणुस्माउए वि एव चेव, देवा जहा नेरङ्गा | १।११५             | १।११५              |
| मणुम्माउय दुविह                       | ४।६२              | प० १               |
| मणुस्सा जहां ओहिया जीवा णवर           |                   |                    |
| सिद्धवज्जा भाणियव्या                  | <b>११३</b> ८०,३८१ | ११३७४,३७६          |
| मणुस्सा जहा जीवा                      | ७१४६              | ७१४२               |
| मणुरमा जहा णेरज्या नाणत्त जे महासरीरा |                   |                    |
| ते बहुतराए पोग्गले आहारेति आहुच्च     |                   |                    |
| आहारेति जे अप्पमरीरा ते अप्पतराए      |                   |                    |
| पोग्गने आहारेति अभिनखण आहारेति सेस    |                   |                    |
| जहा नेरइयाण जाव वेयणा                 | 81=8-EX           | ११६०-६६            |
| मणुस्सा जाव उववत्तारो                 | ७।२०४             | ७।१६२              |
| मणुस्साण जाव वेमाणियाण                | १४।३४             | १४।३३              |
| मणुस्साण य देवाण य जहा नेरइयाण        | १।१०६,१०७         | १११०४              |
| मरणभयविष्पमुक्का जाव कुत्तिया०        | राह्य             | वृत्ति, बो०सू० २६, |
|                                       |                   | राय० स्० ६८६       |
| महज्जुईए जाव कहि                      | ३१६८              | ३।२५               |
|                                       |                   |                    |

| malamatana mm                      | ** ***                   |                |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| महिनमराच्या नाय जनस्तुरचे          | <b>\$</b> まれま            | १३।१०          |
| महराजनित्यं जाव घाहारेज            | ७१२३                     | अ२२            |
| मता जाव नी                         | हृद्दाप्रच               | शर             |
| महभाइन जाव भूजमार्ग                | रेलाइंट                  | 318            |
| महराद्वान् हात्र दिल्लाई           | 26128                    | श्र            |
| महानिक्तरे जाव निक्जसाए            | 618                      | \$16           |
| महारणो जाव चिट्टीत                 | 31555                    | Sloke          |
| महासीर लाव एव                      | नार्वत,र्दाद४,र्वाद्     | <b>212.3</b>   |
| महासिर पात्र नमसिना                | २(६१,१८)६०               | ₹1 <b>%</b> 1  |
| महाग्रीरस्य जाव नियम               | <b>१=1१४</b> ६           | \$175<br>      |
| महाकीरा गाव पत्वद्रात्             | हा१७=                    | 61753          |
| महाबीर जात प्रश्नामञ               | २१६६                     | 212 -          |
| महारीर जाप विद्या                  | १८।१३३,२०३               | ७।==१          |
| महाबीरे बहिया जाय विहरद            | १८।१६२                   | ប្រធាន         |
| मीरिंग भागमाद्य                    | \$123C                   | \$1937         |
| महिन्दिए द्याव गरेगरी              | \$515Y                   | \$13.34        |
| महिल्लित् लाग महानुमानेय           | عاد-                     | Dist.          |
| महिल्लील अप विनागेरेम              | १२।१४ ८                  | 151726         |
| महिल्लीर वाप महाबुमाने             | 284                      | 21.6           |
| मन्ति वेश तार महानुसाम             | ₹1 <b>7</b>              | 31 €           |
| मान्या अव ७३३ कुना है। मी          |                          | *,*            |
| कार प्राचार में                    | \$\$ { \$ \$ \$ \$ \$ \$ | १२११७३         |
| रासाम्यार कार                      | 85485 C                  | *****          |
| विन्द्रिति सह भाषि                 | 117 - 2                  | 7,555          |
| रिष अम्प्रिक                       | 2,3.                     |                |
| ·                                  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$     | X154 6         |
| على لا ما يونو ما ياسون من على الم | 7 * # # # # # 2          | 3,33           |
| and the second state of the second | ₹ c., ४ a                | 7 <u>5</u> c . |
| enforce of the state between       | 4 mg/ 4 d                | * £            |
| Suggisment to made - made          | をだらずり                    | 1746           |
| and now is an in an indian         | कुं,कर =                 | 7 1 "          |
| A PERMANENTAL NA                   | <b>李祥文弘</b>              | * * * # #      |
| es and faile                       | 大きな が 聖                  | * * * 5        |
|                                    |                          | -              |

| er er, a saferor                     | 5 .              |          |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| रहे राजा संभवत                       | 3 * 8 7 k        |          |
| then all ut                          | 3 9 1 g          |          |
| Paratisti Med Minat                  | *; *)            |          |
| रक्तानसार्द्रस्थिरहात । ३१ ४५४       |                  |          |
| व <b>ेग</b> नगार्ल                   | 9, 4 3           |          |
| रमणाण जाव रिट्टाप                    | 1 .              |          |
| मा आह मार्गित्र                      | , ; , ,          |          |
| रह जात मण्याती।                      | <u> </u>         |          |
| राईगर जार नारेमान                    | \$ 14.65         |          |
| गरंगर जार विदिशी                     | 2712 3           |          |
| राईंगर जाग मन्यवाहरू                 | 2712 -5,3 1      |          |
| रागं वा जाय गरवपात                   | 31*4             |          |
| रायगिह जाव धमाने                     | erio si          |          |
| रायगिहाओ जान अनुस्यिमनय तमयभन        |                  |          |
| जाव रिग                              | 13158 R          |          |
| लखे जाव गगदत्तेण देवेण मा दिन्दा     |                  |          |
| देविद्ढी जाव अभिसमण्गागण्            | १६।६५            | 11.      |
| लभिहिति जाय अविराहियमामण्णे          | १४१६८६           |          |
| नभिहिति जाव विराहियमामण्णे           | १५।१८६           |          |
| ताघविय जाव पसत्य                     | 81880            |          |
| लुक्से जाव धमणि०                     | ३।३४             |          |
| लोए जाव केण                          | <b>२</b> ।२=     |          |
| लोए जाव दीवा                         | ११।७२            |          |
| लोए जाव भडयव्वाइ                     | २५।२१            |          |
| लोगस्स                               | ११।१०६           |          |
| लोहकडाह जाव किढिण<br>लोह जाव घडावेता | <b>११</b> 15४,50 |          |
| लाह जाय पडावता<br>वदति जाव पडिगए     | ११।५६            |          |
| वदित्ता जाव पडिगए                    | १मा१२१           |          |
| वदिय जाव भविस्सइ                     | <b>१</b> ८।१४६   |          |
| विदय जाव लाउल्लोइय०                  | १४।१०४           | <b>१</b> |
| वज्ज जहा सक्कस्स तहेव नवरं           | ६०११४३           | १        |
| विसेसाहिय कायव्व                     | 7.00             |          |
| •                                    | ३।१२२            |          |

| वट्टमानम्य बाव तीवाया                     | १७१२०            | <b>१</b> ८1₹   |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| बहिट्राशुनयम जाव पट्याहिमि                | <b>६११७</b> ४    | 5313           |
| यण्यश्री जात्र निड्यानिप्योयगया, नयरं     |                  |                |
| चम्मेट्ट-रुह्ण-मुद्धिय-समाह्यविचियगत्तकार | या               |                |
| न भागित, सेम त चेय जाव निउण०              | ६८१३४            | १८।            |
| वन्त्रज्ञी मत्स्त्रज्ञेत गुमारे जाव मयपी० | १२।१२⊏           | ११।१३          |
| वणाग्यवा जाव गग्यनहृषपण्यवा               | ११।१०=           | शह             |
| यगारनवेहि जाव पाम०                        | १४।४०            | २।१२           |
| पताद जाप उदिण्याद                         | ११३८४            | <b>१</b> ।इंस. |
| व्वाह्म जाव देवन                          | c15%,3c,5%       | E12:           |
| ०वाटर कार परिषया                          | E155'38          | C17.           |
| ०पादम जात यथे                             | दा <b>८</b> १३   | ciAf           |
| वाउपाए ए। जाप नीमगति                      | राष              | ÷1=            |
| मा ताय जोगाडा                             | १३१८७            | \$ 21=6        |
| भ जाव मन्तरित्तवडवास्थितम् वा केवली-      |                  |                |
| पणास पम्म समेजक गरणनाम् ?                 |                  |                |
| गोरमा । मोन्याम नेप्रतिस्य या जाव         |                  |                |
| क्षरोगिता रेगिसाराम परमं                  | £1X2,X3          | 515 \$0        |
| मा पान वेडनेन                             | ११।१२            | ११।१०          |
| या तार मोरश                               | 111=6,160        | 111=2          |
| या जाउक्तिकेतर्                           | 36.319           | tites          |
| पानि चार विचित्रगणगाणी                    | ट्1 <b>२</b> १३  | नाव्यागार ४०   |
| यापुर गाव जन्महिला                        | १४११८६           | injet          |
| पासद्भावको भागसम्ब                        | \$ E   C C       | ities          |
| वित्य नेयः स्थानस्य सम्पत्तिस्य सामानेस   |                  |                |
| मोदि जिला, विस्तरिक्या, मेल क एस          |                  |                |
| कार विस्कित                               | टार्ट्           | £1£¢           |
| Eafra de marante de la stra               | 21520            | प्रशास्त्र ह   |
| (storm - a cla                            | 는 등 다.<br>이 등 다. | \$15.12        |
| ্নিত সংখ্য হাট্ডিউং                       | 54277            | 2.722          |
|                                           |                  |                |

zif,

£21822

\$13 F.23

418 -

\* \* \*

\$21764

fram in tim at franky to the orthogen

the stort organistical

1: 71 - 31

| रिजार स्वयन               | *17%                   | 45.             |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| रिवार हत्त                | \$1 · / }              | ,               |
| विभिन्न त्राम एम          | 31333                  |                 |
| विष्वेष काम उद्योग        | \$ 1 4 5<br>4 1 3 5    |                 |
| निस्त जाय पारह से         | रें प्रश्चे ह          | ,               |
| विस्त जाप परमापरंग        | \$ 21.52               | ,               |
| विरय जाय एग व्यामा        | कार वर्षे<br>कार वर्षे | *1              |
| विस्मजीयो जाय सुन्दर्भारी | £1442                  |                 |
| विमनीएट जान वीईन्यह       | 2136                   | <b>7</b>        |
| वीदनकतं जाप मनसे          | रभारतह                 | 2.21            |
| चीतिकते जाय यारममे        | <b>!</b>               | ? ? }           |
| वीही जाव जयजयाण           | 55150                  | ₹ ? :           |
| वुच्यद् जाय नणतर          | \$215<br>- (160        |                 |
| वुच्चर जाव अभगनेवा        | १≈1२१⊀<br>             | ?               |
| युच्यइ जाय बाहारेंति      |                        | \$=:            |
| युच्यइ जाय उवयज्जिति      | \$4123                 | <b>9</b>        |
| वुच्चइ जाव यज्जइ          | ह। <b>१</b> ३६         | 4.5             |
| युच्चइ जाय फज्जति         | ७।१६४<br>-             | '316'           |
| वुच्चइ जाव नो             | \$518.5                | १६              |
| युच्चइ जाव नो             | १४।३०<br>३।१६१         | 318             |
| वुच्चड जाव नोइमि          |                        | १४              |
| वुच्चइ जाव पासित          | <b>६।२४०</b>           | धार             |
| वुच्चइ जाव पोग्गले        | ना४०३<br>१४।७६         | <b>१</b> ४।     |
| नुच्नइ जान भनिए           | १८।२२०                 | =14             |
| वुच्चड जाव साहू           | १२।५६                  | १८।२            |
| वुच्चइ जाव सिय            | ७।२=                   | १२।             |
| वुच्चइ जाव सिय            | ७।५६                   | ঙা              |
| वुच्चइ जाव से             | १।३७१                  | 91              |
| वुच्चइ जाव मोगे           | १६।२६                  | १।३             |
| वुच्चइ जाव हव्व०          | रादद                   | १६।             |
| वुच्चइ जाव हव्वमागच्छति   | २४।१⊏                  | ۶<br>-::        |
| ०वेंउव्यिय जाव बधे        | ना३८६                  | <i>ج</i> لا<br> |
| वेदणे जाव पसत्यनिज्जराए   | ६१४                    | ۳I₹<br>د        |
| वेयति जाव त               | ४११४०,१७।३७            | ६<br>31१        |

| वेगाणिया जाव उववज्ञति                                           | <b>६</b> ११३२  | *18*                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| वैरमण जाय यूनाओ                                                 |                | हा <b>१</b> = ६      |
| वरमण जान मन्त्राको<br>वरमण जान मन्त्राको                        | ७१३२           | अहर                  |
|                                                                 | 215 \$         | ११३ ⊏४               |
| गडना या जान मुर्गहृत्तात्                                       | अ२्१¤<br>२००४  | जा <sup>र</sup> द    |
| मञ्हाने जाव स्वयमेनीनि                                          | २।१३६          | २।१३६                |
| गरहाणे जाय वत्तरव                                               | २।१३७          | २।१३६                |
| सगयगय जाव सव                                                    | EIREX          | यो॰मृ० ४६ रा         |
|                                                                 |                | यानतालर पु० १४६      |
| मियक्षित जाव चैतावहिष                                           | XICS           | 21E \$               |
| <b>ल्मगारगु</b> च्या                                            | रै।१०५         | \$1\$0X              |
| महोर्देट नाव धरिज्जमाणेण                                        | टाइड४          | राष्ट्रहरू           |
| मनोरेटमन्त जाव परिज्ञ                                           | ७।१८६          | अर् अर               |
| नगरव्यभाग् वाव उव्यहिना                                         | १५।१=६         | १४।१८६               |
| गरारे जाव ध्याच्यामीने                                          | <b>१</b> ३।१२५ | ₹=1≹=v               |
| मण्याति या स्थव यदेनि                                           | tulk           | <b>\$</b> ₹\$₹\$     |
| मित्रिविदियं जार असमेरज्ज                                       | र ४।३१६        | <b>३४।१४३</b>        |
| मत्तिहा जाव धधम्मस्यि०                                          | 111505         | =1 <b>1</b> ; =      |
| मस्य नाय रिचा                                                   | \$71\$EE       | 223125               |
| मस्यपरिणानियस्य त्राव पाण                                       | अद्भ           | :12.4                |
| मस्वयपने जाव शिष्या                                             | १५।१८६         | १४ १८६               |
| गद्राराण् त्रात्र लाह्य                                         | c1,cc'A{A      | #134¢                |
| गर्ग्यमम् लागं सदि                                              | E1813          | 51257                |
| गदा नाव पाग                                                     | {*i=5          | हा- ४१४              |
| रांड आप विक्रिया                                                | राव्यंव        | ₹1÷₹\$               |
| संस्मान्द्रशतिम् नाव र गानाने                                   | १४।१६६         | \$14\$£              |
| मुनः प्राप्त गारिए                                              | 1.212.E        | last.                |
| ममपूर पार करेवासी                                               | 3183 6         | \$12.5               |
| माहे या बिह्सम्                                                 | 13127          | \$ 4,5 a, \$ \$"     |
| Andrew Symphon be to                                            | 1::re          | ***                  |
| भक्षण वर प्रवित सहित्यहित                                       | 17.15          |                      |
| to contract and the sales                                       | \$ 2 1 4 4 4   | है वे बहु <i>द</i> ह |
| \$19 mary 34 - 14 8 37 - 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | \$ 1           | · de                 |
| to col set that mad flory and white                             |                | .,                   |
| the or and y Expression and inclinate and secure districts in   |                |                      |
|                                                                 |                |                      |

| सामस्यस्य जना नवर विकित्       |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| मिक्सी र मिक्सिमी इ            | t attace         | 71-47            |
| मगा प्रमाणि व चार्यालेल        | 31402,40         | *                |
| मगणा वाच ग=बिल्लाचि            | 71252            | *                |
| ममार्चे जान सुनितित्           | 314.             |                  |
| ममाणे आत दुरिकाए               | <b>?</b> }\$** • | 91               |
| ममारंभीर जार समकावं            | ¥12+ \$          | Ž,               |
| समित जाष भने                   | \$1 <b>?</b> \$4 | ŧ,               |
| मभित जाव मी                    | -1842            | ~! ·             |
| समित जाग परिष्यमह              | 312 4 4,2 44     |                  |
| समोसंदे जाय परिमा              | 33138,0          | ٤٠               |
| संयभूरमणनमुद्दे जाव हुना       | ११।=१            | 221              |
| सरित्तमं जाय सहायेति           | <u> ह</u> 1इंच्च | 617              |
| सरियमा जाव गरिनाभट०            | णार्रः           | 131 %            |
| ०सरीर जाव पयोग०                | साप्तरंत         | ಜ್ಯುನ            |
| सन्त्रको जाव करेमाणे           | 1×1×3            | १५८              |
| सच्च त चेव जाव सुहमित्य        | १५१२१०           | १५११०            |
| सद्वति जाव यत्तव्य             | १।२६⊏            | १।२६             |
| सन्वजीवाण एव चेव               | १२।१५०           | <b>१२</b> ।१४    |
| सन्वद्दीव जाव परियरोवेणं       | ११।१०६           | £13              |
| सव्वसत्तेहिं जाव सिय           | ७।२८             | ७।२              |
| सच्विड्ढीए जाव रवेण            | <b>६</b> ।१८२    | ओ०सू०६           |
| सम्सिरीए जाव पडिरूवे           | २।११३            | २।११३            |
| सिह्यं जाव अहियासिय            | १५।१५२           | १५।१८५           |
| सहिस्स जाव अहियासिस्स          | १५।१८२           | <b>१</b> ४।१=२   |
| सागर जाव पडिबुद्धे             | १६।६१            | १६१६१            |
| सावज्ज वि जाव अणवज्जं          | 38138            | १६।३=            |
| ०सामणियसाहस्सीको जाव कहि       | ३।११२            | उवा० २।४०        |
| सामाणियसाहस्सीण जाव चउण्ह      | ३।१६             | <b>उवा०२</b> ।४० |
| सासय जाव करिस्सिति             | ११२०=            | १।२०१            |
| साहणणा जाव मक्खाया             | १२।८१            | १२।८१            |
| साहण्णति जाव पुच्छा            | १२।७१            | १२।६९            |
| सिंगारागारचारुवेसाए जाव कलियाए | १२।१२८           | १३१३             |
| सिंगारागारचारुवेसा जाव कलिया   | ११।११२           | १३११३            |

| निगारागार जाव पतिया                    | =39-23913                 | C18EV          |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------|
| निघाउन जाप पहेंगु                      | न्।२०,११।८३,१८८,१४१७,     |                |
|                                        | २७,११४,१३६,१४१,१४२        | सोल्मृल ४२     |
| नियाल जाव बहुतारी                      | १४१८६                     | ₹ <b>१</b> 1=3 |
| निषालन जाय समुद्दा                     | ११।८३                     | ११।७२          |
| मिन्सर साम प्रत                        | ११४६,४३,४१८,७१३,१४१३६     | 1186           |
| गिम्भा जाव जैन                         | <b>ξ</b> Υ(= \( \)        | Elr's          |
| निस्मति पाय पत गरिमति                  | १(२०=                     | ११२०१          |
| निव्सिति यात्र पत                      | 3173,78,7812,0214,86,5414 | -              |
| ०सिन भाग पर्योगप्रेय                   | =13=2                     | E13E3          |
| मिना जार मध्य                          | 2(22.5                    | fixe:          |
| मिया जाव व्यामणायानाम्                 | 717¢                      | 2123           |
| निरिवन्द्र ताव दशाम                    | ζ(\$~Y                    | सील्युरस्य     |
| मुभाव लाय पनियुद्ध                     | १६१६१                     | 14161          |
| मुचिताल ताव रहाम                       | 5155                      | 2111           |
| मुर्लेट प्यव नियमा                     | 212 R                     | यत हे हैं      |
| नुस्यमगरम् अप्रतिस                     | fMC3                      | 48143          |
| महिक्स आव जा सामाण                     | \$143x                    | \$180%         |
| संबेच्या राज करेंद्रवा                 | = 46                      | riply          |
| नेन इतिनद्वानस्य आप्रयोग               | देवावय,द्रव               | 1919 en fra    |
| सम् पता अग्र तेत् वयर रचनर्गद्या       | FIRE                      | 131. t         |
| मसं परा पन्तुसासाः पर पातस्ताः         |                           |                |
| ना भैद न चौतनात                        | \$\$1 <b>\$</b> X+        | 321327         |
| मम लक्ष अजिमाम् एव परिमान              | £242.5                    | 1 fitz 1       |
| नम आ गुरुषा अप विषय                    | 表示自然如己                    | 1711-5         |
| सम् १८ वर्ष के व्यास १० वर्ष           | 15 j. g. cc               | ·. 7 .         |
| सम्बद्धाः विकासिक                      | *1 <b></b> *              | 7 Z (          |
| रेम अध्यक्त पादवस्य संसरि              | र्भार                     | trinitation    |
| grate which and the ware the           |                           |                |
| Buther of Buch of a set att met mental |                           |                |
| स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्ति ।         |                           |                |
| nt july that from h                    | - 1 * m E - 6 m -         | * * *          |
| The same to desirable a second         | \$ + 2 \$ \$ x            | 13:121         |
| gar also bed above as all that         | £ - \$ 4 £.               | ₹ ¥ ₹ 4 \$     |
|                                        |                           |                |

| मेम में भेप                              | 8 gt 2 s                                | *               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| गंग न पेप                                | 9 * 1 3 + 3                             | <b>7</b> ·      |
| मेम सं धेन भार चार                       | 2 61443                                 | १र              |
| रोग स भेष जार विस्माति                   | ** * * *                                |                 |
| मेग स भेग जान परिद्रावेगःता              | *1248                                   | ٠               |
| मेम न भेग आप मन्भ                        | 241823                                  | <b>₹</b> ~ }    |
| मेसं स भेग मगर                           | ??;\$**                                 |                 |
| मेंग संभेव सदार                          | 81427                                   | Č1              |
| मोहिंदए त्राय फानिदिए                    | 23125                                   | <b>5</b> )      |
| सोडदियसाए जाव फासिदियमाए                 | \$1243,31282                            | ş               |
| नीयणयाम् जाव गरिगायणमाम                  | 'भारदेश,रुभाग्रह                        | J1 ?            |
| सोहम्मकप्पउड्यलोगरोत्तनोत्               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 |
| जाव अन्तुय०                              | ११।६४                                   | nariol          |
| सोहम्मकप्यो जाय कम्मासीविम               | EIEA                                    | <b>=1</b>       |
| हता जाव भवद                              | इ।१४०                                   | 315.            |
| हट्ठ जाव हियए                            | 81838,868                               | र्।             |
| हट्ट जाव हियया                           | ४।=७,६।१४०,१४२                          | श्र             |
| हरुवुद्व                                 | १४।२५                                   | र्ग             |
| हट्टतुद्र जाव घाराहयनीय जाय मूर्य        | \$\$1\$x=                               | \$ \$1\$ ₹      |
| हद्वतुद्व जाव सद्दावेति                  | २।६७                                    | २१४२; राय०सू०६६ |
| हट्टतुट्ट जाव हियए                       | २।६८,११।१३४,१५।१३८                      |                 |
| हट्टतुट्ड जाव हियया                      | ना११०,५ा=४,११११३३                       | ११४             |
| हट्ठतुट्ठे जाव हियए                      | राधर                                    | र् १४           |
| हत्य वा जाव करं                          | १६।४६                                   | १६१४-           |
| हत्य वा जाव ओगाहित्ता                    | ५।११०                                   | ४।११०           |
| हत्य वा जाव चिट्ठति                      | <b>५</b> ।१११                           | ५1११०           |
| हत्य वा जाव चिद्वित्तए                   | <b>५</b> ।१११                           | ५1११०           |
| हत्य वा जाव पसारेत्तए                    | १६।११६                                  | १६।११=          |
| हरिवेरिलय जाव पडिवुद्धे                  | १६।६१                                   | - १६।६१         |
| होलाहलाए जाव पासित्ता<br>हियकामए जाव हिय | १४।६७                                   | १५।५३           |
| हिरण्य वा जाव परिभाएउ                    | १४।६४                                   | १४।६२           |
| होलेत्ता जाव आकड्ढ                       | ११।१६०                                  | ११।१५६          |
| हेऊहि य जाव कीरमाण                       | \$1&X                                   | इ।४४            |
| हेकहि य जाव वागरण                        | १४।११७<br>१४।११७                        | १५।११६          |
| • •                                      | 141110                                  | १५।११६          |

# परिशिष्ट—२

## पूरकपाठ

# ('नेरइया जाव वेमाणिया' तथा 'नेरइया जाव सिदा' का पूरक 🖘

- १, नेरदय
- २. अगुरगुमार
- ३ नागहुमार
- v. गृशाक पार
- ४ विष्णुमार
- ६. अगितृमार
- ७. भीरपुमार
- यः व्यक्तिमार
- ६. रिमानुमार
- १०. वापुण्यार
- ११. पनिष्णुमार
- १२. प्राहिमाहा
- ११, जाउनाहर
- १४. वहसद्य
- १४. वा दाद
- र्दं. युनास्याद्याद्य
- to enter
- 1 m. 3 mf 277
- हर. पर्रान्तिः
- ६८. योवटिय
- ri rein
- 74, 77mm74
- the might ra
- : K. 3: 1/-:
- the form

# जुटि-गत्र गणाः

|             |            | Marchine 46                 | ***                              | ****                | rily *     | Art.                        |                 |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| पुष्ठ       | वाद        |                             |                                  | * \$                | *          | *,**                        |                 |
| ž Ž         | 5 ~        | 15 1 T                      |                                  |                     |            | all the first               |                 |
| <b>ą</b> ,, | <b>?</b> 3 | reference of                | स्हरी, भीता ।                    | ٠,٠                 | f,         | er# 3, 1                    |                 |
| ÷ 9.        | ę s        | \$\$\$\$\$\$ <sup>564</sup> | £ 1211 '                         |                     |            | 2 7 1 2                     |                 |
| ν ζ<br>υ ζ  | ξ          | .1 1                        | 4 5 + 64                         |                     | 2          | the cheet has               |                 |
|             | 4,         | ori-tro                     | अव्यक्ति ए                       | •                   | <b>*</b> • | स्थान में                   |                 |
| ×0          | č.         | 47.41                       | 12F.1                            | . 1                 | >          | A " ( L. E " ) AND          |                 |
| <b>%</b> 0  | źu.        | 11.5                        | M# ,                             | ٠,                  | 9 .        | ide is a                    |                 |
| 48          |            | भःशि                        | itt :                            | 7.25                | 3 3        | I, i                        |                 |
| 38          | \$ . 2     |                             | TES IIT                          | 9 .2                | 3 -        | 4                           |                 |
| .A=         | = ?        | And Alli                    |                                  | 35 c                | ,          | n terrand                   |                 |
| ५१          | 30         | ofgfr                       | "रिहाँर                          |                     |            | mun                         |                 |
| ৩৩          | ৩          | दुश्यम                      | 3111                             | 358                 | \$ y       | महुर                        |                 |
| <b>4</b> 8  | २्≒        | बनाप १                      | सन्दर्भ व                        | 253                 | १३         | मत्र                        |                 |
|             | y          | संगिद                       | तिभेद                            | E 2 3               | śλ         | महिल्लाम                    |                 |
| £3          |            | ૰ નુદ્રિષ્ટુ <i>°</i>       | <sup>० मु</sup> रिह <sup>०</sup> | 270                 | १२         | ग गामि ॰                    |                 |
| १०३         | ११         |                             | ० गागित                          |                     |            | पाठरतर                      |                 |
| १०३         | 8.8        | ॰ वामेरि                    |                                  | पूग्ठ               | पंतित      | शसुद                        |                 |
| १०४         | 5.8        | निचसमा                      | <b>ा</b> उनम                     | 35                  | Þ          | परिस्थणों <sup>७</sup>      |                 |
| ११७         | Ę          | घण्मत्य <sup>०</sup>        | भम्महिन <sup>०</sup>             | οξ.                 | ų          | শ্বদূ <sup>e</sup>          |                 |
| १२=         | ሂ          | जारिमया                     | तारिभिया                         | 3 %                 | १०         | प्रते                       |                 |
| १३७         | २१         | <b>इ</b> च्चा               | <b>ठि</b> ण्या                   | = =                 | રેર        | ° भोति                      |                 |
| १४४         |            | जदूदीवे                     | जनूरीवे                          | €3                  | २          | (६९८)                       |                 |
| १४७         |            | जाव                         | जाव ४                            | 7.5                 | Ę          | मणूम्मा                     |                 |
| १४७         |            | न० ४,४, ६                   | न० ४, ६, ७                       | 800                 | X          | अहियतिय                     | ζ               |
| 880         |            | जाव ७                       | जाव                              |                     | १२         | न्नैर्युवना<br>             |                 |
| १५१         |            | अमुरण्णो                    | असुररण्णो                        | ११२                 | १          | ° द्वयाननीयो °<br>नडच्चीसाए | द्रयान<br>न्दाः |
| <b>१</b> ५( |            | सहत्य ॰                     | महत्य °                          | ११२                 | 3          |                             |                 |
| १६          | ३ १८       | गतित्तए                     | गमित्तए                          | 1                   | १२         | एत्दवर्णन ''सा              | न्ताभ           |
| १७          |            | उड्ढावाया                   |                                  |                     | 3          | टितिय                       |                 |
| १७          | ९ ७        | पलिञ                        | पलिओवमं                          | १६०<br>१ <b>८</b> ६ | १          | व्सायु                      |                 |
| १८          |            | <b>०</b> जोयसणसय            | I- °जोयणसयः                      | 700                 | ४ प०१      |                             |                 |
| •           | , -        | हस्साइ                      | सहस्साइ                          | 200                 | 8          | र्वाचनायोः                  | व               |
| 9 :         | 5¥ *       | = -वागणायण ०                | - वग्गणाठाण प                    | 1 280               | દ, ૧ૈ-દ    |                             | 8               |
|             |            | ६ वि, तया                   | त्तय                             | 1                   | 7          | <br>प्रमो °                 | प्र             |
|             |            | ६ °समुहस्स                  | °समुद्दस्य                       |                     | ११         | पडिबुद्ध                    | <del>Ч</del>    |
|             |            | ,२४,२५ न० ६,                |                                  |                     | ` <b>₹</b> | ॰ पठ                        | t               |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

- ३६. से णं भते । कयरिम्म सठाणे होज्जा ? गोयमा ! छण्हं सठाणाण ग्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥
- ४०. से ण भते ! कयरिम्म उच्चत्ते होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पंचधणुसतिए होज्जा ॥

४१. से ण भते । कयरिम्म आउए होज्जा ? गोयमा । जहण्णेण सातिरेगट्टवासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोडिआउए होज्जा ॥

- ४२. से ण भते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ?
  गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा ।
  जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? 'नपुसगवेदए होज्जा ?''
  गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 'नो नपुसगवेदए होज्जा',
  पुरिसत्नपुसगवेदए वा होज्जा ।।
- ४३. से ण भते ! कि सकसाई' होज्जा ? ग्रकसाई होज्जा ? गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो ग्रकसाई होज्जा । जड सकसाई होज्जा से ण भते ! कितसु कसाएसु होज्जा ? गोयमा ! चडसु— सजलणकोह-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥
- ४४. तस्स ण भते ! केवइया अज्भवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! असखेज्जा अज्भवसाणा पण्णता ॥
- ४५. ते ण भते । कि पसत्था ? ग्रप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था, नो ग्रप्पसत्था ।।
- ४६. से ण भते । तेहि पसत्थेहि ग्रज्भवसाणेहि वड्ढमाणेहि ग्रणतेहि तेर्डयभवगग् हणेहिनो ग्रण्पाण विमजोएइ, ग्रणतेहि तिरिक्खजोणियभवग्गहणेहिनो ग्रप्पाण विमजोएइ, अणतेहि विमजोएइ, अणतेहि वेवभवग्गहणेहिनो ग्रप्पाण विसजोएइ। जाग्रो वि य से इमाग्रो नेरइय-तिरिक्च ग्राणिय-मणुरम-देवगितनामाग्रो चतारि उत्तरपगढीग्रो, तासि च णं ग्रोव गाहिए अणनाणुत्रधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खवेत्ता ग्रपच्चवसाणक गाण कोह-माण-माया-लोभे प्रवेट, खवेता पच्चवसाणावरणे कोह-माण-माया-लोभे प्रवेट, खवेता पच्चवसाणावरणे कोह-माण-पाया-लोभे प्रवेट, खवेता पचित्र नागावरणिज्ञ, नवविह दिरमणावरणिज्ञ, पचिवह ग्रंतराह्य, नान-

<sup>\$ × (</sup>F, 7 F) 1

F. 1 F. 4 11/1

३. मम्मादी (अ, मा)।

४. उबगाहिए (क, म, म)।

मत्थाकड' च ण मोहणिज्ज कट्टु कम्मरयिविकरणकर अपुव्वकरणं अणुपिव-द्वस्स' अणते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे किसणे पिडपुण्णे केवलवरनाण-दसणे समुपज्जित ॥

- ४७ से ण भंते ! केवलिपण्णत्त धम्म आघवेज्ज वा ?पण्णवेज्ज वा ?पक्ष्वेज्ज वा ? नो तिणट्टे समट्टे, नण्णत्य' एगनाएण वा, एगवागरणेण वा ॥
- ४८. से ण भते ! पत्वावेष्ज वा ? मुडावेष्ज वा ? णो तिणद्वे समद्वे, उवदेस पुण करेष्जा ।।
- ४६. से ण भते ! सिंज्भिति जाव सव्वदुवखाण अत करेति ? हता सिज्भिति जाव सव्वदुवखाण अत करेति ।।
- ५० मे ण भते ! कि उड्ढ होज्जा ? ग्रहे होज्जा ? तिरिय होज्जा ? गोयमा ! उड्ढ वा होज्जा, ग्रहे वा होज्जा, तिरिय वा होज्जा। उड्ढ होमाणे सद्दावइ-वियडावइ-गधावइ-मालवतपिरयाएसु वट्टवेयड्ढपव्वएसु होज्जा, साहरण पडुच्च सोमणसवणे वा पडगवणे वा होज्जा। ग्रहे होमाणे गड्डाए वा दरीए वा होज्जा, साहरण पडुच्च पायाले वा भवणे वा होज्जा। तिरिय होमाणे पण्णरससु कम्मभूमीमु होज्जा, साहरण पडुच्च 'अड्ढाइज्जदीव-समुद्'-तदेवकदेसभाए होज्जा।।
- ५१ ते णं भते । एगसमए ण केवितया होज्जा ? गोयमा ! जहण्णेण एकको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण दस । से तेणहुेण गोयमा ! एव वुच्चड—असोच्चा ण केविलस्स वा जाव तप्पिक्खय-उवासियाए वा अत्थेगितए केविलपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगितए असोच्चा ण केविलस्स वा जाव तप्पिक्खयउवासियाए वा केविलपण्णत्त धम्म नो लभेज्ज सवणयाए जाव अत्थेगितए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्थेगितए केवल-नाण नो उप्पाडेज्जा ।।

९ मत्य ० (अ, क), मत्या—अत्र एकपदे २ पविट्ठस्स (ग्र, क, ता, म)।
सन्विजाति । वृत्ती अस्य व्याख्या एवमस्ति ३. अण्णत्य (ता)।
—मस्तकं—मस्तकशुची कृत्त—छिन्न यस्यासी ४. भ० १।४४।

मस्तककृत्त , तालञ्चामी मस्तककृत्तश्च ५ होज्जमारो (व, स)।

तालमस्तककृत्त , छान्दसत्वाच्चैवं निर्देश , ६. अड्ढाइज्जे दीवसमुद्दे (अ, स)।

तालमस्तककृत्त इव यत्ततालमस्तककृत्तम्
(वृ)।

िष्या । इच्छिय-पिडिच्छियमेय देवाणुप्पिया । से जहेय तुक्भे बदह ति कट्टु त सुविण सम्म पिडच्छिइ', पिडिच्छित्ता बलेण रण्णा ग्रव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिरयणभित्तिचित्ताओ भद्दासणाग्रो ग्रव्भट्टेइ, ग्रव्भट्टेत्ता ग्रतुरियमचब-ल ॰मसभताण् ग्रविलवियाण रायहससरिसीए॰ गईए जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सयणिज्जिस निसीयित, निसीयित्ता एव वयामी—मा मे से उत्तमे पहाणे मगहने सुविणे ग्रण्णेहि पावसुमिणेहि पिडहिन्मम्मइ ति कट्टु देवगुरुजणसवद्धाहि' पसत्थाहि मगहलाहि धिम्मयाहि' कहाहि मुविणजागरिय पिडजागरमाणी-पिडजागरमाणी विहरइ।।

- १३६ तए ण मे वले राया कोडुवियपुरिने सद्दावेड, सद्दावेत्ता एव वयासी खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया । प्रज्ज सिवनेस बाहिरिय उवट्ठाणसाल गधोदयित्तत्तं मुउय-समिज्जिश्रोवित्तत्त सुगववरणचवण्णपुष्कोवयारकिलय कालागरु-पवरकुदुरनकं -तुन्वक-धूव-मधमघेत-गधुद्धयाभिराम सुगधवरगिधय । गधविट्टिभूय
  करेह य कारवेह थ, करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासण रएह, रएत्ता ममेतमाणित्तय । गच्चिष्पणह ।।
- १३७. तए ण ते कोडु वियपुरिमा जावं पिडसुणेत्ता खिप्पामेव सिवसेस बाहिरिय जबहाणगालं •गबोदयसित्त-मुद्दय-समिष्जिग्रोवित्त सुगववरपचवण्णपुष्फोव-यारकित्य कालागम-पवरकुदुम्बक-तुरुवक-धूव-मधमधेत-गधुद्ध्याभिराम सुग-धवरगिथय गधविहुभूय करेना य कारवेत्ता य सीहासण रएता तमाणित्तय • पन्चिप्पित ॥
- १३८ तए ण मे बने राया पच्च्मकालममयिम सयिणज्जाक्रो अन्भुद्वेड, अन्भुद्वेत्ता पाय-पीटाक्रो।''पच्चोम्हड,पच्चोम्हिता जेणेव अट्टणसाला तेणेव उवागच्छइ,अट्टणसाल अगुप्यिगड, जहा क्रोबवाडए तहेव अट्टणसाला तहेव मज्जणवरे जाव'' सिस्वव पियदमणे नरवर्ड' जेणेव वाहिरिया उवद्वाणमाला तेणेव उवागच्छइ, उवाग-

१० स० पा०-उबद्वागामान जाव पञ्निपणित ।

११ पागचीडाओ (ग, ब, म)।

१२. श्री० म्० ६३।

१३ नर्ग्ड मज्जगप्तयाजी पित्तिसम्बद्ध २ (ज. प.ग., ता. य. म. म), जीवपाविकानु-सारण स्वीप्तवाट एव समीवीन । अप्तर्भपु परिवर्षन सजीवीयाणीन जागम् । पाठमञ्जेष प्राप्त एव भव-वेत ।

च्छिना सीहामणवरिम पुरत्याभिमुहे निर्मायः, निर्मायना अप्पणी उत्तरपुर्त्विमे दिसीभाए श्रष्ट भद्दासणाः सेयवत्यपच्चत्युयाः सिद्धत्यनक्यमगलीवयाराः रयावेः, रयावेता अप्पणो अदूरसामते नाणामणि-रयणमित्र श्रीह्यपेच्छणिज्ञ महग्य-वरपट्टणुग्गय सण्टपट्टभित्तसयित्तताणं ईहामिय-उसभं-कृर्ग-नर-मगर-विह्नग-वालग-विष्णर-रुर्ग-सरभ-चमर-कृजर-यणलय-प्रज्ञसय-भित्तिन्व श्रिविमतिय जवणिय अछावेः, अछावेना नाणामणिरयणभित्तिन्त अत्यय्य-मज्यमसूरगोत्यय नेयवत्थपच्चत्युयं श्रंगनुह्फामय गुमज्य पभावतीए देवीए भद्दामण रयावेः, रयावेत्ता कोडु वियपुरिसे सद्दावेः, सद्दावेत्ता एव वयामि —िख्णामेव भो देवाणुणिया । अट्ठगमहानिमित्तनुन्त्यधारण् विविद्द-मत्यक्षमले मुविणलवखणपाढए सद्दावेह ॥

- १३६ तए ण ते कोडु विथपुरिमा जाव पिटमुगेना दलस्य रण्णो स्रतियाक्षो पिटिन-बन्पमित, पिटिनिक्विमत्ता सिग्ध तुरिय चवल चट वेट्य हिन्यणपुर नगर मज्भमज्भेण जेणेव तेसि सुविणलबन्दणपाटनाण गिहाड वेणेव उवागच्छित, जवागच्छित्ता ते सुविणलबन्दणपाटए सहावेति ॥
- १४० तए ण ते मुिणलब्दाणपाटणा बलस्य रण्णो कोड्वियपुरिसेह् सद्दाविया गमाणा हद्वनुद्वा ण्हाया कयं विलिक्षमा क्यकोड्य-मगल-पायिन्छिता मुद्रणावेसाट मगल्लाउ वत्थाउ पवर परिहिया श्रप्पमहाचाभरणानिकय वस्थाउ पिद्रत्या श्रप्पमहाचाभरणानिकय वस्याउ मिद्रत्यान्य पर्वा स्थाप नर्णाह्-मण्हि गेहेहितो निग्गिच्छिति, निग्गिच्छिता हित्यणपुर नगर मज्कमजर्केण जेणेव बलस्स रण्णो भवणवर्यदेसए तेणेव ज्वागच्छिति, ज्वागिच्छत्ता भवणवर्य प्रेगगपिच्डुवारित एगश्रो मित्रति, मितित्ता प्रेणेव बाहिरिया ज्वड्डाणमाला जेणेव वत राया तेणेव ज्वागच्छिति, ज्वागिच्छत्ता करयल परिगहिय दसनह निरमावत्त मन्यण श्रजीत गर्द् व वत्राय जएण विजएण वद्धावेति । तए ण ते गुविपालग्रजणपाट्या ब्रोस्य रक्ष्या विद्य-पूज्य-सवकारिय-सम्माणिया नमाणा पत्तेय-पत्तेय पुष्ट्यज्यहेयेगु भद्धान्योमु निसीयति ॥
- १४१ तम् ण मे बने राया पभावति देवि जर्याणयत्तरिय ठावेट, ठावेना पुष्प-गाउ पटिपुष्णहत्थे परेणं विष्णप्ण ते मुविष्यवनगणपाटम् एव नयासी समृत्र

१ ०वच्युन्द्रसद् (म)।

२. म्याबामिति (द, म)।

रे. मे॰ पा॰—हाम राघ भनिवित्त ।

Y. ०५कपुष्पय (ब. म. म)।

४. ९पानुष (छ, य) ।

इ. इ. हार्प्रदा

७. सर वार-नव वाय महीशा।

व राव पार---राज्यत ।

१४२

देवाणुष्पिया । पभावती देवी श्रज्ज तसि तारिसगिस वासघरसि जाव' सीह सुविणे पासित्ता ण पडिबुद्धा, तण्ण देवाणुष्पिया <sup>।</sup> एयस्स ग्रोरालस्स जाव<sup>र</sup> महामुविणस्स के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ?

तए ण ते सुविणलक्खणपाढगा वलस्स रण्णो अतिय एयमद्व सोच्चा निसम्म हद्वतुद्वा त सुविण ग्रोगिण्हति, ग्रोगिण्हित्ता ईह ग्रणुप्पविसत्ति, अणुप्पविसित्ता तस्स सुविणस्स ग्रत्थोग्गहण करेति करेता ग्रण्णमण्णेणं सद्धि सचालेति, सचानत्ता तस्स सुविणस्स लद्धहा गहियहा पुच्छियहा विणिच्छियहा ग्रभिगयहा वलरस रण्णो पुरस्रो सुविणसत्थाइ उच्चारेमाणा-उच्चारेमाणा एव वयासी-एव खलु देवाणुष्पिया <sup>।</sup> स्रम्ह सुविणसत्थिस वायालीस सुविणा, तीस महासुविणा— वावर्त्तारं सन्वमुविणा दिट्ठा। तत्थ णं देवाणुष्पिया । तित्थगरमायरो वा चनकवट्टिमायरो वा तित्यगरिस वा चनकवट्टिसि वा गव्भ वनकममाणिस एएसि तीसाए महामुविणाण इमे चोद्स महासुविणे पासित्ता ण पडिबुज्भिति, त जहा-

गय उसह सीह प्रभिसेय दाम सिस दिणयर भय कुभ। पडमसर' सागर विमाणभवण' रयणुच्चय सिहि च' ॥१॥

वामुदेवमायरो वामुदेवसि गव्भ ववकममाणसि एएसि चोद्सण्ह महासुविणाण श्रण्णयरे सत्त महागुविणे पासित्ता ण पिडवुज्भिति । वलदेवमायरो वलदेवसि गटभ वनकममाणिम एएसि चोइसण्ह महासुविणाण प्रण्णयरे चत्तारि महासुविण पासित्ता ण पटिबुज्भंति । मङ्गियमायरो मङ्गियसि ग्रह्भ वक्कममाणसि एएसि ण चोहमण्ह महामुविणाण श्रण्णयर एग महामुविणं पासित्ता णं पडि-युज्मति । उमे य ण देवाणुष्पिया । पभावतीए देवीए एमे महासुविणे दिहे, त ग्रोगो ण देवाणिपया । पभावनीए देवीए सुविणे दिहे जाव श्रारोगा-तुहिं-•दीटाउ वत्त्ताण •-मगन्त्रकारए ण देवाणुष्यिया । पभावतीए देवीए सुविण दिहे, अन्यनामी देवाणुणिया! भोगनामी देवाणुण्यया! पुत्तलाभी देवाणु-लिया। रज्जनाभी देवाण्णिया। एव यनु देवाणुष्पिया। पभावती देवी पृत्रकेट जाव'' देवकुमारसमप्पभ दारग पयाहिति ।

```
# 2 9 9 3 9 3 3 1
```

ひーごょ きき きここと

सामप्रति शिक्षा ।

द दर्भ १४, रा सा

A 4 \$ Inter ( + 1) 1

६ व्हान्यापनवरण निर्माणकान्त्र, ताव हिमाला-

१९७ व प्रता विद्यालय तेष । स्टायन प्रेप्तयोक्ताहरू कर्मार हो। देशकार प्रश्ति प्रकृत

११- भार ११।१३४।

नन्यात् तन्माता भवनमिति (वृ) ।

३८ च गायामा केपुचित्पदैत्यनुस्वारस्याश्रवण गायान्त्रोम्याद् दृहयम् (तृ) ।

प. मन ११।१३४।

६ मण्या०-नृद्धि जाय मगल्यकारए।

१० ग०पा०-बटुपि पुण्णाण जार बोइस्सताण।

मे वि य ण दारण उम्मुक्कवालभावें •िवण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुष्पत्ते मूरे वीरे विवकते वित्थिण्ण-विजलबल-वाहणे ॰ रजजबर्ज राया भविम्सङ, अणगारे वा भावियप्पा। न ओराले ण देवाणुष्पया! पभावतीए देवीए मुविणे दिहे जाव आरोग्ग-तुट्टि-दीहाज-करलाण - भगत्तकारए पभावतीए देवीए सुविणे ॰ दिहे।।

तए ण से वले राया मुविणलक्यणपाडगाण अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म हद्वनुद्दे करयल' पिरगहिय दसनह सिरसावत्तं मत्यण अजलि व कट्टु ते मुविण-लक्खणपाढने एव वयासी-एवमेय देवाणुष्पिया' । •तहमेय देवाणुष्पिया ! म्रवितहमेय देवाणुप्पिया <sup>।</sup> त्रसिद्धमेय<sup>ँ</sup>देवाणुप्पिया <sup>। े</sup>डिच्छियमेय देवाण्-प्पिया । पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया ! उच्छिय-पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया । ० से जहेय तुब्भे वदह त्ति कट्टुँ त नुविण सम्म पटिच्छः , पटिच्छिता सुविण-लक्कणपाढण विडलेण अमण-पाण-बाइम-माइम-पुष्फ-बत्य-गध-मल्लालकारेण सवकारेड सम्माणेड, सवकारेता सम्माणेता विजन जीवियारिह पीडदाण दलयड, दलियना पिडिविसन्नेड, पिडिविसन्नेत्ता मीहागणाम्रो म्रम्पद्गेड, ब्रह्मद्वेत्ता जेणेव पभावनी देवी तेणेव उवागच्छः, उवागच्छिता पभावति देवि ताहि इट्टाहि जाव' मिय-महर-सिस्मरीयाहि वग्गृहि नलवमाणे-नलवमाणे एव वयानी—एव सनु देवाणुष्पए । मुविणमत्यसि वायानीम मुविणा, तीम महास्विणा-बावत्तरि सम्बसुविणा दिद्वा । तत्थ ण देवाणुष्पिए । तित्थगर-मायरो वा चनगवट्टिमायरो वा तित्यगरिम वा चत्राविट्टिम वा गव्भ वनकम-माणिम एएमि तीमाए महामुविणाण उमे चौहम महामुविण पासिना ण पित्रु-जसति त चेव जाव' गण्डियमायरी मजनियनि गर्भ ववजनमाणिन गण्नि ज चोद्दनप्ट महामुविणाण अण्णयर एगं महामुविण पानित्ता ण पिव्युक्मति । उमे य ण तुमे देवाणुष्पए ! एगे महासुविणे दिहै, त श्रोरात ण तुमे देवी ! सुविजे दिहें जार्य रज्जबर्र राया भविन्सर, अणगारे वा भावियणा, न क्रोराने ण नुमें देवी ! सुविणे दिहे जावं श्रारोग्ग-नृद्धि-दीहाड-वरनाण-मगन्त्रकारम् ष तुमे देवी । मुविषे विट्ठें नि कट्टु पभावति देवि ताह् उट्टाहि जाप मिय-महरू-मस्सिरीयाहि बग्यूटि दोच्च पि तच्च पि प्रगद्धरः ॥

रै. सर पार-उम्मुरस्यानभावे जाव रहा गरे। ६ भर ११।१३ टा

२. स॰ पा॰--- महामा जाम दिहै। ७ भ० १२।१४०।

४. मन्यान-देशान्तिया लाव में। १. मन् ११।११ त

१ नवंदरप्र (न, ला, म, स) ।

- १४४ तए ण सा पभाव तो देवो वलस्स रण्णो अतिय एयमट्ठ सोच्चा निसम्म हहुनुहुा करयल' पिरम्महिय दसनह सिरसावत्त मत्थए अजिल कट्टु॰ एव वयासी— एयमेय देवाणुष्पिया! जाव ते सुविण सम्म पिडच्छिइ, पिडच्छित्ता वलेण रण्णा अवभणुण्णाया समाणो नाणामणिरयणभित्त' चित्ताओ भहासणाओ श्रव्भुटुंइ, अतुरियमचवल मसभताए अविलवियाए रायहससरिसीए गईए जेणेव सए भवणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सय भवणमणुपविद्वा ॥
- १४५ तए ण सा पभावतो देवो ण्हाया कयविलकम्मा जाव सव्वालकारिवभूसिया त गढभ नातिसोतेहि नातिउण्हेहि नातितित्तेहि नातिकडुएहि नातिकसाएहि नातिश्र-विलेहि नातिमहुरेहि उउभयमाणसुहेहि' भोयण-च्छायण-गध-मल्लेहि ज तस्स गढभस्म हिय मित पत्थ गढभपोसण त देसे य काले य ग्राहारमाहारेमाणी विवित्त-मउएहि' सयणासणेहि पइरिवकसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला सपुण्णदोहला' सम्माणियदोहला अविमाणियदोहला वोच्छिण्णदोहला विणीय-दोहला ववगयरोग-सोग-मोह-भय-परित्तासा त गढभ 'सुहसुहेण परिवहति'।।
- १४६ तए ण सा पभावतो देवो नवण्ह मासाण बहुपिडपुण्णाण अद्धहुमाण य राइदियाण वीइयकताण मुकुमालपाणिपाय अहीणपिडपुण्णपिचिदियसरीर लक्खण-वजणगुणोववेय' माणुम्माण-प्पमाण-पिडपुण्ण-मुजाय-सव्वगसुदरग ॰ सिसोमाकार कत पियदमण मुहव दारय पथाया।।
- १४७ तए ण तीम पभावतीए देवोए श्रगपिडियारियाश्रो पभावित देवि पसूय जाणेता जेणेव वित राया तेणेव उवागच्छित, उवागिच्छित्ता करयलः परिम्मिहिय दसनह मिरमावत्त मस्यए अजिल कट्ट्० वल राय जएण विजएण वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव वयासो—एव खलु देवाणुष्पिया । पभावती देवी नवण्ह मासाण बहुपिड-पुण्णाण जाव' मुन्य दारम पयाया। त एयण्ण' देवाणुष्पियाण पियहुयाए पिय निवेदेमो। पिय भे भवतु॥

१. मञ्चार -रयम नाव गया

च अब ११,१३५।

देशायाक समिति स्थितिकार्यः।

४ मञ्चान-नर्भन्यस्य मध्यास्य गर्भा

y was a both

६ तहा (क) हा (भा), हिल (बार

A. 智 (19) (在对于1, +, +) 1

<sup>=.</sup> मपन्न ° (ज); ° डोहला (ता) ।

वाचनान्तरे—मृहमुट्रेण श्रामयः मुगः चिद्वः निर्मायः नुगद्दः ति दृश्यते (तृ) ।

१०. म० पा०-गुण्यियेय जाय मिन ।

११. ग० पा०-गण्या।

१२ मा ११।१३४।

१३. एतम (ज, म), एन (ता)।

१६ म॰ना॰-"द्वसुद्र जाय यागहवनीय जाय पूर्व ।

धाराहयनीवसुरिभकुसुम-चचुमालडयतणुए ऊसवियरोम ०कूवे तासि अगपिटया-रियाण मञ्ज्ञवञ्ज जहामालिय' श्रोमोय दलयइ', दलियत्ता सेत रययामय विमलसिलनपुण्ण भिगार पिगण्हड, पिगण्हित्ता मत्थए घोवड, घोवित्ता विञ्ज जीवियारिह पीडदाण दलयड, दलियत्ता सक्कारेड सम्माणेड, सकारेत्ता सम्मा-णेना पिडिविसज्जेड ॥

- १४६. तए ण मे वले राया कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेचा एव वयामी—िवष्पामेव भो देवाणुष्पिया । हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहण करेह, करेत्ता माणुम्माण-वड्ढण' करेह, करेत्ता हत्थिणापुर नगर सर्टिभतरवाहिरिय श्रानिय-समिजिन्नो-वित्त जाव' गधविट्टिभूय करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य जूवमहम्म वा चवकमहम्म वा पूयामहामिहममजुत्तं उस्सवेह, उम्मवेत्ता ममेतमाणित्तय पच्चिष्पणह ॥
- १५० तए ण ते कोट्वियपुरिमा बनेण रण्णा एव वृत्ता समाणा हट्टनुद्वा जाव' तमाण-त्तिय पच्चिष्पणित ॥
- १५१ तम् ण से बने राया जेणेव श्रष्टणसाला तेणेव जवागच्छः, जवागच्छिना न चेव जाव' मज्जणघराश्रो पिटनिक्यमः, पिटनिक्यमित्ता जन्मुत्रक उपकर उक्किष्ट यदेज्ज श्रमेज्ज श्रभटप्यवेम' श्रददकोदिष्टम श्रधरिम गणियावरनाडऽज्जकात्य श्रणेगतालाचराणुचरिय श्रणुद्ध्यमुद्ध्य श्रमिलायमत्त्रदाम'' पमुद्रयपवकीत्यिय सपुरजणजाणवय दसदिवने ठिज्वदिय करेति॥
- १५२ तम् ण से बले राबा दसाहियाए ठिउवडियाए वट्टमाणीए सउए य साहिन्सण य सबसाहिन्सए य जाए य दाए य भाए य दलमाणे य दवावेमाणे य, सउए य सय-साहिन्सए य लभे" पडिच्छेमाणे य पडिच्छावेमाणे य एव यावि विहरट ॥
- १५३ तए ण तस्य दारगस्स श्रम्मापियरो पटमे दिवसे ठिइवटिय करेड, सडए दिवसे चदसूरदसायणिय" करेड, छट्ठे दिवसे जागरिय करेड, एसकारसमे दिवसे बीड-

१. जहात्रमानित (ता)।

२ प्रवित (ता)।

E. व्यद्द (ता) ।

४. घो० मृ० ४५ ।

४. १महिमगातार या (ज. म. म): आयाम-जारद्वारतार या (क); १मठुल वा ज्ञाबा-मेज्यहममत्त्वा (ख); पूजा९ (जा), पूचा-महिमगारार था (ब)।

६ ५० हरेस्यर १

७. बो० गृ० ६३।

<sup>=</sup> ध्यारम (म), अस्ट (मा)।

६. अगुरु १९ (२), पायुम १ (२)।

६०. लगिताग (ना)।

११. सामे (म. य) पर्या (मा)।

१२ १ श्रमणिय (व), श्रीरमा श्रमण्येषु १६८-चियं द्वी पाट श्रादेणु वर्षातामीला । तप वर्षाहणाठी श्रीदारमा । श्रमीसहणाठी तथी-भीभीता ।

वकते निव्वत्ते असुइजायकम्मकरणे सपत्ते 'वारसमे दिवसे'' विउल असण पाण खाइम साइम उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता किंमित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिजण रायाणो य॰ खत्तिए य आमतेति, आमतेत्ता तओ पच्छा ण्हाया त चेव जाव' सक्कारेति सम्माणेति, सक्कारेता सम्माणेता तस्सेव मित्त-नाइं-कियग-सयण-सवधि-परिजणस्स॰ राईण य खत्तियाण य पुरओ अज्जय-पज्जय पिउपज्जयागय वहुपुरिसपरपरप्एढ कुलाणुरूव कुलसरिस कुलसताणततुबद्ध-णकर अयमेयाहव गोण्ण गुणनिष्फन्न नामधेज्ज करेति—जम्हाण अम्ह इमे दारए वलस्स रण्णो पुत्ते पभावतीए देवीए अत्तए, त होउ ण अम्ह इमस्स दारगस्स नामधेज्ज 'मह्व्वले-मह्व्वले' । तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो नाम-धेज्ज करेति मह्व्वले ति ।।

- १५४ तए ण से महन्वले दारए पचधाईपरिग्गहिए, [त जहा—स्नीरधाईए], एव जहा दढपउण्णस्स जाव' निन्वाय'-निन्वाधायसि सुहसुहेण परिवड्ढति ॥
- १५५ तए ण तस्स महव्यलस्स दारगस्स ग्रम्मापियरो श्रणुपुब्वेण ठिइविडय वा चद-सूरदसाविणय वा जागरिय वा नामकरण वा परगामण वा पचकामण' वा पजेमामण' वा पिडवद्वण वा पजपावण' वा कण्णवेहण वा सवच्छरपिडलेहण' वा नोलोयणग' वा उवणयण वा, श्रण्णाणि य वहूणि गव्भाधाण'-जम्मणमादि-याइ को उयाइ करेति।।
- १५६ तए ण त महच्यत कुमार सम्मापियरो सातिरेगट्टवासग जाणित्ता सोभणिस

त्रारमाटदिवमे (अ, क, म, म, म), वारमा-दिवन (ता), वारट्दिवमे (व), 'रायपमेणा-द्य' मुगस्य ६०२ सूत्रानुमारेणामौ पाठ स्थाहत । विभेषानवीताप द्राट्ट्य 'ओव-वाद्य सुप्तर १८४ स्वस्य प्रथम पाद-द्रिपनणम्।

र स॰ पा॰--ारा मियो राज सतिए।

<sup>1. 40 77,6 1</sup> 

८ त्य यावन्तर अव गरेण।

भ सम्बद्धि (च म म ख, म स)।

५ भाग भागी वादी सत्यापा प्रतिने ।

<sup>)</sup> जात क्रावास्त्र पुरुष १४१, १४२, अस्ति । स्थान्य

८ निवात (अ, ना, व, म); नियात (रा)।

६ पयचकमारा (अ), पचकम्मावण (स, ब); पचनकामप्रण् (ता), पयिचकामरा (म)। पयचकम्मण् (स)।

१० जेमावण (क, ब, म, स) ।

११ पजनमाण (व, रा); पजनामण (ब)।

१२ ॰ पतेहमा (छ), ॰ बलेहमाग (ता) ।

२३ चीतायणम (अ), चीलोपमाम (क, मा,), नीतमामि (ता); चीलोपमा (ब)।

१४ गञ्जदाग (त्र, य), गटभायाण (ता), रञ्जादाम (त्र, तृ), 'गञ्जाताण' पदस्य तरास्त्रकारपोतितिमाद्ययान् 'गटभादाण्' रण परियनेन जार्यानि समाध्यते।

६. प्रतिपदयध्योक्षति (भा)।

तिहि-करण-नक्त्वत्त-मुहुत्तिस कलायिरयस्स उवणेति, एव जहा यहप्परण्णे जाव' ग्रनभोगसमत्ये जाए यावि होत्या ॥

- १५७ तए णं तं महत्वल कुमार उम्मुक्कवालभाव जाव' अलभोगसमत्थ विजाणिता अम्मापियरो अहु पासायवर्डेसए कारेति'—अवभुग्गय-मूसिय-पहिसए एव वण्णयो जहा रायप्पसेणडज्जे जाव' पिडक्वे । तेमि ण पासायवर्डेसगाणं वहुमज्भदेग-भागे, एत्य ण महेग भवण कारेति—अणेगस्यमयमनिविद्व वण्णश्रो जहा राय-प्पसेणडज्जे पेच्छाधरमडवसि जाव' पिडक्वे ।।
- १५८. तए ण त महत्वलं कुमारं अम्मापियरो श्रण्णया कयाउ सोभणिस तिहिन्तरण-दिवम-नवखत्त-मुहुत्तसि ण्हाय कयविल्वम्म कयकोउय-मगल-पायिन्छत्त सव्वा-लकारिवभूसिय पमवद्यणग-ण्हाण-गीय-वाद्य-पसाहण-अट्टगतिलग-कर्कण-श्रवि-हवबहुउवणीय मगलमुजिपिष्हि य वरकोउयमगरोवयार-क्ययनिकम्म गरि-सियाण सरित्तयाण सरिव्वयाण निरमलावण्ण-एय-जोव्यणगुणोवयेगाण 'विणीयाण कयकोउय-मगलपायिच्छिनाणं''सिरसप्हि रायकुलेहिनो ग्राणित्य-याण' श्रहुण्ह रायवरकन्नाण एगविवसण पाणि गिण्हाविमु ॥
- ११६. तए ण तस्स महावलस्स कुमारस्य अम्मापियरो अयगेयारिय पीइदाण दलपति, त जहा अहु हिरण्णकोडीओ, अहु मुवण्णकोडीओ, अहु मडिर मिडिरणकोरी माइडल्पने, अहु 'कुडलजोए कुडलजोयप्पवरे' अहु हारे हारप्पवरे, अहु प्रदहारे अन्नारप्पते, अहु एगावलीओ एगावलिप्पवराश्री, एव मुत्तावलीओ, एव कणगावलीओ, एवं स्थावलीओ, अहु कडमजोए कडमजोयप्पवरे, एवं तुडियजोए, अहु गोमायन्त लाउ मोमजुयलप्पवराठ, एवं वटमजुयलाठ," एवं पहुजुयलाठ, एवं दुग्यान्त अहु निरीओ, अहु हिरीओ, एवं विर्धा, वित्तीओ, बुद्धीओ, राज्यात्र अहु निरीओ, अहु हिरीओ, एवं विर्धा, वित्तीओ, बुद्धीओ, राज्यात्र अहु निरीओ, अहु निरीओ, एवं विर्धा, वित्तीओ, बुद्धीओ, राज्यात्र अहु भए स्थप्पवरे, अहु वर्ष वयप्पवरे दमगोमाहित्मएणं वएण, अहु नाउभाद नाउगपवराठ वर्षामठबदेण नाटएण, अहु आने आमण्पवरे सन्वरयणामए निरिचरपचिटराए, अहु हर्यो हित्यप्पवरे सव्वरयणामए निरिचरपचिटराए, अहु जाणाठ जाणप्पवराठ, अहु जुगाठ नुगप्पतराठ, एवं निर्विवाधा", एवं मद्र

```
१ जो ज १४६-१४=, २१२० मृत ६०४- ३. १४ (य)।

६०६। ६ प्राणि (ति) जियास (र, स, सा, त,
२. स्पर्व सूत्र १६०। १ १ द्राप्त मूह्य १६ स्त्री)।

१ स्पर्व (ज, स, स)। ६ द्राप्त मूह्य १६ स्त्री)।

१ स्पर्व सूत्र १३७। १० प्राप्त १६ स्त्री।

१ स्पर्व सूत्र १३०। १६ सिविस (छ), स्पर्न (इन्
```

माणीत्रो', एव गिल्लीत्रो, थिल्लीत्रो, अट्ठ वियडजाणाइ वियडजाणप्पवराइ, ग्रहु रहे पारिजाणिए, अहु रहे सगामिए, ग्रहु ग्रासे आसप्पवरे, ग्रहु हत्यो हत्यि-प्पवरे, अह गामे गामप्पवरे दसकुलसाहस्सिएण गामेण, अह दासे दासप्पवरे, एव दासीग्रो, एव किकरे, एव कचुइज्जे, एव वरिसधरे, एव महत्तरए, श्रह सोवण्णिए ग्रोलवणदीवे, श्रद्ध रूपामए ग्रोलवणदीवे, ग्रद्ध सुवण्णरूपामए ग्रोलवणदीवे, ग्रह सोवण्णिए उनकवणदीवे , एव चेव तिष्णि वि, ग्रह सोवण्णिए पजरदीवे, एव चेव तिण्णि वि, अहु सोवण्णिए थाले, अहु रूप्पामए थाले, अहु सुवण्णरुपामए थाले, ग्रहु सोवण्णियाग्रो पत्तीग्रो' ३, ग्रहु सोवण्णियाइ थास-गाइ३, ब्रहु सोवण्णियाइ मल्लगाइ३, ब्रहु सोवण्णियास्रो तलियाओ ३, ब्रहु मोवण्णियां क्रो किविचयां यो '३, यह सोवण्णिए अवएडए '३, अह सोवण्णियां श्रो अवयवकाओं '३, अह सोवण्णिए पायपीढए३, अह सोवण्णियाओं भिसियाओं ३, श्रद्व सोविण्णयात्रो करोडियात्रो३, श्रद्व सोविण्णए पल्लके३, श्रद्व सोविण्णयात्रो पिंडसेज्जाग्रो३, अट्ठ हसासणाइ, श्रट्ट कोचासणाइ, एवं गरुलासणाइ, उन्न-यासणाइ, पणयासणाइ, दीहासणाइ, भद्दासणाइ, पक्खासणाइ, मगरासणाइ, अटु पडमासणाइ, ऋटु दिसासोवित्थयासणाइ, ऋटु तेल्ल-समुग्गे, "अटु कोटु-ममुग्गे, एव पत्त-चोयग-तगर-एल-हरियाल-हिगुलय-मणोसिल-अजण-समुग्गे १, श्रद्ध गरिसव-समुग्गे, श्रद्ध खुज्जाओ जहा ओववाइए जाव अट्ट पारिसीश्रो, यह छत्ते, यह छत्तधारीयो चेटीयो, यह चामरायो, यह चामरधारीयो चेडीयो यदु तालियटे, यदु तालियटघारीय्रो चेडीय्रो, 'यदु करोडियाय्रो',' यदु करो-टियाभारीओ नेडीओ, यह सीरघाईओ", "श्रद्व मज्जणधाईओ, अहु मडणधाईओ अटु पेत्नावणधार्दश्रो ॰, श्रट्ट श्रकधार्दश्रो, श्रट्ट श्रगमिद्याश्रो, श्रट्ठ उम्मिद्द्याओ श्रद्ध ण्टानियात्रो, श्रद्ध पमाहियात्रो, श्रद्ध वण्णगपेसीत्रो, श्रद्ध चुण्णगपेसीत्रो', यट्ट कीटागारीयो'', यट्ट दवकारीय्रो'', यट्ट उवन्याणियाय्रो, यट्ट नाटडज्जाय्रो,

१- स्दमारी (४), सदमासियाओं (स. ता, ६ स्रायदन् (अ, म), अवयदन (ना)। य, मा । ७ अवस्ताओं (अ, न, म, ना, म)। र अध्यानदीये (४, म, ता, ब, म)। = स० पा०—जहा रायपंगणाञ्जे जाव श्रद्ध । ३ तक विकास दे दिन प्रतिकार स्वासम्ब ह ओ० म० ७०, म० हा१४४। "TERM १०. × (त्र, त, स, ता, ब, म)। ६ र<sup>हरू १९</sup> १८), चर्मसम्बर्ग बहुगोर ११ म० पार-पीरघाउँ यो जाव अहु। Steads to be tained (an) ! ア (円): क क्यूनियान (अ. स्व. त्यू, प्र.स्), क्यिन १३. मीतामनी से (ता)। 142 2 14 1 १४ प्रवरणीयो (त, त)।

श्रद्ध कोड्विणीय्रो, श्रद्ध महाणसिणीत्रो', श्रद्ध भडागारिण श्रो, श्रद्ध श्रद्धभाषारि-णीग्रो, ग्रहु पुष्फघरणीग्रो, ग्रहु पाणिघरणीग्रो, ग्रहु वाहिरियाग्रो, ग्रहु सेरजा-कारीयो, यह यदिभतरियायो पडिहारीयो, यह वाहिरियायो पडिहारीयो, श्रृट्ट मालाकारीओ, श्रृट्ट पेसणकारीओ, श्रण्ण वा मुबहु हिरण्ण वा मुबण्ण वा कसं वा दूस वा विजलधण-कणग<sup>\*</sup>-®रयण-मणि-मोत्तिय-सन्य-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-०सतसारसावएज्ज, ग्रलाहि जाव ग्रासत्तामाग्रो कुलवनाग्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्तु', पकाम परिमाएउ' ॥

- तए ण से महत्वले कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगमेग हिरण्यकोडि दलयइ, एगमेग मुवण्णकोडि दलयड, एगमेग मउड मउटप्पवर दलयड, एव त चेव सव्व जाव एगमेग पेसणकारि दलयड, अण्ण वा सुवहु हिरण्ण वा' •मुवण्ण वा कन वा दूस वा विउलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सप-सिन-प्पवान-रत्तरयण-ननसारसावएज्ज, ग्रलाहि जाव ग्रामलमात्रो कुलवसात्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्तु, पकाम ॰ परिभाएउ ॥
- १६१. तए ण से महत्वले कुमारे डिप्प पामायवरगए जहा जमाली जाव पचित्र माणुस्सए कामभोगे पच्चणुटभवमाणे विहण्ड ॥
- १६२० तेण कानेण तेण समएण विमलस्स ऋरहुको पक्रोप्पए' घम्मघोसे नाम ऋणगारे जाडमपन्ने वण्णत्रो जहा केसिसामिन्स जाव पर्चाह ग्रणगारसण्हि सदि मगरिवुडे पुट्वाणुपुच्चि चरमाणे गामाणुगाम दूउण्जमाणे जेणेव हत्विणापुरे नगरे, जेणेव सहम्यवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छा, उवागच्छिता ग्रहापाँउ-म्व स्रोग्गह स्रोगिण्हड, स्रोगिण्हित्ता मजमेण तवना श्रप्पाण नावेमाण विहरः ॥
- १६३. तए ण हत्यिणापुरे नगरे निघाटग-तिय-चडयय-चड्चर-चडरमुह-महापह-पहेमु मह्या जणसर्दे इ वा जाव परिमा पण्डुवामङ ॥
- तण् ण तस्त महत्वलस्य कुमारस्य त मह्याजणसह वा जणवृह् वा नाव नण-मित्रवाय वा मुणमाणस्स वा पानमाणस्स वा एव जहा" जमानी तहेय निना,

१- महास्त्रमोझो (ज, ता, य)।

७. पदोष्यम् (य), पनोत्यम (य, म) ।

रे. में० पा०-रियम जान मननाः।

<sup>=.</sup> नायर मुरु ६=६ ।

हे परिमोन् (७, ६, म, म)।

ह सावत मृत ६ मण, भी मृत प्रम, कत

४. परिभारतं (म); परियामाण्ड (ना) ।

<sup>£18831</sup> 

हर अर टार्भ्या ४ ए० पा॰-- हिरप्त या जार परिभाएउँ।

६ केंद्र इंदियंद १

जाव' सव्वदुक्खप्पहीणे, नवर—चोद्दस पुव्वाइ अहिज्जइ, बहुपडिपुण्णाई दुवालस वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, सेस त चेव ॥ १७३. सेव भंते ! सेव भते ! त्ति'॥

## वारसमो उद्देसी

## इसिभद्युत्त-पदं

- १७४ तेण कार्नण तेण समएण आलिभया नाम नगरी होत्था—वण्णग्रो'। सखवणे चेइए—वण्णग्रो'। तत्थ ण आलिभयाए नगरीए वहवे इसिभद्दुत्तपामोक्खा समणोवासया परिवसति —श्रड्ढा जाव' वहुजणस्स श्रपरिभूया अभिगयजीवा-जीवा जाव' श्रहापरिग्गहिएहिं तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणा विहरति ।।
- १७५ तम् ण तेमि समणोवासयाण प्रण्णया कयाइ एगयग्रो समुवागयाण सहियाण सण्णिविद्वाण' सण्णिसण्णाण ग्रयमेयारुवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पिजित्था देवलोगेम् ण ग्रज्जो । देवाण केवतिय काल ठिती पण्णता ?
- १७६ तए ण में इमिभद्दपुत्ते समणोवासए देविहती-गिह्यहे ते समणोवासए एवं वयामी —देवलोएमु ण अज्जो । देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमयाहिया, सथे-ज्जसमयाहिया, असर्येज्जसमयाहिया, उनकोर्मेण तेत्तीस सागरोवमाइ ठिती पण्णता । तेण पर बोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।।
  - १३७ तए ण ते समणोवासया उसिभद्दपुत्तस्स समणोवासगस्स एवमाइवस्तमाणस्स ताव एव पत्त्रोमाणस्म एयमट्ट नो सद्दृति नो पत्तियति नो रोयति, एयमट्ट श्रमद्राक्षाणा श्रात्तियमाणा अरोयमाणा जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस परिवास ॥

के अन्य र १४१।

<sup>3 4 5 7 74</sup> 

<sup>.</sup> A - 17- F-841

<sup>£ \$0 188</sup> 

समुत्रतिद्वाण (अ), समुविद्वाण (स, ब, म, व्) समुवेद्वाण (ता), द्राटब्यम्—भ० अ२१२।

निरोतरायमुखावे अञ्चरियण (अ, ग, म),
 जञ्भियण (च)।

१७५ तेणं कालेण तेण समएण समणे भगव महावं।रे जाव' समोमढे जाव' परिसा पज्जुवासङ । तए ण ते समणोवासया ङमोसे कहाए लद्धष्टा समाणा, हट्टतुद्धा • 'प्रण्णमण्ण महावेति, महावेत्ता एव वयामी—एव चतु देवाणृष्पिया ! समणे भगव महावीरे जाव' ब्रालिभयाए नगरीए अहापिडस्व ब्रोग्गह ब्रोगिण्हिना सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरङ ।

त मह्प्फल खलु भो देवाण्ष्यिया । तहार वाण अरहताण भगवताण नामगोयस्य वि नवणयाए, किमग पुण अभिगमण-वदण-नमनण-पिणुच्छण-पञ्जवामणाए ? एगम्स वि आरियम्स धिम्मयम्स मुवयणस्य मवणयाए, किमग पुण विउत्तस्म अहुस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाण्ष्यिया ! नमण भगव महाबीर वदामो नममामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मगल देवयं चेइय पञ्जु-वामामो।

एय णे पेच्च भवे उह्भवे य हियाए मुहाए समाए निस्नेयमाए आण्गामियनाए भविस्मठ नि क्ट्टु अण्णमण्णस्म अतिए एयमट्ट पिउनुणेति, पिडमुणेना जेणेव सयाइ-मयाइ गिहाइ तेणेव उवाक्छिति, उवागिच्छिता एहागा कयविकस्मा कयकोडय-मगल-पायिच्छिता मुद्धप्पविमाइ मगल्लाठ वन्याउ पवर पिरिह्या अपमह्त्याभरणालिक्यमरीरा मण्डि-मण्डि गिहेहितो पिउनिक्यमित, पिडिनिक्यमित्ता एगयओ मेलायित, मेलायित्ता पायविहारचारेण धालिभयाए नगरीए मज्भमज्भेण निगाच्छिति, ।नग्गच्छिता जेणेव नयवणे चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छिति, उवागिच्छिता समण भगव महावीर जावे विविह्याए पञ्जुवानणाए० पञ्जुवामित । तए ण समणे भगव महावीरे तेनि समणीवासगाण तीने य महतिमहालियाए परिसाए 'धम्म परिकटेड'' जावे साणाए आराहण भवट ॥

१७६ तए ण ते समणोबासया समणस्म भगत्रत्रो महाबीरस्य श्रात्य प्रम्य सौष्या निसन्म हहुतुद्वा उहुाए उहुति, उहुना समण भगव महाबीर वदित समसति, विद्या समित्रना एव वदासी—एव सन्तु भते ! दिनभरपुने समणोबासए श्रम्ह एवमाद्याप जाव' प्रमोद—देवलीएसु ए घटनो ! देवाण जरणोप सम

रे. भंद शांधा

<sup>2.</sup> No FICSI

र भीत मृत स्टब्स्स

६. यम्बरत (४. ४, ७, ज. छ, छ, छ, छ)।

रे में पार-एवं जहां मिर्डिंगा हरे पहलुकति।

छ, धीर मृह रा द्या इ. इन्हाइन्स्ट्र

Y. घोट गुरु द्रश

वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव' तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य।

- १० में कहमेय भते । एव ?
  ग्रज्जोति । समणे भगव महावीरे ते समणोवासए एव वयासी—जण्ण भ्रज्जो ।
  इसिभद्दपुत्ते समणोवासए तुव्भ एवमाइक्खइ जाव परूवेइ—देवलोएसु ण देवाणं
  जहण्णेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव तेण पर
  वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य—सच्चे ण एसमट्ठे, ग्रह 'पि ण' अञ्जो ।
  एवमाइक्खामि जाव' परूवेमि—देवलोएसु ण श्रज्जो । देवाण जहण्णेण दस
  वाससहस्साइ '•ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमियाहिया, सखेज्जसमयाहिया, असखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण
  तेत्तीस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा
  य—'सच्चे ण एसमट्रे'।।
  - १८१. तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवत्रो महावीरस्स ग्रतिय एयम्हु
    सोच्चा निसम्म समण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमित्ता जेणेव इसिभहपुत्ते समणोवासए तेणेव उवागच्छित, उवागच्छित्ता इसिभहपुत्त समणोवासग वदित नमसित, विदत्ता नमिसत्ता एयमहु सम्म
    विणएणं भुज्जो-भुज्जो खामेति। तए ण ते समणोवासया पिसणाइ पुच्छिति,
    पुच्छिता श्रद्वाइ परियादियित, परियादियित्ता समण भगव महावीर वदित
    नममित, विदत्ता नमिसत्ता जामेव दिस पाउवभूया तामेव दिस पडिगया।।
  - १=२ भतेति । भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्या नमसिता एव वयासी —पभू ण भते । इसिभइपुत्ते समणोवासए देवाणुष्पियाण अतिय मुद्दे भिवता अगाराओ अणगारिय पव्यङ्क्तए ? नो उणहे ममहे गोयमा। इसिभइपुत्ते समणोवामए वहूहि सीलव्यय-गुण'-वेरमण-पन्नारगण-पोमहोववामिह् अहापरिग्महिएहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणे वहूठ वामाउ समणोनासगपरियाग पाउणिहिति, पाउणित्ता मासियाए सलेह-पाए अनाण भनेहिनि, भूमेत्ता महि भत्ताउ अणसणाए छेदेहिति, छेदेत्ता याजाउप-पितान समाहिएनं कालमाये काल किच्चा सोहम्मे कप्पे अरुणामे

<sup>3 7 3 7 7 7 1</sup> 

<sup>5</sup> mm ( f 37 , )

द मार रेक र देव तुम्र वेला ।

५ मच्यमेन अट्टे (र, म, ता, ब, म)।

६ नमिमना उद्घाने उद्देति २ (ना)।

गुगन्यम (म, ब, म)।

विमाणे देवत्ताए उवविजिहिति । तत्थ ण ग्रत्थेगतियाण देवाण चनारि पिनग्रोवमाइ ठिती पण्णता । तत्थ ण इमिभद्दपुनस्म वि देवस्म चनारि पिनग्रोवमाइ ठिती भविन्सिति ॥

- १=३ मे ण भते ! इसिभद्दपुत्ते देवे ताम्रो देवलोगाम्रो म्राउक्यएण भवक्यएण ठिउक्वएण' प्रणंतर त्रय चडता काह् गच्छिहिति ? काह उवबिजिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिजिभहिति "बुजिभिहिति मुच्चिहित परिणिच्या-हिति स्व्यदुक्वाण श्रम काहिति ॥
- १६४ नेव भते । सेव भते । नि भगव गोयमे जाव' अप्पाण भावेमाणे विहरः ॥
- १=५ तए ण समणे भगव महावीरे प्रण्णवा क्याउ श्रानिभयात्री नगरीग्री संप्रवणाग्री चेडयात्री पटिनिक्तमङ, पटिनिक्तमित्ता बहिया जणवयविहार बिहरण।

### पोगाल-परिच्यायग-पदं

- १=६ तेण वालेण तेण समएण झालिभया नाम नगरी होत्या—वण्ययो'। तत्य ण सप्यचे नाम नेटए होत्या —वण्ययो'। तस्य ण संप्यचेणस्य नेटयस्य झदूरसामते पोग्गले नाम परिद्यायए'—िरङ्क्येद-जजुक्येद जाव' वभण्णएगु परिद्यायएमु य नाग्नु मुपरिनिद्विए छट्ठछट्ठेण झणिष्यत्रेण नवीग्रमीण उट्ट बाह्ययो' विगिष्भय-पिगिष्भय सूराभिमृहे झायावणभूमीए आयावेमाणे विहरू ॥
- १६७ तए णं तस्म पोग्गलस्म परिव्यायगस्म छ्टुछ्ट्टेणं "श्रणिनियत्तेण नयोगम्भेण उद्द बाहाश्रो पिनिक्सय-पिनिक्सय सूर्राभिमुहे स्रायायगभूमीए श्रायायमा एमा प्रायायगभूमीए श्रायायमा एमा प्रायायगभूमीए श्रायायमा एमा प्रायायगण प्रायायगण प्रायायगण प्रायायगण प्रायायगण स्रायायगण स्रायायगण
- १== तए णं तम्य पीनानस्य परिवायगरम् अयमेयास्ये स्रव्यन्थिए" •ित्रितः पित्रम् मणीनाम् सक्षे ९ समुष्यविकत्या—यस्यि ण सम सन्तिमेते साणदस्यनं

१. सर पार-हिस्साम्य जाव वृद्धि ।

२ सन्यार---निमिहिरियायया।

<sup>3</sup> We \$13.81

V Tore 11

४. लाह एट इन्हें :

६. ५िम्बारम् परिनर्गार (घ. स) ।

<sup>13 210 212</sup>X 1

<sup>=</sup> मर्वार-प्राप्ति आप सम्मोनानी ।

ह सरपार -एड्राइंग लाग आसंदेशालाक

१० सर पार-- मा मिस्सा । इ विस्ति ।

<sup>(</sup>t -- 1,7 (w) 1

for no die materium bei nämig beitt ?

समुप्पन्ने, देवलोएसु णं देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव ग्रसखेज्जसमयाहिया, उनकोसेण दससागरो-वमाइ ठिती पण्णत्ता। तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य--एव सपेहेइ, सपेहेत्ता ग्रायावणभूमीग्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता 'तिदड च कुडिय च' जाव' घाउरत्ताग्रो य गेण्हइ, गेण्हित्ता जेणेव ग्रालिभया नगरी, जेणेव परिच्वायगा-वसहे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भडिनक्षेव करेइ, करेत्ता ग्रालिभयाए नगरीए सिघाडग'-किग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह ॰-पहेसु ग्रण्णमण्णस्स एवमाइनखड जाव पह्चेइ —ग्रित्थ ण देवाणुप्पया। मम ग्रतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ 'किती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, उनकोसेण दससागरो-वमाइ ठिती पण्णत्ता। तेण पर ॰ वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य।।

- १८६. तए ण '•पोग्गलस्स परिव्वायगस्स ग्रतिय एयमट्ठ सोच्चा निसम्म आलिभयाए नगरीए सिथाडग-तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसुबहुजणो ग्रण्णम-ण्णम्स एवमाडनखड जाव परूवेड—एव खलु देवाणुष्पिया । पोग्गले परिव्वायए एवमाडनपड जाव परूवेड ग्रत्थि ण देवाणुष्पिया । मम ग्रतिसेसे नाणदसणं ममुष्पन्ने, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ ठितो पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुममयाहिया जाव ग्रसक्षेज्जसमयाहिया, उनकोसेण दमसागरोवमाइ ठितो पण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य । ॰ मे कहमेय मन्ने एव ?
- १६०. मामी समीयहें, •परिसा निगया। धम्मो किह्यो, ॰परिसा पिडगया। भगव गोयमे तहेव भिक्तायरियाए नहेव वहुजणसद्द निसामेड, निसामेत्ता तहेव सव्व भाणियव्व जावे स्रह पुण गोयमा! एवमाइक्खामि, एव भासामि जाव पर्नेमि—देवलोण्मु ण देवाण जहण्णेण दम वाससहस्साड ठिती पण्णत्ता, तेण पर ममयाहिया, दुसमयाहिया जाव स्रमयेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण तेत्तीस मागरोवमाड ठिनी पण्णत्ता। तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य।।
- १६६. म्रत्यि ण भने ! मोहम्मे कप्पे दव्वाङ—सवण्णाइ पि स्रवण्णाइ पि, सगधाइ पि अगधाइ पि, सरसाइ पि श्ररसाइ पि, सफासाइ पि अफासाइ

१ निध्वर्धिय (अ. ४, स. सा. व. स. स)।

क कर कार्य है।

इ. म : पा : — वियालगा वास पहेगा।

६, स. ४ ४ - भीव अस्य क्षीजित्रणा ।

के है । वाक भागतिकार सम्मिनाई साम्म

अभिनावेण जहां मिवस्स न चेव जाअ से।

६ म० पा०-समीमडे जाव परिमा।

७ न० ११।७४-७७।

८ म० पा०—तहेव जान हता।

पि अण्णमण्णवद्वाड अण्णमण्णपुट्टाड अण्णमण्णवद्वपुट्टाउ अण्णमण्यपटनाए चिट्टति ? °

हंत्ता ग्रस्य ।

ण्व ईसाणे वि, एव जाव' श्रच्चुए, एव गेवेज्जविमाणेमु, श्रणुत्तरविमाणेमु वि, ईसिपब्भाराए वि जाव ?

हना ग्रन्थि॥

- १६२ तए ण सा महितमहािलया परिमा जाव जामेव दिनि पाउटभूया नामेव दिन पिडाया ॥
- १६३ तण ण त्रानिभयाए नगरीए सिंघाडग-तिग- च उनक-च च उम्मृह-महायह-पहेनु बहुजणो अण्णमण्यस्म एवमाइन्छ जाव पर वेड जणा देवाणू एया । पोगाने परिव्वायण् एवमाइन्छ जाव पर वेड प्रत्यि ण देवाण् एपया । मम अतिमेगे नाणदमणे समुष्यन्ते, एव चनु देवलोण्मु ण देवाण जहण्ये। दम वामसहस्माइ ठिनी पण्यत्ता, तेण पर नमयाहिया, दुनमयाहिया जाव अस्तेज्जमयाहिया, उनकोमेण दममागरीवमाइ ठिनी पण्यत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य । त नो इण्हे नमहे । नमणे भगव महाबीर एवमाएक्छ जाव 'देवलोग्मु ण देवाण जहण्येण दम यानमहस्माइ ठिनी पण्यत्ता, तेण पर समयाहिया, दुनमयाहिया जाव अस्वज्जसमयाहिया, उनलोनेण तेनीमं सागरीवमाइ ठिनी पण्यत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।।
- १६४ तए ण से पोस्तित परिव्यायए बहुजणस्य प्रतिय एयम्हु सोन्ता निसम्म स्वितः किराण वितिनिच्छिए भेदसमादन्ते कानुस्यमायन्ते जाण यात्रि होत्याः तए ण तस्य पोस्तिस्य परिव्यायगस्य स्वियस्य किरायस्य वितिनिच्छित्रः भेदसमावन्तस्य कनुस्यमायन्तरस्य ने विश्वते नाणे सिष्णाभेव परिविद्याः ।
- १६५ तम् णं तस्त पोग्मलस्य परिज्ञायगस्य प्रयमेयास्य प्रज्ञानियम् चितितः तः -मणोगम् सङ्ग्ले समुत्पिज्जत्या—गत्र सन्तु समणे भगव सहायीरे छाति । नित्रगरे जावे सम्बर्ण सम्बर्ण समायगण्य नवीरा जावे समाय

एसम्पूरियम दिश्वित अतः -रिक्ट्युटियम स्थार सम्बर्ग

रेग पार्रा गिरम जात

४ मह र्शको, १६७

रे. मा देशहर ।

रे. में र्शादर ।

म॰ पा॰—प्रयोग लग्न निवस्य पाः
नगर्गणम्मि, नवरं—िद्यादिय साः ४
पाउगावश्यपनितृत् पनियदियासम्भिःसाः- ४.

पाउराज्यप्रसिद्धित् परिवरिष्यास्मिते साल- ४. मर ११०। मिन नप्ति मञ्जमप्रकेल शिल्लाहरू राख ६. बीट मृत् १६।

ग्रहापडिक्व ग्रोग्गह ग्रोगिण्हित्ता संजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ, त महप्फल खलु तहाक्वाण अरहताण भगवताण नामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण ग्रिभगमण-वदण-नमसण-पिडपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि ग्रारियस्स धिम्मयस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विजलस्स ग्रहुस्स गहणयाए ? त गच्छािम ण समण भगव महावीर वदािम जाव' पज्जुवासािम, एय णे इहुभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए ग्राणुगािमयत्ताए भविस्सइ ति कट्टु एव सपेहेइ, सपेहेत्ता जेणेव परिच्वायगावसहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता परिच्वायगावसह ग्रणुप्पविसद्द, ग्रणुप्पविसित्ता तिदड च कुडिय च जाव' धाउरताग्रो य गेण्हइ, गेण्हित्ता परिच्वायगावसहाग्रो पिडिन्वित्यमाइ, पिडिन्वित्यमा परिच्वायगावसहाग्रो पिडिन्वित्यमाइ, पिडिन्वित्यमा परिच्वायगावसहाग्रो पिडिन्वित्यमाइ, पिडिन्वित्यमा जेणेव सखवणे चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता जेणेव सखवणे चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो वदइ नमसइ, वित्ता नमसित्ता नच्चासन्ते नातिदूरे मुस्सूसमाणे नमसमाणे ग्रिभमुहे विणएण पजिलकडे पञ्जुवासइ।।

- १६६ तए ण नमणे भगव महावीरे पोग्गलस्स परिव्वायगस्स तीसे य महतिमहा-लियाए परिसाए धम्मं परिकहेड जाव याणाए ग्राराहए भवइ ॥
- १६७ तए ण मे पोग्गले परिव्वायए समणस्स भगवद्यो महावीरस्स स्रतिय धम्म सोच्या निमम्म जहा खद्यो जाव उत्तरपुरित्थम दिमीभाग स्रवक्कमइ, अव-वक्तमत्ता निदड च कृष्टिय च जाव धाउरत्ताद्यो य एगते एडेइ, एडेत्ता सयमेव पचमुद्विय लाय करेइ, करेता समण भगव महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण-पया-हिण करेइ, करेता बदड नमंसइ, विदत्ता नमसित्ता एव जहेव उसभदत्तो तहेव पव्वद्यो, नहेव एक्कारम स्रगाइ स्रहिज्जइ, तहेव सव्व जाव सव्वद्यापदिण ॥
  - १६= भनेति ! भगव गोयमे समण भगवं महावीर वदड नमसड, विदत्ता नमित्ता एव वयामी—जीवा ण भते ! सिज्भमाणस्स कयरिम्म सघयणे गिरमांत ?

गोयमा । वडरोमभणारायमध्यणे सिज्मति, एवं जहेव श्रोववाइए तहेव ।

E. 22 3120)

<sup>7 7 4 7 1 3 9 1</sup> 

<sup>3.</sup> X\*4 F & 37-23 1

<sup>6. 7 - 17 1</sup> 

<sup>2.</sup> 町o コネ2 1

<sup>4.</sup> HO CIZZO, 2221

э. म० हार्पर्

म विश्वी विभिन्न

णाइं पुच्छिति, पुच्छित्ता ब्रह्ठाड परियादियति', परियादियिना उद्घाए उट्टेनि, उद्घेता समणस्य भगवद्यो महादीरस्य श्रितयाओं कोड्टयाक्रो चेट्याक्रो पिउ-निक्कमित, पिडिनिक्खमित्ता जेणेव मावत्यी नगरी तेणेव पहारेन्य गमणाए॥

- ४ तए ण मे मने समणोवासए ते समणोवासए एव वयासी तृत्भे ण देवाणु-िष्या ! विपुल 'श्रमण पाण खाइम साउम' उवक्याउविह । तए प श्रम्हे त विपुल श्रसण पाण खाइम साउम श्रम्साएमाणा' विन्साएमाणा 'परिभाएमाणा परिभुजेमाणा'' पिक्विय पोसह पिडजागरमाणा विहिन्स्सामो ॥
- ५ नए ण ते समणीवासगा सन्वस्य समणीवासगस्य एयमेट्ट विषएण परिमुणीत ॥
- ६. तए ण तस्म नम्बस्म नमणोवानगस्म श्रयमेयाह्ये श्रज्भत्यए "वितिए पित्यए मणोगए सक्ष्णे " समुष्पिज्जत्या—नो चलु मे सेय त विषुत्र अनण पाण गाएम' नाउम श्रम्साएमाणस्स विस्माएमाणस्स परिभाएमाणस्स परिभ्रं माणस्म पित्यय पोस्त् पिटजागरमाणस्म विहरित्तए, नेय चलु मे पोनह्मालाए पोग्निह्यस्स वभचारिस्स श्रोमुक्जमिणं -मुबण्णस्स ववगयमालां -यण्णग-ियत्वशस्म निक्त्वत्त्रम्त्रस्स एगस्स श्रविद्यस्म दृष्ठभनयारोवगयस्म पित्यय पोस्त् पिंजजागरमाणस्स विहरित्तए ति कट्टू एव मपेहें , नपेत्रेना दृष्येय मावत्री नगरी, जेणेव सए गिहे, जेणेव उपमा नमणोवानिया, तेणेव उवागच्छा , उवागच्छित जेणेव उपमा समणोवानिया, तेणेव उवागच्छा , उवागच्छित पोमह्माल श्रणपितस्म श्रप्यास्म परित्रेहें , पित्रेहें ना वेपेव पामहमान पोमहमान पमञ्ज , पमिण्जना उच्चारपासवणभूमि पित्रेहें , पित्रेहें ना व्यन्ययाग नयरा, स्वरित्ता द्यभयाग दुरहा, दुर्गित्ता पोमह्मालाए पोसिहण वभवारी' "श्रोमुक्तमणि-मुक्णे ववगयमाला-वण्णगित्रतेष्ठेणे निक्तिन्तर्यः मनदे एगे श्रविद्या दृष्टभावारोवगए पित्रित्य पोमह पिद्यागरमाणे विहरा ॥
- उत्तम् म ने समणोबानमा जेणेव सावत्यी नगरी जेणेव सार-स्पर मिहार, तेलेव जवागच्छिति, उवागच्छिता विमुत श्रमण पाण स्मारम सारम उवस्तरापेति, जवव्यायोक्ता अण्यमण्य सद्दायेति, सद्दायेता एव वयासी—एव स्मृतिपाण-

१ पडियाइवित (सर) ।

४. योगिटर (६) (स. स., २) ।

२. मनस्पारायाचारमगारमः (त. प. प. प. स. ६ म० पार-अभिषया आपनाम् पित्रात्याः । म)। ७ स्था (स. ११, १७, १७, १०, १०)।

६. त्रामापुमान्म (म) । ६. योगीत्व (ग. सा. ग.) ।

र. परिमृत्यमारा परिभागमाः (इ. १. ग. १. १. इ.मृत्यः (२. १)।

रो), पश्चित्रवासा परिवासस्यास्य है. विस्ता (१०)। (१४)। ११. मध्यति—वस्मारी साह स्वित्सः

## वारसमं सतं

## पढमो उद्देसो

१ सखे २ जयित ३ पुढिव ४ पोग्गल ५ अइवाय ६ राहु ७ लोगे य। = नागे य ६ देव १० आया, वारसमसए दसुद्देसा ॥१॥

### सद-पोक्खली-पदं

- १ तेण कानेण तेण समएण सावत्थी नाम नगरी होत्था—वण्णओ'। कोट्ठए चेइए —वण्णग्रो'। तत्थ ण सावत्थीए नगरीए वहवे सखप्पामोक्खा समणोवासया परिवसित—ग्रड्ढा जाव' वहुजणस्स अपरिभूया, ग्रभिगयजीवाजीवा जाव' ग्रहापरिगिहिएहि तबोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणा विहरित। तस्स ण सखस्स समणोवासगस्स उप्पना नाम भारिया होत्था—सुकुमालपाणिपाया जाव' सुम्चा, समणोवासिया ग्रभिगयजीवाजीवा जाव ग्रहापरिगिहिएहि तबोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणी विहरह। तत्थ ण सावत्थीए नगरीए पोक्खली नाम समणोवासण् परिवस्ड—ग्रट्ढे, ग्रभिगयजीवाजीवे जाव ग्रहापरिगिहिएहि तबोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरह।।
- तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे। परिसा जाव' पञ्जुवासङ। तए ण ते समणोवासगा उमीसे कहाए लद्धद्वा समाणा जहा आलिभयाए जाव' पञ्जु-वामित। तए ण समणे भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसे य महित-महानियाए परिसाए 'धम्म परिकहेइ'' जाव' परिसा पिडगया।।
- तण प ने गमणोवासगा समणस्य भगवत्रो महावीरस्स ग्रतिय धम्म सोच्चा निसम्म हर्नुद्रा गमण भगव महावीर बदति नमगति, बदित्ता नमसित्ता परिा-

१. भीव स्व १।

<sup>5.</sup> Ta #a 5-{3 1

<sup>3 84 30 61</sup> 

<sup>4.</sup> We ". L. L.

<sup>.</sup> to Tall

६. ओ० मू० ४२।

७. म० ११।१७८।

धम्मत्रहा (अ, य, ग, ता, ब, म, स) ।

र. बो॰ मृ॰ ७१-७६।

- •एवं खलु देवाणुष्पिए! समणे भगवं महावीरे आदिगरे जाव' सव्वण्णू सव्व-दिरसी आगासगएणं चक्केण जाव' सुहसुहेण विहरमाणे चदोतरणे चेइए अहापिडिक्वं ओगाह ओगिण्हिता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ। त महप्फल खलु देवाणुष्पिए। तहारूवाणं अरहंताण भगवताण नामगोयस्स वि सवणयाए जाव' एय णे इहभवे य, परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्से-साए आणुगामियत्ताए॰ भविस्सइ।।
- ३४. तए ण सा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए ' एव वृत्ता समाणी हट्ठतुट्ठचित्तमाणदिया णदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसण् माणहियया करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्तं मत्थए ग्रंजिं कट्टु जयंतीए समणोवासियाए एयमट्ठ विणएण ९ पिडसुणेइ ।।
- ३४. तए ण सा मिगावती देवी कोड्वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी— विष्पामेव भो देवाणुष्पिया ! लहुकरणजुत्त-जोइय जाव' धम्मियं जाणप्पवर जुत्तामेव उवहुवेह' ●उवहुवेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चिष्पणह ।।
- ३६ तए ण ते कोडुवियपुरिसा मिगावतीए देवीए एव वृत्ता समाणा धम्मियं जाण-प्पवर जुत्तामेव उवद्ववेति, उवद्ववेत्ता तमाणित्तय ॰ पच्चिप्पणंति ॥
- ३७ तए ण सा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए सिद्ध ण्हाया कयविकम्मा जाव' प्रप्पमह्ग्घाभरणालिकथसरीरा वहूहि खुज्जाहि जाव' चेडियांचककवाल विरस्थर-थेरकचुइज्ज-महत्तरगवदपरिक्खित्ता अतेउराओ निग्गच्छइ, निग्ग-च्छिता जेणेव वाहिरिया उवद्वाणसाला जेणेव धिम्मए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता' धिम्मए जाणप्पवर ९ दुरूढा' ॥
- ३८. तए ण सा मिगावती देवी जयतीए समणीवासियाए सिद्ध धिम्मय जाणप्पवर दुरुढा" समाणी नियगपरियालसंपरिवुडा जहा उसभदत्ती जाव" धिम्मयास्री जाणप्पवरास्री पच्चीरुहड ॥
- इह तए ण मा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए सिद्ध बहूहि जहा देवाणदा

१. म० ११७।

चो० म० १६।

म० ११६६।

म० ११६६।

म० ११६६।

स् म० वार — जल देवाचा जाव पटिमुणेर । १० दूढा (अ, क, ख, ता, व, म)।

ह म० ११४१।

११ दूहा (अ, क, स, ता, व, म)।

ह विकास

जाव' वदद्द नर्मनद्द, विदन्ता नमिसत्ता उदयग रायं पुरस्रो कट्टु ठिया' नेव'
•ैसपरिवारा मुम्सूनमाणी नमनमाणी श्रभिमृहा विणएण पंजलिकडा प पज्जुवासङ्गा

४० तए ण समणे भगवं महाबोरे उदयणस्य रण्गो मिगावतीए देवीए जयतीए समणोवानियाए तीसे य महतिमहिनयाए परिसाए जाव घरम परिकहेट जाव परिसा पडिगया, उदयणे पडिगए, मिगावती वि पडिगया ॥

### जवंती-पतिण-परं

- ४१. तए णं सा जयंती समणीवानिया समणन्य भगवग्री महावीरन्य सित्य धम्म मीच्या निमम्म हहुनुद्वा समण भगव महावीर वदद नमगढ, वदिना नमिन्ना एवं वयामी—कहण्ण' भते । जीवा गरुवत्त हव्यमागच्छित ? जयती ! पाणाडवाएण' •मुसावाएण ग्रदिण्णादाणेण मेहुणेण परिग्गहेण कीह्-माण-माया-सोभ-पेठज-दोस-कलह-ग्रहभक्याण-रेमुन्न-परपरिवाय-ग्रर्शतरित-मायामोस-मिन्छादमणसल्तेण—एव यनु जयंती । जीवा गरुवन एव्यमा-गच्छित ॥
- ४२ कहण भते <sup>!</sup> जीवा लहुयत्त ह्व्यमागच्छिति <sup>?</sup> जयती ! पाणाऽवाययेरमणेण मुनावाययेरमणेण स्रदिण्णादाणयेरमणेण मेहुणयेरमणेण परिगाह्येरमणेण कोह-माण-माया-लोभ-पेण्ड-दोस-सतह-श्रद्भक्षाण-पेमुन्त-परपरिवाय-श्ररितरित-मायामोश-मिल्छादसणरण्ययेरमणेण —एव पन्तु जयती <sup>!</sup> जीया लहुयत्त ह्व्यमागच्छित ॥
- ४२. कर्ण्यं भने । जीवा समार साउँनी गरेनि ? जयनी । पाणाज्याएण जाव मिच्छादमणसन्तेष --एवं रातु जयनी । जीवा सभार साउँनीकरेति ॥
- ४४. राज्य भने ! जीवा समार परिनीकरेनि ? जयनी ! पाणाव्याविरमणेण जाव मिन्छार्यसपसन्तवेरमपेण-एव सनु जयनी ! जीवा समार परिनीकरित ॥
- ४४ नहण भने । जीवा नमार दीहीगरेति ?

f Ho CIEVE I

<sup>ः</sup> दिस्मि (म. म. स. म)।

के सर पार —नेक पात प्रमुक्त नह ।

F He EITTE !

के लीव मुंब अन्तर ।

महिला (म) ।

अति विक्रमानियाः विक्रमान क्ष्यं क्ष्यं नद्भ अवस्थित सुष अन्य स्थापन क्ष्यं क्ष

जयती ! पाणाइवाएण जाव मिच्छादंसणसल्लेण—एव खलु जयंती ! जीवा संसार दीहीकरेति ॥

४६ कहण्ण भते ! जीवा ससार ह्रस्सीकरेति <sup>२</sup> जयतो पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्तवेरमणेण—एव खलु जयती <sup>।</sup> जीवा ससार ह्रस्सीकरेति ।।

४७ कहण्ण भते ! जीवा ससार श्रणुपरियद्दृति ? जयती ! पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसल्लेण —एव खलु जयती ! जीवा ससार श्रणुपरियद्दृति ॥

४८. कहण्ण भते । जीवा ससार वीतिवयित ? जयती ! पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवेरमणेण—एव खलु जयती । जीवा ससार ॰ वीतिवयित ॥

४६. भवसिद्धियत्तण भते । जीवाण कि सभावश्रो ? परिणामश्रो ? जयती । सभावक्षो, नो परिणामश्रो ॥

५०. सन्वेवि ण भते । भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्सिति ? हता जयती ! सन्वेवि ण भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्सिति ॥

५१. जइ ण भते । सन्वे भवसिद्धिया जीवा सिज्भिस्सिति, तम्हा ण भवसिद्धियिवर-हिए लोए भविस्सइ ? नो इणद्रे समद्रे ।।

५२. मे केण खाइण' अट्ठेण भते ! एव वुच्चइ—सन्वेवि ण भवसिद्धिया जीवा मिजिभस्सिति, नो चेव ण भवसिद्धियविरिहिए लोए भविस्साइ ? जयिति ! मे जहानामए सन्वागाससेढी सिया—श्रणादीया श्रणवदग्गा परिता

परिवृडा, सा ण परमाणुपोग्गलमेत्तेहिं खडेहिं समए-समए अवहीरमाणी-अवर्हारमाणी अणनाहि य्रोसप्पिणो-उस्सप्पिणीहि अवहीरित, नो चेव णं अविहया सिया। में तेणट्टेण जयती । एव बुच्चइ—सन्वेवि ण भवसिद्धिया

जीवा मिजिमरमित, नो चेव ण भवमिद्धिअविरहिए लोए भविस्सइ ॥ ४३. मनन भते ! माह ? जागरियत्त माह ?

जयती । अत्येगितयाण जीवाण मुत्तत्त माह्, अत्येगितयाण जीवाण जागरियत्त

माह ॥ १४ में नेपाट्रेण भने <sup>†</sup> एव बुच्चड—ग्रत्थेगनियाण<sup>९</sup> •जीवाण मुक्तत्त साह, ग्रत्थेगति-याण जीवाण जागरियन १ माह ?

रपार ' जे इमे जीवा अहस्मिया अहस्माण्या अहस्मिद्धा अहस्मक्याई अहस्म-पार्वे अहस्मपत्रकता अहस्मममुदायारा अहस्मेणं चेव वित्ति क्येमाणा विहा

१ - अल्पार (अ) राजेल (ग)। २. म० पा० -अस्विमतियाण जाय साह ।

रित, गृएिस णं जीवाण मुक्तत्त साह । एए ण जीवा मुक्ता समाणा नो बहुण पाणाण भूवाण जीवाण सक्ताण दुवनणयाए सोयणयाए क्रियायाए विष्णणयाए पिटुणयाए परियावणयाए बट्टिन । एए ण जीवा मुक्ता समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय या नो बहूहि ब्रह्मियाहि संजीयणाहि संजीएनारो भवति एएसि ण जीवाण मुक्तत साह ।

नयंती । जे उमे जीवा धम्मिया धम्माणुया विष्मिट्टा धम्मवनाई धम्मपत्रीई धम्मपलज्जणा धम्मसमुदायारा । धम्मण नेव वित्ति वष्पेमाणा दिह्रति, एएमि ण जीवाण जागरियत्त साह । एए ण जीवा 'जागरा समाणा' बहुण पाणाणं' भूयाण जीवाणं । सत्ताण श्रदुक्यणयाएं श्रियोगणयाए श्रद्क्रणयाएं श्रियोगणयाए श्रद्क्रणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयाएं श्रियोगणयां समाणा श्रियोगणां ति सजोएं समाणा श्रियोण वा पर वा तद्भय वा वहीं है धिम्मयाहि सजोपणां ति सजोएं नारो भवित । एए ण जीवा जागरा समाणा धम्मजागरियाएं श्रियोण दागर-इत्तारो भवित । एएमि ण जीवाण जागरियत्त साह । ये तेणहेण ज्वती । एवं वुच्चइ—श्रद्येगतियाण जीवाण मुत्तत्त साह, श्रद्येगितयाण जीवाण दागरियत्त साह ।।

४४. वितयस भते ! साह ? दुव्यलियस गाह ? जयनी ! अन्येगतियाण जीवाण बित्यना साह, अन्येगितयाण जीवाण दुव्यिन-यसं साह ॥

५६. में केणहुँण भने ! एवं वृच्चड़ — श्रिट्येगतियाण जीवाणं वित्यन मार्, क्रय्येग-तियाणं जीवाणं वृच्चित्यतं ९ साह ? जियती ! जे इमे जीवा श्रहम्मया जाव श्रहम्मेण नेव जिति एपोनापा विहरूरित, एएमि प जीवाणं वृच्चित्यतं मार्। एए पं जीवा 'श्रह्म्बिया ममापा मो बहुण पाणाणं भूयाणं जीवाणं मनाणं दुव्यपयाएं जाव परियायणयाएं बहुति । एए पं जीवा वृच्चित्या नमाणां श्रपाण वा पर या वपुभव मां विद्वित्रहिम्मर्याह् मजोयणाहि मजोणनारां भवित । एएसि ए देवाणं वृच्चित्य साह ।

१ मन्पार-नीयगणाम् यावपनियायायाः।

६ र० पार-प्रमानुषा राव प्रमेष ।

रे अगरमाना (य, म, म)।

४. र ध्यार—सामाहा हार गणाहा

४. मंद्र पार-प्रमुक्तायाम् पात्रः प्रमृत्यामानः सन्दर्भ

S & ( \*) 1

म०पार—पृथ्यत्वातमपुरः

ट सर हरायर ।

ह सर्वाः च्याद्रभग गुलका एक कार्य १३० वसरत्यः कार्यात्रस्यः, क्रियन्सः चल स्रापार्यः कार्यायस्य स्वयं स्वयंत्रस्य हे

ሂട

जयती ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरित, एएसि ण जीवाण विलयत्त साहू। एए ण जीवा बिलया समाणा बहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्खणयाए जाव अपिरयावणयाए बट्टित। एए ण जीवा बिलया समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा बहूहि धिम्मयाहि सजो-यणाहि॰ सजोएतारो भवति। एएसि ण जीवाण बिलयत्त साहू। से तेणहुण जयती। एव वुच्चइ—•'अत्थेगितयाण जीवाणं बिलयत्त साहू, अत्थेगितयाण जीवाणं दुव्वियत्त साहू।

५७. दक्खत्त भते । साहू ? आलसियत्त साहू ? जयती ! अत्येगतियाण जीवाण वक्खत्त साहू, अत्येगतियाण जीवाण आल- सियत्त साहू ॥

से केण्डेण भते । एव वुच्चइ— • अत्थेगितयाण जीवाण दक्खत्त साहू, अत्थे-गितयाण जीवाण ग्रालिसयत्त ॰ साह ?

जयती । जे इमे जीवा अहम्मिया जाव अहम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहर् रित, एएसि ण जीवाण आलिसयत्तं साहू । एए ण जीवा आलसा' समाणा नो वहूण ' पाणाण भूयाण जीवाणं सत्ताण दुक्खणयाए जाव परियावणयाए वट्टित । एए ण जीवा आलसा समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा नो वहूिंह अहम्मियाहिं सजोयणाहिं सजोएतारो भवति । एएसि ण जीवाण आलिसयत्त साह ।

जयति ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरित, एएसि ण जीवाण दक्खत्त साहू । एए ण जीवा दक्खा समाणा बहूण पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण अदुक्खणयाए जाव अपिरयावणयाए बहुति । एए ण जीवा दक्या समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभय वा बहूहि धम्मियाहि सजीय-णाहि॰ मजोएतारो भवति । एए ण जीवा दक्खा समाणा बहूहि आयिरय-वेपावच्चेहिं अवज्भायवेयावच्चेहिं थेरवेयावच्चेहिं तबस्सिवेयावच्चेहिं गिलाण-वेयावच्चेहिं महेवयावच्चेहिं कुलवेयावच्चेहिं गणवेयावच्चेहिं सघवेयावच्चेहिं माह्मियवेयावच्चेहिं अत्ताण सजोएतारो भवति, एएसि ण जीवाण दक्खत्त माह। गे नेणहेण जियतो ! एव वुच्चइ—अत्थेगतियाण जीवाण दक्खत्त साह, अन्थेगितयाण जीवाणं आत्मियतं॰ साह।।

१ ए० पा= -- १ भेत्र नाव मारू।

र ए० पार-त भेव नान सार्।

<sup>4. 4747 (7 4) 1</sup> 

६, ६: ५१०— वहा सुना तहा आतमा

भागियय्या, जहा जागरा तहा दासा भागियय्या जाव सजोगुत्तारो ।

५. ॰ वेदावच्चेहि (अ, य)।

६. ग० पा० — त चेव जाव गाह।

सिए तंथे भवड, अह्वा एगयओ दुपएनिए तंथे, एगयओ तिष्णिनए तथे भवड । तिहा कज्जमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ तिपएनिए तथे भवड; अह्वा एगयओ परमाणुपोग्गते, एगयओ दो दुपएनिया तथा भवति । पडहा कज्जमाणे एगयओ तिष्णि परमाणुपोग्गला, एगयओ दुपएनिए तथे भवड । पचहा कज्जमाणे पच परमाणुपोग्गला भवति ॥

७३ छन्भते । परमागुपोनाता '•एन्यम्रो साहणांति, साहणित्ता कि भवा ? ॰ गोयमा छप्पानिए पर्ये भवा । से भिर्णमाणे दुहा वि तिहा वि दाव छित्ति वि काजाउ—दुहा कर्णमाणे एगयम्रो परमाणुपोन्गते, एगयम्रो पंचपानिए पर्ये भवा; महे भवा; महे भवा; महे भवा; महे भवा से भवा; महे कि तिपानिया पर्या भवेति । तिहा कर्णमाणे एगयम्रो छे परमाणुपोग्गते, एगयम्रो तुपानिए पर्ये भवा , महे महा एगयम्रो परमाणुपोग्गते, एगयम्रो तुपानिए पर्ये, एगयम्रो तिपानिए पर्ये भवा , अहवा निष्य दुपानिया पर्या भवित । चडहा कर्णमाणे एगयम्रो तिष्य परमाणुपोग्गता, एगयम्रो तिपानिए पर्ये भवा , अहवा एगयम्रो दो परमाणपोग्गता, एगयम्रो दो दुपानिया पर्या भवित । पनहा कर्णमाणे एगयम्रो नत्यार परमाणुपोग्गता, एगयम्रो दुपानिया पर्या भवित । पनहा कर्णमाणे एगयम्रो नत्यार परमाणुपोग्गता, एगयम्रो दुपानिया पर्या भवित । पनहा कर्णमाणे एगयम्रो नत्यार परमाणुपोग्गता, एगयम्रो दुपानिया पर्या भवित । पनहा कर्णमाणे एगयम्रो स्वार्यो परमाणुपोग्गता, एगयम्रो दुपानिया पर्या भवित । पनहा कर्णमाणे एगयम्रो छ परमाणुपोग्गता भवित ।।

उप्ट नत्तं भते । परमाण्योगाला 'कण्याक्षो सार्ण्यति, सार्ण्यता कि भवट १० गीयमा । सन्पण्तिण् रापे भवट । से भिज्ञामाणे दुरा वि जाय सन्तर् वि प्रज्ञाट- दुहा वज्जमाणे एगयक्षो परमाण्योग्यते, एगयक्षो छण्याणीए स्पं भवट । सहाय एगयक्षो दुप्प्तिण रापे, एगयको पन्याण्तिण रापे भवट । क्षा प्रज्ञाणी एगयक्षो तिप्तिण् रापे एगयको पन्याणीए रापे भवट । विष्य प्रज्ञाणी एगयको तो परमाण्योग्यता, एगयको पन्यप्तिण रापे भवट । सहाय एगपको परमाण्योग्यते, एगयको द्वापित्य रापा भवति, काला प्रयाण एगयको हो सुप्तिम्या रापा भवति, काला प्रयाण प्रयाण स्थानि, काला एगयको हो त्याणीयक रापा भवति, काला एगयको हो सुप्तिम्या रापा भवति, काला एगयको हो त्याणीयक रापा भवति, काला एगयको हो प्रयाणीयको हो परमाण्योग्यता, एगयको व्याणीयक रापे भवट । सहाय परमाणीयको हो परमाणीयको हो परमाणीयको हा प्रयाणीयको विद्यापित्य रापा भवति । प्रयाणीयको परमाणीयको प्रयाणीयको विद्यापिता रापा भवति । प्रयाणीयको परमाणीयको व्यापिता रापा भवति । प्रयाणीयको परमाणीयको व्यापिता रापा भवति । प्रयाणीयका परमाणीयको व्यापिता परमाणीयका, एगयको विद्यापिता रापा भवति । प्रयाण परमाणीयको प्रयाणी व्यापिता रापा भवति । प्रयाणीयका परमाणीयको व्यापिता रापा भवति । प्रयाणीयका परमाणीयको व्यापिता रापा भवति । प्रयाणीयका परमाणीयको विद्यापालका, एगयको विद्यापालका, विद्यापालका, विद्यापालका, विद्यापालका, विद्यापालका, विद्यापालका, विद्यापालका, विद्यापालका, विद्यापा

t no me-grain

s, he memger 1

६७ पढमा ण भते । पुटवी किगोत्ता पण्णत्ता ? गोयमा ! घम्मा नामेण, रयणप्पभा गोत्तेणं, एव जहा जीवाभिगमे पढमो नेर-इयउद्देसग्रो सो चेव निरवसेसो भाणियव्वो जाव' श्रप्पाबहुग ति ॥ ६८ सेव भते । सेव भते । तिरं॥

# चउत्थो उद्देसो

### परमाणुपोग्गलाणं संघात-भेद-पदं

६६ रायगिहे जाव' एव वयासी—दो भते ! परमाणुपोग्गला एगयस्रो साहण्णित, साहण्णिता कि भवइ ? गोयमा ! दुप्पएसिए खघे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा कज्जइ—एगयस्रो परमाणुपोग्गले, एगयस्रो परमाणुपोग्गले भवइ ।।

७० तिष्णि भते । परमाणुपोग्गला एगयथ्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवइ ?
गोयमा ! तिपएसिए खधे भवइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि कज्जड—
दुहा कज्जमाणे एगयथ्रो परमाणुपोग्गले, एगयथ्रो दुपएसिए खंधे भवइ । तिहा
कज्जमाणे तिष्णि परमाणुपोग्गला भवंति ॥

७१ चत्तारि भते । परमाणुपोग्गला एगयद्यो साहण्णति, •साहणित्ता किं भवइ १०

गोयमा । चडपएसिए सबे भवइ। से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चडहा वि वज्जद्र- दुहा वज्जमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिपएसिए खंधे भवद्र, श्रह्मा दो दुपएसिया यथा भवति। तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो पर-माणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खंधे भवइ। चडहा कज्जमाणे चत्तारि परमाग्रपोग्गला भवति।।

७२ पत्र भर्ते ! परमाणुपोग्गला '•एगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवड ? ° गोयमा ! पंचपण्मिए सबे भवइ । मे भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चउहा वि पन्ता वि चर्जा— दुहा करजमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो चउपए-

<sup>2. 2. 31</sup> 

<sup>#</sup> W- \*14 \* 1

<sup>3.</sup> Wx 315 20 ,

४ म० पा०--माह्ण्यति जाय पुच्छा।

४. ग० पा०--पुच्छा ।



सिया खधा भवति । छहा कज्जमाणे एगयश्रो पंच परमाणुपोग्गला, एगयश्रो दुपएसिए खंघे भवइ । सत्तहा कज्जमाणे सत्त परमाणुपोग्गला भवति ।।

अह भते । परमाणुपोग्गला '•एगयओ साहण्णति, साहणित्ता कि भवइ ?° गोयमा । ग्रहपएसिए खबे भवइ । • से भिज्जमाणे दुहा वि जाव ग्रहहा वि कज्जइ ॰ -- दुहा कज्जमाणे एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो सत्तपएसिए खघे भवइ , श्रह्वा एगयओ दुपएसिए खघे, एगयओ छप्पएसिए खघे भवइ , श्रह्वा एगयग्रो तिपएसिए खघे, एगयग्रो पचपएसिए खघे भवइ; ग्रहवा दो चउप्पए-सिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला भवति, एगयग्रो छप्पएसिए खघे भवइ, अहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुप्पएसिए खघे, एगयग्रो पचपएसिए खघे भवइ, अहवा एगयग्रो परमाणु-पोग्गले, एगयग्रो तिपएसिए खघे, एगयग्रो चउप्पएसिए खघे भवइ, ग्रहवा एगयओ दो दुपएसिया खघा, एगयम्रो चउप्पएसिए खघे भवइ, म्रहवा एगयम्रो दुपएसिए खर्घे, एगयश्रो दो तिपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयश्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयग्रो पचपएसिए खधे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो दोण्णि परमाणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खंधे, एगयग्रो चउप्पएसिए खधे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयओ दो तिपएसिया खधा भवति, अह्वा एगयम्रो परमाणुपोग्गले, एगयम्रो दो दुपएसिया खधा, एगयम्रो तिपएसिए यथे भवड; अहवा चतारि दुपएसिया खधा भवति। पचहा कज्जमाणे एगयत्रो चतारि परमाणुपोग्गला, एगयत्रो चउप्पएसिए खबे भवइ, श्रहवा एगयश्रो तिण्णि परमाणुपीग्गला, एगयश्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रो निवण्मिए तथे भवइ, ग्रहवा एगयत्रो दो परमाणुषोग्गला, एगयत्रो तिण्णि दुपएमिया स्वया भवति। छहा कज्जमाणे एगयस्रो पच परमाणुपोग्गला, एगयत्रो निपएसिए गर्वे भवड, अहवा एगयत्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयओ दो दुपएसिया पथा भवति । सत्तहा कज्जमाणे एगयग्रो छ परमाणु-पोगाला, एगयम्रो दुपएसिए लये भवड । स्रहहा कज्जमाणे स्रह परमाणुपोग्गला

१६० नव भने ! परमाणुपोगाना '•एगययो माहण्णंति, साहणित्ता कि भवइ ? ॰ गोयमा' ! •नवपएमिए सबे भवड । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव नवहां वि च जार - दुहा कज्जमाणे एगयओ परमाणुपोग्गते, एगययो स्रह्वपएसिए संबे

<sup>\$ 2. 1.</sup> a - - 2. 22. 1

२ - ११ व. १८ - भारत जनत कुल्हा

<sup>1. 20 75-75-1</sup> 

४. म॰ पा॰—गोयमा जाव नवहा ।

१. नवविहा (ता, म)।

भवड, '•श्रह्वा एगयत्रो दुपएसिए सर्वे, एगयत्रो सत्तवएसिए सर्वे भवड, अहवा एगपत्रों निरम्सिए सबे, एगयत्रों छापग्सिए सबे भवर १ बहुना एगयय्रो चडप्पण्मिए सर्घ, एगयय्रो पचपण्सिए सर्घ भवट । तिहा बण्डमाणे एगयश्रो दो परमाणुषोग्गला, एगयश्रो सत्तवएसिए संघे भवट , अह्वा एगयश्रो परमाणुषीमाने, एगयत्री दुषएसिए तथे, एगयत्री छन्नएसिए तथे भवर ब्रह्मा एगयत्रों परमाणुपोगाने, एगयत्रों निपएनिए सधे, एगयत्रों पनपणनिए सधे भवड, ब्रह्बा एगयस्रो परमाणुषीगाले. एगयस्रो दो चडल्पएनिया नद्या भवति. श्रह्या एगयश्रो दुपएसिए संघे, एगयश्रो निपएसिए सधे, एगयश्रो चङ्पप्सिए सर्वे भवड, ब्रह्मा निष्णि निषामिया संघा भवति। चडहा काजमाचे एगयत्रो निष्णि परमाणुपोग्गला, एगयत्रो छप्पणीगए सधै भवट, प्रहवा एग-यंत्रों दो परमाणुषोग्गला, एगययो द्पएनिए खघे, एगयजी पचपएनिए राधे भवः , श्रह्या एगयश्रो दो परमाणुषोग्गला, एगयश्रो विप्राप्तिए सर्घे, एगयश्रो चउपापनिए सर्वे भवट, यहवा एगयग्री परमाणुपोगाने, एगयओ टी ट्वापीनया नधाः एगयश्रो चडप्पएसिए नधे भदर, सहवा एगपयो परमाणुरीस्वेत, एग-यत्रो दुपएनिए सधे. एगयत्रो दो निष्मिया सधा भवति, घट्या एगपछो तिष्णि बुष्पएसिया सम्रा, एगययो तिषएसिए सम्रे भवट । पंचता करणमाणे एगयत्रो चत्तारि परमाणुपोग्गता, एगयस्रो पचपण्यिए राधे भटाः स्रता एगयब्रो निष्णि परमाण्योगाला, एगयओ दूपएमिए राघे, एगययो चङ्यपन्तिर् नधे भवड, अट्वा एगम्यो निष्यि परमाण्योगना, एगम्स्री दी निष्णिनसा राधा भवति , ब्रह्मा एगयब्रो दो परमाणुषीन्यता, एगयब्रो डो इपटनिया नधा, एगमसी निषएसिए सर्पे भवद । स्रह्वा एगमसी परमाद्यीगाँउ, एगमसी वतारि दुरण्सिया रामा भवति । उहा कब्बमार्थे गुगयको पन परसापर्वनसन्तर, एगयस्रो चडप्पार्मिए सर्थे भवर, सर्वा एगयस्रो चर्चार परमारापास्थर, एगययो द्वारामित् यथे, एगययां निपारित यथे भवर , ध्यारा गुग्यसी निन्नि परमाणुपोन्नता, एमपयो निन्नि दण्यानिया समा भपति । समान गण्डमाणे एगेयस्रो छ परमाण्योग्यसा, एगवर्षा जिल्लामण्यसे भवडः ब्रह्मा एगमनी पन परमण्यांगाना, एगमणे हैं। दपणीया राष्ट्र भगीरी सद्भेत करजनार्य ग्रामको सन परमागुरीकाल । ग्रामधी उपलॉब्स् रार्व ४०० । नवतु गन्वमार्थं नय परमाप्रांगला स्वति ॥

७३. दस भेते ' परमापुषीमाला' "एसयसी नगुराहित, माहित्सा वि अवह र

है. संराधिक प्रत्येष्ट स्वाप्तिक स्

गोयमा । दसपएसिए खधे भवइ। से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि कज्जइ॰ —दुहा कज्जमाणे एगयुत्रो परमाणुपोग्गले, एगयुत्रो नवपएसिए खर्घ भवइ ; ब्रह्वा एगयब्रो दुपएसिए खधे, एगयओ ब्रहुपएसिए खधे भवइ , '●ग्रहवा एगयओ तिपएसिए खधे, एगयओ सत्तपएसिए खधे भवइ , अहवा एगयग्रो चउप्पएसिए खधे, एगयग्रो छप्पएसिए खधे भवइ॰ ; ग्रहवा दो पचपएसिया खधा भवति। तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो ग्रहुपएसिए खघे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुपएसिए खघे, एगयग्रो सत्तपएसिए खघे भवइ , ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयस्रो तिपएसिए खघे, एगयस्रो छप्पएसिए खघे भवइ, महवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो चउप्पएसिए खंधे, एगयग्रो पचपएसिए खघे भवइ, अहवा एगयम्रो दुपएसिए खघे, एगयम्रो दो चउप्पत्सिया खधा भवति, ग्रहवा एगयग्री दो तिपएसिया खधा, एगयग्री चउपएसिए खधे भवइ। चउहां कज्जमाणे एगयओ तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयओ सत्तपएसिए खधे भनइ, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो द्रपएसिए खघे, एगयग्रो छप्पएसिए खघे भवइ; ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयस्रो तिप्पएसिए खंधे, एगयस्रो पचपएसिए खधे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयओ दो चउप्पएसिया खधा भवति, ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयग्रो तिपएसिए मधे, एगयग्रो चउप्पएसिए खधे भवइ, श्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिण्णि तिपण्सिया खंघा भवति; अह्वा एगयओ तिण्णि दुपण्सिया खधा, एगयग्रो चउप्परिसए खघे भवड; ग्रहवा एगयग्रो दो दुपरिसया खधा, एगयग्रो दो तिपएसिया खया भवति । पचहा कज्जमाणे एगयत्रो चत्तारि परमाणु-पोग्गला, एगयत्रो छप्पएसिए खघे भवड, ग्रहवा एगयत्रो तिण्णि परमाणु-पोग्नला, एगययो दुपएसिए खघे, एगययो पचपएसिए खघे भवड, ब्रह्मा एसयग्रो तिण्णि परमाण्पोग्गला, एगयग्रो तिपएसिए खधे, एगयग्रो चडपएसिए मधं भवड, ग्रहवा एगयम्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयम्रो दो दुपएसिया खधा, एगयम्बो चङपएमिए पथे भवइ, श्रहवा एगयस्रो दो परमाणुपीगाला, एगयस्रो दुपएमिए सधे. एगयस्रो दो तिपएसिया सधा भवति, सहवा एगयस्रो परमाणुपोग्गते, एगयम्रो निष्णि दुपएनिया सवा, एगयम्रो तिपएसिए सबै भवड, ग्रह्या पच दुपएमिया संघा भवति । छहा कजनाणे एगयग्री पच

स • पाः —एक एक्टेक्ट समारेनेगु जान अहना।

परमाणुपोगाला, एगयश्रो पंचपएिनए खंबे भवउ; श्रह्वा एगययो चतारि परमाणुपोगाला, एगयश्रो दुपएिसए तथे, एगयश्रो चउपएिनए गंधे भवऽ, श्रह्वा एगयश्रो चतारि परमाणुपोगाला, एगयश्रो दो विपएिसया प्या भवित, श्रह्वा एगयश्रो विणिण परमाणुपोगाला, एगयश्रो दो दुपएिसया प्या, एगयश्रो तिपएिसए खंबे भवऽ. श्रह्वा एगयश्रो दो परमाणुपोगाला, एगययो चतारि दुपएिसया वया भवित। सत्तहा कञ्जमाणे एगयश्रो छ परमाणुपोगाला, एगयश्रो चउपएिसए तथे भवऽ, श्रह्वा एगयश्रो पन परमाणुपोगाला, एगयश्रो दुपएिसए तथे, एगयश्रो तिपएिसए तथे भवऽ; श्रह्वा एगयश्रो चतारि परमाणुपोगाला, एगयश्रो तिपएिसए तथे भवऽ; श्रह्वा एगयश्रो चतारि परमाणुपोगाला, एगयश्रो तिपएिसए तथे भवऽ, श्रह्वा एगयश्रो छ परमाणुपोगाला, एगयश्रो विपएिसए तथे भवऽ, श्रह्वा एगयश्रो छ परमाणुपोगाला, एगयश्रो दो दुपएिस्या तथा भवित। वहा कञ्जमाणे एगयश्रो अट्ठ परमाणुपोगाला, एगयश्रो दुपएिस्या तथा भवित। वसहा कञ्जमाणे एगयश्रो अट्ठ परमाणुपोगाला, एगयश्रो दुपएिस्या तथा भवित। वसहा कञ्जमाणे एगयश्रो वस परमाणुपोगाला भवित।।

७६. स्रेरज्ञा ण भते । परमाणुषोग्गला एगयत्रो साहण्यति, साहणिला कि भयद ? गोयमा । नरेवजनम्मिम् ययं भवर । से निज्जमाणे दृहा वि जाव दसरा वि नगेरजहा वि कज्जर-दृहा कज्जमाणे एगयथ्रो परमाणुपीरगले, एगयथ्री मराज्जपम्मिए सर्वे भवड, अहवा एगवजी दुगम्मिए, सप्ने, एगवस्रो मराज्जप-एसिए सधे भवड, एगयबों निषएसिए सधे, एगयमा समेडकाएसिए सधे नवरः एव जाव श्रद्धा एनयमा दनपण्तिए समे, एनवस्रा नगेज्जपण्तिए नधे भारतः सत्या दो मीज्जवण्यामा नथा नर्यत । तिता गण्यमात एनयम् दो परमानवीगाना, एनयमा समेक्जवल्तिए सर्व भरदः अहरू एनवन्नी परमाण्योग्नाचे, एनपसी दुराणीग राघे, एनवपी सरोहा राणीगए स्थः भवड , प्रह्मा ऐगम्ब्री परमाण्यांगावे, एगम्बी रिप्तामिक मने, एक्टर रासंबद्धपासिए संवे स्वरं, एवं जार घर रा एसपन्नी परमार्गिमार एतन दसपण्तिले समें, एताको समेरजाण्तिण सभे अपटः; सत्पारमार शेलाल 😁 पोगाँद, एनपनी यो मनप्रताणीनमा गाँपा भवति, धरापी एगा हे अन्यन सपे, एववसी वे सरोजवाएंसिय सभा भगीत. एवं त्राव एक 😁 🖫 क्ष्मपुलिए साथ, प्रमानको की साविज्ञार्गाताया गर्भा भागीत, स्टेड 📝 रनेद्रांतर्गवता संवाभवीत। पद्मा प्राप्ता राष्ट्रा विकास पोराक, तम्बद्धा सर्वेदसम्भित् सदे भददे सदा एक ४ ८०० । केंस्स्मार्ग, मुनास्की चुलार्किम् स्पेत्र, सरावाओं सरावास्थितिक हे । 🔑 💃 🗸 म्बामको दी सरब्धणनेसम्बद्धः स्वापनी गिलाहि स्वयं त्रामः 🦠 🔑 📖 minds contain dark salare material arbunding my contraction of material or contractions

30

खघे, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खघे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयत्रो दो सखेज्जनएसिया खवा भवति, ब्रह्वा एगयत्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुपएसिए खबे, एगयग्रो दो सखेज्जपएसिया खधा भवति जाव ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोगाले एगयग्रो दसपएसिए खधे, एगयग्रो दो सखेज्जपएसिया खधा भवति, ग्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयओ तिण्णि संखेजजपए सिया खघा भवति, ग्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खघे, एगयग्रो तिष्णि सखेज्जपएसिया खधा भवति जाव ग्रहवा एगयग्रो दसपएसिए खधे, एगयग्रो तिण्णि सखेज्ज-पएसिया खधा भवति, अहवा चत्तारि सखेजजपएसिया खबा भवति, एव एएण कमेण पचगसजोगो वि भाणियव्वो जाव नवगसजोगो। दसहा कज्जमाणे एगयग्रो नव परमाण्पोग्गला, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खघे भवइ, ग्रहवा एगयम्रो मह परमाणुपोग्गला, एगयम्रो दुपएसिए, एगयम्रो सखेजजपएसिए खर्घ भवड । एएण कमेण एक्केक्को पूरेयव्वो जाव अहवा एगयओ दसपएसिए खघे, एगयग्री नव साखेजजपएसिया खधा भवति, ग्रहवा दस साखेजजपएसिया खधा भवति । सखेज्जहा कज्जमाणे सखेज्जा परमाण्पोग्गला भवति ॥ श्रसखेज्जा भते । परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्णति, साहणित्ता कि भवइ? गोयमा । ग्रसनेज्जपएसिए खघे भवइ। से भिज्जमाणे दहा वि जाव दसहा

वि, समेज्जहा वि, ग्रसखेज्जहा वि कज्जइ—दहा कज्जमाणे एगयओ परमाणु-पोग्गले, एगयग्रो ग्रमलेज्जपएसिए खंघे भवइ जाव अहवा एगयग्रो दसपएसिए गधं भवइ, एगयग्रो ग्रसखेजजपएसिए खधे भवइ, ग्रहवा एगयग्रो सखेज्जः पएमिए वधे, एगयग्रो ग्रमखेज्जपएसिए खधे भवइ; श्रहवा दो असखेज्ज-पएनिया खघा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाण्पोगाला, एगयग्रो असरोज्जपएसिए खर्च भवइ, अहवा एगयय्रो परमाणुवीगाले, एगयय्रो दुपए-निए सर्थे, एगययो समानेजजपएसिए खधे भवद जाव सहवा एगयस्रो परमाणु-पोगाने, एगयग्रो दमपएसिए खबे, एगयग्रो प्रमखेजजपएसिए खबे भवड ; ग्रहवा णगयश्री परमाणुषोमाले, एगयश्री मखेजजपएसिए खंधे, एगयश्री असखेजजपएसिए समें भवड, ष्रह्वा एगययो परमाण्पोगाले, एगययो दो असल्वेज्जपएसिया गा भवति, ब्रह्मा एगमब्रो दुपएमिए खबे, एगमब्रो दो असखेज्जपएसिया मधा भवित, एव जाव श्रहवा एगयश्री सखेरजपएसिए खधे, एगयश्री दी ग्रम्मेरजपर्णनेया सथा भवति, ग्रह्मा तिष्णि ग्रमखेरजपर्णसया खधा भवित्। चडरा वजनमारो एगयग्री तिष्णि परमाणुपीगाला, एगयग्री ग्रसम्बेज्ज-पासिए सपे भवर, एव चउनकगरकोगो जाव दसगरकोगो। एए जहेव रक्कारणिस्यम्म, नक्क-असम्बेक्जम एम अतिम भाणियस्य जाव अहवा दस

French Con F R T F) 1

```
६२. एगमेगस्स ण भंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवतिया वेउव्वियपोग्गलपरियट्टा
     श्रतीता ?
      ग्रणंता ।
      केवतिया पुरेक्खडा ?
      एक्तरिया जाव अणंता वा । एवं जाव थणियक्मारते ।।
६३. पूढविकाइयत्ते-पुच्छा।
      नित्य एक्कोवि ।
       केवतिया पुरेक्खडा ?
       नित्य एक्कोविरे। एवं जत्य वेजिव्वयसरीरं तत्य एकुत्तरिय्रो, जत्य नित्य तत्य
       जहा पुढविकाइयत्ते तहा भाणियव्व जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ।
       तेयापोग्गलपरियद्दा, कम्मापोग्गलपरियद्दा य सन्वत्थ एकुत्तरिया भाणियन्वा,
       मणपोग्गलपरियट्टा सन्वेसु पिचदिएसु एगुत्तरिया, विगलिदिएसु नित्य। वइ-
        पोग्गलपरियट्टा एव चेव, नवरं-एगिदिएसु नित्थ भाणियव्वा । स्राणापाणु-
        पोग्गलपरियद्वा सन्वत्य एकुत्तरिया जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ॥
       नेरइयाणं भर्ते । नेरइयत्ते केवतिया ग्रोरालियपोग्गलपरियट्टा ग्रतीता ?
        'नत्य एककोवि"।
        केवतिया पुरेवखडा ?
        नित्य एक्कोवि । एव जाव यणियकुमारत्त ।।
  ६५. पुढविकाइयत्ते - पुच्छा।
         श्रणता ।
         केवतिया पुरेक्सडा ?
         अणता । एवं जाव मणुस्सत्ते । वाणमतर-जोइसिय-वेमाणियत्ते जहा नेरइयत्ते ।
         एव जाव वेमाणियाण वेमाणियते। एवं सत्त वि पोग्गलपरियट्टा भाणियव्या
         -जत्य' म्रत्यि तत्य' मतीता वि पुरेक्खडा वि म्रणंता भाणियन्वा, जत्य'
         नित्य तत्थ दोवि नित्य भाणियव्या जाव-
         वेमाणियाण वेमाणियत्ते केवतिया आणापाणुपोग्गलपरियट्टा श्रतीता ?
          सपता।
          वेविषा पुरेगरता ?
```

ग्रेपिस (प्र), प्रश्नुनिया (स, ता)।
 प्रेपिस (य, ए)।
 प्रमा (य, ता, य, म)।
 प्रमा (य, ता, य, म)।

श्रपता ॥

६७. में केणहेणं भने । एव वृच्वर—ग्रोरातियरोग्गतारियहे-ग्रोरानियरोग्गत-परियहे ?

गोयमा ! जण्य जीवेण श्रोरानियमरीरे वहुमागेण श्रोरानियमरीरपायोग्गाट दव्वाउ श्रोरानियमरीरत्ताण् गहियाः वद्वाउ पुद्वाउ कडाउ पहुवियाः निवि-हार्ड अभिनिविहार श्रीभमणणायाः परियादियाः परिणामियाः निज्जिण्णाः निरित्रिक्ताः निनिहाः भवति । से तेणहेण गोयमा ! एवं युच्चः — श्रोरानियपोग्गनपरियहे-श्रोरानियपोग्गनपरियहे ।

एव वेडिव्यियोगालपरियहेवि, नवर—वेडिव्यिमरीरे बहुमाणेण वेडिव्यम् मरीरणायोगाड दबाड वेडिव्यमरीरनाए गहियाड, नेम न नेव मर्घा, एवजाव आणापाणुपोगानपरियहें, नवर—मात्रापाणुपायोगाड मव्यद्याड श्राणापाणुनाए गहियाड, मेम तं चेव ॥

- ६५ बोरानियपोग्गनपरियट्टेण भने । केयद्वरानस्य निष्यत्तिरुद्धः ? गोयमा । अणनाहि 'श्रोमिपणोहि उस्मिपणोहि' एविनियानस्य निष्यत्ति-रुद्धः । एव वेउव्वियपोग्गनपरियट्टे वि । एव जाव आणापापुषोग्गनपन्छिट्टेवि ॥
- ६६ एयस्य ण भते ! स्रांदाितयपोग्गतपियट्टिन्दित्रलाकात्तस्य, वेडित्रयपोग्गत-पिरयट्टिन्द्रित्तलाकातस्य जाव स्राणापाणुपोग्गतपियट्टिन्दित्रल्याकातस्य स्र क्यरे क्यरेटितो' स्त्रापा वा ? वट्या वा ? वट्टिंग वा ? विशेमाित्या वा ? गोयमा ! नव्यत्योवे कम्मगपोग्गतपियट्टिन्दित्रलाकाते, तेयापाग्गतपियट्टे-नित्रल्लाकाते प्रणंतगुणे, मोदाित्यगोग्गतपियट्टिन्दिर्गागतो स्वातगुणे, स्राणापाणपोग्गलपियट्टिन्दिर्मणाकाते स्वयतगुणे, गणपोग्गतपियट्टिन्दिर्मणाकाते स्रणतगुणे, यद्योग्गतपियट्टिन्दिर्मणाकाते प्रणतगुणे, वेडिप्य-पोग्गलपिर्मट्टिन्दिल्लामात्रित स्वतगुणे ॥
- १००. भूम्मिण भने ! श्रीनिवर्षामनपनिषद्वात तथा सातातातातासम्बद्धात्व मध्य स्वाप्त कर्मात्वाता । "धारा या है वहसा साहि सुत्ता या है विसेगातिया या है विसेगातिया या है विसेगातिया विकित्या । महत्रविक्षा विकित्यामा विकित्या । महत्रविक्षा विकित्यामा निवर्षा है है विसेगातिया । महत्रविक्षा विकित्यामा निवर्षा विकित्यामा । महत्रविक्षा विकित्यामा विकित्यामा विकित्यामा विकित्यामा विकित्यामा । महत्रविक्षा विकित्यामा विकित्यामा विकित्यामा । महत्रविक्षा विकित्यामा विकित्यामा विकित्यामा । महत्रविक्षा विकित्यामा । महत्यामा । महत्रविक्षा विकित्यामा । महत्रविक्षा । महत्यविक्षा । महत्रविक्षा । महत्रविक्षा । महत्रविक्षा । महत्रविक्षा । महत्रव

पोग्गलपरियट्टा अणंतगुणा, तेयापोग्गलपरियट्टा अणंतगुणा, कम्मगपोग्गल-परियट्टा अणतगुणा ॥ १०१. सेवं भंते । सेव भते । ति भगव जाव' विहरइ॥

# पंचमा उद्देसी

# वण्णादि स्रवण्णादि च पडुच्च दव्ववीमंसा-पदं

१०२. रायगिहे जाव<sup>२</sup> एव वयासी—श्रह भते । पाणाइवाए, मुसावाए, श्रदिण्णादाणे, मेहुणे, परिग्गहे—एस ण कतिवण्णे, कतिगधे, कतिरसे, कतिफासे पण्णत्ते <sup>?</sup> गोयमा । पंचवण्णे, दुगधे, पचरसे, चउफासे पण्णत्ते ।।

१०३. यह भते । कोहे, कोवें, रोसे, दोसे, अखमा, सजलणे, कलहे, चडिक्के, भंडणे, विवादे—एस ण कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णत्ते ?

गोयमा ! पचवण्णे, 'दुगधे, पचरसे'', चउफासे पण्णत्ते ।।

१०४. ग्रह भते ! माणे, मदे, दप्पे, थंभे, गन्वे, श्रत्तुक्कोसे', परपरिवाए, उक्कोसे', श्रवक्कोसे', उण्णते, उण्णामे, दुण्णामे—एस ण कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णत्ते ?

गोयमा <sup>।</sup> पचवण्णे, \*•दुगधे, पंचरसे, चउफासे, पण्णत्ते ॰ ॥

१०५. ग्रह भते । माया, उवहीं, नियदी, वलए', गहणे, णूमे, कक्के, कुरुए', जिम्हें', किंदिवसे, ग्रायरणया, गूहणया, वचणया, पलिउंचणया, सातिजोगे—एस ण किंदिवणे जाव किंतिफासे पण्णत्ते ?

गोयमा <sup>।</sup> पचवण्णे "•ेंद्रुगये पचरसे चउफासे पण्णत्ते ।।

१०६ धर् भने । लोभे, उच्छा, मुच्छा, कंखा, गेही, तण्हा, भिज्भा, ग्रिभिज्भा, धामागणया, पन्थणया, लालप्यणया, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मर-

<sup>\*.</sup> सब ११४१।

= अव ११४१।

= अव ११४१।

= वर्ष (अ, इ, म, म, म)।

= वर्ष (अ, इ, म, म, म)।

= वर्ष (अ, इ, म, म, म)।

= वर्ष (अ, इ, म, म)।

= वर्ष (अ, व, म, म); जिस्से (क); किस्से

= वर्ष (अ, व, म); जिस्से (क); किस्से

= वर्ष (अ, व, म); जिस्से (क); किस्से

= वर्ष (अ, इ, म, म); जिस्से (क); किस्से

= वर्ष (अ, इ, म, म); जिस्से (क); किस्से

= वर्ष (अ, इ, म, म)।

= वर्ष (अ, इ, म, म

णाना', नदिनांगे' - एस पं कतिवरणं जाय कतिकासे पण्यते ? '\*गोयमा ! पंचवरों दुगये पचरसे चडफाने पण्यते था

- १०७ अह भते ! पेडजे. दोमें, बारतें. "प्रयमकराणे, पेसुने, परपरिवाए, अरितरती, सावामीने, "मिन्छादमणसरतें—एस ण वित्रवाणे जात किनकाने पण्यते ? "गोवसा ! पत्रवण्ये दुसरे पचरने नडकाने पण्यते !!
- १०८. ग्रह्भने । पात्रार्यायवरमणे, जाव' परिगाहवेरमणे कोह्विवेगे जाव' मिन्छा-दमणमल्विवेगे—एम ण जतिवण्ये जाव कित्रामे पणात्ते ? गोयमा । प्रवणो, श्रमधे, धर्मे, ध्रफामे पणात्ते ॥
- १०६. म्रह भंते ! उप्पत्तिया, येणाया, यम्मया , पारिणामिया—एम प पत्तिवण्या जाव कतिकामा पण्यत्ता ?
  - '<sup>•</sup>गोयमा <sup>'</sup> अवण्या, अगथा, अरमा, सफाना पण्यना ८॥
- ११० अह भने <sup>1</sup> फोम्मटे, ईटा, श्रयाम", धारणा—एस ए कनियणा जाब रनिकासा पण्यसार
  - "•वीवमा ! इत्रप्ता, धगवा, घरमा ९, सफामा पासना ॥
- १११. धह भने । उट्टाणे, प्रस्मे, यो, बीरिए, पुरिसरफार-परवर्षा-एस ए गरित-यण्ये प्राय कविष्यारे पण्याचे ?
  - ' \*गोवमा ! अवरो जन्धे, यन्भे ९. धकाने पराने ॥
- ११२ मन्तमे प भने <sup>१</sup> श्रोणासनने गतियको जाय ग्रासिकाने प्रणाने १ "<sup>\*</sup>गीयमा <sup>१</sup> श्रवणो, श्रमधे, श्रम्मे ० श्रकाने प्रणाने ॥
- ११३ मन्मे प भने ! नणवाम् करियाणे राघ गरिषाने वणाने ?
  ""गोवना । पनवामें, हमपे, पनमें ९ बहुणाने पणाने ।
  गृत जहां मन्मे नण्याम् पहां गाने गणवाम, पणोवसी, पूर्वा । राहे छोत्रामनेने स्वाले । नणवाम् जान छही पुर्वा—ग्याद सहुरानाद । गत जहां
  गलमाम् पुर्वाम् पणावाम भीता नहां पाव परमाम पुर्वाम भाष्या ।
  यहुदीवे दीवे जान स्वामगणां समुदे, नीत्रामें याचे याच दीमपाभाग पुर्वा,

१. इ. व क्रांबिक स्वारे (है)।

र प्रतिगति (प. म प) ।

रे संस्पात - लंग वीरा

इ. एव पार - सार्वे प्राप्त हैं नार ।

I be when the major is no manufact to

ma fiffe-fast

e, plant for m, et, m, p11

the the man of the sale of the

te. vit (\*), par (\* \*) .

इ.स. १९०० सम्बद्धाः काम्यान नाम्।

he are down in the hand owner?

In the site and said this shall be

E. L. C. difter to the Control of the Control of

नेरइयावासा जाव वेमाणियावासा -- एयाणि सव्वाणि श्रद्धफासाणि ॥

११४ नेरइयाण भते । कतिवण्णा जाव कितफासा पण्णत्ता ? गोयमा ! वेउव्विय-तेयाइ पडुच्च' पचवण्णा, 'दुगधा, पचरसा', ग्रहुफासा पण्णत्ता । कम्मग पडुच्च पचवण्णा, दुगधा, पचरसा, चउफासा पण्णत्ता । जीव पडुच्च ग्रवण्णा जाव ग्रफासा पण्णत्ता । एव जाव थणियकुमारा ॥

११५ पुढिविक्काइयाण—पुच्छा।
गोयमा । ग्रोरालिय-तेयगाइ पडुच्च पचवण्णा जाव ग्रहुफासा पण्णता।
कम्मग पडुच्च जहा नेरइयाण। जीव पडुच्च तहेव। एव जाव चर्डारिवया,
नवर—वाउक्काइया ग्रोरालिय-वेउव्विय-तेयगाइ पडुच्च पचवण्णा जाव श्रहुफासा पण्णत्ता, सेस जहा नेरइयाण। पचिवियितिरिक्खजोणिया जहा वाउक्काइया।।

११६ मणुस्साणं—पुच्छा। ग्रोरालिय-वेउव्विय-ग्राहारग-तेयगाइ पडुच्च पचवण्णा जाव ग्रहुकासा पण्णता। कम्मग जीव च पडुच्च जहा नेरइयाण वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया।

धम्मित्यकाए जाव' पोगगलित्थकाए—एए सन्वे अवण्णा, नवर—पोगगलित्य-काए पचवण्णे, दुगधे, पचरसे, अट्ठकासे पण्णत्ते । नाणावरणिज्जे जाव' अतराइए—एयाणि चडकासाणि ॥

११७ कण्हलेसा ण भते ! कतिवण्णा 'ण्जाव कितफासा पण्णत्ता ? ° दव्यतेस पटुच्च पचयण्णा जाव श्रद्धफासा पण्णत्ता । भावलेसं पटुच्च श्रवण्णा, श्रगधा, ग्रग्मा, ग्रफासा पण्णत्ता । एव जाव' सुवकलेस्सा । सम्मिद्दृष्टी, मिच्छिदिद्वी, सम्मामिच्छिदिद्वी, चवस्तुदसणे, ग्रचक्सुदसणे, ग्रोहि-दमणे, केवलदसणे, ग्राभिणियोहियनाणे जाव' विद्भगनाणे, ग्राहारसण्णा जाव परिगहमण्णा—एयाणि श्रवण्णाणि, ग्रगधाणि, श्ररसाणि, अफासाणि । श्रोगिद्यसरीरे जाव देयरसरीरे—एयाणि श्रद्धफासाणि । कम्मगसरीरे चउ-फामे । मण्जीगे, वटजीगे य चउफासे, कायजीगे श्रद्धफासे ।

सामारीयओं ग्रेणामारीयश्रीमे य श्रवण्णे ॥ ११८ मध्यदस्या ण भने ! कतियण्णा 'ण्जाय कतिकासा पण्णता ? ०

पत्रा (त्रा, व, म)।
 पत्रा (त्रा, व्र. म, त्रा, व, म, ६. म० १११०२।
 म)।
 पत्रा (त्र. म, म, त्रा, व, म, ६. म० १११०२।
 पत्रा २.१२४।
 पत्र २.१२४।
 पत्र २.१२४।
 पत्र २.१२४।
 पत्र १.१२४।
 पत्र १.१२४।
 पत्र पत्र प्रा ।

गोयमा । अत्येगतिया सब्बद्ध्या पचवरणा जात्र श्रष्टुकामा पण्यता । अत्ये-गतिया मब्बद्ध्या पचवण्या जाव चडकामा पण्यता । अत्येगिनिया मध्यद्ध्या एगवण्या, एगग्या, एगरमा, दुकासा पण्यता । अत्येगिनिया मध्यद्ध्या अवरणा जाव अकामा पण्यता । एव मध्यपण्या वि. सब्बप्यत्वा वि । तीयद्धा अवण्या जाव अकामा । एवं अणागयद्धा वि, सब्बद्धा वि ॥

११६ जीवे ण भते । गटभ वक्कममाणे कतिवण्य, कतिगव, कतिरतं, कतिष्यम परिणाम' परिणमऽ?

गोयमा ! पचवष्ण, दुगध, पचरम, बहुफान परिणाम' परिणमः ॥

#### कम्मसी विभक्ति-पटं

१२०. वरमधो ण भने । जीवे नो अलरमधो विभक्तिभावं परिषमद् ? वरमधो ण जए नो अवस्मधो विभक्तिभाव परिणमद् ?

हता गोषमा ! कम्मयो ण ' जीवे नो धवस्मयो विभक्तिभार परिचामट, कम्मयो णं जए नो धक्रमयो विभन्तिभाव ९ परिचामट ॥

१६१ मेच भते ! मेच भते ! सि'॥

# छट्ठो उहेसो

### चंद-सूर-गहण पदं

१२२ रामितो लामे एवं बमानी—बहुज्य पारते ! क्षणमण्यस ग्रमाहराह ज्या एवं पर्योद एक् राहु यह गेरहति, एवं राहु यह गेरहति ॥

१२३ में रहमेय भते ! एवं ?
गाँवमा ! उत्पान बहुदार्ग प्रणामण्यत्म एतमाहारह एतः हि में एतमा गु मिर्द्ध ने एदमाहमू, मह पूर्ण गोयमा ! एवमाहण्यामि हाद' एद पर विम्-एव सन् रहा देवे महिल्दार हाद' गहेंगरों देश्य मधी प्रमानात्री बस्तप्रपति पराभरण्यामें ।

女 不大 机水子点点

राहुस्स ण देवस्स नव नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा—सिघाडए' जडिलए खतए' खरए दद्दुरे मगरे मच्छे कच्छभे' कण्हसप्पे ।

राहुस्स ण देवस्स विमाणा पचवण्णा, पण्णेता, त जहा—िकण्हा, नीला, लोहिया, हालिद्दा, सुविकला। ग्रत्थि कालए राहुविमाणे खजणवण्णाभे पण्णते, ग्रत्थि नीलए राहुविमाणे लाउयवण्णाभे पण्णत्ते, ग्रत्थि लोहिए राहुविमाणे मिजट्टवण्णाभे पण्णत्ते, ग्रत्थि पीतए राहुविमाणे हालिद्दवण्णाभे पण्णत्ते, ग्रत्थि सुविकलए राहुविमाणे भासरासिवण्णाभे पण्णत्ते।

जदा ण राहू आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विजव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स पुरित्थिमेण ग्रावरेत्ता ण पच्चित्थिमेण वीतीवयइ तदा ण पुरित्थिमेण चदे उवदंसेति, पच्चित्थिमेण राहू । जदा ण राहू ग्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स पच्चित्थमेण स्रावरेत्ता ण पुरितथमेण वीतीवयइ तदा ण पच्चित्थिमेण चदे उवदसेति, पुरितथमेण राहू। एव जहा पुरित्थमेण पच्चित्थिमेण य दो म्रालावगा भिणया एव दाहिणेण उत्तरेण य दो ज्ञालावगा भाणियव्वा । एव उत्तरपुरित्थमेण दाहिणपच्चित्थमेण य दो म्राला-वगा भाणियव्या । एव दाहिणपुरित्थमेणं उत्तरपच्चित्थमेण य दो श्रालावगा भाणियव्वा । एव चेव जाव तदा ण उत्तरपच्चित्यमेण चदे उवदसेति, दाहिण-पुरित्थमेण राहू।जदा ण राहू प्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्स आवरेमाणे-आवरेमाणे चिट्ठइ तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति—एवं खलु राहू चद गेण्हति, एव खलु राहू चद गेण्हति। जदा णू राहूँ श्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विजन्यमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सा आवरत्ताण पासेण वीतीवयद तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति-एव खलु चदेण राहुस्स कुच्छी भिन्ना, एव खलु चदेण राहुस्स कुच्छी भिन्ना। जदा ण राहू श्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विजन्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सं ब्रावरेताण पच्चोमकाइ तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति-एव खलु राहुणा चरं बने, एव सन्तु राहुणा चदे वते । जदा ण राहू श्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्यमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सा ब्रहे सपविख सपडि-दिगि ब्रावरेत्ता ण चिट्टर तदा ण मणुस्सलोए मणुस्सा वदति—एव खलु राहणा चर्द घत्थे, एव रान्तु राहुणा चर्दे घत्थे ॥

१२४ वर्षियरे प भने । राह परणने ? सोयमा ' दुविहे राह परणने, त जहा—धुवराह य, पब्बराह य। तत्य ण जे मे भुवराह में प बहुलपनपन्स पाडिबए पन्नरसिनभागेण पन्नरसितभाग

१ रक्षा (a)। = १ राष्ट्र (1), राजा (म), राजा (स)। ४. घटमा लेस (४, व, स)।



विष्पवासिए, से ण तस्रो लद्धहें कयकज्जे स्रणहसमग्गे पुणरिव नियग गिहं हुव्वमागए, ण्हाए कयविलकम्मे कयको उय-मगल-पायिच्छत्ते सव्वालकारः विभूसिए मणुण्णं थालिपागसुद्ध' ब्रहारसवजणाकुल भोयण भुत्ते समाणे तिस तारिसगिस वासघरिस अग्रिविभतरग्रो सिचत्तकम्मे वाहिरग्रो दुमिय-घट्ट-मह विचित्तउल्लोग-चिल्लियतले मणिरयणपणासियधयारे, वहुसम-सुविभत्तदेसभाए पचवण्ण-सरससुरभि-मुक्कपुष्फपुजोवयारकलिए कालागुरु-पवरकुंदुरुवक-तुरुवकः घूव-मघमघेत-गघुद्धयाभिरामे सुगघवरगिघए गघवट्टिभूए। तिस तारिसगिस स्यणिज्जिस-सालिगणविद्युए उभग्रो विव्वोयणे दुह्मी उण्णए मज्भे णय-गभीरे गगापुलिणवालुय-उद्दालसालिसए ग्रोयविय-खोमिय-दुगुल्लपट्ट-पिडच्छयणे सुविरइयरयत्ताणे रत्तंसुयसंवुए सुरम्मे स्राइणग-रूय-वूर-नवणीय-तूलफासे सुगधवरकुसुम-चुण्ण ॰ सयणोवयारकलिए ताए तारिसियाए भारियाए सिगारागारचारुवेसाएं •सगय-गय-हसिय-भणिय-चेट्टिय-विलास-सलिय-सलाव-निज्णजुत्तोवयारकुसलाए सुदर्थण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-ह्व-जोव्वण-विलासं किल्याए अणुरत्ताए अविरत्ताए मणाणु-क्लाए सिंद इंडे सदे फरिसे रसे रूवे गघे पचित्रहे माणुस्सए कामभीगे पच्चणुटभवमाणे विहरेज्जा, से ण गोयमा । पुरिसे विउसमणकालसमयि केरिसय सायासोक्ख पच्चणुब्भवमाणे विहरइ ?

श्रोराल समणाउसो <sup>1</sup>

तस्स ण गोयमा ! पुरिसस्स कामभोगेहितो वाणमतराण देवाण एतो भ्रणतं गुणविसिद्धतरा चेव कामभोगा । वाणमतराण देवाण कामभोगेहितो भ्रमुरिव जिजयाण भवणवासीण देवाण एतो ग्रणतगुणिवसिद्धतरा चेव कामभोगा । ग्रमुरिं दविज्याणं भवणवासियाण देवाणं कामभोगेहितो भ्रमुरकुमाराण देवाणं एतो भ्रणंतगुणिवसिद्धतरा चेव कामभोगा । ग्रमुरकुमाराण देवाण कामभोगेहितो गहगण-नवपत्त-ताराह्वाणं जोतिसियाणं देवाणं एत्तो भ्रणंतगुणिवसिद्धतरा चेव कामभोगा । गहगण-नवस्त '- ताराह्वाणं जोतिसियाणं कोतिसियाणं कामभोगेहितो चिम-मूरियाणं जोतिमियाणं जोतिसराईणं एत्तो भ्रणतगुणिवसिद्धतरा चेव वामभोगा । चिम मूरियाणं गोयमा । जोतिसिदा जोतिसरायाणो एरिसे वामभोगे पच्चणुवभवमाणा विहरित ॥

१. कालिकार्गाम्य (व) ।

क गर्या - प्रतिशे महत्रे हुमारे नाव संदर्भा ।

स० पा०—सिंगारागारचारवेसाए जाव किनयाए।

४. ग० पा०-फरिमे जाव पंचितहै।

प. पा॰ ग॰—नक्सत्त जाव काम ° ।

१२६ नेव भने <sup>1</sup> नेवं भने <sup>1</sup> ति भगवं गोयमे समग भगव महादोर यदा नमसा, वंदिता नमसिना' कैलंगेण तयसा श्रप्पाण भावेमागे विहरा॥

# सत्तमो उद्देसो

### जीवाणं मध्यत्य जम्म-मच्चु-पदं

१६०. तेण गानेणं तेण समएण जायं एवं चयामी —वेमहानए ण भने । तोए पण्णते ? गोयमा ! महित्महानए लोए पण्णने -पुरित्यमेणं समरोजनामो लोयणकोण-कोडीओ, दाहिणेण समरोज्जासी '\*जोयणगोजायोधीसो॰, एव पन्चित्यमेण वि, एव उत्तरेण वि, एव उज्ह पि, धहे समरोज्जासी जोयणकोहासोडीसो सायाम-विकासेण ॥

१३१ एवंति' ण भने ' एमहानगिन नोगिन अन्य रेट परमाणुपीगानगेने नि पएंगे, जत्य ण श्रय जीवे न जाए या, न मए या वि ? गोयमा ' नो उणहे समहे ॥

१३२. में केणहेणं भने ! एवं वृच्चड—एयनि ण एमहालगिन कीगिन मित्र केंद्र पर-माणुपीमानमेत्ते वि पएने, उत्तय ण मय पीये न लाए वा, न मए या वि ? गीयमा ! ने लहानामण केंद्र पुत्रिने मया-गयम एग मट मया-राग नरेण्डा. ने ण तह्य लहण्येण एवक वा वो वा निष्णि भा, उपरोगेण स्था-महम्म पिन्छिन्द्रा, नामी च नत्य प्रश्नमीयमधी प्रस्थापियाकी लहण्येण एगा या पुषाट वा नियाह ना, उत्योगण प्रमाण पिन्यमेट्टा। मित्र प्र पोनाम ! तस्म ष्या-वयस्म नेर्द्र प्रमाणुपीमानभेत्रे वि पएने, के प्रणानि मयाण उत्या-रेण वा पामर्थाण वा मेनेश्व का नियाण या योग वा पिनल या पूल्य प्र मुक्ति वा मोणिएण पा नर्मिट्ट म संगिति वा विवित्ति या प्रोहित वा मोत्रीह वा स्योगभन्तपुरी भवद ? नो हमहे समूद्रे।

रीजन वि च गोपमा ! तस्य स्पान्यसम्य ने ई परसायुरीमा संगी वि पाने,

१. मन पार-नव्यविश्व बाव निरम् ।

u grefer (m) :

र भंग राधन्त्।

<sup>2. 1 \*\* \$ 1 5 4 (2,</sup> A) 1

१ मन्दार-एव चेव।

जे णं तासि ग्रयाणं उच्चारेण वा जाव नहेहि वा ग्रणोक्कतपुव्वे, नो चेव णं एयसि एमहालगिस लोगिस लोगस्स य सासय भाव, ससारस्स य ग्रणादिभाव, जीवस्स य णिच्चभाव, कम्मवहुत्त, जम्मण-मरणवाहुल्ल च पडुच्च ग्रित्थि केइ परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण ग्रय जीवे न जाए वा, न मए वा वि । से तेणहुण 'गोयमा । एव वुच्चइ—एयसि ण एमहालगिस लोगिस नित्थ केइ परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण ग्रय जीवे न जाए वा ॰, न मए वा वि ।।

### श्रसइं श्रदुवा अणंतखुत्तो उववज्जण-पदं

- १३३. कित ण भते । पुढवीय्रो पण्णत्ताय्रो ? गोयमा । सत्त पुढवीय्रो पण्णताओ, जहा पढमसए पचमउद्देसए तहेव य्रावासा ठावेयव्वा जाव' य्रणुत्तरिवमाणेत्ति जाव' य्रपराजिए सव्बट्टसिद्धे।।
- १३४. श्रयण्ण'भते । जीवे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगिस निरयावासिस पुढिवकाडयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए, नरगत्ताए, नेरइयत्ताए जववन्नपुद्धे ?

हता गोयमा ! यसङ, यदुवा यणतखुत्तो ॥

१३४ सव्यजीवा वि ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय-सहस्सेमुं एगमेगसि निरयावासिस पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए, नरगत्ताए, नरइयत्ताए उववन्नपुढ्ये ?

हता गोयमा । असइ, अदुवा ॰ अणतखुत्तो ॥

- १३६ अयण्ण भते । जीवे सक्तरप्पभाए पुढ्वीए पणुवीसाए निरयावाससयसहस्से सु एगमेगिन निरयावामिस १ एव जहा रयणप्पभाए तहेव दो खालावगा भाणि-यव्वा । एव जाव घूमप्पभाए ॥
- १३७. श्रयण्य भने । जीवे तमाए पुढवीए पत्रूणे निरयावाससयसहस्से एगमेगसि निरयावासमा १ भेम त चव'।।
- १३८ अयण्ण भने । जीवे अहेगत्तमाए पुढवीए पचमु अणुत्तरेसु महतिमहालएमु महानिरएमु एगमेगिन निरयावासिक ? सेस जहा स्यणपभाए॥

तिय इति पद लम्बते, तिन्तु प्रस्तुत्वात्याः ३ म० १।२११-२४४।
स्केट की बेबाए की पार्टिति, तेतैत् ४. म० ४।२२२।
त राहर के। वृत्री राम्यकारीति। म ४ अवस्य (अ.स.ता, ।

र महिष्ट है। वृत्री गण्णम्भाविति। म १ अव स्य (ग्र.स.), स्व प (स.स.)। एक्टमर्गम ग्रीहर । ६ म० पाठ-त लेव पाय अपनसुनी।

इ. स.चर- १ चेत्र त्राप्तस्य । .. अ० १२।१३४।

१३६ श्रयणं भते ! जीवे चडनद्वीण् श्रमुरकुमानवामनयमहस्तेमु एगमेगिन धमुर-कुमारावामिन पुडविक्काऽयनाण् जाव वास्स्यकाठवनाण् देवनाण् देविनाण् श्रामण-सयण-भटमनोवगरणनाण् उववन्तपुट्ये ?

ह्ता गोयमा'! \*प्रमर्ज, प्रदुवा॰ प्रणनगुन्ते। नव्यजीवा वि प भने । एव चेव । एव जाव पित्रयुगिरेमु । नापन आवागेगु, आवाना पुष्यभणिया ॥

- १४० स्रयणा भने । जीवे त्रमरोजीमु पुरुवितकारप्रीयासमयसर्देशेमु एगोमणीय पुरुविवकारयात्रासिन पुरुविकारयनाए प्राय यणस्मरणारयनाए प्रवरस्तपुर्दे ? ह्ना गोयमा । • समर, स्रदुष्त ॰ अगनस्नुनी । एप महत्रजीया वि । एप जाय यणस्मरकारणमु ॥
- १४६ स्वणा भने <sup>। जोत्रे</sup> प्रमानंक्त्रेषु वेजविषातासमयसक्त्रेमुं एनमगित वेजविषा-वासनि पुटविष्ठात्राज्यताए जाव बणस्यक्ताज्याण, वेजविष्णाए उपास्त-पुटवे ?

हुना गोयमा' ! • प्रनट, भटुवा॰ अपत्रमुनो । गध्यतीवा वि प एव नेव । एव ताव मण्लेमु, नवरं —नेटियम् । जार वणस्यकारणनाम् नेटियमाम, नडिरियम् नडिरियमाम, पनिद्यितिरापकोष्टिम्मु पविद्यितिरापकोष-यमाम, मण्लेमु मणुन्यमाम, नेम प्राः वेटियाम, वागमनर-बोर्टामय-मोट-म्मीमोगु म जहा अनुरकृमाराम ॥

१४६ अया भने । जीवे मणेबुमारे गांचे बारसमु जिमाणात्रासस्यस्यसंसु ग्रामे-गनि तेमाणिबायासनि पुर्जिन्यद्रण्याण श्रीप यास्सद्रकाद्रपताण देवनाण्-पानण-स्या-भण्मनोवगरानाण् उपवस्तुष्टे ? देच गोयमा ! जसद, सङ्ग्रा प्रजीवसनो । ९ एव सद्यशीण वि । एव सद

म्राज्यसमन्त्, एव पारणन्त्रम् वि ॥

१८२ व्याप्य भने किंगे निसु वि व्यक्तिरहत्तेन्तु वैशिव्यक्तिमाण्यायाचेरह् एया नेदा। १४४. प्राप्त को विशेष विस्तृ रणाचर्यकार्येनु एयमेर्याय व्यान्य व्याणांस पर्यवराज्यकार्य

कींद्र प्राप्त क्रमणे, सद्भा समापासी, भी वेदण देवरण पर देवीचा जा । स्व राज्यक्षित्र विश्व

है, के र स्वर्थन्य ग्रेम्प्यार त्याप प्रत्य र प्रत्ये र के के सिर्वार (पर का त्याप प्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये र के सिर्वार (पर का त्या प्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये र के सिर्वार के प्रत्ये व्यापन व्याप प्रत्ये र के प्रत्ये क्षित्य के स्वर्थने के स्वर्थने के स्वर्थने के स्वर्थने

E a transfer for the property of

<sup>2</sup> min or (m , my m from )

- १४५. ग्रयण्ण भते ! जीवे सन्वजीवाणं माइत्ताए, पितित्ताए', भाइताए, भगिणित्ताए भज्जत्ताए, पूत्तताए, घूयताए, सुण्हत्ताए उववन्नपुव्वे ? हंता गोयमा ! असइ, अदुवा अणतखुत्तो ॥
- सन्वजीवा वि ण भते ! इमस्स जीवस्स माइताए, •िपितित्ताए, भाइताए, भगिणित्ताए, भज्जताए, पुत्तत्ताए, धूयत्ताए, सुण्हत्ताए उववन्नपुव्वे ? हता गोयमा । असइ, अदुवा ॰ अणतखुत्तो ॥
- ग्रयण्ण भते । जीवे सव्वजीवाण ग्ररित्ताए, वेरियत्ताए, घातगत्ताए, वहगत्ताए, १४७ पडिणीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपूक्वे ? हता गोयमा'! • ग्रसइ, ग्रदुवा॰ ग्रणतखुत्तो ।।
- सन्वजीवा वि ण भते । भें इमस्स जीवस्स ग्ररिताए, वेरियत्ताए, घातगत्ताए, वहगत्ताए, पडिणीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपुढवे ? हता गोयमा ! असइं, अदुवा ॰ अणतखुत्तो ॥
- श्रयण्ण भते ! जीवे सन्वजीवाण रायत्ताए, जुवरायत्ताए, "तलवरत्ताए, माड-वियत्ताए, कोडुवियत्ताए, इब्भत्ताए, सेट्विताए, सेणावइत्ताए, सत्यवाहताए उववन्नपूक्वे <sup>?</sup> हता गोयमा' ! • ग्रसइं, अदुवा ° अणतखुत्तो ।।
- १५०. "मव्वजीवा वि णं भते ! इमस्स जीवस्स रायत्ताए, जुवरायत्ताए, तलवरत्ताए माडवियनाए, कोडुंवियत्ताए, इब्भत्ताए, सेट्वित्ताए, सेणावइत्ताए, सत्थवाहत्ताए उववन्नपृद्वे ? हता गोयमा । यसइ, श्रदुवा अणतत्वुत्तो ।।
- अयण्ण भते । जीवे सब्बजीवाण दासत्ताण, पेसत्ताए, भयगत्ताए', भाइल्लत्ताए' १५१ भोगपुरियत्ताए, सीमत्ताए, वेसत्ताए उववन्नपुब्वे ? हता गोयमा" । • ग्रमङ, अदुवा ॰ श्रणतखुत्तो ॥
- " मञ्जाजीवा वि ण भते । इमस्म जीवस्स दामत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए,

 <sup>(</sup>ग, म), पित्ताए (व, म)।

६ म० पा०--गोयमा जाव अणतस्त्रतो ।

२. १ : पार-गाइनाग पात्र उपत्र नपृथ्वा इस मी जाय बार नमुसी।

७. म० पा०-मञ्जजीवाण एव चेव।

द. भियमनाए (स)।

३. म. ४ प - मीरमा जाव अपास्ती ।

६. भारतसाए (ता); भारत्वगत्ताए (यव०)।

इ सः "'ः च एव प्रेत्र।

१०. मं० पा०--गोयमा जात्र अलतगुन्तो ।

१ वा - - व्याप्तमा ताद मन्यवार- ११, म० पा० -- एव मध्यजीता वि अणागुनी । French |

भाइत्वताण, भोगपुरिसत्ताण, सीसत्ताण, वेसताण उववन्नपुट्ये ? ह्ना गोयमा । असङ, अदुवा ॰ अणतन्तुत्तो ॥

१४३. मैर्व मंते ! मैव मंते ! सि जाव' विहरः॥

# अट्ठमो उद्देसो

### देवाएां विसरीरेनु उववाय-पदं

- १४४ तेण कार्रेण तेण समाएणं जाय' एवं चयासी—देवे ण भते । महिर्दीए जाव' महेसवपे श्रणतर चय चटत्ता विसरीरेगु नागेमु उवपण्डेज्जा ? हेता उववज्जेज्जा ॥
- १५५. में ण तत्य श्राञ्चय-बंदिय-पूज्य-सवकारिय-सम्माणिए दिन्ये सच्चे सन्तोषाए सन्तिहियपाजिहेरे यावि भवेजना ? हना भवेजना ॥
- १५६. ने ण भते ! तम्रोहितो अणतर उट्यद्वित्ता तिर्फोरमा नाव' सद्ययुग्माण शत गरेजना ? हता निर्फोरमा भाव सद्यद्वामाणे श्रंतं गरेरमा ॥
- १४७. देवे पं भने ! मिन्ड्टीए <sup>उ</sup>जाब महेनाचे य्रांतरं चय नटना विनरीनेमु मणीनु उत्वबदेण्या ? हना उववदेण्या । एय नेय बहा नागा ।।
- १४=. देवे ण भने ! महिन्दीए' "याम महेमनने भगतर गय नामा ! जिससीरंगु रागेगु जनकरेज्या ? हना उपप्रकेष्णा । एवं वेष. नवर—ाम नामन जाय गरिनिहण्याहिने नाजनो स्पानित् वाचि गरेपता ? हना भवेज्या । सेम न नेप जाय नव्यद्वागा का रहेज्या ॥

#### पंचेदियति स्विग्नजोशियाणं स्ववाय-परं

११६ धर भने । गोनपूर्वासमें, गुरगुरासमें, मर्वारामें- एए में निर्मालय

t. v - (1), ( )

y es ale - ma da ma femi ser j

F. # ~ {18.40 }

C. sie alemanifaction man feminen

to the little

2' degree with 4. (34. of " Expendience & (34. ort) 3

x re tox t

- १७० नरदेवा णं भते । कग्रोहितो उववज्जंति—िक नेरइएहितो—पुच्छा। गोयमा ! नेरइएहितो उववज्जित, नो तिरिक्खजोणिएहितो, नो मणुस्सेहितो, देवेहितो वि उववज्जित ॥
- १७१. जड नेरइएहितो उववज्जिति—िक रयणप्पभापुढिविनेरइएहितो उववज्जिति जाव प्रहेसत्तमापुढिविनेरइएहितो उववज्जिति ? गोयमा <sup>।</sup> रयणप्पभापुढिविनेरइएहितो उववज्जिति, नो सक्करप्पभापुढिविनेर-इएहितो जाव नो प्रहेसत्तमापुढिविनेरइएहितो उववज्जिति ।।
- १७२ जइ देवेहितो उववज्जित कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जित ? वाणमतर-जोडिसय-वेमाणियदेवेहितो उववज्जिति ? गोयमा । भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जिति, वाणमतरदेवेहितो, एव सव्वदेवेसु उववाएयव्वा, ववकतीए भेदेण जाव' सव्वद्वसिद्धत्ति ।।
- १७३. धम्मदेवा ण भते । कग्रोहितो उववज्जति कि नेरइएहितो उववज्जति पुच्छा।

  एव ववकतीभेदेण सब्बेस उववागग्रह्या जान महनद्वान्य नवर तम-

एव वनकतीभेदेण सन्वेसु उववाएयन्वा जाव सन्वद्वसिद्धत्ति, नवर —तम-श्रहेगत्तम-तेज-वाज-प्रसंखेजजवासाज्यग्रकम्मभूमग-ग्रतरदीवगवज्जेसु ॥

- १७४. देवातिदेवा णं भते । कन्नोहितो उववज्जति कि नेरइएहितो उववज्जंति पुच्छा । गोयमा ! नेरइएहितो उववज्जति, नो तिरिक्खजोणिएहितो, नो मण्णुस्सेहितो, देवेदिनो वि उववज्जति ॥
- १७५. गउ नैरद्एहितो ? एव तिसु पुढवीसु उववज्जति, सेसाम्रो खोडेयव्वाम्रो ॥
- १७६. जर देवेहितो ? वेमाणिल्मु सन्वेसु जववज्जति जाव सन्बहुसिद्धत्ति, सेसा सोडयन्या ॥
- १७७ भावदेवा ण भते । कन्नोहिनो जववज्जति ? एव जहा वक्कतीए भवणवासीणं उपवाजो तहा भाणियच्यो ॥

### पंचितह-देवाण ठिइ-पद

- १७६ मीयपद्भविदेवाण भते । केवनिय काल ठिनी पण्णत्ता ? गोगमा । तरण्णेण स्रतीमुहन, उक्कोसेण तिष्णि पलिस्रोवमाङ ॥
- १७६. नरीवाण पुन्छा। गण्या । अराजेल सन्
- गोपमा । जरणांच सन वाससयाड, उनकोसेण चडरासीड पुट्यसयसहरसाड ॥ १८० प्रमारेणा पुरुष्टा।
  - रातमा । जहरीता स्रतामुहन, उनकोमेण देसूणा पुल्वकोडी ॥

<sup>₹.</sup> T> ₹ 1

- १=१. देवानिदेवाणं'—पुन्छा ।
  - गोयमा । जहणोत्र बावत्तरि बासाउं, इक्कोसेण चडरासीट पुरुषस्यसहस्याउ ॥
- भावदेवाण --पुच्छा । १८३ गोयमा ! जहण्णेण दस वासमहस्याः, उवक्रीनेण नेत्तीन मागरीवमाः ॥

### पंचिवह-देवाण विउध्यगा-पद

- १६३० भविषय्ववदेवा ण भने । कि एगन पभू विडिज्जिनए १ पट्न पभू विडिब्बिनए १
- गोयमा । एगन पि पभू बिडब्बिनाए, पूर्न पि पभू बिडिब्बिन । एगन
  - विज्ञ्यमाणे एगिदियस्य या जाय पनिष्यिस्य वा. पृहस विज्ञ्यमाने एगिदिय-रवाणि वा जाव पचिदियस्त्राणि वा, नाइ नगरेक्जाणि वा प्रमयेक्जाणि वा,
  - नवदाणि वा यसबद्धाणि वा निरमाणि वा यमिरमाणि वा विज्ञानि. बिडव्यिना नुओं पन्छ। जिल्लिस्टबाइ फरनाइ गरेनि । गर्व सरदेवा बि, एव
- धम्मदेवा वि ॥
- १६४ देवानिदेवाण —पच्छा । गोयमा ! एगन पि पभू विद्यालिया, पुरन पि पभू विद्यालिया, मा शेव मं मवनीए विडांध्यम् वा, विडायनि' वा, विडाप्यमनि चा ।
- भावदेवा जहां भविषद्ध्यदेवा ॥
- पंचिवह-देवाण उच्चट्टण-१द भविषास्परेवा प भने ! प्रणनर उप्पदिना गरि गन्त्रित ? पर्वि उपप्रति १८४
  - कि नेर्टण्य इस्स्टर्स पास देनेस इस्स्टर्स र गोयमा ! नो तैरदण्य उपप्रदाति, नो तिरित्यवोतिएस, नो मध्योस देवेस
  - उपप्रवर्गा ।
- 'तर देवेम् उपराजनिता है' मापरिवेम् उपपार्जनितास समाद्रमितस्त ॥ नेनदेया पे भने । जगनर इप्योहना - सुन्या। ६⊏६
  - गोवमा ' नेरद्रामु उपकरकार, मा निरित्ताकारियमु, में भागमेगम, मी दीम च्या स्मारित
  - पर नेरकाम प्रकारिकार मनम् विवासीय प्रशानि । अवस्थान भने । सगर इ सँका -- स्था।
  - मापमा भी वेररण्य उर्यक्त र्यं या विशिष्ट भीवज्य या रण्यांन, वीम इस्य असि ।।
- 1, 21 12 (2 m m m m ) 火 むがくがくは かんりょ
- (2) (2) (2) (2) (3) (4) The water as many to be the table
- के. मेन्द्रीय र ए हा का रणा व का रहा र

- १८८. जइ देवेसु उववज्जंति कि भवणवासि—पुच्छा ।
  गोयमा ! नो भवणवासिदेवेसु उववज्जिति, नो वाणमंतरदेवेसु उववज्जंति, नो जोइसियदेवेसु उववज्जिति, वेमाणियदेवेसु उववज्जिति । सन्वेसु वेमाणिएसु उववज्जेति जाव सन्वद्वसिद्धअणुत्तरोववाइय १० वेमाणियदेवेसु ९ उववज्जिति, अत्थेगितिया सिज्भिति जाव सन्वदुक्खाण अत करेति ॥
  - १८६ देवातिदेवा ग्रणतर उच्वट्टिता कहि गच्छति <sup>२</sup> कहि उववज्जंति <sup>२</sup> गोयमा <sup>।</sup> सिज्भति जाव<sup>३</sup> सव्वदुवसाण श्रत करेति ।।
  - १६० भावदेवा ण भते । ग्रणतरं उन्वृद्धिता पुच्छा । जहा' वक्कंतीए प्रसुरकुमाराण उन्वृद्धणा तहा भाणियन्वा ।।

### पंचविह-देवाणं संचिद्रणा-पद

१६१. भवियदव्वदेवे णं भते । भवियदव्वदेवे त्ति कालस्रो केविच्चर होइ ? गोयमा । जहण्णेण श्रंतोमुहुत्त, उनकोसेण तिण्णि पिलस्रोवमाइ । एव जच्चेवं ि ठिई सच्चेव सिचंदुणा वि जाव भावदेवस्स, नवर—धम्मदेवस्स जहण्णेण एक्क समय, उनकोसेण देसुणा पृत्वकोडी ।।

### पंचिवह-देवाणं श्रंतर-पद

- १६२. भवियदव्वदेवस्स ण भते । केवतिय काल अतर होइ ? गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्साइ अतोमुहुत्तमव्भिह्याइं, उक्कोसेण अणत काल —वणस्सदकालो ॥
- १६३ नरदेवाण-पुच्छा। गोयमा । जहण्णेण सातिरेग सागरोवम, उवकोसेण श्रणत काल-ग्रवड्ढ पोग्गलपरियट्ट देसूण।।
- १६४ घम्मदेवस्म ण —पुच्छा । गोयमा । जहण्णेण पिन्त्रोवमपुह्त, उक्कोसेण श्रणत काल जाव ग्रवट्ढं पोग्गलपरियट्ट देसूणं ॥
- १६५) देवातिदेवाण- पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> नत्यि श्रतरं ॥
- १६६ भावदेवरम ण--पुच्छा । गीयमा <sup>।</sup> उद्दर्णोण स्रतीमृदुनं, उत्रकीसेणं श्रणत कात-वणस्मदकाली ॥

है. स. ए व लिया निर्माणक तार उत्र ४ नेविया (ध, म, म, म)। २ ४ १ १४। ४ नहेव (ब, म)।

<sup>3 7 5 9</sup> E

### पत्रविह-देवाणं ग्रप्पावहूयत्त-पदं

- १६७ एएमि ण भने ! भिवयदत्वदेवाण, नरदेवाण'. •धम्मदेवाण, देवानिवेवाण ०, भावदेवाण य कवरे कवरेहिनो' •अप्पा दा ? वत्या दा ? नुन्ता दा ? विसे-गाहिया वा ?
  - गोवमा ! मध्यत्थोवा नरदेवा, देवानिदेवा नर्गज्जगुणा, शम्मदेवा संगेज्जगुणा, भवियदस्यदेवा श्रमंत्वेज्जगुणा, भावदेवा श्रमन्गेजजगुणा ॥
- १६८ एएसि ण भने ! भावदेवाण भवणवासीण, वाणमतराण, जीटनियाण, वेमाणियाण'—सीट्रमनाण जाव अच्चुस्ताण, गेवेडज्ञाण, खणनरीवदाट्याण य
  गयरे गयरेहिनी' ग्रण्या वा ? बहुया वा ? नृत्ना वा ? विनेनाहिया वा ?
  गोयमा ! सद्यत्योवा प्रणुन्तरीववाट्या भावदेवा, उप्रत्मियेडचा भावदेवा
  गरीवजगुणा, मिडभमगेवेडचा नरीवजगुणा, रेहिमगेवेडचा नरीवजगुणा, घन्णा,
  गर्भे देवा मरीवजगुणा जाव प्राणम्यत्ये देवा नरीवजगुणा, गट्नमारे गर्भे
  देवा श्रमतेवजगुणा, महानुकि कच्ये देवा ध्यमविजगुणा, नत्म, गर्भे देवा ध्यमविजगुणा,
  गण्युमारे नामे देवा श्रमतेवजगुणा, मार्ट्यं गर्भे देवा ध्यमविजगुणा,
  गण्युमारे नामे देवा श्रमतेवजगुणा (मार्गे देवा ध्यमविजगुणा, मार्ट्यं
  गर्भे देवा प्रमतेवजगुणा, भरणवानिदेवा श्रमतेवजगुणा, वाणमत्त्रा वता
  श्रमतेवजगुणा ९, लोर्नाम्या भावदेवा श्रमतेवजगुणा।।

१६६ नेव भने ! नेव भने ! नि'॥

# द्ममो उहेला

### ञ्ह्रियह-पाय-पर्द

- २०० प्रतिकात् भने ! स्वया प्राप्ताः ? गोवमा ! ज्याति गाम प्राप्ताः, उत्तरः -शीमम्यः, रनायामः, पीमायः, इस्मेगामः, नापासः, नगतमः, जीन्सम् वीश्यासः।
- २०६० एम्स म भने ! द्रशिकाता पम्स एमायामा है जास महासामा नगा सीपमामा है
- A new title merchander and and and the grands and a first attended to the large to the first of the first of
- The state dispersional and the state of the
- A set the manufaction of many and a second to the man to the tell

गोयमा ! जस्स दिवयाया तस्स कसायाया सिय ग्रिट्थ सिय नित्थ, जस्स पुण कसायाया तस्स दिवयाया नियम ग्रिट्थ ।।

- २०२० जस्स ण भते । दिवयाया तस्स जोगाया ? ' जस्स जोगाया तस्स दिवयाया तस्स जोगाया सिय ग्रिट्य सिय नित्य, जस्स पूर्ण जोगाया तस्स दिवयाया नियम ग्रिट्य ।।
- २०४. जस्स ण भते ! कसायाया तस्स जोगाया पुच्छा ।
  गोयमा ! जस्स कसायाया तस्स जोगाया नियम अत्थि, जस्स पुण जोगाया
  तस्स कसायाया सिय अत्थि सिय नित्थ । एव उवस्रोगायाए वि सम कसायाया
  नेयव्वा । कसायाया य नाणाया य परोप्पर दो वि भइयव्वास्रो । जहां कसायाया
  य उवस्रोगाया य तहां कसायाया य दसणाया य, कसायाया य चिरत्ताया य दो
  वि परोप्पर भइयव्वास्रो । जहां कसायाया य जोगाया य तहां कसायाया य
  वीरियाया य भाणियव्वास्रो । एव जहां कसायायाए वत्तव्वया भणिया तहीं
  जोगायाए वि उविरमाहिं सम भाणियव्वाओ । जहां दिवयायाए वत्तव्वया
  भणिया नहां उवस्रोगायाए वि उविरत्ताहिं सम भाणियव्वा । जस्स नाणाया
  तम्म दमणाया नियम अत्थि, जस्स पुण दसणाया तस्स नाणाया भयणाए ।
  जस्म नाणाया नत्म चिरत्ताया सिय अत्थि सिय नित्थ, जस्स पुण चिरत्ताया
  जम्म दमणाया नियम अत्थि । नाणाया वीरियाया दो वि परोप्पर भयणाए ।
  दमणाया नियम अत्थि । जम्म पुण चिरत्ताया तस्स वीरियाया नियमं अत्थि,
  जम्म पुण वीरियाया नम्स चिरत्ताया सिय अत्थि सिय नित्था नियमं अत्थि,
  जम्म पुण वीरियाया नम्स चिरत्ताया नियम अत्थि सिय नित्था।

१ गण्या नाम जाता दिवसमा बमामया ३. मणितव्याओ (स. ता)। कामका नाम दिवससा सामामा माणियव्या। ४. नेयव्या (य)।

### अट्टविह-प्रायाणं पःपावहत्त-पद

२०४. एसिन ण भते । दिवयायाण, कमाण्याण जाद वीन्यायाण स सपरे कमरेतिसी श्यापा वा ? वहुया जा ? तृत्ता वा ? विभेगतिह्या वा ? सोयमा ! सथ्वत्यावाद्यो चिन्नायाद्यो, नाणायाद्यो द्यातनुजाद्यो, कमानायाद्यो भतंत्रगुणाद्यो, जोगायायो विनेमातिवादी, व्यक्तियादाद्यो विनेमातियाद्या, उद सोगदेविय दमणायाद्या तिष्णि वि तृत्तात्या विनेमातियाद्यो ॥

#### नाणदंगणाणं प्रत्तणा भेदानेद-पद

- २०६. श्राया भने ' नाणे ? 'श्रणों नाणे' ? गायना श्राया निय नाणे निय श्रणाणे, नाणे पुण नियम श्राया ॥
- २०८ आया भने <sup>।</sup> रेस्ट्याण नाणे १ अणी नेस्ट्याण नाणे १ गोयमा <sup>।</sup> याण नेस्ट्याण निय नाणे, निय प्रणाणे । नाणे पुण ने नियम आया । एवं याप प्रणियकुमारणः ॥
- २०= सामा भने ! पुरिविकादयान खणाणे ! अग्ये पुरिविकादयाण मण्याणे ? गीपमा ! आया पुरिविकादयान निष्म सम्प्राणे, खणाणे वि नियम धाया । एव जाव बणस्तरकादयाण । वैद्याय-नेद्यियाण राघ्य पेमाणियाण जाता निर्माण ॥
- २०६. स्रामा भने ! प्रमणे १ स्राणे प्रतणे ? गोगमा ! स्रामा नियम प्रमणे, यमणे वि नियम स्रामा ॥
- २१० व्यामा भने । नेराज्यान उमल १ यणां नेराज्याल प्रसाय १ गोममा । व्यामा नेराज्याल नियम प्रमाने, प्रसाय विभे नियम व्यामा । एव १९१० वेमाणिवाण निरमर वार्षो ॥

#### नियवाद-पर्दे

- ६११ सामा भाग रियापायणा पुरस्ति विस्ता रियापायका पुरस्ति हैं सीपार्ग रियापायका पुरस्ति सिय सामा, किय होसाया, सिप हाला सामानि य सीमामाणि संग्र
- प्रम् के जेनाहुँग् भने है कर प्रत्यात्म स्वरायमा पृथ्वी नियं साम है कि राज्य सियं क्ष्म्याप कार्याहित्य सीत वर्षी सर्वे कीवसी है क्षापणी कर्षाहरू स्थार, प्रकार क्ष्मियह सीकार्या, प्रत्याप कर्माणा कर्माणा कर्माणा कर्माणा कर्माणा क्षमा क्षमा

for the same manuscription of the section of the grave of the

the state of the s

एव वुच्चइ—रयणप्पभा पुढवी सिय ग्राया, सिय नोग्राया, सिय ग्रवत्तव्वं— आयाति य॰ नोग्रायाति य ॥

२१४. श्राया भते । सोहम्मे कप्पे —पुच्छा । गोयमा । सोहम्मे कप्पे सिय श्राया सिय नोग्राया', •िसिय श्रवत्तव्व —श्रायाति य॰ नोग्रायाति य ।।

२१५. से केणहेण भते । जाव आयाति य नोआयाति य ? गोयमा । अप्पणो आइहे आया, परस्स आइहे नोआया, तदुभयस्स आइहे अवत्तव्व — आयाति य नोआयाति य । से नेणहेण त चेव जाव आयाति य नोआयाति य । एव जाव अच्चुए कप्पे ॥

२१६. म्राया भते । गेवेज्जिवमाणे ? म्रण्णे गेवेज्जिवमाणे ? एव जहा रयणप्यभा तहेव । एव म्रणुत्तरिवमाणा वि । एव ईसिपब्भारा वि ॥

२१७ स्राया भते ! परमाणुपोग्गले ? प्रण्णे परमाणुपोग्गले ? एव जहां सोहम्मे तहा परमाणुपोग्गले वि भाणियव्वे ॥

२१८. आया भते । दुपएसिए खबे ? अण्णे दुपएसिए खबे ?
गोयमा । दुपएसिए खबे १ सिय ग्राया २ सिय नोग्राया ३ सिय ग्रवत्तव्व
ग्रायाति य नोग्रायाति य ४ सिय ग्राया य नोग्राया य ५. सिय ग्राया य
ग्रवत्तव्व—ग्रायाति य नोग्रायाति य ६ सिय नोग्राया य ग्रवत्तव्वं—ग्रायाति
य नोग्रायाति य ।।

२१६ में केणट्टेण भते । एवं त चेव जाव नोग्राया य ग्रवत्तव्य-ग्रायाति य नोआयाति य ?

गोयमा । १. अल्पणो म्रादिहे आया २. परस्स म्रादिहे नोआया ३. तदुभयस्स म्रादिहे स्रवनन्त दुपण्मिण् पर्ध -म्रायाति य नोम्रायाति य ४. देसे म्रादिहे मन्भावपज्जवे देग म्रादिहे मन्भावपज्जवे दुपण्सिए खघे म्राया य नोम्राया य ५ देने म्रादिहे मन्भावपज्जवे देगे आदिहे तदुभयपज्जवे दुपण्सिए खघे न्राया य अवत्तव्व —म्रायाति य नोम्रायाति य ६ देमे म्रादिहे म्रसन्भावपज्जवे देगे म्रादिहे नदुभयपज्जवे दुपण्मिण् पर्धे नोम्राया य म्रवत्तव्व —म्रायाति य नोम्रायाति य । भे नेणदेण त चेव जाव नोम्राया य म्रवत्तव्य —म्रायाति य नोम्रायाति य ।

२२० आया भने <sup>१</sup> निपर्णमण् सम्रे ? श्रण्ये निपण्सिए स्वये ?

५ ६० व्यान्य में स्थार शह ने प्राचिति।

गोयमा ! तिपनिए छन्ने १ निय द्याया २ निय नोषामा ३ निय ज्वन्त्र— सायाति य नोत्रायाति य ४. निय प्राया य नोत्राया य ५ निय माया य नोलायात्रो य ६. निय प्रायात्रो य नोन्नाया य ७ निय द्याया य व्यवन्त्र -प्रायाति य नोन्नायाति य ६. निय द्याया य व्यवन्त्राः—प्रायात्रो' य नोलायात्रो य ६ निय द्रायात्रो य अवन्त्र—सायाति य नोन्नायाति य १०. निय नोन्नाया य प्रयन्त्र्य—प्रायाति य नोन्नायाति य ११ निय नोन्नाया य प्रयन्त्र्याः—प्रायात्रो य नोत्रायायो य १२ निय नोन्नायात्रो य प्रयन्त्र्य— प्रायाति य नोलायाति य १३ निय द्राया ग नोलाया म अवन्त्र्य—प्रायाति य नोन्नायाति य ॥

२२१. ने केणद्रेण भने । एवं वृत्त्वर - निराणीनण संघे नियं प्राया -एयं केय क्रिया-रेगव्यं जाय निय श्रामा य नाश्राया य श्रमनव्य । श्रामति य नायावाति य ? गोयमा । १ अप्पणो स्राजिहे स्राण २. परस्य गाविह गोयामा २. तदनवस्य माहिद्दे ग्रवस्य – ग्रामाति य नोग्रागति य ४ हेर्गे माहिद्दे सहभावप्रज्ये देने ब्राविट्टे बनव्यायाज्ये निपल्मिल् सर्घे ब्राया य नोब्राया य ४. देने मादिह सर्वेगापपञ्चये देना पादिहा धमक्यापपञ्चया निपण्तिण् राय प्राया य नीमापासी य ६ देना शांदहा नदभाषाराया देने स्रान्हि सम्बन्धयारावे निपर्गित् सर्वे आयाचा व नीष्ट्राया य ७ देरे ध्राब्दिं गटभारपञ्चित्र देने मादिहें तर्भण्याजें निपर्णनम् गये माया य मयनव्य —प्रायानि म नीमायानि य ६. देने मादिर्हे सहभावपदनवे देना आष्ट्रित तदुभयपरनया निराएनिए सर्घ भाषा य सवनच्यार आयाणो य नोशापाछी व ६ देना पादिहा नदमाव-परजया यमे आदिहे न्यभवप्रयापे निपण्तिए गापै यायाएं। व स्वराप्य-स्थायति य नोष्णवाति व १० देने सादिहं षता मादारती देने प्रपिद्धं तदुभवपरहते. तिपार्तिए सारे नीम्राया य मर्बन व-म्याबीव म नाम्यवीत में ११. देवे सादिहें धनस्माराकार देना चारित नदुरस्यात्य रिकसित सर्व नायाण व प्रवेतन्त्राः - प्राणमो प नावार्गया प ६६ देना मान्ति परव्यास्या स्या देने स्नादिदे नवस्यारक्त्यः विकासिन् साथै तीकाराओं य क्रयन्त्यः -मावार्षः स नीयामानि स है इ. देशे यादि सम्मोबन्दर्भ देन दादि याम सद्याप है इस मादिहे राष्ट्रभागायो विकासिए राहे छाता संसामसा संसामा । छाता र य रोत्यासीत स । व रेन्ट्रेन बोबमा ! एर ४- छ- । धन्यान स्ट्रेशन याग र पेय जार नोप्रायों। य ॥

१. भारतः (११), प्राप्त स्मारकान् ।

- २२२. आया भते ! चउप्पएसिए खघे ? अण्णे ' चउप्पएसिए खघे ? ० गोयमा ! चउप्पएसिए खघे १ सिय आया २. सिय नोआया ३. सिय अवत्तव्व—आयाति य नोआयाति य ४-७ सिय आया य नोआया य ६-११ सिय आया य अवत्तव्व १२-१५ सिय नोआया य अवत्तव्व १६ सिय आया य नोआया य गोआया य अवत्तव्व आयाति य नोआयाति य १७ सिय आया य नोआया य अवत्तव्व आयाति य नोआयाओ य ए ६. सिय आया य नोआयाओ य अवत्तव्व आयाति य नोआयाति य १६ सिय आयाओ य नोआयाते य नोआयाति य नोआयाति य गोआयाति य नोआयाति य नाथाति य नोआयाति य नाथाति य ना
- २२३. से केणट्टेण भते । एव वुच्चड-चउप्पएसिए खधे सिय आया य नोआया य श्रवत्तव्य-त चेव श्रहे पडिउच्चारेयव्व ? गोयमा । १ श्रप्पणो श्रादिहे श्राया २ परस्स श्रादिहे नोआया ३ तदुभयस्स ग्रादिहुं ग्रवत्तव्व -ग्रायाति य नोग्रायाति य ४-७. देंसे ग्रादिहुं सब्भावपज्जवे देसे अविद्वे असवभावपज्जवे चउभगो ८-११. सव्भावेण तदुभयेण य चउभगो १२-१५ ग्रसन्भावेण तदुभयेण य चउभंगो १६ देसे ग्रादिहे सन्भावपज्जवे देम यादिहु असवभावपज्जवे देसे यादिहु तदुभयपज्जवे चउपप्रसिए खघे स्राया य नोग्राया य ग्रवचव्य - ग्रायाति य नोग्रायाति य १७. देसे ग्रादिहे सवभाव-पज्जवे देमे ग्रादिहे ग्रसव्भावपज्जवे देसा ग्रादिहा तदुभयपज्जवा चउप्पएसिए मधे आया य नोत्राया य अवत्तव्वाइ--ग्रायाम्रो य नोआयाओ य १८. देसे ग्रादिहे महभावपञ्जवे देसा ग्रादिहा ग्रसहभावपञ्जवा देसे ग्रादिहे तदुभयपञ्जवे न उप्पण्मिण राधे श्राया य नोश्रायात्रो य श्रवत्तव्व--श्रायाति य नोश्रायाति य १६ देमा स्रादिहा मह्भावपज्जवा देसे स्रादिहे स्रसब्भावपज्जवे देसे आदिहे तद्भयपज्ञवे चज्पाएसिए खघे श्रायाश्रो य नोआया य अवत्तव्व - श्रायाति य नोआयानि य। में तेणहुण गोयमा। एव युच्चइ -चउप्पएसिए खधे सिय द्याया निय नोन्नाया मिय अवत्तव्य - निवयेवे ते चेव भगा उच्चारेयव्या जाव म्रायाति य नोम्रामाति य ॥
- २२ धाया भते <sup>१</sup> पचपण्मिण सम्रे ? अण्णे पचपण्सिण् खम्ने ? रोयमा <sup>१</sup> पचपण्मिण सम्रे १ सिय आया २. सिय नोआया ३. सिय अवत्तव्य --धार्यान य नोआयाति य ८-७ सिय आया य नोआया य ८-११. सिय आया य सम्तरस्य १२-१५ नोआया य अवत्तव्येण य' १६. 'कसिय आया य नोआया

<sup>5</sup> F. 1, " = -- 1

२ त्राच्या गृहस्तिहाः स्याप्तस्यानी भट्टाः

एनवचन-बहुबचनभेदात् घत्वारक्षतारो भन्ना ।

४ ग० पा०-नियमगत्रोगे स्वकी न पटक

य अवन्तव्व १७ मिय श्राया य नोश्राया य अवन्तव्वाउ १८ मिय श्रापा य नोआयाश्रो य श्रवत्तव्व १६. सिय श्राया य नोश्रायायो य श्रवन्तव्याः २० मिय श्रायाको य नोश्राया य श्रवत्तव्य २१. निय श्रायाश्रो य नोग्गया य अवत्तव्वाउ २२ सिय श्रायाश्रो य नोश्रायाश्रो य अवन्तव्य ९॥

२२४. ने केण्हेण भते ! '•एव व्=व्> पचपण्सिण् सर्घ सिय धाया जाय सिय श्रायात्रो य नोश्रायात्रो य अवत्तव्य ? ° गोयमा ! १ प्रप्पणो द्यादिहे ग्राया २ परम्म श्रादिहे नोषाया ३ तद्भयम्म श्रादिहे श्रवत्तव्य ४ देने श्रादिहे सदभावपद्भये देने श्रादिहे समदभावपज्ये — एव द्यगमंजोगे सद्ये पद्मत्, तियमजोगे 'एवरो न पद्मत् । इप्पण्सियम्म सद्ये पद्मत् । जहा उपप्प्तिण् एव जाव त्रिश्तपण्तिण् ।।

२२६. मेय भने ! मेवं भने ! ति जावं विहरी।।

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा—ग्रसुरकुमारा—एव भेग्रो' जहा वितिय-सए देवुद्देसए जाव' ग्रपराजिया, सन्वट्टसिद्धगा ।।

- २६. केवितया ण भते ! ग्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! चोयिद्व' ग्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता । ते ण भते ! कि सखेज्जवित्थडा ? ग्रसखेज्जवित्थडा ? गोयमा ! सखेज्जवित्थडा वि, ग्रसखेज्जवित्थडा वि ॥
- २७. चोयट्ठीए ण भते । ग्रसुरकुमारावाससयसहस्सेसु सखेज्जिवत्थडेसु ग्रसुरकुमारा रावासेसु एगसमएण केवितया असुरकुमारा उववज्जित जाव केवितया तेउलेस्सा उववज्जित ? केवितया कण्हपिक्खया उववज्जित ? एव जहा रयणप्पभाए तहेव पुच्छा, तहेव वागरण, नवर—दोहि वेदेहि उववज्जित, नपुसगवेयगा न उववज्जित, मेस त चेव । उव्वट्टतगा वि तहेव, नवर—ग्रसण्णी उव्वट्टित । ग्रोहिनाणो ग्रोहिदसणी य ण उव्वट्टित, सेस त चेव । पण्णत्तएसु तहेव, नवर—सखेज्जगा इत्थिवेदगा पण्णत्ता, एव पुरिसवेदगा वि, नपुसगवेदगा नित्य । कोहकसाई सिय ग्रत्थि सिय नित्य । जइ ग्रत्थि जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा पण्णत्ता। एव माणकसाई मायकसाई । सखेज्जा लोभकसाई पण्णत्ता, सेस त चेव । तिसु वि गमएसु चत्तारि लेस्साग्रो भाणि-यव्वाग्रो । एव असग्वेज्जिवत्थडेसु वि, नवर—तिसु वि गमएसु, ग्रसखेज्जा भाणियव्वा जाव ग्रसखेज्जा ग्रचरिमा पण्णत्ता ।।
  - २८ केवतिया ण भते । नागकुमारावाससयसहस्सा पण्णता ? एव जाव थणिय-कुमारा, नवर —जत्थ जित्तया भवणा ॥
- २६ केवितया ण भते ! वाणमतरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! ग्रसप्रेज्जा वाणमतरावाससयमहस्सा पण्णत्ता । ते ण भते ! कि सप्रेज्जवित्यडा ? ग्रसखेज्जवित्यडा ? गोयमा ! स्प्रेज्जवित्यडा, नो अगखेज्जवित्यडा ॥
  - ३०. नसंज्ञेमु ण भते ! वाणमतरावाससयसहस्येमु एगसमएण केवितया वाणमतरा

एव जहा अमुरतुमाराण संखेडजविन्थडेमु तिष्णि गमगा' तहेव भाणियव्या वालमाराण वि तिष्णि गमगा ॥

<sup>1 × (</sup>M, A) 1

क स्वाक्तिहरू, प्रवाद है।

<sup>1 4-75 (1) 1</sup> 

<sup>¿</sup> diregra le, 1

<sup>4 2 4 12 3 1</sup> 

६. पण्णनाएमु (अ, ग, य, म, म)।

७ गमत्मु समेज्जमु (अ, स)।

न म० १३।५।

<sup>€</sup> भ० १।२१३,

१० गमा (४, म, ना, व, म)।

- ३१. गैवितिया णं भते ! जोऽसियविमाणावाससयमहस्या' पण्णना ? गोयमा ! असरोज्जा जोऽसियविमाणावाससयमहस्या पण्णना । ते ण भते ! सि सरोज्जिबित्यदा ० २ एव जहा वाणमनराण तहा जोऽसियाण वि निष्यि गमगा भात्तियया. नजर — एगा नेडनेस्सा । उववज्जनेमु पण्णनेमु य वसरणी नत्यि, सेस प चेव ॥
- ३२ मोहम्म प्रभवे ! कप्ते केवित्या विमाणावानस्वयहस्या परणामा ? गोयमा ! तसीम विमाणावानस्ययहस्या परणामा । ते ण भवे ! कि मसेक्जवित्यका ? प्रमसेक्जवित्यका ? गोयमा ! गर्मेक्जवित्यका वि, प्रमसेक्जवित्यका वि ॥
  - 22. सीहरमे ण भने । कलं वत्तीमाण् विमाणायासमयनहरूसेमु मरोज्जिक्तरेमु विमाणेस एमनमण्य रेवनिया सोहरमा देश उवज्जनि १ ज्यतिया नेडरेरमा उपज्जनि १ ज्यतिया नेडरेरमा उपज्जनि १ एव तथा जोऽनियाण निष्यि गम्मा नीय निष्यि गम्मा भाषिपया, स्वर् निमृति मरोज्जा भाषिपया, श्रीहनाणी श्रीहरमणी य प्रायोग्या, नेम नं चेव । श्रमरेज्जिक्त्यदेमु एव चेय निश्चि गम्मा, नवर रिमु वि गम्मानु श्रमरेज्जा भाषिया। सोहिनाणी श्रीहरमणी य मरोज्जा प्यति, सेम न चेय । एव ज्ञा नोहरमे वनस्यमा भणिया तरा ज्ञाण वि श्रममा भाषि- यद्या । स्वामारे एव चेय, नवर रुक्तियमा उपज्जीमु प्रायनमु म न
- भण्णित, सर्वण्णी विमु जि गमण्यु न भण्णित, रेम व चेत्र । एवं डात्र सर्वयारे, नामन विमानेषु वेरसायु य, रेस न चेत्र ॥ ३४ माण्य-वाषण्यु ण भते । गणेषु त्रेद्यांत्रया विमाणाद्यस्यया प्रणाना । गोपमा । जन्मार विमाणाद्यस्यया पण्णाता । नेण भने । ति सर्वेज्ञादिष्या ने सस्यक्षात्रिया ने

३५ कित ण भते ! ग्रणुत्तरिवमाणा पण्णत्ता ? गोयमा <sup>।</sup> पंच ग्रणुत्तरिवमाणा पण्णत्ता । 'ते ण भते <sup>।</sup> किं सखेज्जवित्यडा <sup>?</sup> असखेज्जवित्यडा <sup>?</sup> गोयमा'' । सखेज्जवित्यडे य ग्रसखेज्जवित्यडा य ।।

३६. पंचसु ण भते <sup>।</sup> अणुत्तरिवमाणेसु सखेज्जवित्थडे विमाणे एगसमएण केवतिया ग्रणुत्तरोववाइया उववज्जति <sup>२</sup> केवितया सुक्कलेस्सा उववज्जति—पु<del>च</del>्छा तहेव ।

गोयमा । पचसु ण अणुत्तरिवमाणेसु सखेज्जिवत्थडे अणुत्तरिवमाणे एगसमएण जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा अणुत्तरोववाइया उववज्जित, एव जहा गेवेज्जिवमाणेसु सखेज्जिवत्थडेसु, नवर—िकण्हपिवखया, अभविसिद्धिया, तिसु अण्णाणेसु एए न उववज्जित, न चयित, न वि पण्णत्तएसु भाणियव्वा, अचिरमा वि खोडिज्जिति जाव सखेज्जा चिरमा पण्णत्ता, सेस त चेव। असखेज्जिवत्थडेसु वि एए न भण्णित, नवर—अचिरमा अत्थि, सेस जहा गेवेज्जएसु असखेज्जिवत्थडेसु जाव असखेज्जा अचिरमा पण्णत्ता।।

३७. चोयट्टीए ण भते । असुरकुमारावाससयसहस्सेसु सखेज्जवित्थडेसु असुरकुमा-रावामेसु कि सम्मिह्ट्टी असुरकुमारा उववज्जित ? मिच्छिदिट्टी असुरकुमारा उववज्जित ?

एव जहा रयणप्पभाए तिण्णि प्रालावगा भिणया तहा भाणियव्वा । एव प्रसन्येज्जवित्यडेमु वि तिण्णि गमगा, एव जाव गेवेज्जविमाणे, ग्रणुत्तरिवमाणेसु एव चेव, नवर—ितसु वि ग्रालावएमु मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी य न भण्णित, मेस त चेव ।।

३८ में नूर्ण भते । कण्हलेस्से नीललेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेसु देवेसु उयवज्जति ?

हता गोयमा । एव जहेव नेरइएमु पढमे उद्देसए' तहेव भाणियव्य । नीललेस्साए वि जहेव नेरटपाण, जहा नीललेरसाए एव जाव पम्हलेस्सेसु, सुवकलेस्मेसु एव चेव, नवर—वेस्सट्टाणेमु विमुज्भमाणेसु-विसुज्भमाणेसु सुवकलेस्स परिणमित, परिणामिता सुवक्तेस्सेमु देवेमु उववज्जति । से तेणट्टेण जाव उववज्जति ॥

६८ मेन भने । नेन भने ! नि'॥

१ (ग. १ स. सा. व. मा) । २ प्रा. १८ १४ १

है, भव १३।१८-२२।

८ भ० शार् ।

## तइश्रो उद्देसी

- ४०. नेराया प भेते ! अपनराहारा, ननो निव्यत्तपया, एव परिवारणापद' निरंज-मेम भाषियव्य ॥
- ४१. नेव भने ' नेव भने ' ति'॥

## चउत्था उद्देसी

### नरय-नेरष्टयाणं ऋष्यमहंत-पद

- ४२. एति' ण भते । पुटबीध्रो पण्यनायो १
  - गेलमा ! यल प्रजीयो पामनाधी, य करा—रकारमा नाम धामामा ॥
  - <. क्रोबनमाए प्राभेते । प्रयोग पत्र यण्यसा महिनगातया' \*स्टानिस्स पराता, व बात—कावे, महारावे, जागण, महाराण्य प्रवाहार्य । वे प नरमा एडीए' समात प्राचीत् नरगरियो मालारा विया मालि परेवरारा विया महोगासतना चेत्र, महापद्भित्राचा चेत्र, नी तहा महापरिनातना चेत्र, ब्राइकानरा भेषः, ब्राइकान हेयः, ब्राहेमाप्तरा भेष । देव् प सरस्य नेराया छहूँ। समान्यासन् नेरामितो महारामानस् भारः, महासिर्यक्रा भेवः,

き さいこぎょ

के अब ११४१ ।

a the state of the state of the state of the

Libert i wir i glieb,

र रिक्ती केर ४ - वेटम् भीत्र ।

t fiftfiften m mym

<sup>144</sup> Adm + mag m 18418

of the first the same with the same of

<sup>\$ 50</sup> Case the stands of the st

<sup>\$2</sup> Agrica et reproduct (m) 1

सक्ष्याः = नमार्गीसम्गणताः लागः व्यस्त्रेष्ट्रं ले ।

A seather the the on all till t

C. rom ia, a rij

<sup>•</sup> सहर्गार्थियान्तरम (प. मृत्र

the Endinestrated of it is the Equipment of the ा , ११ हमाचा (म.म) +

E 20 tot mantett. ment tig.

I'm man amenant (2 m )

st, mim ar i ar, hi hi hi e e eg s

महासवतरा' चेव, महावेदणतरा चेव, नो तहा ग्रप्पकम्मतरा चेव, ग्रप्पिकिरियतरा चेव, ग्रप्पासवतरा चेव, ग्रप्पवेदणतरा चेव, ग्रप्पिड्ढ्यतरा' चेव, अप्पजुितयतरा' चेव, नो तहा मिहिड्ढ्यतरा चेव, महज्जुितयतरा चेव।
छट्ठीए ण तमाए पुढ्वीए एगे पचूणे निरयावाससयसहस्से पण्णते। ते ण नरगा
ग्रहेसत्तमाए पुढ्वीए नरएिह्तो नो तहा महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव,
महोगासतरा चेव, महापइरिकितरा चेव, महप्पवेसणतरा चेव, ग्राइण्णतरा
चेव, ग्राउलतरा चेव, ग्रणोमाणतरा चेव। तेसु ण नरएसु नेरइया ग्रहेसत्तमाए
पुढ्वीए नेरइएिह्तो ग्रप्पकम्मतरा चेव। तेसु ण नरएसु नेरइया ग्रहेसत्तमाए
पुढ्वीए नेरइएिह्तो ग्रप्पकम्मतरा चेव, ग्रप्पिकिरियतरा चेव, ग्रह्मितरा चेव,
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, महिड्ढ्यतरा चेव, महाकिरियतरा चेव,
नो 'तहा ग्रप्पिड्ढ्यतरा' चेव, ग्रप्पजुइयतरा चेव।

छट्ठीए ण तमाए पुढवीए नरगा पचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नरएहितो महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, महोगासतरा चेव, महापइरिक्कतरा चेव; नो तहा महप्पवेसणतरा चेव, श्राइण्णतरा चेव, श्राउलतरा चेव, श्रणोमाणतरा चेव। तेसु ण नरएमु नेरइया पचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइएहितो महा-कम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, नो तहा श्रप्पकम्मतरा चेव, श्रप्पकिरियतरा चेव, श्रप्पासवतरा चेव, श्रप्पवेदण-तरा चेव, श्रप्पिड्डयतरा चेव, श्रप्पजुतियतरा चेव, नो तहा महड्डियतरा चेव, महज्जुनियतरा चेव।

पत्रमाण ण धूमप्पभाए पुढवीए तिण्णि निरयावाससयसहस्सा पण्णता । एव जहा छट्टीण भणिया एव सत्त वि पुढवीओ परोप्पर भण्णति जाव रयणप्पभित जाव नो तहा महिंद्दयतरा चेव, अप्पजुतियतरा चेव।।

## नेरइयाणं फाताणुभव-पदं

४८. रसगपनापुटविनेरइया ण भते । केरिसयं पुढविफासं पच्चणुटभवमाणा विह-रति ?

गोयमा । श्राणिट जाव श्रमणाम । एव जाव श्रहेसत्तमपुढविनेरदया । एव बाउपण्म, एव जाव वणस्मदकाम ॥

१ महामानता । म. म. मा।

r streetment aj i

इ. ज रार्डे ज्यारक मं व)।

४ नहप्पिड्टयनरा (अ. क. स. म); तहि<sup>लि</sup>-टिडयनरा (ना) ।

५ नि शहरा

### नरपाणं बाह्न्य-राष्ट्रत-पद

४१ । उमा ण भने ! स्यणापभागुटबी दोनज सवकरणभ पुट्व पिताय राजमह-निया बाहरतेण, सत्यमुद्धिम मध्यतेन १

'<sup>•</sup>हता गोयमा <sup>।</sup> इमा ण<sup>े</sup> स्यणापभाषुठ्यो दो<del>न्</del>य पुठीय पणिहास साब सब्द-स्हिट्या नव्यतेसु ।

योच्या ण भने । पुट्यी नत्य पुट्यि प्रतिहास स्टामहित्या बाहर्वेण—पुन्छा । हता गोयसा । होस्या प पुट्यी जार स्वयम्ब्रिया सत्यवेतु । एव एएण अभिनावेण जाय छोट्ट्या पुट्यी स्रहेनत्तम पृट्यि प्रतिहास जाव स्वयम्ब्रिया स्टामहित्या स्टामहित्या स्टामहित्या स्टामहित्या स्टामहित्या

### निरम्परिसामत-पदं

४६ इमीने पानने 'रयणपानाप् पुर्शिष् निरमपरिसामतेषु है पुरितराहणाः 'कान यमस्यद्वादमा तेण कीना मालम्मतरा केन महावित्यक्त पर भहासम्बद्धा नेण, महाविद्यादमा नेप हैं हुआ गाममा 'दमीने पारपणपानाण् पुर्शिष् निरम्परिनामतेषु त नेप आप महाविद्यादमा नेप । पार काण गोमनामा ॥

### लोगमङ्भ-पद

- ४: कि पा भी ै तीयस्य प्रायासम्बद्ध पात्रने ? गादमा ै इमीने स्यापन साम्युक्तिपु भाजसनसम्य ध्रमपेटल्टकाय ध्रमपेटल्ट, एटर पा लोगस्य धायासमध्ये पात्रनी ॥
- इद्या कीतृ ए भने विकासिक स्थासम्बद्धा प्रणान है। संध्यम ! लड़ारीए प्रणापभाए प्राप्ति स्थायस्य स्थारिक प्रक्र सीम्प्रस्थ, सुर्च प्रस्तानसम्बद्धासम्बद्धी प्रणाति ।
- प्रम् । व्यक्ति व्यक्ति हैं । व्यक्तिवासम्बद्धाः स्वाप्तिकार्यः स्वाप्ति हैं। स्वत्यस्य हैं। व्यक्ति स्वाप्ति स्वरूपनस्यति दृश्यः के प्रसार हिंदूः। स्वरूपन्याः । स्वर्णे के द्वर्णे व्यक्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति व्यक्तिस्त्यस्य स्वरूपसम्बद्धाः है स्वयुक्ति स्व
- ४० क्ष्मीत्र का भ्रोष्ट्र में विवादन्त्रहारण कार्यासम्बद्धार्थ प्राप्ताः ८० स्थापनार्थः में न्युपुर्वः विविधः स्वासम्बद्धार प्रयोगमा स्थापना प्रविद्यान्त्रम् व्यापनाप्रकार

で、また はなる 一大田 Mar 「Adult Court of Young まっと Mark of Adult Court of Young ままって のようしゅう Adult of Adult Court of Young は、まる Mark of Adult o

गोयमा । पोग्गलित्थकाएण जीवाण श्रोरालिय-वेउब्विय-'ग्राहारा-तेया कम्मा''-सोइदिय-चिक्खिदिय-घाणिदिय - जिब्भिदिय - फासिदिय-मणजोग-वइजोग-काय-जोग-ग्राणापाणूण च गहण पवत्तति । गहणलक्खणे ण पोग्गलित्थकाए ॥

## घम्मत्थिकायादीणं परोप्परं फास-पदं

- ६१ एगे भते । धम्मित्थकायपदेसे केवितएहि धम्मित्थकायपदेसेहि पुद्धे ? गोयमा । जहण्णपदे तिहि, जनकोसपदे छिह । केवितएहि अधम्मित्थिकायपदे-सेहि पुद्धे ? जहण्णपदे चिंचहि, जनकोसपदे सत्तिह । केवितएहि आगासित्थ-कायपदेसेहि पुद्धे ? सत्तिह । केवितएहि जीवित्थिकायपदेसेहि पुद्धे ? अणतेहि । केवितएहि पोग्गलित्थकायपदेसेहि पुद्धे ? अणतेहि । केवितएहि अद्धासमएहि पुद्धे ? सिय पुद्धे सिय नो पुद्धे, जइ पुद्धे नियम अणतेहि ।।
- ६२. एगे भते । अधम्मित्थकायपदेसे केवितएहि धम्मित्थकायपदेसेहि पुट्ठे ? गोयमा । जहण्णपदे चर्जीह, उनकोसपदे सत्तिहि । केवितएहि अधम्मित्थिकाय-पदेसेहि पुट्ठे ? जहण्णपदे तिहि, उनकोसपदे छहि । सेस जहा धम्मित्थकायस्स ॥
- ६३. एगे भते हैं आगासित्यकायपदेसे केवितएहि धम्मित्यकायपदेसेहि पुट्ठे ? गोयमा । सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे, जइ पुट्ठे जहण्णपदे एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोमपदे सत्ति । एव ग्रधम्मित्यकायपदेसेहि वि । केवितएहि ग्रागास-त्यिकायपदेसेहि पुट्ठे ? छहि । केवितएहि जीवित्यकायपदेसेहि पुट्ठे ? सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे, जइ पुट्ठे नियम ग्रणतेहि । एव पोग्गलित्यकायपदेसेहि वि, ग्रहाममएहि वि ॥
- ६४. एगे भते । जीवित्यकायपदेसे केवितएहि धम्मित्यकाय' पदेसेहि पुट्ठे ? ॰ जहण्णपदे चर्डीह, उनकोमपदे सत्ति । एव प्रधम्मित्यकायपदेसेहि वि । केवितिएहि प्रागासित्यकाय' पदेमेहि पुट्ठे ? ॰ सत्ति । केवितएहि जीवित्यकाय-पदेमेहि पुट्ठे ? अणतेहि । सेस जहां धम्मित्यकायस्स ।।
- ६४. एगे भने । पोग्गनित्थकायपदेमे केवतिएहि धम्मित्थकायपदेसेहि पुट्ठे ? एव ात्रेव जीवन्थिकायम्स ॥
- ६६. दो भने 'पोग्गलन्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुट्ठा ? गोयमा 'जहण्यपदे छहि, उनकोसपदे वारसिंह । एव श्रथम्मत्थिकायपदेसेहि वि । वे प्रतिणिह श्रागामन्थिकायपदेसेहि पुट्ठा ? वारसिंह । सेस जहा धम्म-

१ अन्यत्म नेरम्यम (म्ह्र) । अ भव १३।६१। २ स्थान विस्थान (म्ह्र) । १ भव १३।६४। १ म. ११४ - १६३१।

- ६८ सर्वेड्डा भने ' पोश्चितिण्यायप्रेसा नेवित्तृि धरम्भिरस्यवद्रम्ह पट्टा १ जहणाये नेपेव सर्वेड्डा सुग्चेता सुग्चेडा स्ट्राम्य हर्गेसपर नेपेव सर्वेड्डाच्या पन्तुष्य दुर्ग्वाहिएए। नेजित्तिक स्वयम्बिर्ग्वाच्याच्येक्टि एव भेष्ण। नेजित्तिक् स्वाग्याम्बर्ग्वाहिएए। नेजित्तिक स्वाग्याम्बर्ग्वाहिए । नेजित्तिक स्वाग्याम्बर्ग्वाहि । नेजित्तिक स्वाग्याम्बर्ग्वेडि । नियाप्रदेशितिक स्वाग्याम्बर्ग्वेडि । नियाप्रदेशितिक स्वाग्याम्बर्ग्वेडि । नेजित्तिक स्वाग्याम्बर्ग्वेडि ।
- ६६ स्मानेत्रम् भने । योग्यनिकारणदेना रेपन्यिति अमितिस्सार्थेर ति पृष्ट्यः । नाम्यविकेषेत्रेर सम्मेद्यान्य पुनुतेत्रः दूर्णात्मान्यः, त्रत्रात्मपदे रेपन्यः स्मान् गोराम्य सम्बन्धेतः दुस्त्रातिमान् । तेम न्या गगायान्यः सात्र सित्रम् स्मार्थाः ॥
- ५०. धापुत्र भने विभावि राज्यस्थेन विपर्तरावि सम्मध्याप्यापार्या पुत्र ४ स्थापन्न सम्बद्धाप्य या राज्यस्य विभागसम्बद्धाः
- क्षेत्र कर्त्त । महात्रास्ता के विवादि प्रकारिक गायप्यकारि पद्र ?
   सम्बद्धि । निर्मातिक स्वयक्ति शायप्यक्ति । पद्र ते गाय स्वयं त्राप्यक गायि ।
   विवादिक निर्माति सीर्या प्रकारप्यक्ति । पद्र । समाजिति । एवं गाय स्वयं सम्बद्धि ।
- in de Lingen andere gegen gegen gegen betreichen bereit bereicht bei gegen geg

and well with contained the second of the se

पुढविक्काइयाण वत्तव्वया तहेव सव्वेसि निरवसेस भाणियव्व जाव वणस्सइकाइयाण जाव केवतिया वणस्सइकाइया स्रोगाढा ? स्रणता ।।

द्द. एयसि' ण भते । धम्मित्थिकाय-ग्रधम्मित्थिकाय-ग्रागासित्थिकायसि चिकिया केई ग्रासङक्तए वा सङक्तए वा चिट्ठिक्तए वा निसीयक्तए वा तुयद्विक्तए वा ने नो डणट्ठे समट्ठे, प्रणता पुणत्थ' जीवा ग्रोगाढा ।।

द७ से केणहेण भते । एव वुच्चड-एयिस ण धम्मित्थि काय-ग्रधम्मित्थिकाय ॰ -ग्रागा-सित्थिकायिस नो चिकिया केई ग्रासइत्तए वा • सइत्तए वा चिट्ठित्तए वा निसी-यत्तए वा तुयिट्टित्तए वा ग्रणता पुणत्थ जीवा ॰ ग्रोगाढा ॰

गोयमा । से जहानामए कूडागारसाला सिया—दुह्ओ लित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा '•णिवाया णिवायगभोरा । श्रह ण केई पुरिसे पदीवसहस्स गहाय कूडागार-सालाए श्रतो-श्रतो श्रणुष्पविसइ, श्रणुष्पविसित्ता तीसे कूडागारसालाए सन्वतो समता घण-निचिय-निरतर-णिच्छिड्डाइ॰ दुवारवयणाइ पिहेइ, पिहेत्ता तीसे कूडागारमालाए वहुमजभदेसभाए जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोमेण पदीवसहस्स पलीवेज्जा । से नूण गोयमा । तास्रो पदीवलेस्सास्रो श्रण्णमण्णसबद्धात्रो श्रण्णमण्णपद्धात्रो श्रण्णमण्णसबद्धपुट्ठास्रो अण्णमण्णघडत्ताए चिट्टनि ?

'ह्ता चिट्ठति''।

चिक्याण गोयमा । केई तासु पदीवलेस्सासु श्रासइत्तए वा जाव तुयट्टितए

भगव <sup>।</sup> नो इणट्ठे ममट्ठे । अणता पुणत्य' जीवा स्रोगाढा । से तेणट्ठेण गोयमा <sup>।</sup> एव वुच्चे जाव स्रणता पुणत्य जीवा स्रोगाढा ।।

#### लोय-पद

 किंह ण भते ! लोए बहुसमे, किंह ण भते ! लोए सब्बिवग्गिहिए पण्णत्ते ?
 गोपमा ! दमोस र्यणातभाए पुढवीए जबरिमहेट्ठिल्लेसु खुडुगपयरेसु', एत्य ण लोए बहुसमे, एत्य ण लोए सब्बिवग्गिहिए पण्णत्ते ।।

```
    गोरित (क तर, तर, ब, म, म)।
        दुवारवयणाइ।
        ला कर्य (क स, म म), पुगरिय (क)।
        का ला लाक कर्याचित ।
        काव (क, क, ता, ब, म, म)।
        काव कर्याचित्र ।
        काव क्याचित्र ।
        काव कर्याचित्र ।
        काव क्याचित्र ।
```

- वृद्धि पं भीते । विस्तृत्विसित्तिः लेगा गाम्ये ।
  गोषमा । विस्तृत्वत्वा गत्य ए विस्तृत्विसित्तिः लेगा गाम्ये ॥
- ६०. जिस्कि ए स्टें ! काम् बाएले ! गीत्रक ! सुत्रिक्कि किए की गाम्यों नेद्वा जिल्लाको सहसे "गिरियों उत्ति विस्तान: को बीजियमसहित सहसे बन्द्रविक्ति हैं। इति उत्ति उत्ति उत्ति अस्ति । बहुम्सिक्ष्ण । स्ति स ए ग्रामकि स्तेति केद्वा जिल्लाकि नाम द्वीप जिस्तु । इत्तर्यस्तिविक्ति द्वाराप्ति न्यापते प्रमान किल्ला कुरुष्ण सुन्य परिति । पास्त्र अस्ति कि कार्य-पर्यंद्र, सम्पाद्य दिस्सद सुरुष्ण सुन्य परिति । उत्तर सहब्द्यामा । अत् परिति ।
- श्वास न सेते ' प्रतिविधान निर्देशका उत्तिविधान म नारे गारेतिके'
   श्वास ना १ वृद्धा वा १ नृत्सा पा १ (विधानित्य का १ निर्देश का भागी है)
   संप्रता ! क्यानको किरियानेता, उत्तिक प्रमाणिकपुति, स्थितिक प्रियानिता ।
- हर, रेज करें। रेज भन ! रिंग ।।

पंचना उहसा

जाव' चउन्विहेण ग्रलकारेण ग्रलकारिए समाणे पिडपुण्णालकारे सीहासणाग्रो अन्भुद्देइ, ग्रव्भुद्देत्ता सीय ग्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुरुहइ, दुरुहित्ता सीहासणवरिस पुरत्थाभिमुहे सिण्णिसण्णे, तहेव' ग्रम्मधाती, नवर पउमावती हसलक्खण पडसाडग गहाय सीय ग्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरुहइ, दुरुहित्ता उद्दायणस्स रण्णो दाहिणे पासे भद्दासणवरिस सिण्णिसण्णा सेस त चेव जाव' छत्तादीए तित्थगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय ठवेइ, पुरिससहस्सवाहिणीश्रो सीयाग्रो पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो वदइ नमसइ, वित्ता नमिसत्ता उत्तरपुरिथम दिसीभाग ग्रवक्कमइ, ग्रवक्किमित्ता सयमेव ग्राभरणमल्लालकार ग्रोम्यइ॥

- ११८. ' तए ण सा पउमावती देवी हसलवखणेण पडसाडएणं आभरणमल्लालकार पिडच्छइ, पिडच्छिता हार-वारिधार-सिदुवार-छिन्न-मुत्ताविल-प्पगासाइ ग्रसूणि विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी उद्दायण राय एव वयासी जइयव्व सामी । घडियव्व सामी ! परवकिमयव्व सामी ! ग्रस्सि च ण ग्रहे ॰ नो पमादेयव्व त्ति कट्टु केसी राया पजमावती य समण भगव महावीर वदित नमसित, विद्ता नमिसत्ता' जामेव दिस पाउव्भया तामेव दिसं ॰ पिडगया ॥
- ११६. तए ण से उद्दायणे राया सयमेव पचमुद्विय लोय करेइ सेस जहा उसभवत्तस्य जाव' सव्वदुक्खप्पहीणे।।
- १२०. तए णं तस्स अभीयिस्स कुमारस्स अण्णदा कदाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयिस कुडुवजागरिय जागरमाणस्स अयमेयास्त्वे अज्भत्थिए वितिए पिथए मणोगए सकप्पे ममुप्पिजत्या—एव खलु अह उद्दायणस्स पुत्ते पभावतीए देवीए अत्तए, तए ण से उद्दायणे राया मम अवहाय नियम भाइणेज्ज केसि कुमार रज्जे ठावेत्ता समणन्म भगवओं महावीरस्स अतिय मुडे भिवत्ता अगाराओ अणगारिय । पद्यद्वण—इमेणं एयास्वेणं मह्या अप्पत्तिएण मणोमाणसिएण दुक्षेण अभिभूए ममाणे अते उर्पारयानसपरिवृडे सभडमत्तोवगरणमायाए वीतीभयाओ नयगओं नियाच्छइ, नियाच्छिता पुट्याण्पुद्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे जेणेव चया नयरी, जेणेव कृणिए राया, तेणेव उद्यागच्छइ, उद्यागच्छित्ता कूणिय राय

१ मन राहरूक-१६२।

म मन सार्टर, १६४।

हे सब हत्हरध-चव्हा

संव पर्याचन चेत्र पडनावनी पडिच्छ्य नाव परिवाद साथी। तान नो ।

४. म॰ पा॰-नमित्ता जाव पहिंगया।

६ म० हार्प्र , रूप्र ।

७. म० पा०-मामित्यए जाव समुष्पिजस्या।

८. ग० पा०-भगवत्री जाव पन्त्रइए।

ज्वसप्रज्ञिनाम विहरण । तत्य वि ण से विज्ञासीमर्गामितसम्मागण यापि होत्या । तण्ण स असीबीनुमारे समलोजारण् याणि होत्या- प्रभगवद्गीया-त्रीव जादे बहातरिमाहिण्डि तवीबसीहि यथाण आयेमाने जिल्हा, उद्याव-परिम संवर्षितिम समयवद्यों स्वीव होत्या ॥

- १२१. इमीने स्वयाप्तभाए पुढ्याए निराविस्तामितमु लोविट्ट समुरहुमारावासम्बद्धहरना पण्यला । तम पासे सभीविद्धमारे बहुद सम्बद्ध सम्पाद्धसम्बद्धमान्याम्
  पाउण्यः, पाडिशाला स्रद्धमानियाए स्विद्धाए शीम भागाः सपस्याए छेत्दः,
  छेत्ना तस्य शाम्स्य स्पात्नोऽवपित्रपत्तं गालसाने वात शिच्या दसीने रयपणभाग पुढ्योए निर्म्यपित्मामतेषु नीवट्टीए आयायस्मरहुमारावासम्बद्धस्यान् स्वयापस्मरहुमारावासम्
  हर्मान् स्वयायस्मरहुमारावासि स्वयापस्मरहुमारावाण उपपणी । तस्य प्रस्थानियाण स्वयायमा समरहुमारा देवार एव पतिस्वीवम् विद्यापना, तस्य ए स्थीवस्य विद्यासम् एव पित्रसंधन दिई
  पण्याम् ।।
- १२२. में ए भते ' छभीबोदेवं ताही देवतीगायी छाउगवणा भवत्याण विद्रश्याए। अगतर उपाद्विता तीर मन्तिर्वात के देश उपादिवादी के गीयमा ' महादिदेशे पांग निविधादित तथ्य सापद्वासण छत्र त्राति ॥ १२६ मेंद भते ' रीय भते ' ति'॥

## सनमा उद्देशी

#### भागा पर

१८ - प्राथिति प्रायोग्य स्थानी जात्या को विभाग विभाग स्थान है सीयका देशी स्थान स्थान, याजन कार्या । को १ को वे कार्या ने समीब सामा है गोयमा ! रूवि भासा, नो अरूवि भासा ।
सचित्ता' भते ! भासा ? ग्रचित्ता' भासा ?
गोयमा ! नो सचित्ता भासा, ग्रचित्ता भासा ।
जीवा भते ! भासा ? ग्रजीवा भासा ।
जीवाण भते ! भासा ? ग्रजीवाण भासा ?
गोयमा ! जीवाण भासा, नो ग्रजीवाण भासा ।
पुव्ति भते ! भासा ? भासिज्जमाणी भासा ? भासासमयवीतिकत्ता भासा ?
गोयमा ! नो पुव्ति भासा, भासिज्जमाणी भासा, नो भासासमयवीतिकत्ता भासा ।
पुव्ति भते ! भासा भिज्जित ? भासिज्जमाणी भासा भिज्जित ? भासासमयवीतिकता भासा ।
पुव्ति भते ! भासा भिज्जित ?
गोयमा ! नो पुव्ति भासा भिज्जित ?
गोयमा ! नो पुव्ति भासा भिज्जित , भासिज्जमाणी भासा भिज्जित, नो भासासमयवीतिकता भासा भिज्जित ।।

१२५. कितविहा ण भते ! भासा पण्णत्ता ? गोयमा । चउिव्वहा भासा पण्णत्ता, तं जहा—सच्चा, मोसा, सच्चामोसा श्रसच्चामोसा ॥

#### मण-परं

१२६. श्राया भते ! मणे ? श्रण्णे मणे ।

'क्टिंब भते ! मणे ? श्रक्ष्मिं मणे ?

गोयमा ! निंब मणे , नो श्रक्ष्मिं मणे ।

गायमा ! निंब मणे ? श्रचित्ते मणे ?

गोयमा ! नो मचित्ते मणे , श्रचित्ते मणे ।

जीवे भते ! मणे ? श्रजीवे मणे ।

गीयमा ! नो जीवे मणे , श्रजीवे मणे ।।

गीयमा ! नो जीवे मणे , श्रजीवाण मणे ?

गीयमा ! जीवाण मणे ? , नो श्रजीवाण मणे ।

पुब्ति भने ! मणे ? मणिरजमाणे मणे ? 'क्मणसमयवीतिक्कते मणे ?

<sup>\*</sup> Fram (5, 7, 4) 1

व प्रतिकार्शिका मा)।

स॰ पा॰ —जहा भामा तहा मगे वि जाव गी।

४. ग० पा०-एव जहेव मामा।

गोयमा । नो पृथ्वि मणे, मणिज्जमाणे मणे, नो मणसमयवीतिनकते मणे १। पुट्वि भते । मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भिज्जति, मणसमययीतिकाते मणे भिज्जति १९० गोयमा ! नो पुट्य मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भिज्जति, नो मणगभय-यानियसंते मणे भिज्जति ।।। १२७ यनिविहे ण भने । मणे पण्णत्ते ? गोयमा । चडिवहे मणे पणात्ते, त जहा-नच्ने , "मोमे, मन्यामोने ०, यसन्त्रामीन ॥ मतय-पः १२६ साबा भते ! काबे ? प्रण्णे कावे ? गोयमा ! द्याया वि कार्ये, अग्मे वि कार्ये। रिव भने । कार्य ? श्रद्धि कार्ये ? गीवमा । रुचि पि गाव, अर्हीव पि गावे। '•मिन्ति भते । गाँच १ मिन्ते गाँच १ गोगमा ! मनिने वि कार्व, यनिसे वि कार्य । जीव भने । पाये ? खजीवे गाये ? गोयमा । जीवे वि ऋषे, भनीवे वि काये। जीवाण भते । काये ? खडीवाण नाये ? गोपमा ! जीवाण वि वाये, मजीपाण वि काये १। पाँच भने । नावे १ '•काविस्तामाने अर्थे र तत्थ्यमध सीविक्त र गोगमा पञ्चि प गाँग, गाविक्जमाण वि गाँग, गागममवर्ग 🙌 💤 👢 पांच भते । माये भिन्नति है "गायिन्जनाणे गारे भिन्नी है । दीवित्र में साथे विदर्शन रें गोपमा । परित पि को भिन्ति । क्योक्सिमा । मानम्मयवंशिवको वित्यारि भिवति ॥ इन्ह अधिकि न भी । लाई प्राप्त ? नीयमा । गलिको भागे पण्यति, प ज्या-त्योगिक . . Seret gen, furfregerefferen gegengung, Erffiebenfeffen, mit

ष्ट्रा स्वरं प्रति काल कर्ने क्षा प्रतान । स्वि कार्य है । कार्य कर्ने कार्य कार्य

#### मरग्-पद

- १३० कितविहे ण भते । मरणे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे मरणे पण्णत्ते, तं जहा—स्रावीचियमरणे', स्रोहिम<sup>रणे',</sup> स्रातियतियमरणे', वालमरणे, पडियमरणे ।।
- १३२. दव्वावीचियमरणे ण भते । कितिविहे पण्णत्ते ?
  गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा —नेरइयदव्वावीचियमरणे, तिरिक्षजोणियदव्वावीचियमरणे, मणुस्सदव्वावीचियमरणे, देवदव्वावीचियमरणे ।।
- १३३ से केणहेण भते! एव वुच्चइ—नेरइयद्वावीचियमरणे-नेरइयद्वावीचिय-मरणे?

गोयमा । जण्ण नेरइया नेरइए दन्वे वट्टमाणा जाइ दन्वाइ नेरइयाउयत्ताए गिह्याइ वद्घाइ पृट्ठाइ कडाइ पृट्ठवियाइ 'निविद्ठाइ अभिनिविट्ठाइ' अभिसम-ण्णागयाड भवति ताइ दन्वाइ आवीचिमणुसमय' निरतर मरित ति कट्टु। से तेणहेण गोयमा । एव वुच्चइ—नेरइयदन्वावीचियमरणे, एव जाव देवदन्वा-वीचियमरणे।।

- १३४ सेत्तावीचियमरणे ण भते ! कितविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा—नेरइयखेत्तावीचियमरणे जाव देवखेता-वीचियमरणे ॥
- १३५ में केणहेण भते । एवं वुच्चइ—नेरइयखेत्तावीचियमरणे-नेरइयखेत्तावीचिय-मरणे ? गोयमा ! जण्ण नेरदया नेरइयखेत्ते वहुमाणा जाइ दब्वाइ नेरइयाउयत्ताए गहियाइं एवं जहेब दब्बाबीचियमरणे तहेब खेत्तावीचियमरणे वि । एवं जाव
- भावावीनियमरणे ॥ १३६ श्रीहिमरणे ण भने । किनिविहे पण्णत्ते ? गोपमा । पचिविहे पण्णत्ते, त जहा—दव्योहिमरणे, खेत्तोहिमरणे, •कालीहि-मरणे, भवोहिमरणे °, भावोहिमरणे ॥

१. अपने रिच १ (व)।
2. जवरिंट (ब, म)।
4. आवीचियम १ (क, म)।
4. अपीर्वन्य १ (क, म)।
5. अपीर्वन्य १ (क, म)।
5. अपीर्वन्य १ (क, म)।
5. अपीर्वन्य १ (क, म)।

- १३७ दब्बोट्सिंग्से ण भने कितिबंदे पण्याने ? गोयमा ! चडब्बिंदे पण्याने, त ज्ञहा -नेरायदब्बोट्सिंग्से लाव देवदाजात-मरा ॥
- १३ में मेणद्वेष भने ! एवं वृङ्चर—नेरायद्योहिमरणे-नेरायद दोहिमर ने ? गोवमा ! 'ते ण" नेराया नेरायद्ये बहुमाणा जार बच्चार र स्व मर्गत, 'ने ण" नेराया नार बच्चार अणागए काने पुत्रों वि मिरस्मिन । से रेपाइण गोवमा ! जान बच्चोहिमरणे । एवं निरिचलरों जिल्लास-देशरणें प्रमर्णे वि । एवं एएण गमेण लेलोहिमरणे वि, यालोहिमरणे वि अपाहिमरणे वि, भावोहिमरणे वि ॥
- १६६ आनियनियमरणे पाभने '--पुन्छा। गोयमा ' पानिहे पाणना, ताल्या ज्ञानियनियमरणे, गेलाण्यि पाणगण जाव भावानियमरथे॥
- १४०. द्यानियनियमरणे ग भने ! जिनिकिं पणाने ? गोषमा ! चडिकिं पणाने, न पटा अनेर्यदाक्षिकिंप्यमरणे पात्र देशकाः-नियनियमरण ॥।
- १४१. में फेल्ट्रेल भने १ एवं बन्बद्ध-निर्देशस्य सन्ति भगर वे-स्ट्रिय स्थिति स्व सन्ति ? गोयमा १ कि जा निर्देश निर्देशको प्रमाण त्याद प्राप्ति स्थाप सर्वति, कि जा निर्देशकानियां विकास स्थाप साम ना स्वाकित स्थाप के के के के के कि जाता स्थाप स्थाप के के के के के कि जाता स्थाप स्याप स्थाप स
- १४२ यासमर्गा भने । पश्चित परानः । गोगमा । कुणस्मिति परासः, स सात्र - १० वर्गमाणे । के तस्त्रमाणे ३ मनोस्पत्तमाणे ८ सत्भवमगा ६ मिनियर्ग १ वर्गमाणे । स्वार्थके इ सम्बद्धिके ६ विमश्याम् १० गुर्गेसमा ११ विभागे १२ महाप्रदेश
- १४३. परिसम्बर्ध म् अते १ किसियर गणान्ते ? गोसमा १ दुनिर पण्यान, प्रान्तान-पास्त्रमणो स. प्रमणानश्याप स स १४४. पासीगणमण्डाम को १ स्टिनिस पण्यास है

गोयमा <sup>।</sup> दुविहे पण्णत्ते, तजहा—नीहारिमे य, ग्रनीहारिमे य। नियम ग्रप-डिकम्मे ।।

१४५. भत्तपच्चक्खाणे णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ?
'ण्गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा—नीहारिमे य, ग्रनीहारिमे य। वियम सपिडकम्मे ॥

१४६. सेव भते । सेव भते । ति'।।

## श्रद्ठमो उद्देसो

#### कम्मपगडि-पदं

१४७ कति ण भते ! कम्मपगडीस्रो पण्णत्तास्रो ? गोयमा <sup>|</sup> स्रष्टु कम्मपगडीस्रो पण्णत्तास्रो । एव वधट्टिइ-उद्देसो भाणियव्वो निरवमेसो जहा पण्णवणाए ।। १४८. सेव भते <sup>|</sup> सेव भते <sup>|</sup> ति ।।

## नवमो उद्देसो

#### भावियप्प-विख्वणा-परं

१४६ रायगिहे ताव' एव वयासी—से जहानामए केइ पुरिसे केयाघडिय गहाय गच्छेजना, एवामेव अणगारे वि भावियप्पा केयाघडियाकिच्चहत्थगएण अप्पा- णेण उद्द बेट्स उपाप्या ? हता उपाप्या ॥

१ मण्याः —ाय त नेव नवर नियम गपः वय— विकास । प्रदेश भ्राप्तिः, विकासियं व्यक्तिः, विकासियं वावि ॥ ३. प्रोस्ति (क. ना. व. म)। (वृ)। ६. पः नेद । ५. भ० ११४१। । इह त व्यक्तिः स्वष्ट्रीस्थानित्, सा ७. भ० ११६-१०।

- १५६. से जहानामए जीवंजीवगसउणे सिया, दो वि पाए समतुरगेमाणे-समतुरगेमाणे गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे, सेस त चेव ।।
- १५७. से जहानामए हसे सिया, तीराओ तीर अभिरममाणे-ग्रिभिरममाणे गच्छेज्जा, एवामेव ग्रणगारे वि भाविग्रप्पा हसिकच्चगएण ग्रप्पाणेण, त चेव ॥
- १५८ से जहानामए समुद्वायसए सिया, वीईग्रो वीइ डेवेमाण-डेवेमाणे गच्छेज्जा, एवामेव ग्रणगारे, तहेव ॥
- १५६ से जहानामए केंद्र पुरिसे चक्क गहाय गच्छेज्जा, एवामेव ग्रणगारे वि भाविश्रप्पा चक्कहत्थिकच्चगएण ग्रप्पाणेण, सेस जहा' केयाघडियाए। एवं छत्त, एव चम्म'।।
- १६०. से जहानामए केइ पुरिसे रयण गहाय गच्छेज्जा, एव चेव। एव वहर, वेरुलिय जाव' रिट्ठ। एव उप्पलहृत्थग, एव पउमहृत्थग, कुमुदहृत्थग, \*•निलणहृत्थग, सुभगहृत्थग, सुगधियहृत्थग, पोडरीयहृत्थग, महापोडरीयहृत्थग, सयपत्तहृत्थग°, से जहानामए केइ पुरिसे सहस्सपत्तग गहाय गच्छेज्जा, एव चेव।।
- १६१. से जहानामए केंद्र पुरिसे भिस अवदालिय-अवदालिय गच्छेज्जा, एवामेव अणगारे वि भिसकिच्चगएण अप्पाणेण, तं चेव ॥
- १६२ मे जहानामए मुणालिया सिया, उदगसि काय उम्मज्जिया-उम्मज्जिया चिट्ठेज्जा, एवामेव, सेस जहां वग्गुलीए।।
- १६३ से जहानामए वणसडे सिया—िकण्हे किण्होभासे जाव' महामेहनिकुरवभूए', पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे, एवामेव अणगारे वि भाविअप्पा वणसडिकच्चगएण अप्पाणेण उड्ढ वेहास उप्पएज्जा ? सेस त चेव ॥
- १६४. में जहानामए पुनखरणी सिया—चउनकोणा, समतीरा, अणुपुन्वसुजायवष्प-गभीरमीयनजना जाव' सद्दुन्नइयमहुरसरणादिया पासादीया दरिसणिज्जा ग्राभम्या पहिस्ता, एवामेव अणगारे वि भावित्रप्पा पोक्खरणीकिच्चगएण प्रप्पाणेण उद्द वेहाम उप्पएज्जा ? हता उप्पण्जा।।
- १६५ अणगारिण भने । भाविप्रप्पा केवतियाड पभू पोक्खरणीकिच्चगयाड रुवाड विडिंग्वनण् रे सेग त चेव जाव विडिंग्विस्सति वा ॥

意。 明本 意思隐藏在通知自

द. असर (म) ।

<sup>\$ # 3 3 1 / 1</sup> 

८ राज भाव नाम नाम में।

京 ない ききょきまちょう

६ ओ० मू०४।

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> °निउयम्बभूए (ख); °निकुरु बभूए <sup>(ता,</sup> व)।

में बो० मू० ६, में वृत्ति ।

१६६. में भंते । कि मायी विडव्यति ? श्रमायी विडव्यति ? गोयमा ! मायी विज्यति, नो श्रमायी विडव्यति । मायी ण नरम टापस्स श्रणानीययं पिटिवकने कालं करेड, नित्य नस्स शासाहणा । श्रमायी प पस्स वायत्स श्रानीडय-पिटिवयने कालं करेड ९, श्रीट्य तस्स शासाहणा ॥

१६७ मेव भने ! मेव भने ! ति जाव' विट्राः॥

## दसमो उहेसी

### **टाउमित्ययममुग्याय-पदं**

१६८ - एति ण भने ! छाउमस्यियसमुन्याया गण्यना ? णोयमा ! छ छाउमन्यिया समृग्याया पण्यना, त एटा विवाससम्भागः, एट छाउमस्यियसमुग्याया नेयस्या, जहा गणावणाम् जाव' छहायससम्भागः हेनि ॥ १६६ - सेव भने ! सेव भने ! सि जाव' (यहस्य ॥

- ७. परंपरोववन्नगा ण भंते ! नेरइया कि नेरइया उयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति श
  - गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेति, नो देवाउय पकरेति ।।
  - प्रचारात, ना देवाउँय पकरति ।। प्रच्छा । गोयमा नो नेरइयाउँय पकरेति जाव नो देवाउँय पकरेति । एवं जाव वेगा
    - णिया, नवर—पचिदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा य परंपरोववन्तगा चतारि वि श्राउयाड पकरेति । सेस तं चेव ॥ नेरइया ण्रभंते । कि श्रणतरिनगया ? परपरिनग्गया ? अणंतर-पर्पर

ग्रनिग्गया ? अर्णतरानिग्गया ? परपरिनग्गया ? अर्णतर-पर्पर गोयमा । नेरइया श्रणतरिनग्गया वि, 'परपरिनग्गया वि'', श्रणतर-पर्पर-ग्रनिग्गया वि ॥

- १०. से केणहुण जाव अणतर-परपर-अनिगाया वि ?
  गोयमा । जे ण नेरइया पढमसमयनिगाया ते ण नेरइया अणंतरिनगया, जे ण नेरइया अपढमसमयनिगाया ते ण नेरइया परंपरिनगाया, जे ण नेरइया विगाहगितसमावन्नगा ते ण नेरइया अणतर-परपर-अनिगाया। से तेणहुण गोयमा। जाव अणंतर-परपर करिन
- गोयमा । जाव अर्णतर-परपर-श्रिमग्गया वि । एव जाव वेमाणिया ॥
  ११. अर्णतरिनगया णंभते । नेरइया कि नेरइयाउयं पकरेति जाव देवा<sup>उय</sup>
  पकरेति ?
  गोयमा ! नो नेरइयाउय पकरेति जाव नो देवाउयं पकरेति ॥
  १२. परपरिनग्गया प्राप्ति ।
- १२. परपरिनग्गया ण भते । नेरइया कि नेरइयाज्य पकरित पुच्छा । गोयमा ! नेरइयाज्यं पि पकरित जाव देवाज्य पि पकरित ॥
- १३ श्रणनर-परपर-श्रनिगया ण भते । नेरइया—पुच्छा । गोयमा । नो नेरइयाज्य पकरेति जाव नो देवाज्य पकरेति । निरवसेस जाव
- १४. नेरद्या ण भने । कि अणतरखेदीववन्नगा ? परपरखेदीववन्नगा ? ग्रणतरः परपर-नेदाणुववन्नगा ? ग्रणतरः गोयमा । नेरद्रया ग्रणतरखेदीववन्नगा वि, परपरखेदीववन्नगा वि, ग्रणतरः

रे अप्तरिक कास, ता, ब, म, म)।

२. °मेत्तीयवन्नगा (क, य); भेनोवयन्नगा

परपर-वेदानुबबन्तगा वि । एउं एएगं श्रनिवादेन ने चेत्र चनारि इंद्रगा माणियय्वा ॥

१४. सेव भने | सेव भने | नि जाव' विहरद ॥

## वीयो उहेसी

#### उम्माद-पर्ट

- १६. कृतिविते पं भने ' उस्मार्ड प्रणाने ' गोयमा ' दुब्दिर उस्मार्ड प्रणाने, त ज्ञा- तरणापने' य, मॅहिप्रियम ह गरमस्य उद्याप । तत्र पा के मे जस्मार्ग मे पा मृहद्यापत्राच ०० मृह्यिमोयणस्याम् भेव । तत्र पा के से मोहिप्रियम गरमस्य उद्याप १० यहने प्रणानगाम् भेज यहाविमोयणक्या भेष ॥
- १७ मेरियाण भने ! प्रतिविधे उम्मादे प्रणात ? गोयमा ! युविरे उम्मादे प्रणाते, त जहा-एम्पाएरे प्र, मोर्हाल स् प्रमारत उद्याप ॥
- १६ ने नेपाईकं भते ! एव प्रमाद —नेरायाण प्रतिर उम्माद राष्ट्रास, ११ . जनवाणी य, मार्गाप्टरस्य 'य मन्मस्य इत्याण ? गोयमा ! देवे या से श्रमुंन पीस्परि प्रियोग्टरा, १ ए नेरित श्रमुंगण १ ... पित्रवाणाया उत्तराणम उम्माद पाउणेंद्या, मार्ग्यवाण्या प्रवाण्या पाउणेंद्या । से नेपाईण "नेर्ययम है तर देवाया द्विते उस्माद पायाने, मार्ग्य पायामे य, मोर्ग्य प्रमाद प्रमाद प्रमाने, मार्ग्य प्रमाद य, मोर्ग्य प्रमाद प्रमाद प्रमाने, मार्ग्य प्रमाद य, मोर्ग्य प्रमाद प्रमाद प्रमाने ।
- कृतः कासुबरुसारपाणः भागः । वार्तिया जनसङ्ग प्राप्ताः । •सारमस्य । कृष्णिः जनसङ्ग प्राप्ताः । जनसः वारापनाने । । प्रस्तरस्य स्वप्ताः स्व
- के के स्पूर्ण करि तेम्य प्रताह कारहरण संग्राण देश र जनगर कर के स्थान के स्था के स्थान के

गोयमा ! ॰ देवे वा से महिड्ढियतराए ग्रसुभे पोग्गले पिक्खवेज्जा, से ण तेसिं ग्रसुभाण पोग्गलाण पिक्खवणयाए जक्खाएस उम्मादं पाउणेज्जा, मोहणिज्जस्स वा 'किम्मस्स उदएण मोहणिज्ज उम्माय पाउणिज्जा ॰ । से तेणहेण जाव उदएण । एव जाव थणियकुमाराण । पुढिवक्काइयाण जाव मणुस्साण —एएसि जहा नेरइयाण, वाणमंतर-जोइस-वेमाणियाण जहा श्रसुरकुमाराण ।।

### बुट्टिकायकरगा-पदं

- २१ अत्थिण भते । पज्जण्णे कालवासी वृद्धिकायं पकरेति ? हता अत्थि ॥
- २२. जाहे ण भते । सक्के देविंदे देवराया वृद्धिकाय काजकामे भवइ से कहमियाणि पकरेति ?
  गोयमा । ताहे चेव ण से सक्के देविंदे देवराया अव्भितरपरिसए देवे सद्दावेद ।
  तए ण ते अव्भितरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा मिल्भिमपरिसए देवे सद्दावेति । तए ण ते मिल्भिमपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरपरिसए देवे सद्दावेति । तए ण ते वाहिरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरवाहिरगे देवे सद्दावेति । तए ण ते वाहिरवाहिरगा देवा सद्दाविया समाणा आभिग्रोगिए देवे सद्दावेति । तए ण ते 'क्याभिग्रोगिया देवा सद्दाविया समाणा वृद्धिकाइए

देवे मद्दाविति । तए ण ते वुट्टिकाइया देवा सद्दाविया समाणा वुट्टिकाय पकरेति ।

- एव खलु गोयमा । सक्के देविदे देवराया वृद्धिकाय पकरेति ॥ २३ श्रित्य ण भने । श्रसुरकुमारा वि देवा वृद्धिकायं पकरेति ? इता श्रित्य ॥
- २४ किपित्तय ण भते ! असुरकुमारा देवा वृद्धिकाय पकरेति ? गोयमा ! जे इमे अरह्ता भगवतो — एएसि ण जम्मणमहिमासु वा निक्खमण-मित्मानु वा नाणुष्पायमहिमासु वा पिरिनिव्वाणमहिमासु वा, एव खलु गोयमा ! असुरबुमारा देवा वृद्धिकाय पकरेति । एव नागकुमारा वि, एवं जाव धिष्यगुमारा । वाणमतर-जोडिसय-वेमाणिया एव चेव ॥

#### तमुक्कायकरण-पद

२५ जारे ण भने <sup>1</sup> ईमाणे देविदे देवराया तमुक्काय काउकामे भवति से कहर स्मिति पत्रदेति ?

१ रण्या-नेगन्नेत्र।

४ ९परिमोयपणगा (अ, ग, ब)।

भ प्रस्ति (ग ल स)।

४. म० पा०-ने जाव महानिया।

६ दर रहा र नाजारित प्रमानितीन दुःयम् (हु)।

- ३६ श्रीपिटिए' ण भॅने ! देवे महिद्दियम्य देवस्य महभगवासेह वीद्याहाला ? नो राष्ट्रे समद्वे ॥
- समित्रिण प्रभित्र देवे समित्रियस देवस्य सञ्ज्ञाकरेण पीरकण्यला ?
   सो राष्ट्रे समृद्दे, एमन पूर्ण पीरविष्णा ॥
- ३८ ने ण भेते । कि नतेण प्रक्रिमना प्रभू विभावतिमन्त प्रभू वि गोयमा । यदर्शनना प्रभू, नी युगार्शिना प्रभू ॥
- ३६. ने म भने । कि पुट्यि महीमा मनतमिना पर्या केंद्रप्यका है पुरित्र बोह्य-इना पर्या स्वीत सहस्रोहका है
  - गोगमा । पुणि नत्थेण ब्रागमिना पत्य बीटक्षण्या हो पुणि वेटव्हता पत्या नत्थेय ब्राविम्या । एव एएण यनिकारेण एल दस्यम् ब्राह्णी-उद्देनण नतेव निर्वाम धनारि व्याग मर्गण्याचा चार्च महिष्टक व्याणियां सर्पिट्याण् वेमाण्यांता ॥
  - रयया रेमपूर्विनेराया या भी <sup>१</sup> लिस्स्य पोरावर्वासाम पर राज्यसमात
  - नोधना । विणिष्ट •सात्र संस्थित समुभ सम्मानाः समानामः। स्य स्ययः पर्यमनमाप्राधिनेत्रामाः।।
  - 'विकास में पुरिविदेश हैं को भी कि विकास के देश स्थानिक से का का का का का का का का का कि का का का का का का का क
  - ाममा । सिन्द्र जाव सम्याम १९ एवं उत्तर विस्तरियमे विकेत विकास । उत्तरीय
    - ्रम्मसपुर्विनेत्रम् । भोगो विस्तय परिमानगणापरिणाम प्रत्यण्याः १ । जिल्लानि
    - सः ! व्यन्ति नार समाम मा
      - के रिकास के रेजिया

श्रमायीसम्मिद्दुी उववन्नगा य । तत्थ ण जे से मायीमिच्छिदिद्वी उववन्नए देवे से ण श्रणगार भावियप्पाण पासइ, पासित्ता नो वदइ, नो नमसइ, नो सक्कारेइ, नो सम्माणेइ, नो कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासइ । से ण श्रणगारस्स भावियप्पणो मज्भमज्भेण वीइवएज्जा । तत्थ ण जे से श्रमायीसम्मिद्दुि उववन्नए देवे से ण श्रणगार भावियप्पाण पासइ, पासित्ता वइइ नमसइ चसकारेइ सम्माणेइ कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासइ । से ण अणगारस्स भावियप्पणो मज्भमज्भेण नो वीइवएज्जा । से तेणहुंण गोयमा ! एव वुच्चड — श्रत्थेगितए वीइवएज्जा, श्रत्थेगितए ० नो वीइवएज्जा ।।

३१. श्रसुरकुमारे ण भते <sup>।</sup> महाकाए महासरीरे श्रणगारस्स भावियप्पणो मज्भः मज्भेण वीडवएज्जा <sup>?</sup> एव चेव । एव देवदडश्रो भाणियव्वो जाव' वेमाणिए ।।

३२. ग्रत्थि ण भते <sup>।</sup> नेरइयाण सक्कारे इ वा <sup>?</sup> सम्माणे इ वा <sup>?</sup> किइकम्मे ई वा <sup>?</sup> ग्रव्भट्ठाणे इ वा <sup>?</sup> ग्रजलिपग्गहे इ वा <sup>?</sup> ग्रासणाभिग्गहे इ वा <sup>?</sup> ग्रास-णाणुष्पदाणे इ वा <sup>?</sup> एतस्स' पच्चुग्गच्छणया' <sup>?</sup> ठियस्स पज्जुवासणया <sup>?</sup> गच्छतस्स पडिससाहणया <sup>?</sup>

नो इणट्टे समद्वे ॥

३३. श्रिंत्य ण भते ! ग्रसुरकुमाराण सक्कारे इ वा ? सम्माणे इ वा जाव गच्छतस्स पिटससाहणया वा ? हता श्रित्य । एव जाव थिणयकुमाराण । पुढिविकाइयाण जाव चर्डारिदयाण— एएमि जहा नेरइयाण ।।

३४. श्रत्थि ण भेते <sup>।</sup> पीचिदयितिरिक्खजोणियाण सक्कारे इ वा जाव गच्छतस्स पटिसमाहणया वा <sup>?</sup>

हता य्रत्यि । नो चेव ण स्रासणाभिग्गहे इ वा, स्रासणाणुष्पयाणे इ वा ।।

३५ '• प्रत्यिण भने ! मणुस्साण सक्कारे इ वा ? सम्माणे इ वा ? किइकम्मे इ वा ? प्रद्याद्वाणे उ वा ? प्रजलिपगाहे इ वा ? प्रासणाभिग्गहे इ वा ? प्राप्त पच्चुग्गच्छणया ? ठियस्म पञ्जुवासणया ? गच्छ- तस्म प्रिममाहणया ?

ट्ना प्रन्थि ।° वाणमनर-जोडम-वेमाणियाण जहा असुरकुमाराण ।।

े जितिको ण भने <sup>1</sup> परिणामे पण्यते <sup>2</sup> कोपमा ! द्विते परिणामे पण्यते, न जिल्ला —कीपपरिणामे म, सर्पायपरिणामे ज्ञान्य परिणामपय निर्यमेग भाषियक ॥ स्टार्भी ! सेव भने ! ति जाव जिल्ला ॥

पंचमो उहेसो

## चउत्थो उहेसो

### पोग्गल-जीव-परिशाम-पदं

'एस ण भंते ! पोग्गले तीतमणत सासय समय लुक्खी ? समय म्रलुक्खी ? समय लुक्खी वा अलुक्खी वा ? पुन्वि च ण करणेणं अणेगवण्ण अणेगरूव परिणाम परिणमड ? अहे से परिणामे निज्जिण्णे भवइ, तस्रो पच्छा एगवण्णे एगरूवे सिया?

हता गोयमा <sup>।</sup> एस ण पोग्गले तीतमणत सासय समय त चेव जाव एगरूवे सिया ॥

एस ण भते । पोग्गले पडुप्पन्न सासय समय लुक्खी ? एव चेव ॥ ४४

³•एस ण भते । पोग्गले ग्रणागयमणत सासयं समय लुक्खी ? एव चेव॰ ॥ ४६.

एस ण भते । खधे तीतमणत सासय समय लुक्खी ? एव चेव खघे वि जहा ४७ पोगगले ॥

एस ण भते । जीवे तीतमणत सासय समय दुक्खी ? समय अदुक्खी ? समय . दुक्खी वा ग्रदुक्खी वा ? पुन्वि च ण करणेण प्रणेगभाव स्रणेगभूय परिणाम परिणमइ ? ग्रहें से वेयणिज्जे निजिण्णे भवइ, तम्रो पच्छा एगभावे एगभूए सिया ?

हता गोयमा ! एस ण जीवे तीतमणतं सासय समयं जाव एगभूए सिया । एव पटुष्पन्न मासय समय, एव श्रणागयमणत सासयं समय ॥

परमाण्योगाले ण भते । कि सासए ? असासए ? गोयमा<sup>ँ।</sup> सिय सासए, सिय ग्रसासए ॥

में केण्ह्रेण भने <sup>1</sup> एव वृच्चइ-सिय सासए, सिय ग्रसासए ? गोयमा ! दव्यट्ठयाए सामए, वण्णपज्जवेहि' •गधपज्जवेहि रसपज्जवेहि॰ फानपज्जवहि असासए । मे तेणहेण' •गोयमा । एव वुच्चड ॰-सिय सासए, निय अगामण् ॥

परमाणुपोग्गते ण भते ! कि चरिमे ? अचरिमे ? गोयमा ! दन्वादमण नो चरिमे, स्रचरिमे । खेनादेसेण सिय चरिमे, सिय अर्चारम । कालादेनेण निय चरिमे, सिय स्रचरिमे । भावादेसेण सिय चरिमे, मिय धनिरमे ॥

अज्जीवाण च जीवाण ॥

ग्य चेंद्र- -

२. ग० पा० - एव अगागयमणत वि।

\$ discus

२ सर्वे । ३ जीवे, ३. स० पा० — वण्याज्जवीह जाव फास०।

४. सहस्य व चरमे थ । ८. म० पा०—नेणट्टेण जात मिय ।

६ होतर गए परिवास

१ इट रुपररेमराचेमप्रहणाया वत्रतिद् दृग्यते,

य= कितिविहे पा भने ! परिणामे परणने ?
 गोपमा ! दुविहे परिणामे परणने, ने जहा—जीवपरिणामे म, सर्गपरिणामे या एवं परिणामपय' निर्विभय भागियदा ।।

४३ मंत्र भने ! मंत्र भने ! नि जाव' विहरह ॥

## पंचमा उहेसी

#### धाणिकायन्य ग्रतिवक्तमण-पदं

१४. 'नेराम् शाभने ! धनशिकायस्य मञ्चामक्रमेण' वीरायणका ? गोवमा ! घन्वेगनिण वीर्यम्ब्या, घरोगनिण् मी वीर्यम्बला ॥

४४ में में महेल भने । एवं ब्राइट -बर्टेडमिन केटियालन, केटिया एका

गोषमा ! नेरहमा युविहा पाणना, म जान-दिस्मामितमाणामा छ, स्रविकान्तिसमायन्त्रमा य । यथ ए ते वे विम्तुल्य स्मित्रप्रत्ये नेरहल मे ल स्रमीपनायस्य मञ्जूषकोण वीद्योग्या ।

में पा नन्य भित्राम्बद्धाः है

मो इपहुं समहे, मो समु मन्य सन्य गमार 1 निव पाने में सविस्मारण अध्यादनात्र मिन्द्रा में ता असलिनायस्य सर्भसङ्गीत सार्विद्यार्थ्य । से तेनाहुन आज सो बीटनाएट्या ॥

४६. समुक्तुमारे म भी । सर्माम्यापमा विस्तरमा भाग वीद्रवा उर्ण है । सोमसा । सामिति पीट्र माणा, स्रामितिम वीद्र माणा ।

१७. वे विन्द्रीत जाय ना बीट गएगा ? गीवमा ! चम्बुम्बस पुलिस गणमा, १ एथा-दिमाल्य श्विमान ए स्थिमान विस्तान में १ ए या १ है विभारण प्रमापन मानुस्थात । भेगा एवं स्थित विद्या जाव गमार । तथा या पार चित्रमारण प्रमाप । ११

## सत्तमो उद्देसो

### गोयमस्स ध्रायासण-पदं

- ७७ रायिग है जाव' परिसा पिंडगया। गोयमादी! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयम आमतेत्ता एवं वयासी चिर सिंसहोसि में गोयमा! चिरसथुग्रोसि में गोयमा! चिरपिरिचिग्रोसि में गोयमा! चिरपिरिचिग्रोसि में गोयमा! चिराणुंगश्रोसि में गोयमा! चिराणुंगश्रोसि में गोयमा! चिराणुं चतिस्स में गोयमा। अणंतर देवलोए अणतरं माणुस्सए भवे, कि पर मरणा कायस्स भेदा इस्रो चुता दो वि तुल्ला एगहां अविसेसमणाणत्ता भविस्सामो।।
- ७८. जहा ण भते । वय एयमह जाणामो-पासामो, तहा ण अणुत्तरोववाइया वि देवा एयमह जाणित-पासित ? हता गोयमा । जहा ण वय एयमह जाणामो-पासामो, तहा ण अणुत्तरोववाइया वि देवा एयमह जाणित-पासित ॥
- ७६. से केणहुण' •भते। एवं बुच्चइ—वय एयमह जाणामो-पासामो, तहा ण अण्तरोववाइया वि देवा एयमह जाणंति ॰-पासित ? गोयमा! अण्तरोववाइयाण अणंताओ मणोदव्ववग्गणाओ लढ़ाओ पत्ताओ अभिसमण्णागयाओ भवति। से तेणहुणं गोयमा। एवं बुच्चइ'— •वय एयमह जाणामो-पामामो, तहा णं अण्तरोववाइया वि देवा एयमह जाणति ॰-पासित।।

### तुल्लय-पदं

द्रः कतिविहे ण भते ! तुल्लए पण्णत्ते ? गोयमा ! छिन्वहे तुल्लए पण्णत्ते, तं जहा—दव्वतुल्लए, खेत्ततुल्लए, काल-तुल्लए, भवनुल्तए, भावतुल्लए, सठाणतुल्लए ॥

दश्य में केणहुँण भते । एव वुच्चइ —द्व्वतुरलए-द्व्वतुरलए?
गोयमा । परमाण्योग्यले परमाण्योग्यलस्स द्व्वत्रो तुल्ले, परमाण्योग्यले
परमाण्योग्यलवद्दिसम्म द्व्वशे नो तुल्ले । दुपएसिए खबे दुपएसियस्म
पद्यप्म द्व्यशे तुल्ले, दुपएसिए खबे दुपएसियवद्दिस्स खंबस्स द्व्यशे नो
तुले । एव जाव दमपएसिए । तुल्लसंयेञ्जपएसिए खबे तुरलसंवेञ्जपएसिव्याप्म मध्यम द्व्वशे तुल्ले, तुल्लमयोञ्जपएसिए खबे तुल्लसंवेञ्जपएसियव्याप्म संवय्म द्व्वशे नो तुल्ले, एव तुल्लस्रमवेज्जपएसिए वि एव तुर्ल-

<sup>1.</sup> F - 1 3 - 1 3 (477 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ) 1

रै. ग॰ पा॰—कॅणहेगा जाव पासति । ४ ग॰ पा॰—कुचनद्र जाव पामति ।

स्रणंतपानिम् वि । मे नैपट्टेणं मोषमा । मृत्यस्य -- प्रायनुमान्य प्राप्ताः । मे केपट्टेण भने । एवं यस्य -- से नतुम्नम्-सेनतुम्यम् ?

गोषमा । गमनमंबिट्याँग् पोग्गाँव गगरामणिट्याँग्यस्य पोग्गारस राज्यसे गुल्के, एण्यमबिट्याँग् पोग्गाते एगरामबिट्याँग्यार्थस्य परमाप्तस्य कारको नो तुत्ते, एव दाव दसरामबिट्याँगः, मृत्यस्यक्रममबिद्याँगः, एव थेर. गुण्युत्त्वसम्पेरव्यगपिट्याँगः वि । से वेण्ड्रेणं भीषमा । एव बन्बद्य

रान्तपुरसण्चानगुरसण्।

ने केन्द्रियं भेक्षे रिष्यं बन्च०—भण्युरुवप्-भण्युरुवप् रि

गोवमा । नेक्टम् नेक्टम्स अस्तुमाण गुण्यः तेक्टप्यादिकारमः अञ्जूषाण सी सुन्तिः, विकासकीणिण एवं भेगः, एवं मण्याने, एवं दी विवा से अण्युती "गोपमा । मुझे बनाद १--भयानुत्तानुः भवनानगः।

में केन्द्रेण भवे । एवं या वा स्थानमान प्राप्ता है

# अट्ठमो उद्देसो

### श्रवाहाए श्रंतर-पदं

ह० इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढवीए सक्करप्पभाए य' पुढवीए केवितए' अवाहाए' अतरे पण्णत्ते ? गोयमा । असक्षेज्जाइ जोयणसहस्साइ अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥

११ सक्करप्पभाए ण भते । पुढवीए वालुयप्पभाए य पुढवीए केवतिए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ? एव चेव। एव जाव तमाए अहेसत्तमाए य ।।

हर. ग्रहेसत्तमाए ण भते । पुढवीए श्रलोगस्स य केवितए श्रवाहाए ग्रंतरे पण्णते ? गोयमा । ग्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साइ अवाहाए ग्रतरे पण्णत्ते ।।

गोयमा । सत्तनउए जोयणसए अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥

ध्थ. जोतिसस्स ण भते ! सोहम्मीसाणाण य कप्पाण केवितिए ज्यवाहाए अतरे पण्णत्ते ? °

गोयमा । असंयेज्जाइ जोयण' सहस्साइ अवाहाए श्रतरे पण्णेत्ते ॥

६५ सोहम्मीसाणाणं भते । सणकुमार-माहिदाण य केवतिए अवाहाए अतरे पण्णत्ते ? एव चेव ॥

ह६. सणजुमार-माहिदाण भंते । वभलोगस्स कप्पस्स य केवतिए अवाहाए अतरे पण्णत्ते ? एव चेव ॥
ह७ वभलोगस्स ण भते ! लतगस्स य कप्पस्स केवतिए अवाहाए अतरे पण्णत्ते ?

एव चेव ॥ १८८ नित्यस्म ण भते । महामुक्करस य कप्पस्स केवितए अवाहाए अतरे पण्णते ?

ण्य चेय । एव महामुक्कस्स कप्पस्स सहस्सारस्स य, एव सहस्सारस्स आणय-'पाणयाण य कृपाण'', एव य्राणय-पाणयाण' आरणच्चुयाण य कृप्पाण, एव आरन्त्रयाण गेवेज्जविमाणाण य, एव गेवेज्जविमाणाण यणुत्तरविमाणाण य ॥

१ / (ब, ४, ब, म)।

२. वेबि (प. च. स. ता. व. म. म) प्रायः।

क जावररण (त. क. ता. म) मनेत्र, अवाहे

<sup>(</sup>क्य), रामातम (द, म)।

ह राज्यान वृत्या।

५. म० पा० —पुच्छा ।

६ म० पा० — जीयमा जाव श्रतरे। 🕟

७, पाणयकप्पाण (क, म)।

प्राम्याण कष्पाण (अ, ग, म) ।

- ६६. मण्यनिवसामाम् भने र्रे नियममानाः य पुरुषीम् वेयनिम् रैन्नमानाः सन्दे प्रणान्ते रेण
  - गीयमा ' द्वारम होयारे प्रदारण गर्नरे पणाने ॥
- १०० टेनियम्भागीय प्रभेते । मुह्यीत् सन्तेशस्य स नेप्राण्य सरहणम् । वस्ते । प्राप्ति १०
  - गीयमा ! देस्य होया प्रशासा यतरे पायते ॥

### रत्याणं पणस्मव-परं

- १०१ म्स माभने ' राज्यको उपाकिता समाभिता प्राधिमाता भिता गा साथे राज जिल्ला कोत समितिनि ' को उपाक्ति ' गोसमा ' द्रीय रामित नगरे साल्यकामा पर्वासिति । रे गा कार्य चिल्ला-प्राधनात्राक्तिसम्बद्धाला (१) सन्दे सरकारत स्थितिक माजिने साल्यकोऽपमित्र साथि भीत्रस्य ॥
- १०२ में पाभवे 'निसीतिको सपनन उपप्रियम क्रियक्ति कि जोता वर्षीत्य-विति व
  - े भीवमा ! महाजिते वामे मिट्मिहित का स्थापना एवं स्थित ।
- १०३. एम ण कते ' मान्तविद्वार जनाकित्या जनारं नेत्या द्राधिणां वाकि यह गानमधी नाम विक्ता \*गीत गीमिति दे गीत उद्देश दिन दे गीसमा 'द्रोच लगुंधि देशि भाग प्रसादिक प्रदेश रूप के मान्ति के नार्थात गामित्रक स्वात् प्रचासिति । सं'गान्य के नपन्त्रेश के नूद्र के न्या के स्थि सम्मानित द्रियं भागी भागीता मीन्दिक गोन्दिक प्रात्के द्रम्म त्रम् परिव भविद्या ॥
- देशद भेगाद भने हैं महरोगोहारों। सम्बद्ध प्राप्य दिन्द है के लहे हैं महर्मात है। जाहिए सहय पिन्न दिन हैं सहस्रक है समाजिद्देने नहीं दिन कि दिन स्थाप सम्बद्ध स्थाप स्थाप सहस्र हैं

- १०५. एस णं भंते ! उंबरलिंदुया' उण्हाभिहया तण्हाभिहया दविग्गिजालाभिहया कालमासे कालं किच्चा' किहि गिमिहिति ? किहि उवविज्जिहिति ? गोयमा ! इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे पाडलिपुत्ते नगरे पाडलिरुक्खत्ताए पच्चायाहिति । से ण तत्थ ग्रच्चिय-वंदिय'- पूड्य-सक्कारिय-सम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाए सन्निहियपाडिहेरे लाउल्लोइयमिहिए यावि ॰ भविस्सइ ।।
- १०६. से ण भते । तस्रोहितो अणंतर उच्चट्टिता \* किह गमिहिति ? किह उचचिज-हिति ?

गोयमा ! महाविदेहें वासे सिज्भिहिति जाव सव्वदुक्खाणं ॰ ग्रत काहिति ॥

# अम्मड-श्रंतेवासि-पदं

१०७ तेण कालेणं तेण समएणं भ्रम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त भ्रतेवासिसया गिम्ह-कालसमयसि '•ेजेट्ठामूलमासिम गगाए महानदीए उभभ्रोकूलेण किपल्लपुराम्रो नगराम्रो पुरिमताल नयर सपद्विया विहाराए ॥

१०८. तए ण तेसि परिन्वायगाणं तीसे अगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्वाए अडवीए किच देसतरमणुपत्ताण से पुन्वग्महिए उदए अणुपुन्वेणं परिभुजमाणे भीणे ।।

तए ण ते परिव्वाया भीणोदगा समाणा तण्हाए पारवभमाणा-पारवभमाणा 308 उदगदातारमपस्समाणा भ्रण्णमण्ण सद्दावेति, सद्दावेत्ता एव वयासी-एव ख्लु देवाणुष्पिया । ग्रम्हं इमीसे ग्रगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्वाए ग्रडवीए कचि देसतरमणुपत्ताण से पुन्वगाहिए उदए ग्रणुपुन्वेण परिभुजमाणे भीणे। त मेय सनु देवाणुष्पिया ! ग्रम्ह इमीसे अगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्धाए श्रडवीए उदगदातारस्स सब्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करित्तए ति कट्टु श्रण्णमण्णस्य त्रतिए एयमट्ठ पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तीसे स्रगामियाए छिण्णा-वायाए दीहमद्वाए ग्रडवीए उदगदातारस्स सन्वओ समता मग्गण-गवेसणं करेति, करेना उदगदातारमलभमाणा दोच्च पि ग्रण्णमण्ण सद्दावेति, सद्दावेता एवं वयामी—इहण्ण देवाणुष्पिया । उदगदातारो नित्य त नो खनु कष्पइ स्रम्ह श्रविण्य गिण्हित्तए, श्रविण्यं माइजिजत्तए, त मा ण ग्रम्हे इयाणि श्रावइकाल पि ग्रदिण्यं गिण्हामो, श्रदिण्ण मादज्जामो, मा ण ग्रम्ह तवलोवे भविस्सइ। त नेय अनु अम्ह देवाण्णिया ! तिदटए य कुडियाओं य कचणियाओं य व रोडियाओं व भिसियाओं य छण्णालए य अकुसए य केमरियाओ य पवित्तए य गर्नेनियाग्रो य छताग्य बाहणाग्रो य घाउरताग्रो य एगते एडिता गर्ग

१. उपित (अ.स)।

२ मा पा - निया तार रहि।

३ = ४ दर १ — वेदर राज महिम्मतः।

४. ग० पा०--गेम त चेव जाव ग्रतं।

४. ग॰ पा॰—एव जटा श्रीयबाइए जार आराह्मा।

महानद स्रोगोहिना बाल्यासणास् सर्परना संबद्धान्यनियात सरहातन परिवादीस्पवाण पार्योवनयानः यात्र घणप्रयम्मानातः दिव्हिन्सम् नि महुद् श्राप्तमाप्यस्य स्तिम् एवम्ह परिमृतेति, परिमृतेया निकार् व स्विधान्य फनिष्यामी व वर्गेडियामां व भिनिषामी व राजादम् व पहुन्य व देशीर-माम्रो व पनिचल् व गरीनियामी य छनल् प पारणायी व फहानासी व एक्ते एटेनि, परेचा गग महानद श्रीगाहेति, भोगहेला बाद्यागधारा समर्थत, सर्वारचा प्रालुपासवास्य दुरहति, दुरहिला पुरस्कानमूह सर्वारवणीतस्या परमलपरिसारिय निरसायन महाग्रा यजीन सहुर एव प्रयासी--नमीत्र प स्रकृता राष्ट्रं निविगरनामप्रेय द्वाप मननात्र । समीव्य प सम्पर्धन भगव्यां महाबीरमा द्वार सर्वायङ्गाण्या । नमोर्क ए ध्यामहत्त्र पश्चिमवात्म छन्। प्रामावत्यिकः ध्यमं प्रदेशस्य । पुरित्र म करोति बस्सान्स परिवस्यायगरम कलिए पृत्रा, प्रायद्वारापुर्वन स्थापन जाब-जीवाण, मुमाबाण् श्रीदिणालां पत्त्वस्थाणं राक्यांखाण, स्वयं केली पनवाराम् प्राण्डेनीयाम, मृतर परिमाहे परवत्या । यद्भीताः, इन्हीत करी ममान्य भगवती महार्थास्य करेगा सात पानाइक्य परकारण हाराजीराण राज मुगागाय परावतामी अध्यालीयण राय स्थिताता परवासमा जिल्लाचिम् साथ मेरा परवासमा वास्त्री सा माथ पौरस्क कर्मनामी सापलीयाएं मार्च कात्र मारा साम कर केटल ही कार सहक्र, वृत्याण वेषुणा वर्षारमाच करणण मायासीय विश्वाप्याणाण क्षणानेलुपूर तान प्रशासने जाया भाषा मात्र यस स्थाप साहस् सहस् अहर स षि सर्गार प-समन्त्रमी नायज्ञीयाए।

त्व भिष्म स्था स्वर्गत हातु कार निया स्वारण स्वारण नेवान विसारित्य वाराय स्टूबाय रेगाप्तस्य कार्याय स्टूबाय रामाप्तस्य कार्याय स्वारण स्टूबाय रामाप्तस्य कार्याय स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण होता है। स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण है। स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण है। स्वारण स्वार

तेसि ण भते <sup>1</sup> देवाण केवतिय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा <sup>1</sup> दससागरोवमाइ ठिई पण्णता । अत्थि ण भते <sup>1</sup> तेसि देवाण इड्ढी इ वा जुई इ वा जसे इ वा वले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा ? हता अत्थि । ते ण भते <sup>1</sup> देवा परलोगस्स ग्राराहगा ? हता अत्थि ॥°

### श्रम्मड-चरिया-पदं

- ११० वहुजणे ण भते । ग्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एव भासइ एव पण्णवेइ एव पह्नेइ—एव खलु ग्रम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए '●ग्राहारमाहरेइ, घरसए वसिंह उनेइ। से कहमेय भते ? एव खलु गोयमा। ज ण से बहुजणे ग्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एव भासड
  - एवं पण्णवेइ एव परुवेड —एव खलु अम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए श्राहारमाहरेइ, घरसए वसिंह उवेइ, सच्चे ण एसमट्ठे श्रहिप ण गोयमा । एवमाडक्खामि एव भासामि एव पण्णवेमि एव परुवेमि—एव खलु अम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसए श्राहारमाहरेइ, घरसए वसिंह उवेड ॥
  - १११ से केणहेण भते ! एव वुच्चइ— ग्रम्मडे परिव्वायए कपित्लपुरे नगरे घरसए श्राहारमाहरेइ, घरसए वसिंह उवेड ?

गोयमा । अम्मडम्स ण परिव्वायगस्स पगइभह्याए पगइउवसतयाए पगइपतणु-कोट्रमाणमायानोह्याए मिउमह्वसपण्णयाए अल्लीणयाए विणीययाए छर्डछेठेण अणिक्वित्तेणं तवोकम्मेण उड्ढ वाहाओ पगिजिस्य-पगिजिस्य सूराभिमुह्स्स यायावणभूमीए आयावेमाणस्स सुभेण परिणामेण पसत्थेहि अजसवसाणेहि नेमाहि विमुज्भमाणीहि अण्णया कयाइ तदावरणिज्जाण कम्माण खत्रोवसमेण इंटापृट-मगण-गवेमण करेमाणस्स वीरियलद्वीए वेउव्वियलद्वीए स्रोहिनाण-नदी ममुण्या।

ता प में सम्मडे परिव्यायम् तीम् वीरियलढीम् वेजव्वियलढीम् स्रोहिनाणल-द्धीम समुर्पण्याम जणविम्हावणहेउ कपित्लपुरे नगरे घरसम् स्राहारमाहरेडे, घरमम् वर्माह उसेड । में तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चड—स्रम्मडे परिव्यायम् कपित्रपुरे नगरे घरमम् स्राहारमाहरेड, घरमम् वसहि उसेड ॥

४० रा४ - गुर पहा शोवसदा अस्मप्रस वनस्वया जाव।

पिक्खवेज्जा, कोट्टिया-कोट्टिया च ण पिक्खवेज्जा, चुण्णिया-चुण्णिया च ण पिक्खवेज्जा, तथ्रो पच्छा खिप्पामेव पिडसघाएज्जा, नो चेव णं तस्स पुरिसस्स किचि आवाह वा वावाह वा उप्पाएज्जा, छिवच्छेय पुण करेइ, एसुहुम च णं पिक्खवेज्जा।।

### जंभगदेव-पद

- ११७ श्रत्थिण भते । जभगा देवा, जभगा देवा? हता अस्थि ॥
- ११८ से केणहेण भते । एव वुच्चइ—जभगा देवा, जभगा देवा ?
  गोयमा ! जभगा ण देवा निच्च पमुदित-पक्कीलिया कदप्परितमोहणसीला।
  जे ण ते देवे कुद्धे पासेज्जा, से ण पुरिसे महंतं श्रयस पाउणेज्जा। जे ण ते देवे
  तुद्धे पासेज्जा, से ण महंत जस पाउणेज्जा। से तेणहेण गोयमा ! एव वुच्चइ
  जभगा देवा, जभगा देवा।।
- ११६. कितविहा ण भते । जभगा देवा पण्णत्ता ? गोयमा । दसविहा पण्णत्ता, त जहा—ग्रन्नजभगा, पाणजभगा, वत्थजभगा, लेणजभगा, सयणजभगा, पुष्फजभगा, फलजभगा, 'पुष्फ-फल-जभगा'', विज्जा-जभगा ग्रवियत्तिजभगा' ॥
  - १२०. जभगा ण भते । देवा किह वसिंह उवेति ? गोयमा ! सन्वेमु चेव दोहवेयड्ढेसु, चित्त-विचित्त-जमगपन्वएसु, कचणपन्वएस् य, एत्थ ण जभगा देवा वसिंह उवेति ॥
  - १२१ जभगाण भते । देवाण केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? गोयमा । एग पलिस्रोवम ठिती पण्णत्ता ॥
  - १२२. सेव भते ! सेव भते ! ति जाव' विहरइ।।

# नवमो उहेसो

### गह विनाह मानेस्स-पद

१२३. ग्रन्थगारं ण भते ! भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्स न जाणइ, न पासट, तं पु जीव सर्राव' सकम्मलेम्सं जाणइ-पासट ?

मञ्जलका (वृत्ता) ।

३. भ० १।४१।

शहरदासमा (ब्रा)

४. गहव (अ)।

तता गीवमा । श्रणमारे एं भाविषापा कराणी' "कम्मारेक्स न डाणाइ, म पासर, ते प्रण जीव समर्थि सकम्मारेक्स जाणार पासर ॥

१२% घ्रस्तिण भेते ! सहायी सवस्मतिस्मा पोस्पला सीभासेतिः उपजीत्ति तदेति । पभासेति ?

रना प्रत्यि ॥

१२४ रयरे ए भने <sup>†</sup> सर्दो सरमनिस्या पोगाना घोभागीत द्वार प्रभागीत है गोरमा <sup>†</sup> ताम्रो दमाओ चित्रस-सृत्याच देयार विमालेति हो नेस्नाधो यहिया ग्रीभिनस्म ताम्रो प्रभावेति', एए या गोरामा <sup>†</sup> ने सर्दो मन्दर्भ रहेगाचा ओभानेति दुरतोएति नवेति प्रभागेति ॥

### मसाग्न-पोग्नन-परं

- १२६. नेरायाण भने ! कि बना पोमाना ? बाता पोमाना ? गोयमा ! नो बना पोमाना, बाता पोमाना ॥
- १२७ श्रमुख्याराण भने <sup>१</sup> कि धना पीकारा १ श्रमता पीकाला १ - गोवसा ! श्रमा पाकता, नो याच्या पीकस्य । एवं आप परिण्यास्या ॥
- १२=. पृष्टिकारमान 'भिने ! जि अना पीमाना है क्याना पीमाना है. गीममा ! क्या जि पीमाना, क्याना वि पामाना । एव जावे समुख्या । क्यामनक-नोर्श्विम-नेमानिकाण करा क्रमुकुमारात ॥

### रट्ठागिटठाहि-पौगान-पर्द

१२६- नेराका भने ! विष्णु योगारा ? बिन्द्रा योगाना ? योगमा ! मो दहा योगारा, बिन्द्रा योगारा । तरा बना भीनगण दहुः वि. तरा वि. विग्राहि, मनाना वि श्रानिकास । एतु यन देखा ॥

# देवाणं भागामहस्म-पद

१६०. हो म् अति ! क्रिन्ट्रिय गाउँ क्रीकरी कार्यन्त्र विक्रित्र यह स्थापन उस्य अधिक्षा रे

एस पम् ॥

६२६. हा च मेर् के कि सुन्न करना है मानास्थ्या है। रोजना के सुन्द न सा भागा हो स्थान मानास्थ्या स

for the state of the state of the state of the sale of

a American in the same of the

I state some they character (a) to my for a territor

1. 5 2e 4 1

## सूरिय-पदं

१३२ तेण कालेण तेण समएण भगव गोयमे ग्रचिरुगय वालसूरिय जासुमणाकुसुम-पुंजप्पकास लोहितग पासइ, पासित्ता जायसङ्ढे जाव' समुप्पन्नकोउहल्ले जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ', ण्उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता णच्चासण्णे णातिदूरे सुस्सूसमाणे नमसमाणे ग्रभिमुहे विणएण पजलियडे पज्जुवासमाणे॰ एव वयासी—िकमिद भते! सूरिए ? किमिद भते। सूरियस्स ग्रहे

गोयमा । सुभे सूरिए, सुभे सूरियस्स प्रहे ॥

१३३ किमिद भते । सूरिए ? किमिद भते ! सूरियस्स पभा ? '•गोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स पभा ।।

१३४. किमिद भते सूरिए ? किमिद भते ! सूरियस्स छाया ? गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स छाया ॥

१३५. किमिद भते । सूरिए किमिद भते । सूरियस्स लेस्सा ? गोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स लेस्सा ।।

## समणाण तेयलेस्सा-पद

१३६ जे इमे भते । ग्रज्जत्ताए समणा निग्गथा विहरति, ते ण कस्स तेयलेस्स वीर्वयति ?

गोयमा । मामपरियाए समणे निग्गथे वाणमतराण देवाण तेयलेस्स वीईवयइ। दुमामपरियाए समणे निग्गथे अमुरिदविज्जियाण भवणवासीण देवाण तेयलेस्स वीईवयद ।

ण्य एएण अभिलावेण—तिमासपरियाए समणे निग्गथे असुरकुमाराणं देवाण तेयवस्य वीर्टवयर् ।

च उम्मामपरियाएं समणे निग्मथे गहगण-नक्खत्त-ताराख्वाण जोतिसियाण देवाण नेयनेस्म वीर्टवयर्ड।

पनमामपरियाण समणे निग्गथे चिदम-सूरियाण जोतिसिदाण जोतिसराईणं नेयलेग्न वीर्टनयः।

छम्मामपरियाएं ममणे निगाये मोहम्मीसाणाण देवाण तेयलेस्मं वीईवयइ।

<sup>2.</sup> Hx 2120 1

मंश्री कि पति (क, ता, व, म, म), तए (म)।

भारत एवं १

६ छमाम० (स) ।

इ. र - एक-एवं नेव एवं छापा एवं वेस्सा।

ननमानविवाणं समने निग्नवे नर्गाष्ट्रमार-माहियाण देखान नेपानेस्य है। देवदा । स्रद्भमावपियाणं समाने निग्नवे दभावीय-त्रनमार देखान नेपानेस्य देशहरू । नयमानपियाणं समाने निग्नवे महानुप्रय-गहरमाराणः देखान देखान्यः विद्यास्य विद्यास्य विद्यास्य

दममामपरिवाण ममणे निमाने श्राणय-पाप्य-पाप्य-पुष्या देवाप नेकंत्रस वीर्षेत्रवा ।

एकारममामपरियाए समाने निमाने गेनेब्बकाण नेताय नेयांत्रम क्षेत्रपट । बारममामपरियाए समाने निमाने क्यानदोत्रयात्रयाण देवाण नेयांत्रम क्षेत्रपट । नेया पर साने सुनदाभिकाए भविता नक्षी परणा निवसति । "तुबसि सुराहि प्रिनिध्यानि सदददुस्याणं १ क्षत्र स्टेनिस

१३० नेय भने ! नेय भने ! नि जाद दिन्द ॥

# द्समी उरेसी

#### रेविन-पर

रिक्य नेवारी ए भने <sup>†</sup> छात्रमध्य ज्ञाणक्यास्य हे सन्तर्भागस्थासम्बद्धाः

१२४. ज्याच भी ' केवली ग्राप्टमार प्राप्ट-पासर, न्याप शिक्ष रि ग्राप्ट । सामग्र-पास्ट रे

हता जागर-मागर ।।

है इंडर के प्रार्थ ग्राह्म है। स्वतुर्वे (त्यु प्राप्त क्या महाते क्षेत्र के प्राप्त प्रस्थाय गर्द है। एक नेपारित क्षेत्र क्षिया जारक -

Berk inder bi beig bie der geben inderfanktelen. Was in beid hie geben under beide in der geben der beide be

THE STEPPENSON IN

The first of the the training and in the train

# पन्नरसमं सतं नमो सुयदेवयाए भगवईए'

### गोसालग-पदं

- १ तेण कालेण तेण समएण सावत्थी नाम नगरी होत्था—वण्णओं। तीसे ण सावत्यीए नगरीए विह्या उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए, तत्थ णं कोट्टए नाम चेइए होत्था—वण्णग्रो । तत्थ ण सावत्थीए नगरीए हालाहला नामं कुभकारी आजी-विक्षोवासिया परिवसित ग्रड्ढा जाव वहुजणस्स ग्रपिभूया, ग्राजीविय-समयिस लद्धहा गिह्यहा पुच्छियहा विणिच्छियहा ग्रिहिमिजपेम्माणुरागरता, ग्रयमाउसो । ग्राजीवियसमये ग्रहे, ग्रय परमहे, सेसे ग्रणहे ति ग्राजीवियसमएण ग्रप्पाणं भावेमाणी विहरह।।
- २. तेणं कालेण तेण समएण गोसाले मखलिपुत्ते चउन्वीसवासपरियाए हालाहलाए कुभकारीए कुभकारावणिस अ।जीवियसघसपरिवृडे आजीवियसमएण अप्पाण भावेमाणे विहरड ॥
- तए णं तस्य गोसालस्स मखलिपुत्तस्स अण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा' अतिय पाउटभवित्या, त जहा—साणे, कलदे', किण्णयारे, अच्छिदे, अगिगवे-मायणे, अज्जुणे गोमायपत्ते' ॥
- ४ तए ण ते छ दिसाचरा अट्ठविह्" पुव्वगय मग्गदसमं 'सएहि-सएहि'" मतिदसणेहि निज्जृहित', निज्जूहित्ता गोमाल मखिलपुत्त उवट्टाइमु ।।

```
    १. एउर् बृनौ ब्यान्यान नास्ति।
    २ व्यो० मृ० १।
    ३. ०पुण्यिमे (म)।
    ४. तो० ग० २-१३।
    ५. तो० ग० २-१३।
    १. मोतमपुत्ते (क, व, म)।
    ६. मोतमपुत्ते (क, व, म)।
    १० निमित्तमिति शेष (वृ)।
    ११. मनेहिं २ (अ, क, व, म, म)।
    ६ कियरा मवर्यन्द्रिया पार्यस्थीमृता इति १२. निज्ञहति (ता, म); निज्जुति (व, म)।
```

४. तए या में गोमाने मन्द्रनिपुने नेश अहुन्त्म मादिशित्तन्त केट इन्होंप्रेनेटेट नव्येनि पाताय, सर्व्येनि भूयाण, सर्व्येन गीदाय, सर्व्येन सनाय उपाद छ साहत्वर्माणकाट पागरणाट यागरेनि, न दला —

लामं धनाम कुर्व बन्य, क्वींदिय मस्य करा ॥

- मण्या ने गोमाने मंचित्रणुने नैयाँ ब्रह्मस्य महानिमित्रस्य देवह प्रारंगिकेनेय नावन्यीम् नगरीण घडिणे दिलापालीः स्वारत दिलापालीः धरेपक रेगिनपताचीः धमत्वद्या मापणापतादीः, पश्चिते जिल्लाह पहत्यमाः विस्तरः ॥
- ७ तम् पं सावत्रीम् नगरीम् शिकारमः \*तिम-चण्णका-चर्नार-चण्णम् नगणकाः -परिषु वरण्यो ब्राणमण्डम् एकमारास्तरः, \*एक भगणः, एक पापरेट , एक पर्येट एक मानु देणाणीयसाः गिलारी मसरिक्षते हिण् जिल्लाणाः । \*पर्या परराजनात्री, नेणनी नेणनियान्तर्यो, सावार्या सामानाप्याते जिल्ला जिल्लाहे प्रमानेमार्ग विरुद्ध । से ज्यारिय महे एक ने
- ८ नेप पालम नेम समस्य सामी समीमहे इपत परिसा परिसार ह
- हर तय गण्येष तेण समागृत समाग्य भगवसा महार्थितम ेट्ट प्रतियाम इ.४५% याम शाहराह गोवम महिला "महार्था श्रमवात महार्थित कार्यां वार्यां त्राम शाहराह गोवम महिला "महार्थित "महार्थित प्रतियम प्रतियम प्रतियम महार्थित महिला जात्र महार्थित स्थान महिला जात्र महार्थित स्थान महिला प्रतियम प्रतिय
- १० तम् ता अस्य सीयसे राष्ट्रपास्त्रपास्त्रस्यस्य प्रशास परिवर्ततः स्वस्ता अस्त व्याप्त अस्त स्वस्ता स्वस्ता स्वस्ता स्वस्ता स्वस्ता स्वस्ता स्वस्ता स्वस्ता स्वस्ता स्वस्त स्

to the second of the second of the second

a grant the contamonal to the material and that

To make the second and how the second and the second of the second of

a as a first the second with the many to the second in the

# भगवस्रो विहार-पदं

२० तेण कालेग तेण समर्ण ग्रह गोयमा । तोस वासाइ ग्रगारवासमरुभावसित्ता ग्रम्मा-पिईहि देवत्तगर्राह समत्तपइण्णे एव जहा भावणाए जाव एग देवदूसमादाय मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो ग्रणगारिय पव्वइए ।।

२१ तए ण अह गोयमा ! पढम वास अद्धमास अद्धमासेण खममाणे अद्वियगाम निस्साए पढम अतरवास' वासावास उवागए'। दोच्च वास मास मासेण खममाणे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे जेणेव रायगिहे नगरे, जेणेव नालंदा वाहिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव उवागच्छामि, उवाग-च्छित्ता अहापिड्व्य य्रोग्गह ग्रोगिण्हामि, ग्रोगिण्हित्ता ततुवायसालाए एगदेसिस' वासावाम उवागए।।

#### पढम-मासखराण-पद

२२ तए ण ग्रह गोयमा । पढम मासखमण उवसपिजत्ताण विहरामि ॥

२३. तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते चित्तफलगहत्थगए मखत्तणेण ग्रप्पाण भावेमाणे पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे जेणेव रायगिहे नगरे, जेणेव नालदा वाहिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव जवागच्छइ, जवागच्छित्ता ततुवायसालाए एगदेसिस भडनिक्खेव करेड, करेत्ता रायगिहे नगरे उच्च-नीयं-•मिज्भमाड कुलाड घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए ग्रडमाणे वसहीए सव्वग्रो समता मग्गण-गवेसणं करेड, वसहीए सव्वग्रो समता मग्गण-गवेसणं करेमाणं श्रण्णत्य कत्थं वि वसहि ग्रलभमाणे तीसे य ततुवायसालाए एगदेसिस वामावास उवागए, जत्थेव ण अह गोयमा!

२४. तए ण ग्रह गोयमा <sup>।</sup> पढम-मासक्खमणपारणगसि ततुवायसालाग्रो पडिनि<sup>ब्छ-</sup> मामि, पटिनिक्समित्ता नालद' वाहिरिय मज्कमज्क्रेण' निग्गच्छामि, निग्ग-च्छिता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छिता रायगिहे नगरे

१ आगारवासमञ्जे विसत्ता (अ, स, व, म, स), अगारवासमञ्जे विसता (त), अगार-वारे विस्था (ता), अगारवास— गृहवास-मत्युष्य इति वृत्तिगरव्यास्वासुमारेगा प्रस्तुत-परः स्वीत्तर ।

देविकाणीत (ज.स.ता म); देवलेगतेहिः (व.स)।

के प्राप्त पूजा है। वह वह ।

४. पव्वइत्तए (ता, म) ।

५ श्रतरावाम (क, म, वृपा)।

६. उवगए (ता) ।

७. एगदेममि (व) ।

प्राव (अ, क, स, ना, ब, म, म)।

स० पा०—नीय जाव अण्णत्य ।

१०. नापदा (अ) ।

११ मज्लेगा २ (क, ख, बा, ब, म)।

उच्च-कीय'-\*मित्रिम्माद कृतादे यस्तमुद्रालस्य शिक्षाद्रियणात् छत्रमादे विजयसम् मालवदस्य कित्र साल्विकृतः

- २१ तर् में विज्ञान सहाय में सम एक्टमाण वासर, वांस पा हर्द्वा के तस्या की का पार्टिंग में विज्ञान स्थान के सम्मान के सम्बन्ध के स्थान क
- व्ह तम् तिनस्य तित्रवस्य समायदस्य तेत प्रश्नम् । व्ययस्तृति विश्वात्रवस्य स्थापन्ति । विद्यान्ति विश्वास्त्रम् अत्यान्ति । विद्यान्ति । विद्यानि । विद्यान्ति । विद्यान्ति । विद्यान्ति । विद्यान्ति । विद्यानि । विद्
- उन्हें मार्ग मार्थित, मार्ग मि श्राम मेरिम जह शान श्राम मार्थित गरायण पान स्वार्थ स्थान मार्थित स्थान स्

the same of the sa

See and the second seco

तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता मम वदइ नमसइ, वदित्ता नम-सित्ता मम एव वयासी—तुब्भे ण भते । मम धम्मायरिया, ग्रहण्ण तुब्भ धम्मतेवासी।।

२६ तए ण ग्रह गोयमा । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स एयमट्ट नो ग्राढामि, नो परि-जाणामि, तुसिणीए सिचट्टामि ॥

### दोच्च-मासखमण-पदं

- ३० तए ण ग्रह गोयमा । रायिगहाग्रो नगराग्रो पिडिनिक्खमािम, पिडिनिक्खिमित्ता नालद वाहिरिय मज्भमज्भेण निग्गच्छािम, निग्गच्छिता जेणेव ततुवायसाला , तेणेव उवागच्छािम, उवागच्छिता दोच्च मासखमण उवसपिजित्ताण विहरािम ।।
- ३१. तए ण ग्रह गोयमा । दोच्च'-मासखमणपारणगिस' ततुवायसालाग्रो पिडिनि-वसमामि, पिडिनिवसित्ता नालद बाहिरिय मज्भमजभेण निग्गच्छामि, निग्ग-च्छित्ता जेणेव रायिगहे नगरे' •तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायिगहे नगरे उच्च-नीय-मिज्भमाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए॰ ग्रडमाणे ग्राणदस्स गाहावइस्स गिह ग्रणुप्पविद्वे ।।
- देश तए ण से आणदे गाहावर्ड मम एज्जमाण पासइ, 'पासित्ता हट्टतुट्टिचतमाणिंदए णिंदए पीइमणे परमसोमणिंसए हरिसवसिवसप्पमाणिंह्यए खिप्पामेव आस-णाओ अवभुद्धेड, अवभुट्टेता पायपीढाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ श्रोमुयइ, ओमुउत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेड, करेता अजलिमउलियहत्थे मम सत्तद्वपयाइ अणुगच्छड, अणुगच्छिता मम तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेड, करेता मम वदड नमसइ, विदत्ता नमसित्ता मम विउलाए खज्जगविहीए पिडलाभेस्सामित्ति तुद्दे, पिडलाभेमाणे वि तुद्दे, पिडलाभिते वि तुद्दे ॥

३३. तम ण तस्म प्राणदस्स गाहावइस्स तेण दन्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पिडिगाहगसुद्धेण विविहेणं निकरणसुद्धेण दाणेण मए पिडलाभिए समाणे देवाउए निबद्धे, ससारे पिर्माकम्, गिहमि य मे इमाइ पच दिन्वाइ पाउन्भूयाइ, त जहा - वसुधारा वट्टा, दमद्धवणो कुमुमे निवातिए, चेलुक्खेंवे कए, ग्राह्याओ देवदुदुभीग्रो, ग्रतरा वि य ण श्रागम श्रहो दाणे, ग्रहो दाणे त्ति घुट्टे ॥

र तम ण रायमिहे नगरे सिघाडग-तिग-च उवक-चच्चर-च उम्मुह-महापह-पहेसु

१ त्ववाप १ (वा) सर्वेत्र ।

न. स्पटनारमा (ना) ।

३ क्षार (ज. क. च. म. म)।

८ मानकामानि (ता. व. म. म)।

म० पा०—नगरे जाव अद्यासी ।

६ स० पा० - एव जहेव विजयस्य नवर मम विउताए राजजगिवहीए पटिलाभेस्मामिति गुट्टे गेम न चेय जाव तच्च।

या उसी प्रणामानम्म एयमारागर एवं भागर एवं पान्नेट एवं पानेट एवं पानेट पर पे पानेट पर पे पानेट महाया, नया पानेट पानेट एवं पानेट एक पर पे पानेट पर पानेट पर पे पानेट पर पानेट पर पे पानेट पर पानेट

- ३४ तम् पासे संभाति सम्बारिष्ट्री बहुदालस्य सनिम्हणसहु सीन सानिस्थम सम्हण्यतः समाम समुख्यनपे इहार्य पीर्वा साम्बद्धस्य ग्रह्मावस्य विद्यास्य हिंदा हार्यस्य हिंदा हिंदा
- ३६ नए प्रारम् गोसमा । गोसालस्य भवत्वपुनस्य एयम्, तो छाउत्तरः, तो परि-त्यणासि, गुसियोण् मनिद्रामि ॥

### गर्म-मामनमग्-पदं

- २३ पण्डा मह मीयमा १ स्वयंगतामा नगरमा प्रतिनशामाण परिन्तराग्धा स्थान । सम्बद्ध मोलिस्य मञ्जागतमा निमानलाम, निमान्त्रमा ज्लेन १ हर्गाण्डा, नेपित ज्लामकामि, उसमिन्छना ज्ला मध्यसमा अस्तरी स्थाल विकास ।
- ्रेसः, त्रिमः त्री स्मृत्ये स्वित्रकार्ते । त्राच्यां व्यानस्थानसं त्रिम्मः व्यान स्वतः व्यानिक विश्वति व्यानिक विश्वति । स्वतः व्यानिक विश्वति । स्वतः विश्वति । त्रिम्मः विश्वति । त्रिम्मः विश्वति । त्रिमः विश्वत
- # h + me ge stand to name mante met well in the band and and and a second many

1 HER GOLD OF

E THE SHEADY TO MAKE STORY

TO BE THE WAS PUT MARE TO I

NE - 57 9'\* 41" 1

A fee for two sone than to real the

णिंदए पीइमणे परमसोमणिस्सए हिरसवसिवसप्पमाणिहयए खिप्पामेव आस-णाओ अवभुद्धे इत्रव्भुद्धेत्ता पायपीढाओ पच्चोरुह्इ, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ ओमुयइ, ओमुइत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेइ, करेता अजिलमजियहत्ये मम सत्तद्वपयाइ अणुगच्छइ, अणुगच्छित्ता मम तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता मम वदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता मम विजलेण सव्वकामगुणिएण भोयणेण पिंडलाभेस्सामित्ति तुद्वे, पिंडलाभेमाणे वि तुद्वे, पिंडलाभिते वि तुद्वे ।

- ४० तए ण तस्स सुणदस्स गाहाबद्दस्स तेण दव्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पिडगाहगसुद्धेण तिविहेण तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पिडलाभिए समाणे देवाउए निवद्धे, ससारे पिरत्तीकए, गिहसि य से इमाइ पच दिव्वाइ पाउव्भूयाइ, त जहा—वसुधारा वृद्घा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्खेवे कए, ग्राहयाग्रो देवदुदुभीग्रो, ग्रतरा वि य ण ग्रागासे ग्रहो दाणे, ग्रहो दाणे त्ति घुट्ठे ।।
  - ४१. तए ण रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेसु वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइनखइ एव भासइ एव पण्णवेइ एव परुवेइ—धन्ने ण देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, कयत्थे ण देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, कयपुण्णे ण देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, कयलक्खणे णं देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, कया ण लोया देवाणुप्पिया । सुणदस्स गाहाव-इस्स, सुलद्धे ण देवाणुप्पिया । माणुस्सए जम्मजीवियफले सुणदस्स गाहावइस्स, जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू सायुरूवे पिंडलाभिए समाणे इमाइ पच दिव्वाइ पाउटभूयाइ, त जहा —वसुधारा बुट्टा जाव अहो दाणे, अहो दाणे ति घुट्टे, त धन्ने कयत्ये कयपुण्णे कयलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्म-जीवियफले मुणदस्स गाहावइस्स, सुणदस्स गाहावइस्स ।।
  - ४२ तए ण में गोमाने मलिनपुत्ते बहुजणस्स अतिए एयमहु सोच्चा निसम्म समुप्पन्नसए समुप्पन्नकोउहत्ने जेणेव सुणदस्स गाहावडस्स गिहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता पासइ सुणदस्स गाहावइस्स गिहिस वसुहार बृहु, दमद्धवण्ण मुगुम निर्वाडिय, मम च ण सुणदस्स गाहावइस्स गिहाओ पिटिनि- त्रिंगमाण पामड, पामित्ता हट्टनुद्धे जेणेव मम अतिए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता मम निवन्तो आयाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता मम वद्द नमगड, वित्ता नमित्ता मम एव वयामी—तुट्भे ण भते ! मम धम्मायित्या, अप्रण्ण तृट्भ धम्मवेवामी।।
    - रङ तर, म भट गोपमा । गोमालरम मखलिपुत्तस्स एयमह नो स्राढामि, नो परिसामामि, तुमिणीए मिचहामि॥

### सर्व्य माम्यमण्-पद

८४. वत ए घर गाँउमा ! रायित्यम्यो नगराम्रो पविनियमामि, पविनियमिना

नालद पाहिरियं मन्तंगवभेग निगारणामि, निगारिजना लेगेर रोप्यापनामा नेपोब ब्रागरणामि, ब्रबागरिका १ चङ्कं गामणमा वर्गादिननाम विज्ञामि॥

- ८४. जिसे प्रेचारकात् वाहितियात् प्रक्रमासते, तृत्य त्र कोत्यत् साम मित्तिके होत्या मित्रिके वाहित्यात् प्रक्रमाय के किला परियम् किला परियम् परियम
- ४६ तम् म ने बेटने मार्ग केनियनोडम्मानियसिटसम्बि रिडेटी करणाय कृत्य परमणीम मारणे स्रोतमिटस ॥
- ४६ तम् म यह गोगमा चित्र-व-मान्यमण ग्रारणमि वतुराणमात्या पणि वित्र-मानि, पणिनणमिन्स नात्रः बाहित्यं मण्यमकांच तिमाण्यमि निम्यति स त्रीय गोगनाम् मण्यिमे वैषेत्र द्वामण्डानि द्वामण्डिना प्रधानात्र मिल्लाने द्वाच-वीय'- मिल्लामा गुनाद प्रथमुदाणस्य विभवन्यित्वाण प्रधानात्रे प्राप्तम्य मारणस्य निर्माणस्य विदेशे ॥
- रण नप्य ने चहुते माहणे सम मृद्रासंता "तागड, पांचना उद्देशहेल्लनगणिड पहिल्ली गिर्मान प्रमाने सम्मानित हिम्मकारियान गिर्मान प्रमान प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्रमान प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्र प
- मा प्रतिन ब्राह्म्स महत्त्वम हेण प्रतिम्हण प्रतिमाहण प्रतिमाहण क्षिति मुद्धाः विकास मान्यस्य प्रतिमाहण्यस्य मान्यस्य मान्यस्य प्रतिमाहण्यस्य मान्यस्य मा
- in bei be mit ber melder fe bereit freieberte bereiten ber bei ber ihr ber mit bet ber bei ber mit be-

<sup>\*, \*\* \* \* \* \* \* \*</sup> 

<sup>8. . 113</sup> 

<sup>1 80 - 156 4</sup> 

A The sent to give worth that age !

वहुजणो ग्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एव भासइ एव पण्णवेइ एव परूवेइ—धन्ने ण देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कयएणे ण देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कयलक्खणे ण देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कया ण लोया देवाणुप्पिया ! वहुले माहणे, कया ण लोया देवाणुप्पिया ! वहुलस्स माहणस्स, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले वहुलस्स माहणस्स, जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पिडलाभिए समाणे इमाइ पच दिव्वाइ पाउव्भूयाइ, त जहा—वसुधारा वृद्घा जाव ग्रहो दाणे, ग्रहो दाणे त्ति घुट्ठे, त धन्ने कयत्थे कयपुण्णे कयलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स, वहुलस्स माहणस्स,

- ५१ तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते मम ततुवायसालाए अपासमाणे रायगिहे नगरे सिंवभतरवाहिरियाए मम सब्वयो समता मग्गण-गवेसण करेइ, मम कत्यवि' सुति वा खुित वा पवित्त वा श्रलभमाणे जेणेव ततुवायसाला तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता साडियाग्रो य पाडियाग्रो' य कुडियाग्रो य वाहणाग्रो' य चित्तफलग च माहणे ग्रायामेइ, ग्रायामेत्ता सउत्तरोहु भंड' कारेइ, कारेता ततुवायसालाग्रो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता नालद वाहिरिय मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, निग्गच्छिता जेणेव कोल्लाए सिंग्णवेसे तेणेव उवागच्छइ।।
- ५२ तए ण तस्स कोल्लागस्स सिण्णवेसस्स विह्या बहुजणो ग्रण्णमण्णस्स एवमा-इनखइ जाव परूवेइ—धन्ने ण देवाणुष्पिया! बहुले माहणे, 'क्यत्थे ण देवाणुष्पिया! बहुले माहणे, कयपुण्णे ण देवाणुष्पिया! बहुले माहणे, कयलक्यणे ण देवाणुष्पिया! बहुले माहणे, कया ण लोया देवाणुष्पिया! बहुलस्म माहणस्स, सुलद्धे ण देवाणुष्पिया! माणुस्सए जम्म ॰ जीवियफले बहुलस्म माहणस्स, बहुलस्स माहणस्स ।।

गोसालस्स सिस्सर वेरा श्रंगीकरण-पदं

प्रविचा निसम्भ स्थिति । प्रिया प्रमान्त स्थानि । प्रिया प्रमान्त स्थानि । स्थानि । प्रमान्त स्थानि । स्थानि ।

१ जन्दरि (त्र, क, स, य, म), सन्यज् (ता)। २ (ता), महित्राजी (युगा)।

वे लहालहों (र, स, ता, व, म)।

र. मुक्त (प्र. त्या) ।

५. म॰ पा॰ —त चेव जाव जीवियफ्ते।

६. ग० पा०--अजमत्थिए जान समुष्पजिज्ञत्या।

७ नुसी (४, ब, म)।

५ स० पा०-जनी जाय परातमे।

श्रीभनमणानण्, तं निरमिद्धाः प एतः सम् धम्मायन्ति धम्मोण्डेन राम्ने भगवं महाबीरे भविरमतीति यह्द वीन्ताण् सीर्वादेव राद्धिः स्वाधितः सम् मन्त्रमी नमता सन्ययनदेवण करः सम् स्टब्सी "समना सम्यय श्रीतः व भौगाणे 'गोन्दागरम मध्यवेनस्य दित्या परित्यभूमीण मण् सीर स्वेतस्य स्वाधनः स्वाधनः

- ४४. तम प ने मीसाने मगनिपूर्ण प्रदृष्ट्वे मम विष्यती सामा जिल्लाहरू के देह रहेना मम वया नम्सर, प्रतिना १ समसिना एवं क्यामी—युक्त रहते । यह परमावस्थित, अनुका नृद्धा सनेवामी ॥
- ४४ तम् य घर गोगमा । गागानस्य मर्गालपुनस्य एकमरु पीरमुहोस ।
- १६ नम् प्रश्ने गोयमा । गोरगांत्रम स्वतिमुनेच मन्नि विविध्योत स्वतास्यः । त्रान्थानमं सुन्न दुर्गा सगरारमगरशार पन्त्रण्याणे विविध्यानेत्र सिरियम् ॥

# निनयंभय-पद

- ४७ तर्ण पर गीतमा । मञ्जाब प्रश्नीय प्रतम्मग्रेण्यमा सि उप मंद्रा द्वान महिल्ला मन्द्रित्तपुर्णन गीत निद्धारमामाओं नगरामा पुरम्याम अवर गाई प्रतिस्थानम् । तस्य प्रतिस्थानम् स्वास्थानम् प्रत्मेनम् विषयः ५ मण्याः । तस्य प्रतिस्थानम् नगरम् । प्रतिस्थानम् विषयः । प्रतिस्थानम् विषयः । प्रतिस्थानम् । तस्य प्रतिस्थानम् । विषयः । प्रतिस्थानम् । विषयः । प्रतिस्थानम् । विषयः । प्रतिस्थानम् । विषयः । ।
- ४६ मा से मेंसिने मर्गात्रभूते य रिक्टमम् प्रायः, पर्श्यना सम्प प्रकृतकारः, परिचा सम्मितः एव ययामा —एस ए भन्ने । विकास हिन्दि किया प्राप्तः प्रतिकारित्यस्य वे सम्बद्धाः विष्णुपार्वः स्वयुक्तः प्राप्तः । वेदानिक किर्मात्रकारः विकास
  - ति प्रकार मिर्मा । शोमान मार्थियुक्त कर प्रतार के स्वरूप । स्वरूप । विकास निष्य क्षित्रकार भाग निष्यार गामा । तो प्रकार विकास । विकास प्रतास स्थास से विकास स्थापन स्थापन विकास । या स्थापन विकास
- and the second of the second o
- A got the formal go mind that a first of the old must be to the
- of the second se
- The management of the state of
- the way was a second of the second of
- is as a management of a second of

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते तेण श्रद्वगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोय-मेत्तेण सन्वेसि पाणाण, सन्वेसि भूयाणं, सन्वेसि जीवाण, सन्वेसि सत्ताण इमाइ छ अणइक्कमणिज्जाइ वागरणाइ वागरेति, त जहा—

लाभ ग्रलाभ सुहं दुक्ख, जीविय मरण तहा ।
तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते तेण ग्रहुगस्स महानिमित्तस्स केणइ उल्लोयमेत्तेणं सावत्थीए नगरीए ग्रजिणे जिणप्पलावी, ग्रणरहा ग्ररहप्पलावी, ग्रकेवली केविष्पलावी, ग्रसव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी ॰, ग्रजिणे जिणसद् पगासेमाणे विहरइ, त नो खलु गोयमा । गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी, जिणे ॰ जिणसई प्पलावी, केवली केविलप्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ॰ जिणसई पगासेमाणे विहरइ, गोसाले ण मखलिपुत्ते ग्रजिणे जिणप्पलावी, ग्रजिणे ग्ररहिष्पलावी, ग्रकेवली केविलप्पलावी, ग्रसव्वण्ण सव्वण्ण्पलावी, ग्रजिणे जिणसई ॰ पगासेमाणे विहरइ ।।

७८ तए ण सा महितमहालया महच्चपरिसा '•समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रितिए एयमहु सोच्चा निसम्म हहुतुद्वा समण भगव महावीर वदइ नमसइ, विद्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस ९ पिडगया ।।

### गोसालस्स भ्रमरिस-पदं

७६ तए ण सावत्थोए नगरीए सिघाडग'- तिग-चउनक-चच्चर-चउम्मुह-महापह-पहेमु वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइवखइ जाव परूवेइ—जण्ण देवाणुष्पिया। गोमाने मखिलपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसद्द पगासेमाणे विहरइ त मिच्छा। समणे भगव महाबीरे एवमाइवखइ जाव परूवेइ—एव खलु तस्स गोसानस्स मखिलपुत्तस्स मखली नाम मख पिता होत्था। तए ण तस्स मयस्स एव चव त सव्व भाणियव्व जाव' अजिणे जिणसद्द पगासेमाणे विहरइ, त नो विन्यु गोमाने मखिलपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरइ, गोसाले मखिलपुत्ते अजिणे जिणप्पलावी जाव विहरइ, समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी

५०. तए ण से गोसाले मखिलपुत्ते बहुजणस्स अतिय एयमह सोच्चा निसम्म श्रासुक्ते किन्द्रे तुविए चिटिवकए भिमिमिसेमाणे आयावणभूमीओ पच्चोक्हड, पच्चो महिता मार्यात्य नगरि मज्भमज्भेण जेणेव हालाहलाए कुभकारीए कुभकारा-

१. ग॰ पा॰ —िपापनाभी जाव जिणमह ।

२ स्वताव-जिल्लामनी ताद प्रगासमाणे ।

३ र इ. <sup>१९१</sup>४ - वटा सिन बाद पडिमया ।

४ म ॰ पा॰ — मित्राहम नाव बहुद्रशी।

५. भ० १५।१४-७६।

६. स॰ पा॰—श्रामुख्ते जाव मिसि॰।

७ नेपमञेषकरणेन 'निमाच्छड, निमान्छिना' इति पाठो न दृश्यते । द्रष्टव्यम्-१५।२४।

यमें नेशेव उवागरळा, उतागरिक्या रातात्माम् ग्रामरित् मरण राजारित् याप्तिवियसध्यपत्रिप्ते महत्रा यमनिस अतुमाने एवं स्वांप्ति विरागः ॥

### गोनालस्य प्राणंदशेर्ममव्ये प्रवकोसपदमण-पद

- =२. नेण नातेण नेतं समतण नमणस्य भगवनी महावीरस्य छरेदारी काल्ये गरा भेरे पगरभद्दम् जाव' विलीग छहुछहुता सणिक्षिणना एकेणक्ष्येण सार्वता १७२३ स्रापा भविमाने विहरण ॥
- म्याण में आण दे भेरे छेट्टुम्बस्यापारणम्सि पटमान पोरिसील एउ च्या छ। चण-सामी तरेव आपुन्त्रह, तरेव द्याव द्याच-नीव-महिम्समहः किल्लाह परमामुद्य-पत्न भिष्यायरियाए अप्रमाणे हात्राह्माए पुत्र असीण विश्वारण व्याप्त्र स्थापन व्याप्ता स्थापन व्यापन स्थापन स्थापन व्यापन ।
- नग्ग में गोसाचे मर्याचय्ये बाह्य पेर्गायाल्या गण्यके जुलक्त्रकः नगरम सद्द्रमाभवेष बीद्यसमाण पास्ट, पासिका एवं उपके एकि पद बागवा विद्योग्य मह उपस्थितिसामेटि ।।
- त्य त्य त्र से श्राप्त केरे सोमाचेषं महित्यसँप ग्रंथ कर स्थात है। हे तर त्यार सम्बारीम् कश्वासम्बद्धे, केषव सोमाच महित्यस्थात हैते हे तथा त्यार ।
- वर, ता पा में बोना ने मत्त्रियम् बायद रेन्टाय प्राप्ती पात्र मन्द्र राष्ट्र दे देशी चित्रतीयाम् मदाम केट द्वन्तायम् परिया क्या के साथ द्वार स्वत्र के प्रत्य के स्वयं के साथ देश स्वयं के प्रत्य के स्वयं के स्वय
- मध्य एक प्रविधित वृद्धिम्याम् स्थिति स्रमेशिक्षाम् सम्प्रिकाः विकास का प्राप्त है । स्राप्ति कि कि सम्पर्तनाम् सम्प्राप्ति विकास का प्राप्त है । प्रतिस्थानमाने विकास समिति ।
- mit bate bie je toffelbet obgemiebalt, ben'bnie boblete darbetereit, thim bam bam te balten

<sup>2</sup> KKEMMAN (41) .

<sup>\* #</sup> well winder forte .

<sup>1</sup> Challes has a all I

<sup>\* \*\* \* \* \* \* \* \* \*</sup> 

t We take what a

for the water thank and broken

<sup>.</sup> Gebahme ibe un " bet "

سن جينون ۾ ج

an down to a second

<sup>\*\*\* \*\* \*</sup> 

불분 보드 제 " 이 상이 없는 다.

the setting we take the state of the

जाव परूवेमाणस्स एयमट्टं नो सद्दहंति, 'नो पत्तियंति'' नो रोयति, एयमट्टं असद्दहमाणा अपत्तियमाणा अरोएमाणा तस्स वम्मीयस्स चउत्थं पि वप्पु भिंदति । ते णं तत्थ उग्गविस चडविस घोरविसं महाविसं 'अतिकायं महाकाय" मसिमूसाकालग नयणविसरोसपुण्णं ग्रजणपुज-निगरप्पगास रत्तच्छ जमलजुयल-चचलचलतजीह धरणितलवेणिभूय उक्कंड-फुड-कुडिल-जडुल-कक्खंड-विकंड-फडाडोवकरणदच्छ लोहागर-धम्ममाण-धमधर्मेतघोस अणागलियचडतिव्वरोस 'समुह तुरिय चवल'' धमंत दिट्ठीविस सप्प संघट्टेति ॥

तए ण से दिट्ठीविसे सप्पे तेहि वणिएहि सघट्टिए समाणे आसुरुत्ते • रुट्ठे कुविए चडिविकए॰ मिसिमिसेमाणे सणियं-सणिय उट्टेंड, उट्टेत्ता सरसरसर वम्मी-यस्स सिहरतल द्रुहति", द्रुहित्ता ग्रादिच्च निज्भाति, निज्भाइता ते विणए ग्रणिमिसाए दिट्टीए सन्वन्त्री समता समिभलोएति ॥

तए ण ते विणया तेण दिट्ठीविसेण सप्पेण अणिमिसाए दिट्ठीए सन्वग्री समता 83 समभिलोइया समाणा खिप्पामेव सभंडमत्तोवगरणमायाएँ एगाहच्च कूडाहच्च भासरासी कया यावि होत्या। तत्थण जे से विणए तेसि विणयाण हिय-कामए' • सुह्कामए पत्थकामए त्राणुकिपए निस्सेसिए ॰ हिय-सुह-निस्सेसकामए से ण आणुकपियाए देवयाए सभडमत्तीवगरणमायाए नियग नगर साहिए ।।

एवामेव श्राणंदा ! तव वि धम्मायरिएणं धम्मोवएसएणं समणेण नायपुत्तेण 33 ओराले परियाए अस्सादिए, ओराला कित्ति-वण्ण-सद्द-सिलोगा सदेवमणुयासुरे लोए पुटवति, गुटवति ", थुटवति"—इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु समणे भगवं महावीरे । त जिद मे से अज्ज किचि वि वदित तो णं तवेण तेएण एगाहच्च कूडाहच्चं भासरासि करेमि, जहा वा वालेण ते वणिया। तुम चण म्राणंदा । सारवखामि संगोवामि जहा वा से विणए तेसि विणयाण हियकामए जाव" निम्सेसकामए त्राणुकपियाए देवयाए सभड" मत्तोवगरणमायाए नियग नगर लाहिए। त गच्छ "ण तुम त्राणदा ! तव धम्मायरियस्स धम्मोवए-मगम्स समणस्स नायपुत्तस्स एयमद्र परिकहेहि ॥

```
    ताय (अ, त, स, ना, व, म, स) ।

२ जाम (य, व, म, ता, व, म, म)।
३ मतिरायमहाराप (व, ग, ता, म)।
```

४. ९ नुवा (घ, ग, ब, म)।

४ ममुद्रि मृश्यिमदान (ग्रं, म, म, ता, ब), रम्बियारियचनत (वृ)।

६ ग०पा०—धारुमें बाद मिनि ।

१ दुरीर (४, तर, में); दुरहृति (ग)। विविधान को।

६. स० पा० हियकामए जाव हिय।

१०. × (म्र, क, न्व, ता), गुवति (व, म)।

११. तुवति (क, प), × (व, म), 'युवित' त्ति वत्रचित्, ववचित् 'परिभमती' ति दृश्यते (वृ)।

१२ म० १४।६२।

१३. स० पा०---ममद जाव माहिए।

१४. गच्छाहि (व, म)।



•मंखलिपुत्ते तवेणं तेएण एगाहच्चं कूडाहच्चं भासरासि करेत्तए, नो चेव णं अरहते भगवते, पारियावणियं पुण करेज्जा। जावितए ण आणदा। गोसालस्स मखलिपुत्तस्स 'तवे तेए', एत्तो अणतगुणिविसिट्ठतराए चेव तवे तेए अणगाराण भगवंताण, खितखमा पुण अणगारा भगवतो। जावहए ण आणदा! आणगाराण भगवंताण तवे तेए एत्तो अणतगुणिविसिट्ठतराए चेव तवे तेए थेराणं भगवंताण, खितखमा पुण थेरा भगवतो। जावितए ण आणंदा। थेराण भगवंताण तवे तेए एत्तो अणतगुणिविसिट्ठतराए चेव तवे तेए अरहंताण भगवन्ताण, खितखमा पुण अरहता भगवतो। त पभू ण आणदा। गोसाले मखिलपुत्ते तवेण तेएण एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि करेत्तए, विसए ण आणदा ! गोसालस्स मखिलपुत्ते तवेण तेएण एगाहच्चं कूडाहच्चं भासरासि करेत्तए, समत्ये णं आणदा'। जोसाले मखिलपुत्ते तवेण तेएण एगाहच्चं कूडाहच्चं भासरासि करेत्तए, समत्ये णं आणदा'। जोसाले मखिलपुत्ते तवेण तेएण एगाहच्चं कूडाहच्चं भासरासि करेत्तए, नो चेव ण अरहते भगवंते, पारियावणिय पुण करेज्जा।।

घाणदथेरेण गोयमाईणं प्रणुण्णवण-पदं

६६. त गच्छ ण तुमाग्राणदा । गोयमाईण समणाणं निग्गंथाण एयमट्ठ परिकहेहि— मा ण ग्रज्जो । तुन्भं केई गोसालं मंखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडि-चोएउ, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेउ, धम्मिएण पडोयारेण पडोयारेउ, गोसाले ण मखलिपुत्ते समणेहि निग्गथेहि मिच्छ विष्पडिवन्ने ।।

१०० तए ण से आणदे थेरे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे समणं भगवं महावीरं वदइ नमसङ, विद्ता नमसित्ता जेणेव गोयमादी समणा निग्गथा तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता गोयमादी समणे निग्गथे ग्रामतेति, ग्रामतेत्ता एवं वयासी—एव खनु ग्रज्जो । छट्ठक्खमणपारणगसि समणेण भगवया महावीरेण ग्रव्भणणणाए समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मिज्भमाइं कुलाइं तं नेव मव्य जाव' 'गोयमाईण समणाण निग्गथाण' एयमट्ट परिकहेहि, त मा ण

एयमट्ट परिकहेहिं इति गोशालकम्य उपितरित—प्रपटच्य १५१६६। यदि एतदन्त पाठोत्र विवक्षित स्यातदा आनन्दम्य भगवतो निवेदनम्, भगवतस्य आनन्दम्य गौतमादिश्रमगोभ्य तदर्थशापनम्य निदेशन—एतत् मवे तिमान् पाठे नैव प्राप्त भवेत्। कथ च आनन्दः भगवतः निर्देशम्याविष्ट्या गौतमादिम्यः 'त माग् प्रजाते म्याविष्ट्या गौतमादिम्यः 'त माग् प्रजाते प्राप्त निर्देश कुर्यात् १ एतत् न स्यामादिसम् । तेन प्रतीयते अत्र पाठमदीपीरम्मी

१. परियावणिय (अ. म) ।

२. तवतेए (म) मर्वेत्र।

३ मं॰ पा॰-निएमा जाय करेत्तए।

४. म० पा०—आणदा जाव बरेत्तए।

<sup>५ म० पा०—प्राणदा प्राव तरेनए।</sup> 

६ मान १४।मान-हरी।

जारगुलास (अ. न. स. ता, व. म. स); सर्वेच्चित आदर्शेषु 'नायपुलस्स णयमह परिवर्णिट' जी पाठेस्ति, शिलु प्रसङ्गपर्यो-स्पेरच्या नैय सम्बद्धि 'नावपुलस्स

एएण गगापमाणेण सत्त गगास्रो सा एगा महागगा। सत्त महागगास्र। सा एगा सादीणगगा। सत्त सादीणगगास्रो सा एगा मदुगगाः। सत्त मदुगगाओ सा एगा लोहियगगा। सत्त लोहियगगाओ सा एगा स्रावतीगगाः। सत्त स्रावतीगगाः। सत्त स्रावतीगगाः। सत्त स्रावतीगगाः। सत्त स्रावतीगगाः। सत्त स्रावतीगगाः। सत्त स्रावतीन स्र

तासि दुविहे उद्धारे पण्णत्ते, त जहा—सुहुमवोदिकलेवरे चेव, वायरवोदि-कलेवरे चेव। तत्थ ण जे से सुहुमवोदिकलेवरे से ठप्पे। तत्थ ण जे से वायर-वोदिकलेवरे तत्र्यो ण वाससए गए, वाससए गए एगमेग गगावालुय अवहाय जावितएण कालेण से कोट्ठे खीणे णीरए निल्लेवे निहिए भवित सेत्त सरे सरप्पमाणे। एएण सरप्पमाणेण तिण्णि सरसयसाहस्सीद्यो से एगे महाकप्पे, चउरासीति महाकप्पसयसहस्साइ से एगे महामाणसे।

१. श्रणताओ सजूहाग्रो जीवे चय चइता उवरिल्ले माणसे सजूहे देवे उववज्जित । से ण तत्थं दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ, विहरिता ताश्रो देवलोगाओ प्राउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण प्रणतर चय चइता पढमे सण्णिगटभे जीवे पच्चायाति ।

२ से णं तओहितो ग्रणतर उन्वद्दित्ता मिष्भिल्ले माणसे सजूहे देवे उववज्जइ। से णं तत्य दिव्वाड भोगभोगाइ भुजमाणे विहरइ, विहरित्ता ताम्रो देवलोगाम्रो प्राउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण ग्रणतर चय ॰ चइत्ता दोच्चे सिष्णगन्भे जीवे पच्चायाति।

३ से ण नम्रोहितो म्रणतर उव्विद्धिता हेट्ठिल्ले माणसे सजू हे देवे उववज्जई। से ण तत्य दिव्वाइ भोगभोगाइं जाव चइता तच्चे सिण्णगव्भे जीवे पच्चायाति। ४ से ण तम्रोहितो जाव उव्विद्धिता उविरिल्ले माणुसुत्तरे सजू हे देवे उववज्जई। मे ण तत्य दिव्वाइ भोगभोगाइ जाव चडता चउत्थे सिण्णगव्भे जीवे पच्चायाति। ५ से ण तम्रोहितो म्रणतर उव्विद्धिता मिज्मिल्ले माणुसुत्तरे सजू हे देवे उववज्जइ। से ण तत्य दिव्वाइ भोगभोगाइ जाव चइत्ता पचमे सिण्णगव्भे

६. मे ण नम्रोहितो अणतर उव्विद्विता हिट्ठिल्ले माणुसुत्तरे सजूहे देवे उववज्जर । से णं तत्थ दिव्याङ भोगभोगाइ जाव चइत्ता छट्ठे सिष्णगव्भे जीवे पच्यायाति ।

१. महूममा(य), महूममा(य), मन्युगमा(वद०)। ४. तत्या (ता)।

भ अवशिक्षण (क, रू., व, म)। ४. म० पाठ—आडवसएण जाव बहता। २ हुण्या (क म), अष्टुगुप्पणा (ता)।

६ पाढाण १०. लाढाण ११. वज्जीणं १२. मोलीणं १३. कासीणं १४. कोस-लाण १५ अवाहाणं १६ सुभुत्तराण वाताए वहाए उच्छादणयाए भासी-करणयाए।

ज पि य अञ्जो । गोसाले मखलिपुत्ते हालाहलाए कुभकारोए कुभकारावणिस श्रवकूणगहत्थगए, मञ्जपाण पियमाणे, अभिनखण गायमाणे, अभिनखण नन्व-माणे, ग्रभिनखण' •हालाहलाए कुभकारीए॰ ग्रजलिकम्म करेमाणे विहरह, तस्स वि य ण वज्जस्स पच्छादणहु । ए इमाइ स्रह चरिमाइ पण्णवेड, त जहां-१ चरिमे पाणे २ चरिमे गेये ३ चरिमे नट्टे ४ चरिमे अजलिकम्मे ५ चरिमे पोवखलसबट्टए महामेहे ६ चरिमे सेयणए गधहत्थो ७ चरिमे महासिला-कटए सगामे क् अह च ण इमीसे ओसप्पिणसमाए चउवीसाए तित्थगराण चरिमे तित्थगरे सिजिभस्स जाव' ग्रत करेस्सं।

ज पि य ग्रज्जो ! गोसाले मखलिपुत्ते सीयलएणं मट्टियापाणएण ग्रायिण-उदएण गायाइ परिसिचमाणे विहरइ, तस्स वि ण वज्जस्स पच्छादणहुयाए इमाइ चत्तारि पाणगाइ चत्तारि स्रपाणगाइ पण्णवेति ॥

१२२. से कित पाणए ?

पाणए चउन्विहे पण्णत्ते, त जहा-१ गोपुटुए २. हत्थमिद्यए ३. म्रातवतत्तए ४. सिलापव्भट्टए । सेत्त पाणए ॥

से कि त अपाणए? १२३ ग्रपाणए चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा-१. थालपाणए २. तयापाणए ३. सिवित-पाणए ४ मुद्धपाणए ॥

मे कि त थालपाणए? थालपाणए-जे ण दाथालग वा दावारग वा दाकुभग वा दाकलस वा सीतलग उन्लगं हत्येहि परामुसङ, न य पाणिय पियइ । सेत्त थालपाणए ॥

मे कि त तयापाणए ? तयापाणए—जे ण ग्रव वा श्रवाडग वा जहा पश्रोगपदे जाव' बोर' वा तेवस्व'

१ मानीण (अ, म, ता, ब, म)।

२ रामुनराण (ध, ष, म), मुभत्तराण (ग) सभ्नराण (ता, ब), सुभतराण (स) ।

३. म॰ पा॰ -- अस्तिनगा जाय अजिनिकस्म ।

इ. क्षेपियमीए (स)।

५ तित्वरसाण (अ. त. य. स. स), तित्यक-T" (77) 1

d majices

७ ग्रादनणि (अ, क, स, च, म)।

प. मवलि॰ (ग्र, प्र); सेवलि॰ (य); सर्व॰ एलि॰ (म)।

६. ओलग्ग (ग)।

१०. प० १६।

११. पोरु (म्र), पोर (क, ता, म); चोरं (व) । १२. तवरुष (म, म); तबुरुष (ता); तेनुरा

<sup>(</sup>ब); निदुष्यं (ग)।



उद्वेइ, उट्टेत्ता गोसालं मंखलिपुत्त वदइ नमंसइ', •वदित्ता नमंसित्ता जामेव दिस पाउन्भूए तामेव दिस ॰ पडिगए।।

# गोसालस्स श्रप्पणो नीहरण-निद्देस-पद

१३६ तए ण से गोसाले मंखलिपुत्ते अप्पणो मरण आभोएइ, आभोएता आजीविए धेरे सद्दावेद, सद्दावेता एव वयासी—तुन्भे ण देवाणुप्पिया। मम कालगय जाणिता सुरिभणा गंधोदएण ण्हाणेह', ण्हाणेता पम्हलसुकुमालाए गधकासाईए गायाई लूहेह, लूहेत्ता सरसेण गोसीसचदणेण गायाई अणुलिपह, अणुलिपिता महिरह हसलक्खण पडसाडग नियसेह, नियसेत्ता सव्वालकारिवभूसिय करेह, करेत्ता पुरिससहस्सवाहिण सीय दुरुहेह', दुरुहेत्ता सावत्थीए नयरीए सिघाडग'-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह ॰-पहेसु महया-महया सद्देण उग्घोसेमाणा'- उग्घोसेमाणा एव वदह—एव खलु देवाणुप्पिया! गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी', अरहा अरहप्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ॰ जिणसद्द पगासेमाणे विहरित्ता इमीसे ओसिप्पणीए चउवीसाए तित्थगराण चिमे तित्थगरे, सिद्धे जाव' सव्वदुक्खप्पहीणे—इिद्धसक्कारसमुदएण मम सरीरगस्स नीहरण करेह।।

१४०. तए ण ते श्राजीविया थेरा गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमह विणएणं

पडिसुणेति ॥

# गोसालस्स परिणाम-परिवत्तणपुरुवं कालधम्म-पदं

१४१. तए ण तस्स गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सत्तरत्तसि परिणममाणिस पिडलिंडसम्मत्तस्य अयमेयारूवे अजभित्यए' •िचितिए पित्थए मणोगए सकप्पे॰ समुपाज्जित्या—नो खलु अह जिणे जिणप्पलावी', •अरहा अरहृप्पलावी, केवली
केविन्प्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे॰ जिणसद्द पगासेमाणे विहरिते"
अह्ण्य गोमाने चेव मखिनपुत्ते समणघायए समणमारए समणपिडणीए
आयिय-उवजभायाण अयसकारए अवण्णकारए अकित्तिकारए वहुई
अमद्भावुदभावणाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाण वा पर वा तदुभय वा

१ म० पा० - नममट जान परिमण्।

२. 'ठावेट' इति हा समीचीन प्रतिभाति, बिन्दु 'ब्रुवेड, ण्हामोड' इति रुपद्वयमपि वस्त्री।

३ इंग्र (त, क स, ता)।

४. मं व पार - विकास साम प्रेसु ।

५ घोनेमासा (अ, स, व) ;

६ स० पा०—जिग्एयलावी जाव जिणमह।

७ म० ११४:३।

s. स॰ पा॰-अज्मतियए जाव ममुष्यजित्या।

६. मं॰ पा॰—जिस्पायाची जाव जिस्सह।

१० विह्य्य (क, ता, स)।

उन्घोसेमाणा एव वयासी—नो खलु देवाणुप्पिया । गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए। एस ण गोसाले चेव मखलिपुत्ते समणघायए जाव छउमत्थे चेव कालगए। समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव विहरइ—सवह-पिडमोक्खणग करेति, करेत्ता दोच्च पि पूया-सक्कार-थिरीकरण-द्वयाए गोसालस्स मखलिपुत्तस्स वामाओ पादाग्रो सुव मुयति, मुइत्ता हाला-हलाए कुभकारीए कुभकारावणस्स 'दुवार-वयणाइ' ग्रवगुणित्तं, ग्रवगुणित्ता गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरग सुरिभणा गधोदएण ण्हाणेति, त चेव जाव महया इिड्डसक्कारसमुदएण गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरगस्स नीहरण करेति।।

### भगवण्रो रोगायंक-पाउभ्भवण-पदं

- १४३. तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कदायि सावत्थी स्रो नगरी स्रो कोहुया स्रो चेदया स्रो पिंडिनिक्खमित, पिंडिनिक्खिमित्ता विहया जणवयिवहारं विहर ह।
- १४४ तेण कालेण तेण समएण मेढियगामें नाम नगरे होत्था—वण्णग्रों । तस्स ण मेढियगामस्स नगरस्स विह्या उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए, एत्थ ण साणकोट्टए नाम चेइए होत्था—वण्णग्रो जाव पुढिविसिलापट्टग्रो । तस्स ण साणकोट्टगस्स चेइयस्स ग्रदूरसामते, एत्थ ण महेगे मालुयाकच्छए यावि होत्था—िकण्हें किण्हो-भाने जाव महामेहिनिकुरवभूए पत्तिए पुष्फिए फिलए हिरयगरेरिज्जमाणे सिरीए अतीव-ग्रतीव उवसोभेमाणे चिट्टति । तत्थ ण मेढियगामे नगरे रेवती नाम गाहावङणी परिवसति—ग्रड्ढा जाव' वहुजणस्स ग्रपरिभूया ।।
- १४५ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णेदा कदािय पुढ्वाणुपुढ्वि चरमाणे " •गामाणु-गाम दूडज्जमाणे मृहसुहेण विहरमाणे ॰ जेणेव मेढियगामे नगरे जेणेव साणकोहुए चेंडए तेणेव उवागच्छ जाव" परिसा पिंडगया ॥
- १४६ तए ण समणस्स भगवयो महावीरस्म सरीरगसि विपुले रोगायके पाउन्भूए— उज्जले'' • विउने पगाडे कक्कमे कडुए चडे दुक्षे दुगो' तिब्वे ॰ दुरिहयासे, पिनज्जरपरिगयमरीरे दाह्यकितिए'' यावि विहरति, अवि याइ लोहिय-वच्चाइ

```
१ सब (४११८१।

- रागार (ता)।

- सबसुरित (ता)।

- सं- १५१३२।

- सिंद्रिक (त), सिंद्रिक (त्र)।

- स्ट्रिक (त्र), सिंद्रिक (त्र)।

- स्ट्रिक (त्र, क्रांच, स्ट्रिक)।

- सोक सुंक प्रकार
```

उन्होसेमाणा एवं वयासी—नो खलु देवाणुष्पिया । गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए। एस ण गोसाले चेव मखलिपुत्तें समणधायए जाव छउमत्थे चेव कालगए। समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव विहरइ—सवह-पिडमोक्खणग करेति, करेत्ता दोच्च पि पूया-सक्कार-थिरीकरण-द्वयाए गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स वामाओ पादाग्रो सुव मुयति, मुइत्ता हाला-हलाए कुभकारीए कुभकारावणस्स 'दुवार-वयणाइ' ग्रवगुणित्तां, ग्रवगुणित्तां गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरगं सुरिभणा गधोदएण ण्हाणेति, त चेव जाव महया इडि्दसक्कारसमुदएण गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरगस्स नीहरण करेति।।

### भगवस्रो रोगायंक-पाउःभवण-पदं

- १४३ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कदायि सावत्थीस्रो नगरीस्रो कोट्टयास्रो चेद्दयास्रो पिडिनिक्समित, पिडिनिक्सिमित्ता विहया जणवयिवहारं विहरइ।।
- १४४ तेण कानेण तेण समएण मेढियगामें नाम नगरे होत्था—वण्णग्रों। तस्स ण मेढियगामस्म नगरस्स विह्या उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए, एत्थ ण साणकोट्ठए नाम चेइए होत्था—वण्णग्रो जाव पुढिविसिलापट्टग्रो। तस्स ण साणकोट्टगस्स चेडयस्स प्रदूरसामते, एत्थ ण महेंगे मालुयाकच्छए यावि होत्था—िकण्हें किण्होभामे जाव महामेहिनकुरवभूए पत्तिए पुष्किए फिलए हिरयगरेरिज्जमाणें सिरीए अतीव-प्रतीव उवसाभेमाणे चिट्ठति। तत्थ ण मेढियगामे नगरे रेवती नाम गाहावडणो परिवसति—ग्रड्ढा जाव वहुजणस्स ग्रपरिभूया।।
- १४४. तए ण समणे भगव महावीरे प्रण्णदा कदायि पुर्वाणुपुन्वि चरमाणे " •गामाणु-गाम दूइज्जमाणं मुहमुहेण विहरमाणे ॰ जेणेव मेढियगामे नगरे जेणेव साणकोहुए चेंद्रए तेणेव उवागच्छइ जाव" परिसा पिडगया ॥
- १४६. नए ण नमणन्म भगवग्रो महावीरम्म सरीरगसि विपुने रोगायके पाउन्भूए— उराने'' •िवाने पगाढं कक्कमे कडुए चडे दुक्वे दुग्गे'' तिब्वे ॰ दुरहियांगे, पिनारगरपरिगयमरीरे दाह्यकर्मतिए' यावि विहरति, श्रवि याड नोहिय-बच्चाइ

```
१ भ० १४११६१।

2. दाराट (ता) ।

3. अव गुजरि (ता) ।

4. भ० वा०—चरमारो जाव जेगीव।

4. भ० १४११३६।

5. भ० १७, ८।

5. भ० १७, ८।

6. भ० १७, ८।

7. भ० १७, ८।

8. भ० पा०—उज्जले जाज दुरहियांगे।

8. भण्या ।

8. भण्या ।
```

मालुयाक छए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छग ग्रतो-ग्रतो ग्रणु-पविसइ ग्रणुपविसित्ता महया-महया सद्देण कुहुकुहुस्स १ परुण्णे । त गच्छह ण श्रज्जो । ृटभे सीह ग्रणगार सद्दाह'।।

- १५० तए ण ते समणा निग्गथा समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ता समाणा समण भगव महावीर वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रातयाश्रो साणकोट्टगाश्रो चेद्दयाश्रो पिडिनिक्खमित्त, पिडिनिक्खिमित्ता जेणेव मालुयाकच्छए, जेणेव सीहे श्रणगारे तेणेव उवागच्छित, उवागच्छित्ता सीह श्रणगार एव वयासी सीहा । धम्मायरिया सद्दावेति ।।
- १५१ तए ण से सीहे अ्रणगारे समणेहि निग्गथेहि सद्धि मालुयाकच्छगास्रो पिडिनिक्ख-मड, पिडिनिक्यिमित्ता जेणेय साणकोट्ठए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेय उवागच्छा, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो स्रायाहिण-पयाहिण जावे पज्जुवासित ॥

हना ग्रस्थि ।

त नो पन अह मीहा । गोमानस्य मखितपुत्तस्य तवेण तेएण प्रण्णाइहे समाणे अतो छण्ट मामाण' पिनज्जरपिरायसरीरे दाह्ववकितए छजमत्थे चेव॰ काल वरेस्य अहण्य प्रद्ध मोलग वासाइ जिणे मुहत्थी विहरिस्सामि, त गच्छह ण तुम मीहा । मेटियगाम नगर, रेवतीए गाहावितणीए गिह, तत्थ ण रेवतीए गाहावितणीए मम प्रद्वाण दुवे 'कवोय-मरीरा' जवक्विडिया, तेहि नो श्रष्टो, अति मे प्रप्ते पारियामिए मज्जारकदण् कुक्कुटमसए, तमाहराहि, एएण श्रद्धो।।

<sup>)</sup> Fir (1, 5 m) 1

带\_ 职生 医原血素

है। "र ग"र माध्य में एक वे जार का का का

४. न० पा०-मामाण जाव वात ।

श्रवीनागरीरा (क, ब), बतोबामरीरगा (ता) ।

المستملس المني

## भीरेल रेयईए नेमउलालयण-पट

कृष्ण ति स्वार्ति अनुस्ति स्वयंता अन्यत्व सन्दर्शनेता स्व अने स्थान्ते ति वृत्यंति क्षित्र स्व क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र स्व क्षित्र स्व क्षित्र स्व क्षित्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्य क्षत्र क्षत्य

- The second of the second property of the second second second to the second sec
- ا اللها و المنظم المنظم اللها اللها المنظم المنظمة الله المنظمة اللها المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظم المن والمنظمة المنظم المنظم اللها المنظم المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظم

खामेति, खामेत्ता ग्रालोडय-पिडक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा उड्ढं चित्म-सूरिय जाव' ग्राणय-पाणयारणे कप्पे वीइवइत्ता अच्चुए कप्पे देवताए उववन्ने । तत्थ ण ग्रत्थेगतियाण देवाणं वावीस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता । तत्थ णं सुनक्खत्तस्स वि देवस्स वावीस सागरोवमाइ 'कैठिती पण्णत्ता । से ण भते ! सुनक्खत्ते देवे ताग्रो देवलोगाग्रो ग्राउक्खएण भवक्खएणं ठिइक्खएण ग्राणतर चय चइत्ता कि गच्छिहिति वि कि उवविजिहिति ' गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव सक्वदुक्खाणं व ग्रतं काहिति ।।

#### गोसालस्स भवदभमण-पद

- १६६ एवं खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी कुसिस्से गोसाले नामं मंखलिपुत्ते से ण भंते !
  गोसाल मखलिपुत्ते कालमासे कालं किच्चा किंह गए ? किंह उववन्ते ?
  एवं खलु गोयमा ! मम अतेवासी कुसिस्से गोसाले नाम मंखलिपुत्ते समणघायए
  जाव' छउमत्ये चेव कालमासे काल किच्चा उट्ढ चितम-सूरिय जाव' अन्तुए
  कप्पे देवत्ताए उववन्ते । तत्थ णं अत्थेगितयाणं देवाण वावीस सागरोवमाइ
  िती पण्णत्ता । तत्थ ण गोसालस्स वि देवस्स वावीसं सागरोवमाइ िती
  पण्णत्ता ।
- १६७ मे ण भते । गोसाल देवे ताओ देवलोगाम्रो ग्राउक्खएणं भवक्खएण ठिइक्खएणं ।

  •अणतर चयं चडत्ता किह् गिन्छिहिति ॰ ? किह् उवविज्जिहिति ?

  गोयमा । इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विभिगिरिपायमूले पुडेसु जणवएसु

  मयदुवारे नगरे ममुतिस्म रण्णो भद्दाए भारियाए कुन्छिसि पुत्तत्ताए पन्चाया
  हिनि । मे ण तत्थ नवण्ह् मामाण बहुपिडपुण्णाणं •अद्धद्वमाण य राइदियाणं ॰

  वीडक्कंनाण जावं गुरुवे दारण प्याहिति ॥
- १६८ ज रयणि च ण मे दारए जाइहिति, त रयणि च ण सयदुवारे नगरे सिव्भितर-वाहिरिए भारगमे य कुभगासी य पडमवासे य रयणवासे य वामे वामिहिति॥
- १६६. तए ण नरस दारगरस अम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वीडक्कते′ ●निव्यत्ते असुद्रजायकम्मकरषे० सपने 'वारसमे दिवसे' अयमेयाकृवं गोण्णं गुणनिष्कन्तं

२. स० पाः — मेम जहा मध्याणुन्नविष्स जाप । अव ।

E. Ta 281259 1

el we frieth i

a. Francischer Alexand

६. मः राष्ट्र-दर्गरमुगाम अस् बीउक.

नाणं।

७. म० ११।१४६।

म. गं॰ पा॰ —वीडक्वने जाव मगते।

 वारमाहदिवसे (झ, क, क, ता, व, म, म): इन्टब्यम्—क ११।१४३ सूत्रस्य पादिष्य-णम्।

t. No tuiter:



सिय, जइ ते तदा सुनवसत्तेण ग्रणगारेण पभुणा वि होऊण सम्म सिहय 'बिमियं तितिविखय ॰ ग्रहियासिय, जइ ते तदा समणेण भगवया महावीरेण पभुणा वि 'बोऊण सम्म सिहय खिमय तितिविखय ॰ ग्रहियासिय, त नो खलु ते ग्रह तहा सम्म सिहस्स' बिमिस्स तितिविखस्स ॰ ग्रहियासिस्स, ग्रह ते नवर— सहय सरह ससारिहय तवेण तेएण एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि करेज्जामि॥

- १८३. तए ण से विमलवाहणे राया सुमगलेण अणगारेण एव वृत्ते समाणे आसुरुत्ते •रुट्टे कुविए चिडिकिक्षण मिसिमिसेमाणे सुमगल अणगार तच्च पि रहसिरेण नोल्लावेहिति ॥
- १८४. तए ण से सुमगो प्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा तच्च पि रहसिरेण नोल्लाविए समाणे श्रासुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे श्रायावणभूमीश्रो पच्चोरुभइ, पच्चोरुभित्ता तेयासमुग्घाएण समोहण्णिहिति, समोहण्तिता सत्तद्व पयाइ पच्चोसिकहिति, पच्चोमिकित्ता विमलवाहण राय सहय सरह ससारिहय तवेण तेएणं •एगा-हच्च कूडाहच्च ॰ भासरासि करेहिति ॥
- १८५ सुमगले ण भते । त्रणगारे विमलवाहण राय सहय जाव भासरासि करेत्ता कहिं गच्छिहिति ? कहि उवविजिहिति ?

गोयमा । सुमगले ग्रणगारे विमलवाहण राय सहय जाव भासरासि करेता वहाँह छट्टुहम-दमम'- • दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि । विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं ग्रप्पाण भावेमाणे वहूड वासाइ सामण्णपरियाग पाउणेहिति, पाउणित्ता मासि-याए मनेहणाए ग्रत्ताण भूसित्ता, सिंह भत्ताइ ग्रणसणाए छेदेत्ता ग्रालोइय-पिटक्किते समाहिपत्ते उड्ढ चिदम जाव गेविज्जविमाणावाससय वीइवइत्ता सव्वट्टिमिद्धे महाविमाणे देवत्ताए जवविज्जिहिति । तत्थ ण देवाण ग्रजहन्नमणु-क्कोमेण वेत्तीम मागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता । तत्थ णं सुमगलस्स वि देवस्स ग्रजहन्नमणुक्कोमेण वेत्तीम सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता ।

मे ण भने <sup>।</sup> सुमगले देवे ताग्रो देवलोगाग्रो " श्याउक्त एण भवनखएण ठिइनस-एण श्रणतर चय चउत्ता कींह गच्छिहिनि ? कींह उवविज्जिहिति ? गोयमा <sup>।</sup> ॰ महाविदेहे वामे मिज्भिहिनि जाव" मव्यदुक्ताण श्रत काहिनि ॥

१ स० ५६० - सन्दि जान श्रहिनासिय ।

म् स्थापार -- निवास बहिनासिन ।

३ मः पाः —रहिमा जान अस्यापितम् ।

४ रक्षाः - यस्ते बाद विनि १।

४ में बद्धाः च्या भागमामि ।

<sup>6</sup> T. 12 758.

७. म॰ पा॰—दमम जाव विनित्तेहि।

८. अगा जाव (अ, ब, म, ता, ब, स)।

६ म०१४।१६४।

१०. म० पा०—देवलोगाओ जाव महाविदेते ।

११ भ० गाउरा



प्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए उवविज्जिहिति । से ण तम्रोहितो म्रणतर॰ उर्व्वट्टित्ता दोच्च पि सीहेसु उववज्जिहिति'। कतत्य वि ण सत्थवज्भे दाहवक्कतीए कालमासे काल ॰ किच्चा तच्चाए वालुयप्पभाए पुढवीए उक्कोसकाल • द्विइयसि नरगसि नेरडयत्ताए उवविज्जिहिति। से ण ततो प्रणतर ॰ उव्विट्टिता पक्खीसु उवविज्जिहिति । तत्थ वि ण सत्य-वज्भें वाहववकतीए कालमासे काल विकच्चा दोच्चे पि तच्चाए वालुय'-प्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । से ण तस्रोणतर ॰ उव्वट्टित्ता दोच्च पि पक्खीसु उवविज्जिहिति'। •तत्य वि ण सत्थवज्भे दाहवनकतीए कालमासे काल विच्चा दोच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए उवविज्जिहिति । सेण ततो अ्रणतर ॰ उव्वट्टित्ता सिरीसवेसु उववज्जिहिति। तत्थ वि ण सत्थ' वज्भे दाहववकतीए कालमासे काल किच्चा दोच्च पि दोच्चाए •पुढवीए उक्कोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए सक्करप्पभाए' उवविजिहिति।

मे ण तस्रोणतर ॰ उव्वट्टिता दोच्च पि सिरीसवेसु उवविज्जिहिति । •तत्य वि ण सत्थवज्भे दाहववकतीए कालमासे काल ॰ किच्चा इमीसे रयणप्पभाए प्ढवीए उवकोसकालद्विइयसि नरगसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति' ।

•ैसे ण ततो अणतरं ॰ जव्वट्टित्ता सण्णीसु जवविजिहिति । तत्य वि ण सत्य-वज्में ' व्दाहवनकतीए कालमासे काल विक्चा असण्णीसु उवविज्जिहिति। तत्य वि ण गत्यवज्भे' व्दाहवक्ततीए कालमासे काल किच्चा दोच्च पि इमीने रयणप्पभाए पुढवीए पिलस्रोवमस्स स्रसंखेज्जइभागद्विइयसि नरगसि नेर्यताए उवविजहिति।

मे ण नतो अणतर'' उव्वट्टिता जाइ इमाइ खहयरविहाणाइ भवति, त जहा-नम्मपवर्गाण, लोमपनवीण, समुग्गपवरवीण, विययपवरवीण, तेसु श्रणेगसयसह-रमग्नो उहाउना-उहाइना तत्येव-तत्येव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । मञ्बर्द्य वि ण मत्यवज्ञके दाहवनकतीए कालमासे काल किच्चा जाउ इमाइ

१ स० पा॰ — उवविजिहिति जाव तिच्या। म० पा०—संकरप्पभाए जाव उच्चहिता। २. म॰ पा॰ — प्रारोमकात जान उव्यद्<del>तिता</del>। ६ म० गा० — उववजिजहिति जाव किच्या। ३. स॰ पा॰ -गन्यवाने ताव विच्या । १० म० पा०-- उबवजिजहिति जाव उब्बट्टिना । ६ स्व पार-चारुम ताव उधादिना। ११ म० पा०-सत्यवज्मे, जाव किल्मा।

५ सव्या — स्टिबिटिशाव किस्सा। १२. म० पा०--गत्यवज्ञे, जाय किच्या ।

<sup>·</sup> हरणः । सहस्यक्षणः तान उपहिता । १३. जान (अ, व, म, ता, व, म, म)। ३- ए- पान-एव जान रिकास

datasta mi

रा-व ए दि को केन्य्य प्राप्त स्था होता जा कारी का व विश्वन्य करते. इसही जन्मीनवार्ता प्राप्त के बीत, व प्राप्त--वर्गात, कार्यावया, कार्यावया, सर्थिवस्था, नेस्य कर्ष्यस्थासन् केन्य्यन्ति प्रदृष्टाचनप्रदृष्ट्यस्य ए विश्वन विश्व सर्थिवस्थाने के अस्पति ।

मापन्य दि स् सर्वयक्ष्म स्थान्यद्वर्गे हिंगू न्यानस्थि गाण्य वि । अर्थायक्ष्य व्यापक स्थानस्थ स्थानस्थ न्यापक स्थानस्थ स्थानस्थ ने स्थानस्थ स्थानस्थ ने स्थानस्थ स्थानस्य स्थानस्थ स्यानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्य स्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

ৰহণত নামু ইন্তি দৰ্মন্ত প্ৰত্যাকী, প্ৰয়োগালোগে বিধান্ধিক স্বাধানন্ত সিলাজন বিপাল বন্ধ প্ৰত্যা স্কাৰণায় ক বন্ধানী স্থায়ীৰ স্থিত প্ৰস্থানৰ প্ৰত্যাকী সংস্থানক সংস্থা শালাক প্ৰত্যালয় কৰি নামুক্ত প্ৰত্যালাক ক্ষেত্ৰ সংগ বন্ধানী স্থায়ীৰ স্থায়ীৰ স্থায়ীৰ স্থায়ীৰ স্থায়ীৰ সংস্থানক শালাক সংস্থায়ীৰ সংস্থায়ীৰ সংস্থায়ীৰ সংস্থায়ীৰ স্থায়ীৰ স্থায়ীৰ

The first of the f

ग्रणेगसय<sup>∙•</sup>सहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति ।

सन्वत्य वि ण सत्यवज्भे दाहववकंतीए कालमासे कालं किच्चा ॰ जाइ इमाइ वणस्सइविहाणाइ भवंति, त जहा- रुक्खाण, गुच्छाणं जाव कुहणाण, तेसु अणेगसय' सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो ° पच्चायाइस्सइ — उस्सन्न च णं कडुयरुवखेसु, कडुयवल्लीमु ।

सन्वत्थ वि ण सत्थवजभे ' बाहवक्कतीए' कालमासे कालं किच्चा जाइ इमाइ वाउक्काइयविहाणाइ भवति, त जहा-पाईणवायाण जाव भुद्धवायाण तेसु ग्रणेगसयसहस्सं ' खुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति।

सन्वत्य वि ण सत्यवज्भे दाहवक्कतीए कालमासे काल ० किच्चा जाइ इमाइ तेउक्काइयविहाणाइ भवति, त जहा—इगालाणं जाव सूरकतमणिनिस्सियाण, तेसु ग्रणेगसयसहस्सं •ेखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति ।

सव्वत्य वि णं सत्यवज्भे दाहवनकतीए कालमासे काल १ किच्चा जाङ इमाइ म्राउवकाइयविहाणाइ भवति, त जहा-म्रोसाण' जाव'' खातोदगाण, तेसु म्रणेग-सयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चाया-इस्सड - उस्सन्नं च णं खारोदएमु खत्तोदएसु ।

सन्वत्य वि ण सत्यवज्भे 'र •दाहवक्कतीए कालमासे काल ॰ किच्चा जाइं इमाइ पुढविक्काउयविहाणाइ भवति, तं जहा— पुढवीण, सक्कराण जाव'' सूरकताण, तेमु प्रणेगमय'' सहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता-उद्दाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो ° पच्चायाहिति—उस्सन्न च ण खरवायरपुढविक्काइएसु ।

मन्वत्य वि ण सत्यवज्भे ' •दाहववकतीए कालमासे काल ॰ किच्चा रायगिहै नगरे बाहि खरियत्ताए उववज्जिहिति । तत्य वि ण सत्यवज्भे™दाहवक्कतीए

१ ग०पा०-अगेगस्य जाय किन्ना।

६ स० पा०-अणेगसयसहस्स जाव किच्चा।

१०. उम्माण (क, ख, ब)।

३. म० पा०-जारमञ्जान पचनायाज्या ।

११ प० १।

४ म० पा० -सन्यवप्रके नाव किन्या।

१२ म० गा०--गत्थवज्मे जाव निचा।

५ दार्चनर्गाएं इति पाठ नवचिद् सुप्यते, हिन्सवंत्र प्रवाहवाती क्यते ।

१३. प० १। १४ म० पा० — असोगमय जाव पच्चायाहिति ।

E. 74 2 1

१५ म० पा० -- मत्थवज्ञे जात्र रिष्या ।

<sup>ः</sup> र-पाः – पारित्यसहस्य हात्र शिह्या ।

१६. ग० पा०-मन्यवज्ञे, जात्र शिच्या ।

Pr. 🥞 1

mittabaka bang bang

व्यानुमानि व्याप्त । विष्णाप्त दोनात दि व्यामीनो सत्ते त्यांगे व्यक्तिस्तात् एपत्रे अतः विभिन्न स्थाप्त वेष त्या व्याप्तपापको वैद्याप्तवत्य वेष्ट्र व्याप्तवस्य व्याप्त विश्वापत्ति । एत्रपृथ्ये पृथ्ये भाष्ये स्वर्थे व्यवस्थितियम्बस्य विभिन्न व्यक्तियो व्यवस्थान्त्रीयः व्यक्तिस्थाना व्यवस्थानिति ।

त्या ता का व्यक्तिय काम्याधियाकि इस्मान्याधारकार व्यक्तियान्यानावा । यहिन वन् साल मान्येता, योजनावरण विवासण्य, यहिन व्यक्ति अस्तित्व कार्याक्ष कार्याक्ष कार्याक्ष इस्मीत के सार का त्या माने त्या महानिया अधिकारीत व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति प्रामायाक्ष्मा के विक्ति का द्वा महानिया माने व्यक्ति व्यक्ति का त्या माने का व्यक्ति का त्या व्यक्ति व्यक्ति

त्यादेवदेवर मो त्रिक मो के बंदन कार्यको हैं तान्तुं कह के । इस देश के के बात के में बंद नामको बेह्नमान्त्री को मानवासक मान्य मान के बेहन के विनेत्रीय होता मानी की की की क इस के प्रतिकृति की मानी के मानवासी की मानवादिक की मानवादिक की की मानवादिक की मानवादिक की मानवादिक की मीतवादिक इस के प्रतिकृति के के बेहन प्रतिकृति की मानवादिक की मानवादिक मानवादिक की मानवादिक की मानवादिक मानवादिक मानवादिक

그러나 얼마 우리 발가지다음이 한 첫대부를 이렇게 하는 사람들이 있는 것이 없는 것이 없는 사람이 되는 사람들이 되는 사람이 되어 있다고 생각하였다. 그는 사람들이 다른 그렇게 하는 지속이었는 소리를 무료하는 것이다. 무리를 보고 한 사람이 되는 본 시간 없는 지원 전기 되는 사람이 되는 사람들이 된 것이다. 작용을 하는 것이 되는 사람들이 되는 사람들이 되었다고 있는 지원 등에 보고 있다는 것이다는 것이 되는 것이다. 그렇게 되는 사람들이 되는 것이다.

Englin o sie and give a service of a commence about the analysis of a commence of the service of the service and a service of the service and a service of the service of t

ول الرافو 🐞 🔑 لا مالتو ما ماه ميك مها وماه لمالها الوالم الوالمالود الدايرة ووه اللوالغ

केवलं वोहि बुज्भिहिति, बुज्भित्ता मुंडे भिवत्ता अगाराग्रो श्रणगारियं पव्वइ-हिति । तत्थ वि य ण ॰ श्रविराहियसामण्णे कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिति' ।

से ण तस्रोहितो स्रणतर चयं चइत्ता माणुस्सं विग्गहं लिभहिति। तत्य वि णं स्रविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उवव-जिजहिति।

से ण तथ्रोहितो एव जहा सणंकुमारे तहा वंभलोए, महासुक्के, श्राणए, आरणे।

से ण तम्रोहितो म्यणतरं चय चइता माणुस्सं विग्गह लिभहिति, लिभत्ता केवल बोहि बुिक्भिहिति, बुिक्भित्ता मुडे भिवत्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइ-हिति । तत्थ वि य ण ॰ अविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा सव्वहुसिद्धे महाविमाणे देवताए उवविज्जिहिति ।

में ण तम्रोहितो भ्रणतर चय चइत्ता महाविदेहे वासे जाइं इमाइ कुलाइ भविति म मह्दाइ जाव' अपिरभूयाइ, तहप्पगारेसु कुलेसु पुत्तत्ताए' पच्चायाहिति, एवं जहा भ्रोववाइए दहप्पइण्णवत्तव्वया सच्चेववत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा जाव' केवलवरनाणदसणे समुप्पिज्जिहिति ।।

१६७. तए ण से दढप्पइण्णे केवली अप्पणो तीतद्ध आभोएहिइ, आभोएता समणे निगांथे सहावेहिति, सहावेत्ता एव विदिहिइ—एव खलु अह अज्जो ! इस्रो चिरातीयाए अद्धाए गोसाले नाम मंखलिपुत्ते होत्था —समणघायए जाव' छउमत्थे नेव कालगए, तम्मूलग च णं अह अज्जो अणादीयं अणवदगां दीहमद्धं चाउरतमसारकतार अणुपरियिष्ट्रिए, त मा ण अज्जो ! 'तुन्भ केथि' भवतु आयरियपिडणीए जवज्भायपिडणीए आयरियजवज्भायाण अयसकारए अवण्णकारए अकित्तिकारए, मा ण से वि एवं चेव अणादीय अणवदगां चिहमद्धं चाउरत ॰ममारकंतार अणुपरियिष्टिहिति, जहा ण अहं ॥

गगन्दने ।

२. ग० पा० — तत्रोहिनो जाव अविराहियसा-मण्ये।

अतो अत्रे 'ग, म' मा तितादर्शयो निम्न-याँ पाठो विद्यो —
 भ ग त्रशंहिनो अगतर स्य घडना गापुम किमाट लिमिहिति, सेनल योति विम्मिहिति तत्य विषय अविस्तियमामाणे णानमान साम विच्या जैसानी वाणे देवलाए उपलिजिटिति', जिल्लु मीयमंदिदेवतोतेषु गाप्ताम स्पत्ते—पर्मु द्यालगण्येषु कारोपु महौदेनिचेषु च तेत देशातसायस्य पाठ म

३. बो० मू० १४१।

४. पुमत्ताम (व)।

४. जो० मू० १४२-१४३।

६. म० १४।१४१।

७ तुम केवि (ता)।

म ग० पार-अमायदमां त्राय ममारण।

- कृत्यसः त्या पर्वे त्यासप्ताः विस्तास्यः वाद्यपदाण्यासम् से प्रतिप्रश्चः स्वतिप्रति र सम्बद्धः स्वीत्रप्तरः विस्तारस्य भीष्यः त्या प्रतिस्थाः स्वस्तरस्याः त्रे त्याप्तः वाद्यपदान्यः विद्याप्ति व्याप्तर्याः विद्याप्ति व सम्बद्धाः विद्याप्ति व्याप्ति स्वर्णाः प्रतिस्थाः स्वतिस्थाः स्वतिस्थाः विद्याप्ति व्याप्ति विद्या
- कृत्य । यस् साम प्राप्तावारको नेपालके या । यस्त्रा के प्रीत्यसीनप्रान्त कार्य गर्दे । यस्त्रा क्रियास स्थापन्य स्थापन स्थापन्य । या प्रश्ति अन्य किन्य स्थापनिष्ठा । या प्रश्ति कार्यक्रमा । या प्रश्ति । स्थापन स्थापन । या स्थिति ।
- हरतः सेर पर विस्तिति विस्तिति होते हिन्दू ।

# सोलसमं सतं

### पढमो उद्देसो

१. म्रहिगरणि २. जरा ३. कम्मे, ४. जावितय ५ गगदत्त ६. सुमिणे य।
७. उवस्रोग ८. लोग६ विल'१०. स्रोहि,११ दीव १२ उदही१३ दिसा१४.थणिते ।१।
वाउपाय-पदं

- १. तेणं कालेण तेण समएण रायगिहे जाव' पज्जुवासमाणे एवं वयासी—अत्थिण भते । अधिकर्राणिस वाउयाए वक्कमित ? हता अत्थि ।।
- २. से भते । कि पुट्ठे उदाइ ? अपुट्ठे उदाइ ? गोयमा । पुट्ठे उदाइ, नो अपुट्ठे उदाइ ॥
- में भते ! कि संसरीरी निवलमइ ? असरीरी निवलमइ ?
   "•गोयमा ! सिय संसरीरी निवलमइ, सिय असरीरी निवलमंड ।।
- ४. से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चड—सिय ससरीरी निवलमइ, सिय ग्रसरीरी निवरमइ? गोयमा ! वाउयायस्य ण चतारि मरीरया पण्णत्ता, त जहा—ग्रोरालिए, पेउ व्विण, तेयए, कम्मए, । ओरालिय-वेउव्वियाइ विष्पजहाय तैयय-कम्मएहिं निवरमु । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चड—सिय ससरीरी निवलमइ, सिय ग्रमगेरी निवरमु ।। °

काम्मं गाञ्चपेक्षया घोदारिकाञ्चपेक्षया त्वारी-रीति (तृ); पूरित. पाठः अम्य वृत्तिव्याग्या-नम्य सवादी वतंते । श्रादर्शानां गिक्षप्तपाठे 'नोअमरीरी' ति पाठो लभ्यते । असौ वृत्तिव्यास्थानात् निन्नोम्ति ।

१, वित्र (स, व), पति (ता)।

२. परिता (ता म)।

इ. मा शाह-१०।

४ राज्यात-एवं जहां सदम् जाव से तेण-हेम नो अनुसरी निकासन, स्पृष्ट स्वताप-सम्बद्धित सम्मोतन सहसम्बद्धानित

गोयमा ! सक्के ण देविंदे देवराया भवसिद्धीए, नो अभवसिद्धीए । सम्मिद्धीए, नो मिच्छिदिट्टीए । परित्तससारिए, नो अणतससारिए । सुल्भवोहिए, नो दुल्लभवोहिए । आराहए, नो विराहए । चरिमे, नो अचरिमे । एव जहा मोउ-देसए सणकुमारे जाव' नो अचरिमे ।।

#### चेय-ग्रचेयकड-कम्म-पदं

४१. जीवाण भते ! कि चेयकडा कम्मा कज्जिति ? श्रचेयकडा कम्मा कर्जिति ? गोयमा । जीवाण चेयकडा कम्मा कर्जिति ॥

४२ से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ — •जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जित, नो भ्रचेय-कडा कम्मा ॰ कज्जित ?

गोयमा । जीवाणं ग्राहारोविचया पोग्गला, वोदिचिया पोग्गला, कलेवरिचया पोग्गला तहा तहा ण ते पोग्गला परिणमित, नित्थ ग्रचेयकडा कम्मा समणाउसो । दुट्ठाणेसु, दुसेज्जासु, दुन्तिसीहियासु तहा तहा ण ते पोग्गला परिणमित, नित्थ ग्रचेयकडा कम्मा समणाउसो ! आयके से वहाए होति, सकप्पे से वहाए होति, मरणते से वहाए होति तहा तहा ण ते पोग्गला परिणमित, नित्यग्रचेयकडा कम्मा समणाउसो । से तेणट्टेण' •गोयमा । एव वुच्चइ जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जित, नो ग्रचेयकडा कम्मा कज्जित । एव नेरइयाण वि । एवजाव' वेमाणियाण ।।

४३. सेवं भते ! सेव भते ! ति जाव' विहरइ॥

# तइश्रो उद्देसो

#### कस्म-पदं

४८. रायिन जार्व एव वयामी—कित णंभते ! कम्मपगडीस्रो पण्णत्तास्रो ?
गोयमा ! स्रष्टु कम्मपगडीस्रो पण्णत्तास्रो, तजहा—नाणावरणिज्ज जाव संतराद्य, एव जाव चेमाणियाण ॥

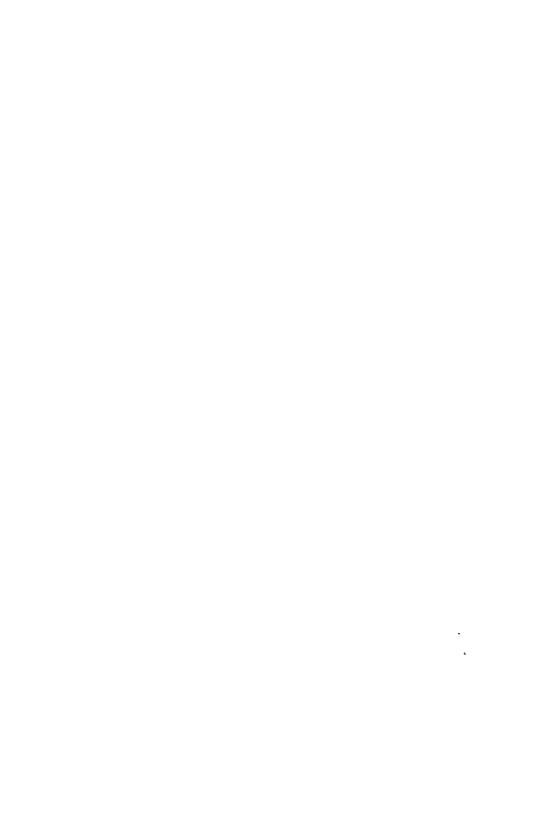

हंता गोयमा <sup>!</sup> जे छिदति<sup>¹</sup> <sup>●</sup>तस्स किरिया कज्जित, जस्स छिज्जिति नो तस्स किरिया कज्जिति, णण्णत्थेगेण ० धम्मतराएण ॥

५० सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥

# चउत्थो उद्देसो

#### नेरइयाणं निज्जरा-पदं

५१ रायगिहे जाव' एव वयासी —

जावतियं ण भते । अन्निगिलायए समणे निग्गथे कम्मं निज्जरेति एवतिय कम्म नरएसु नेरङया वासेण वा वासेहि वा वाससएण' वा खवयति ? नो इण्हें समहे ।

जावितय ण भते । चउत्थभित्तए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवितय कम्मं नरएमु नेरइया वाससएण वा वाससएहि वा वाससहस्सेण वा खवयित ? नो इणहे समहे ।

जावितय ण भते । छट्टभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवितय कम्म नरएसु नेरइया वाससहस्सेण वा वाससहस्सेहि वा वाससयसहस्सेण वा खवयित ? नो इणट्टे समट्टे ।

जावितय ण भते । अट्टमभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवितय कम्मं नरएमु नेरङया वाससयसहस्सेण वा वासमयसहस्सेहि वा वासकोडीए वा खबयित ? नो इणट्ठे समट्ठे ।

जावितयं ण भते । दसमभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवतिय कम्मं नरएमु नेर स्या वामकोडीए वा वासकोडीहि वा वासकोडाकोडीए वा खवयित ? नो उणद्वे समट्टे ॥

५२. में केण्डुण भर्ते । एवं वुच्चड—जावतिय ग्रन्नगिलायए समणे निगाये कम्म निग्नोरित एवतिय कम्म नराम्मु नेरज्या वासेण वा वासेहि वा वाससएण वा नो पवयति, जावित्य चज्ज्यभित्ताए—एवं त चेव पुन्वभिणय उच्चारेयव्य जाव वामकोजाकोजाए वा नो पवयति ?

रै॰ संवर्षाः —िट्रिन जाव धम्मतराएण । २० घर १७४१ ।

४. वासनएहिं (ग्र, क, ता, म, म)।

<sup>3 # 2.03</sup>e ;

वासमहस्मेहि (क, ता, ब)।

स्वित्राण है के क्षात्र्व्यक्षण निष्ट कृष्णि नामणे नामनामाणियाँहै। विशेषणाम्यान ।

गार्वेद्वारियाद्वयंद्वयं स्वित्रात्र्यं क्षात्र्यं क्षात्र्यं क्षात्र्यं क्षात्र्यं स्वाप्त्रात्र्यं स्वाप्त्रे स्वाप्त्रे स्वाप्त्रे क्षात्रे स्वाप्त्रे स्वाप्त्रे क्षात्रे स्वाप्त्रे स्वाप्

Eine verfach volft ich alle der bestehnen der eine eine seine gesten der eine der ei

A CONTROL OF THE SERVICE DESCRIPTION AND A SERVICE STATE OF THE SERVICE OF THE SE

से जहानामए केइ पुरिसे तत्तिस अयकवल्लिस उदर्गावदु पिक्खवेज्जा, से नूण गोयमा! से उदर्गावदू तत्तिस अयकवल्लिस पिक्खत्ते समाणे खिप्पामेव विद्धसमागच्छइ ?

हता विद्धसमागच्छइ।

एवामेव गोयमा । समणाण निग्गथाण अहावायराइ कम्माइ सिढिलीकयाइ, निट्ठियाइं कयाइ, विष्परिणामियाइ खिष्पामेव विद्धत्थाइ भवंति । जावितयं तावितयं पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा॰ महापज्जवसाणा भवित । से तेणट्ठेण गोयमा । एव वुच्चइ—जावितय अन्निगलायए' सगणे निग्गथे कम्मं निज्जरेति त चेव जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयित ।।

५३. सेवं भते ! सेवं भंते ! त्ति जाव' विहरइ।।

## पंचमो उद्देसो

#### सक्तस्स उक्खित्तपसिणवागरण-पदं

५४. तेणं कानेण तेणं समएण उल्लुयतीरे नामं नगरे होत्था—वण्णश्रो'। एगजंबुए नेइए—वण्णश्रो'। तेण कानेण तेण समएण सामी समोसढे जाव' परिसा पज्जुवा-सित । तेण कानेण तेण समएण सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी—एव जहेब विनियउद्देमए तहेव दिव्वेण जाणविमाणेण श्रागश्रो जाव' जेणेव समणे भगवं महावीरे नेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता' कसमण भगव महावीर वंदइ नमसङ, विदत्ता॰ नमसित्ता एवं वयासी—

देवे ण भते <sup>।</sup> महिड्दिए जाव<sup>८</sup> महेसक्षे बाहिरए पोग्गले प्रपरियाइत्तां पभू श्रागमित्तण ? नो टणट्टे समट्टे ।

देवे णं भने ! महिद्दिण जाव महेसक्ये वाहिरए पोगाले परियाइता पभू आग-मिनए ? हना पभू ।

१. अस्ट्रहानए (अ, ४, ग, गा, य, म, म)।

२. घट शेर्र ।

३. लीव एव १।

इ. जीव मुळ २-१३। ५. जीव स्व. २२-५२।

६. भ० १६।३३।

७. ग० पा०- उवागच्छिता जात नमित्ता।

प. म० शब्दा

६. अपन्यादिइला (क, म, ब)।

Langer freighet vie in dann allen einstelle find absende vie in de mederaliseerend in de een in die virde einstelle de mederaliseerend in de een in die virde einstelle de een de

#### मगहमर्थयम्य महरते प्रतिस्थामाण-परिसान-पर्द

And with a secretary and process and and an extension of the contract of the c

en a men grift de general general grip van die gegen grippen verkal met griften. Die general entwergen fill in Tak politiken in die gegen gegen gegen gegen gegen verkal met gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen g Tegling with the gegen gegen de gegen gegen gegen die de gemen van die gegen gewon gegen gegen

men and gravity to a miner of the transform of the section of the transformation of the section of the section

And the second property of the second propert

चउहिं सामाणियसाहस्सीहि '•ितिहि परिसाहि, सत्तिहि अणिएहि, सत्ति ग्रिण-याहिनईहि, सोलसिंह ग्रायरक्खदेवसाहस्सीहिं ग्रण्णेहिं वहृहिं महासामाणिवमाण-वासीहिं वेमाणिएहि देवेहि देवीहि य सिद्ध सपरिवुडे ॰ जाव' दुंदुहि-निग्घोस-नाइयरवेण जेणेव जबुद्दीवे दीवे, जेणेव भारहे वासे, जेणेव उल्लुयतीरे' नगरे, जेणेव एगजबुए चेइए, जेणेव ममं ग्रतिय तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तए ण से सक्के देविदे देवराया तस्स देवस्स त दिन्व देविड्ड दिन्व देवजुति दिन्व देवाणुभाग दिन्व तेयलेस्स असहमाणे मम ग्रह उक्खित्तपिसणवागरणाइ पुच्छित्ता सभितयवदणएण विदत्ता जाव पिडगए।।

- ५६. जावं च ण समणे भगव महावीरे भगवग्रो गोयमस्स एयमट्ठ परिकहेति ताव च णं से देवे त देसं हव्यमागए। तए ण से देवे समण भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमंसइ, वंदित्ता नमसित्ता एव वयासी—एव खलु भते! महासुकके कप्पे महासामाणे विमाणे एगे माधिमिच्छिदिट्टि- उववन्नए देवे मम एव वयासी—परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, ग्रपरिणया, परिणमतीति पोग्गला नो परिणया, ग्रपरिणया। तए णं ग्रह त माथिमिच्छिदिट्टि उववन्नग देव एव वयासी—परिणममाणा पोग्गला परिणया, नो ग्रपरिणया; परिणमतीति पोग्गला परिणया, नो ग्रपरिणया, से कहमेय भंते! एव?
- ५७. गगदत्तादि'! समणे भगवं महावीरे गगदत्तं देव एव वयासी—ग्रह पि णं गंगदत्ता! एवमाइक्खामि भासेमि पण्णवेमि परूवेमि—परिणममाणा पोगगला' •परिणया, नो अपरिणया; परिणमतीति पोग्गला परिणया॰, नो अपरिणया, सच्चमेसे श्रद्धे ॥
- ४८. तए ण मे गगदत्ते देवे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतियं एयमहु सोच्चा निसम्म हट्टतुट्ठे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता नच्चा- सन्ने जाव' पज्जुवासित'॥

# गंगद सदेवम्स ग्रप्यविसए प्रमिण-पदं

५६ तए ण नमणे भगव महावीरे गगदत्तस्स देवस्स तीमे यं • महितमहालियाए परिमाए ॰ घम्म परिल हेड जाव' आराहए भवति ॥

```
    १. सव पाव—गिमानो जहा मृत्यिभन्म जाय ६. सव पाव—गोमाना जाय नो ।
    २. राइट सव प्रदा ।
    ३. राइस १ (त्र, व, म) ।
    ४. राइमानो (ज प, म, द्र) ।
    ६. संव पाव —गोमे य जाय धम्म ।
    १०. शीव यूव ७१-७० ।
```

मन्य स्तु वेर द्वाराक्षेत्रे द्वित स्थानाक्ष्य कारणान्त्रे सामुणी प्रवास करितन अपूर्ण क्रिक्त क्रिक्त व्यापान्त्र प्राप्त क्रिक्त विकास क्रिक्त क्रिक्त विकास क्रिक्त विकास क्रिक्त विकास क्रिक्त विकास क्रिक्त विकास क्रिक्त क्रिक्त विकास क्रिक्त विकास क्रिक्त विकास क्रिक्त विकास क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रिक क्रिक्त क्रिक क्रि

र्शिद्धान्त्रेकेल अनु एक्ट्रक्स्य वर्ष

६४. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर' •वंदइ नमसइ, विदत्ता नमिसत्ता ॰ एव वयासी—गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुती ॰ दिव्वे देवाणुभावे किह् गते ? किह् ॰ अणुप्पिविट्ठे ? गोयमा । सरीर गए, सरीर अणुप्पिविट्ठे, कूडागारसालादिट्ठतो जाव । सरीर अणुप्पिविट्ठे । अहो ण भते । गगदत्ते देवे महिड्ढिए भहज्जुइए महत्वले महायसे ॰ महेसक्छे ।।

### गंगदत्तदेवस्स पुव्वभव-पद

६५ गगदत्तेण भते। देवेण सा दिन्वा देविड्ढो सा दिन्वा देवज्जुती से दिन्वे देवाणुभागे किण्णा लद्धे ' श्रिक्णा पत्ते ' किण्णा अभिसमण्णागए ? पुन्वभवे के श्रासी ? कि नामए वा ' कि वा गोत्तेण ?

कयरिस वा गामिस वा नगरिस वा निगमिस वा रायहाणीए वा खेडिस वा कव्यडिस वा मडवंसि वा पट्टणिस वा दोणमुहंसि वा आगरिस वा आसमिस वा सवाहिस वा सिण्णवेसिस वा ?

कि वा दच्चा ? कि वा भोच्चा ? कि वा किच्चा ? कि वा समायि ता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा स्रतिए एगमिव स्रास्यि धिम्मय सुवयण सोच्चा निसम्म जण्ण गगदत्तेण देवेण सा दिव्वा देविङ्ढी सा दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते ॰ स्रभिसमण्णागए ?

६६ गोयमादी । समणे भगवं महावीरे भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हित्थणापुरे नामं नगरे होत्था —वण्णओं। सहसववणे उज्जाणे—वण्णओं। तत्थण हित्थणापुरे नगरे गगदत्ते नाम गाहावती परिवसति—ग्रड्ढे जाव वहुजणस्स ग्रपरिभूए।।

६७ तेण कार्नेण तेण समएण मुणिमुन्वए अरहा आदिगरे जाव' सन्वण्णू सन्वदिरसी आगासगएण चक्केण'', अगासगएण छत्तेण, आगासियाहि चामराहि, आगाम फालियामएण मपायवीढेण सीहासणेण, घम्मज्क्षएणं पुरस्रो १ पकड्ढि जनमाणेण-पकट्ढिजनमाणेण सीमगणमपरियुडे पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणु-

१ ग॰ पा॰ - महाबीर जाव एवं।

६. ओ० मू० १।

२. र.० पा - - देवरतुनी ताब अगुष्पविद्वे ।

८. म० १११५७ ।

३ नायक गृष्ट्य ।

प. मे शहरा

८ ए॰ पा०-महिर्द्धि ताव महेमकी।

६ म० १।७।

म पार- पद्धे जान गगदनीम देशेण मा १०. म० गा० — चारीमा जान पकडि्टरन १ ।
 दिस्स देखिकडी जान अस्तिमा पागए।



नियग'- सियण-सबिध ॰ -परिजणेण जेहुपुत्तेण य समणुगम्ममाणमग्गे सिव्बड्ढीए जाव दुदुहि-निग्घोसनादितरवेण हित्थणागपुरं मज्भंमज्भेण निग्गच्छइ, निग्ग-च्छित्ता जेणेव सहसववणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता छत्तादिते तित्थगरातिसए पासित । एव जहा उद्दायणे जाव' सयमेव आभरणे ओमुग्रइ, ओमुइत्ता सयमेव पचमुहिय लोय करेति, करेत्ता जेणेव मुणिसुव्वए अरहा एव जहेव उद्दायणे तहेव पव्वइए, तहेव एक्कारस अगाइं अहिज्जइ जाव' मासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसेइ, भूसेत्ता सिंह भत्ताइ अणसणाए छेदेति, छेदेत्ता आलोइय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा महासुक्के कप्ये महा-सामाणे विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जिस जाव' गगदत्तदेवत्ताए उववन्ते॥

७२. तए ण से गगदत्ते देवे ग्रहुणोववन्तमेत्तए समाणे पचिवहाए पज्जत्तीए पज्जत्त-भाव गच्छित, [त जहा—ग्राहारपज्जत्तीए जाव' भासा-मणपज्जत्तीए]' एव खलु गोयमा । गगदत्तेण देवेण सा दिव्वा देविड्ढी' •सा दिव्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते ॰ ग्रभिसमण्णागए।।

७३ गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स केवितय काल ठिति पण्णत्ता ? गोयमा ! सत्तरस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता ॥

७४. गगदत्ते ण भते । देवे ताग्रो देवलोगाग्रो ग्राउक्खएण' भवक्खएण ठिइक्खएण ग्रंथणतर चय चइत्ता कहि गिच्छिहिति ? किह उवविज्जिहिति ? गोयमा ! ॰ महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव' सम्बदुक्खाण ग्रंत काहिति ॥

७५. सेव भते ! सेव भते ! ति"।।

# **बट्ठो** उद्देसो

### मुविण-पद

७६. कितिविहे ण भते ? सुविणदसणे ''पण्णत्ते ? गोयमा ' पंचिविहे सुविणदसणे पण्णत्ते, तं जहा—ग्रहातच्चे, पताणे, चितासुविणे, तिव्ववरीए, ग्रव्यत्तदसणे''।।

```
    स० पा०—विवा जाव परिजणेण ।
    स० पा०—विविज्ञी जाव अभिसमण्णागए ।
    स० ११६२ ।
    स० १३११८ ।
    स० १३११८ ।
    स० ११११८ ।
    स० ११११ ।
    स० ३११३ ।
    स० ११४ ।
    स० ३११३ ।
    स० ३११४ ।
    स० ३१४ ।
    स० ३४ ।
```



- प्रांसित्ता ण भते । चनकविद्यसि गव्भ वनकममाणिस कित महासुविणे पासित्ता ण पिडवुज्भिति ? गोयमा । चनकविद्यमायरो चनकविद्यसि गव्भ' वनकममाणिस एएसि तीसाए महासुविणाण इमे चोद्दस महासुविणे पासित्ता ण पिडवुज्भिति, त जहा—गय-उसभ ° जाव सिहि च ।।
- ददः वासुदेवमायरो ण पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> वासुदेवमायरो <sup>७</sup>वासुदेवसि गटभ ० वनकममाणसि एएसि चोद्द-सण्ह महासुविणाण ग्रण्णयरे सत्त महासुविणे पासित्ता ण पडिबुज्भिति ॥
- वलदेवमायरो —पुच्छा।
   गोयमा । वलदेवमायरो जाव एएसि चोद्सण्ह महासुविणाण ग्रण्णयरे चत्तारि
   महासुविणे पासित्ता ण पिंडवुज्भिति।।
- ६० मडलियमायरो ण भते । पुच्छा । गोयमा । मडित्यमायरो जाव एएसि चोद्सण्ह महासुविणाण अण्णयर एग महासुविण 'पासित्ता ण'' पडिबुज्भित ॥

## भगवस्रो महासुविण-दंसण-पदं

- ६१. समणे भगव महावीरे छउमत्थकालियाए ग्रितिमराइयिस इमे दस महासुविणे पामित्ता ण पिडवुद्धे, त जहा—
  - १. एग च ण मह घोररूबदत्तधर तालिपसाय सुविणे पराजिय पासिता ण पिंडवुद्धे ।
  - २. एग च ण मह सुविकृत्पत्रसम पुसकोइलग' सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे ।
  - ३. एग च ण मह चिनविचित्तपक्खग पुसकोइलग सुविणे पासित्ता ण पडिबुद्धे।
  - ४ एग न ण मह दामदुग सञ्वरयणामयं सुविणे पासत्ता ण पडिबुद्धे ।
  - ५ एग च ण मह सेय गोवग्ग सुविणे पासिता ण पिडवुद्धे।
  - ६. एग च ण मह पउमसर सब्वय्रो समता कुसुमिय सुविणे पासित्ता ण पिंडवुद्धे ।
  - ७. एग च ण 'मह मागर' उम्मीवीयीसहम्सकलिय भूयाहि तिण्ण सुविणे पानित्ता ण पडिबुद्धे ।
  - ८ एग च ण मह दिणयरं तेयमा जलतं सुविणे पासित्ता ण पिटबुढें।

१. जाद (ज. म, म), जात गर्म (क, ना, ४. जाव (अ, क, म, ता, व, म, म)। ब, म)। <sup>५</sup> पूरकोइल (अ, क, म, ना, व)।

२, १० पा॰ -गृब वहा जिल्लारमाउसे जाव। ६, चित्तपक्तमं (४, ता)।

३ म = ता = - वर्णुदेशना प्रशं जाव बारम । ७. महासागर (व)।



ण ॰ पडिबुद्धे, तण्ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स त्रणते ग्रणुत्तरे' •िनव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे ॰ केवलवरनाणदसणे समुप्पन्ने ।

ह. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह हरिवेरुलिय विणाभेण नियगेण अतेण माणुसुत्तर पव्वय सव्वयो समता आवेढिय परिवेढिय सुविणे पासिता णं पिडवुढे, तण्ण समणस्स भगवओ महावीरस्स ओराला कित्ति-वण्ण-सद्-सिलोया सदेवमणुयासुरे लोए परिभमित — इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु समणे भगव महावीरे।

१०. जण्ण समणे भगव महावीरे मदरे पव्वए मदरचूलियाएं •उवरि सीहासण-वरगयं ग्रप्पाण सुविणे पासित्ता ण॰ पिडवुद्धे, तण्ण समणे भगवं महावीरे सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्भगए केवलीं धम्म ग्राघवेतिं •पण्णवेति पह्चेति दसेति निदसेति ॰ उवदसेति ।।

### सुविण-फल-पदं

- ६२ इत्यो वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं हयपित वा गयपित वा नरपित वा किनरपित वा किनरपित वा किनरपित वा महोरगपित वा गंधव्वपित वा वसभपित वा पासमाणे पासित, द्रुहमाणे द्रुहित, द्रूहिमित अप्पाणं मन्नित, तक्खणामेव वुज्भित, तेणेव भवग्गहणेण सिज्भित जाव सव्वदुक्खाण अंत करेति ॥
- ६३ दत्यी वा पुरिमे वा सुविणते एग महं दामिणि पाईणपिडणायत दुहस्रो समुद्दे पृद्व पासमाणे पासित, सवेल्लेमाणे सवेल्लेइ, सवेल्लियमिति अप्पाण मन्नित, तक्खणामेव वुज्भित, तेणेव भवग्गहणेण सिज्भिति जाव सव्वदुक्खाण अंत करेति ॥
  - ६४ डन्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह रज्जु पाईणपडिणायत दुहस्रो लोगंते प्रृष्टं पाममाणे पासिन, छिदमाणे छिदति, छिन्नमिति' स्रप्पाण मन्नति, तयखणामेव युज्भिनि, नेणेव भवग्गहणेण मिज्भित जाव सव्वदुवखाण स्रतं करेति।।
  - ६५. इत्थी वा पुरिने वा मुविणते एगं मह किण्हमुत्तगं वा" नीलसुत्तग वा लोहिय-गुनग वा हानिहमुन्तग वा ॰ मुविकलमुत्तगं वा पासमाणे पासति, उग्गोवेमाणे

१. राव पार-अगुनरे जान नेयन १।

२. र॰ पश्--हारेन्सिय जान परिवृद्धे ।

६ मञ्चाः -महत्त्वागः तात्र पण्डिते ।

६ केश्योग (४); बेबिग्यमानं (ठा० १८,१-३)

६ १४ वर २ — साम सीत जान स्वार्ति ।

६ मं पा --- गयपति वा जाव वसमपैति ।

७ म० शक्षा

न दाम (म)।

६ ननपणामेव अप्पाणं (पा); तबनाणा चेव (ता)

१०. छिदगुमिति (ता) ।

११. म॰ पा॰—फिण्ट्युत्तग वा जाव मुक्तित <sup>० ।</sup>

पासति, तरमाणे तरित, तिण्णमिति अप्पाण मन्नति, तक्खणामेव बुज्भिति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्भति जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ।।

- इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं मह भवण सन्वरयणामय पासमाणे पास्ति, त्रणुप्पविसमाणे अणुप्पविसति, अणुप्पविद्वमिति अप्पाण मन्नति, तक्खणामेव वुज्मति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव सन्वदुक्खाण अत करेति ॥
- इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह विमाण सन्वरयणामय पासमाणे पासित, दुहमाणे द्रुहति, द्रूढमिति अप्पाण मन्नति, तवखणामेव बुज्भति, तेणेव भवगग-हणेण सिज्मति जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ॥

#### गंध-पोगगल-पदं

अह भते । कोट्टपुडाण वा जाव' केयइपुडाण वा अणुवायसि उव्भिज्जमाणाण वा<sup>° •</sup>निव्भिज्जमाणाण वा उक्किरिज्जमाणाण वा विक्किरिज्जमाणाण वा ° ठाणाओ वा ठाण सकामिज्जमाणाण कि कोट्ठे वाति जाव केयई वाति ? गोयमा । नो कोट्ठे वाति जाव नो केयई वाति, घाणसहगया पोग्गला वाति ॥ १०७. सेव भते ! सेव भते ! ति'॥

# सत्तमो उहेसो

१०८. कतिविहे ण भते । उवस्रोगे पण्णत्ते ? गोयमा । दुविहे उवग्रोगे पण्णत्ते, एवं जहा उवक्षोगपदं पण्णवणाए तहेव निरवगेस नेयव्य', पामणयापद' च नेयव्य'।। १०६ मेव भते ! सेवं भंते ! त्ति"॥

१ गाम गुरु ३०। ÷ म ॰ ९४०—वश्यित्रमणाम वा जाव ठणा तो, नावचमेपाठ्यमुनी (२०) 'उव्मिन्न- ७. भाणियव्य (म) । गापार प्रसदीनि पदानि (रिञ्चिदिधिकानि च पामणापद (अ, क, स्म, ना, व, म), प० ३० । किलान् भी व समने। ६ क्टरी (स. म. र. म)।

द कार्याय, म, ब, म, म)।

प्र. म० शप्र ।

६. प० २६।

६. निखमम नेयव्य (स) ।

१०. में० शाप्त ।

विरिह्या सब्वेसि जहा पुरित्थिमिल्ले चिरमते तहेच। य्रजीवा जहेव उविरिल्ले चिरमते तहेव।।

११५. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए पुढ्वीए पुरित्थिमिल्ले चिरमते कि जीवा पुच्छा।
गोयमा । नो जीवा, एव जहेव लोगस्स तहेव चत्तारि वि चिरमता जाव उत्तरिल्ले, उविरिल्ले तहेव, जहा दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेस । हेंद्विल्ले
चिरमते जहेव लोगस्स हेंद्विल्ले चिरमते तहेव, नवर—देसे पिचदिएसु तियभगो
त्ति सेस त चेव। एव जहा रयणप्पभाए चत्तारि चिरमता भिणया एव सक्करप्पभाए वि। उविरम-हेंद्विल्ला जहा रयणप्पभाए हेंद्विल्ले। एव जाव अहेसत्तमाए।
एव सोहम्मस्स वि जाव अच्चुयस्स । गेवेज्जविमाणाण एव चेव, नवर—उविरमहेंद्विल्लेसु चरिमतेसु देसेसु पिचदियाण वि मिज्भिल्लविरिह्यो चेव, सेस तहेव।
एव जहा गेवेज्जविमाणा तहा अणुत्तरविमाणा वि, ईिसपिन्भारा वि।।

### परमाणुपोग्गलस्स गति-पदं

११६ परमाणुपोग्गले ण भते । लोगस्स पुरित्थिमिल्लाग्रो चिरमताग्रो पच्चित्थिमिल्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ? पच्चित्थिमिल्लाग्रो चिरमताग्रो पुरित्थिमिल्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ? दाहिणिल्लाग्रो चिरमताग्रो उत्तरिल्लं ●चिरमत एगसमएण ॰ गच्छित ? उत्तरिल्लाग्रो चिरमताग्रो दाहिणिल्लं ●चिरमत एगसमएण ॰ गच्छित ? उविरित्लाग्रो चिरमताग्रो हेिहुल्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ? विहुल्लाग्रो चिरमताग्रो उविरित्लं चिरमत एगसमएणं गच्छित ? हता गोयमा । परमाणुपोग्गले ण लोगस्स पुरित्थिमिल्लं त चेव जाव उविरित्लं चिरमत एगसमएण गच्छित ।।

#### किरिया-पदं

११७ पुरिमेण भते! वाम वासित, वास नो वासितीति हत्थ वा पाय वा बाह वा कर वा प्राउटावेमाणे' वा पसारेमाणे वा कितिकिरिए ? गोयमा! जाव च ण से पुरिमे वासं वासित, वास नो वासितीति हत्थ वा पायं वा बाह वा करू वा आउंटावेति वा पसारेति वा, ताव च ण से पुरिसे वादयाएं • ग्रिट्गरणियाए पाग्रोसियाए पारितावणियाए पाणातिवायिकिरि-पाए - पचिंह् विरियाहि पुट्टे ।।

<sup>1. ##</sup> tais 1

<sup>े.</sup> म- राज-उनिध्यं त्राव एच्छित्।

१ म - -- वर्गभियात तात्र मन्द्रित ।

४ एव जाव (अ, क, म, ता, ब, म, स)।

५. बाउटारेमागी (ना) मर्वत्रापि।

६ म०पा॰—राज्याए जाव पचिंह।

#### एलीन ग्रिनिस्तान्यर्थ

- Additional tention of and the state of the modernian of the second of th
- कर्ट स्टब्स्टिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट

नवनी उहुनी

हर्यागदप्पभाइं-ह्यागदप्पभाइ-ह्यागदप्पभाइं। सेस त चेव जाव वित्वचाए रायहाणीए ग्रण्णेसि च जाव ह्यागदस्स ण उप्पायपव्वयस्स उत्तरे ण छक्कोडि-सए तहेव जाव चत्तालीस जोयणसहस्साइ ग्रोगाहित्ता, एत्य ण विलस्स वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो विलचचा नाम रायहाणी पण्णत्ता। एग जोयण-सयसहस्स पमाण, तहेव जाव विलपेढस्स उववाग्रो जाव ग्रायरक्खा सव्व तहेव निरवसेस, नवर—सातिरेग सागरोवम ठिती पण्णत्ता। सेस त चेव जाव विली वइरोयणिदे, वली वइरोयणिदे॥

१२२ सेव भते । सेव भते । जाव विहरइ॥

# दसमो उद्देसी

### श्रोहि-पदं

१२३. कितविहा'ण भते ! स्रोही पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा स्रोही पण्णत्ता । स्रोहीपदं निरवसेस भाणियव्व' ।। १२४. सेव भते ! सेव भते ! जाव' विहरइ ।।

# इक्कारसमो उद्देसो

#### दीवकुमारादि-पदं

१२५ दीवकुमारा ण भते । मब्वे समाहारा ? मब्वे समुस्सासनिस्सासा ? नो इण्हे समट्टे । एव जहा पढमसए वितियउद्देसए दीवकुमाराण वत्तव्वया तहेव जाव' समाउया, समुस्सासनिस्सासा'।।

मुत्तमेवमप्रयेथ—'सं निण्डित सते ! एव सुरुपद न्यामिदेनस्यामार उत्पादमञ्चात ? गोपमा ! स्वामिदेत्त बहुत्म उत्पत्तास्य गावनाद नुमुबाद नाव स्यामद्वत्त्रमादं स्यामदन् तेरस्यं स्वामदस्यमाद, से नेस्पुर्टुस्स स्वामिदेन स्वामद्वर्तात्रमाद्वर्तात्रमाद्वर्ताः (तृ) । १. २० २०११६-१२१

- २. १।५१ ।
- ३. कतिविहे (अ, क, स, ता, ब, म, स)।
- ४. प० ३३।
- ४ म० शप्रा
- ६. म० १।७४, ७४।
- °निस्सामा । एव नागा वि (अ, ता, व, म, स) ।

- त्यम् विकास्य स्थापः अस्ति है स्योगि विकास स्थाप्ता स्थाप्ता स्थाप्ता है। स्थाप्ता है व्यवस्थित विकास स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र व्यवस्थापत्र कार्या व्यवस्थापत्र स्थापत्र के विकास स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्यापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्य स
- Finenstein ( Antida seide Andreitent Antida seinen Gliebe ein eine der einem Antida seide einem Antida seide Anti
- নিয়েল্ডব্যা বি ক্রিয়েল্ড ক্রিটিল্ডিয়ের পার ১ ক্রিটিশ্রিয়ার প্রত্যান্তর্থন ক্রিটিশ্রিয়ার প্রত্যাপ ক্রিটিশ্রিয়ার ক্রিয়েল্ড ক্রিটিশ্রার পার ১ ক্রিটিশ্রায়ার প্রত্যান্তর্থন ক্রিটিশ্রিয়ার প্রত্যাপ ক্রিটিশ্রিয়ার ক্রিয়ার ক্রিটিশ্রার প্রত্যান্তর্গার্থী ক্রিটিশ্রার ক্রিটিশ্রার ক্রিটিশ্রিয়ার ক্রিটিশ্রিয়ার ক্রিটিশ্রিয়ার
- हुइह अस्प्रकृति सेव करेती लाक विज्ञान है।

## १२-१२ उहेमा

- Ring neith the debate on a group that I have been been a great fit at 12
- the many through the
- \$ 3 no v & Albenthabetha git be
- Fair man All mand harber get 15
- ې پېد هېدو و مهمه ۱ د يې د دي ۴ مايي پايو . در د پ

## सत्तरसमं सतं

### पढमो उद्देसो

#### नमो सुयदेवयाए भगवईए

१ कुजर २.सजय ३ सेलेसि, ४ किरिय ५ ईसाण ६,७. पुढिव ८,६. दग १०,११. वाऊ। १२ एगिदिय १३ नाग १४ सुवण्ण, १५. विज्जु १६,१७. वातिगि सत्तरसे ॥१॥ हित्यराय-पदं

- १. रायिगहे जाव¹ एवं वयासी—उदायी ण भते ! हित्थराया कग्रोहितो ग्रणंतर जव्विद्वता उदायिहित्थरायत्ताए जववन्ने ? गोयमा ! ग्रमुरकुमारेहितो देवेहितो अणतरं जव्विद्वता उदायिहित्थरायत्ताए जववन्ने ॥
  - २ उदायी णं भते ! हित्यराया कालमासे कालं किच्चा कींह गच्छिहिति ? कींह उवविज्ञिहिति ? गोयमा! इमोमे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोससागरोवमिट्ठितियसि निरयावासिस नेर्ययनाए उवविज्ञिहिति ॥
    - ः में ण भंते । तयोहिनो य्रणतरं उव्वट्टित्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उवविजिन हिति ?
      - गोयमा । महाविदेहे वासे सिजिफहिति जाव' सब्वदुक्खाण अतं काहिति ॥
  - ४ भूयाणदे ण भने ! हिन्यराया कन्नोहिनो श्रणंतर उब्बिट्टिता भूयाणदे हित्यराय-नाए उपवन्ने ? एवं जहेव उदायी जाव श्रंतं काहिति ॥

१ बार्लि (ज म, म) १

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> °द्वितीयमि (अ, स, ब, म) । ४. म० २।७३ ।

<sup>=</sup> X = 218-20 1

#### वि रिया-गर

- ४. पुरिने ए भी े पाचाक्ता, चाकिना सामधी माणा प्रशासिक क र संदेशन प्रविधिक र
  - भीत्रमा है ज्याद स्था संस्थित सर्वायक्षण कार्यात्मा स्थापना व्यवस्था । अस्य प्रवादेश का सद्भाव का स्थापना स्थापना कार्यो कार्यक्षण ज्याते । कार्यो कि विश्वसीत स्थापना क्षेत्र कार्यो क
- درد الله المادوارة إذا و المنظول المادة المادة المادة والمنادة المنادة المادة المادوارة إذا المنظمة المنادة ال المنادة المناوية المنادة المن

गोयमा । जाव च ण से मूले अप्पणो गरुययाए जाव जीवियाओ वबरोवेति तावं च ण से पुरिसे काइयाए जाव चउिह किरियाहि पुट्टे। 'जेसि पि यण जीवाण सरीरेहितो कदे' निव्वत्तिए जाव वीए निव्वत्तिए ते वि णं जीवा काइयाए जाव चउिह किरियाहि पुट्टा'। जेसि पि य ण जीवाणं सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए ते ण जीवा काइयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्टा। जे वि य से जीवा अहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टित ते वि य ण जीवा काइयाए जाव पंचिह किरियाहि पुट्टा।।

पुरिसे ण भते । रुक्खस्स कदे पचालेमाणे वा पवाडेमाणे वा कितिकिरिए ? गोयमा । जावं च ण से पुरिसे रुक्खस्स कंद पचालेइ वा पवाडेइ वा तावं च ण से पुरिसे काइयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्ठे । जेसि पि य ण जीवाण सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए जाव वीए निव्वत्तिए ते वि य ण जीवा काइयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्ठा ॥

१०. यहे ण भते । से कदे प्रप्पणो गरुययाए जाव जीवियास्रो ववरोवेति, तए णं भते । से पुरिसे कतिकिरिए ?

गोयमा । जाव च ण से कदे अप्पणो गरुययाए जाव जीवियाओ ववरोवेति ताव च ण से पुरिसे काइयाए जाव चउिह किरियाहि पुट्टे । जेसि पि य ण जीवाण सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए, खधे निव्वत्तिए जाव वीए निव्वतिए ते वि णं जीवा काइयाए जाव चउिह किरियाहि पुट्टा । जेसि पि य णं जीवाण सरीरेहितो कदे निव्वत्तिए ते' ण जीवा काइयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्टा ।

जे वि य से जीवा श्रहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वट्टिति ते वि य ण जीवा काउयाए जाव पचिह किरियाहि पुट्ठा । जहा कंदे, एव जाव वीय ।। किन ण भते । सरीरगा पण्णता ?

गोयमा ! पच मरीरगा पण्णत्ता, तं जहा-- ग्रोरालिए जाव' कम्मए ॥ १२. किन ण भते ! इदिया पण्णत्ता ?

गोयमा । पंच इदिया पण्णता, त जहा—सोइदिए जाव' फासिदिए ॥

१६ किनिविहे ण भने । जोए पण्णत्ते ? गोयमा । निविहे जोए पण्णत्ते, न जहा—मणजोए, वडजोए, कायजोए ॥

१८ जीवे ण भंते । ग्रोरानियसरीर निव्यत्तेमाणे कतिकिरिए? ग्रोगमा । सिय निविरिण, सिय चडिकिरिए, सिय पंचिकिरिए । एव पुढविकाडण वि । एव जाव मगुरमे ॥

११

<sup>\$ .</sup> PT (FI, PT, FI) 1

<sup>2 / 17/1</sup> 

<sup>:</sup> F(a(; r r, n, a, n, n))

४. २०१०। ।

थ. म० २१७७ ।

#### भ्राह्म-यम्

- हुत्व मित्री कि भागती प्रश्नेत कार्यके हैं। शत्सक्तर कार्यक असी सम्बद्धित है है हैं। निकास समित्र सुनिक्तिया असीन्त्रहरूल है।
- BE PRESTALLANDER D

### वीयो उहुमी

alt Chelitate gune bin

- २०. एयसि' णं भंते ! घम्मंसि वा, श्रधम्मंसि वा, घम्माधम्मंसि वा चिकया के श्र श्रासङ्त्तए वा', •सङ्तए वा, चिट्ठङ्त्तए वा, निसीङ्त्तए वा॰ तुयट्टित्तए वा नियमा ! नो इणट्टे समट्टे ।।
- २१. से केण खाइ अट्ठेण भते ! एवं वुच्चइ जाव सजतासंजते धम्माधम्मे ठिते ?
  गोयमा ! सजत-विरत'- पिडिहत-पच्चक्खाता ॰ पावकम्मे धम्मे ठिते, धम्म चेव
  उवसपिजजताण विहरित । ग्रस्सजत'- ग्रिवरत-ग्रपिडहत-ग्रपच्चक्खात ॰ पावकम्मे ग्रधम्मे ठिते. ग्रधम्म चेव जवमपिजजनाणं विहरित । सजतासजते

पावनम्मे अधम्मे ठिते, अधम्म चेव उवसपिजत्ताणं विहरित । सजतासजते धम्माधम्मे ठिते, धम्माधम्म उवसंपिजत्ताणं विहरित । से तेणहेण जाव धम्माधम्मे ठिते ।।

- २२. जीवा ण भते ! कि धम्मे ठिता ? ग्रधम्मे ठिता ? धम्माधम्मे ठिता ? गोयमा । जीवा धम्मे वि ठिता, अधम्मे वि ठिता ॥
- २३. नेराइयाण—पुच्छा।
  गोयमा । नेरइया नो धम्मे ठिता, ग्रधम्मे ठिता, नो धम्माधम्मे ठिता। एवं जाव चउरिदियाण।।
- २४. पिचिदयितिरिक्खजोणियाण—पुच्छा । गोयमा । पिचिदयितिरिक्खजोणिया नो धम्मे ठिता, अधम्मे ठिता, धम्माधम्मे वि ठिता । मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरद्द्या ॥ बालपंडिय-पदं
  - २५. भ्रण्णउत्थिया ण भते ! एवमाइक्खति जाव परूवेति—एव खलु समणा पंडिया, समणोवासया वालपडिया, जस्स णं एगपाणाए वि दडे श्रणिक्खिते से ण एगतवाले ति वत्तव्व सिया ॥ २६. मे कहमेयं भते । एव ?
  - २६. म कहमय भत । एव ? गोयमा ! जण्ण ते प्रण्णउत्थिया एवमाइक्खति जाव एगतवाले ति वत्तव्य मिया, जे ने एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु । ग्रह पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव पस्वेमि—एव खलु समणा पडिया, समणोवासगा वालपडिया, जस्स ण
  - एगपाणाए वि दर्हे निविखते से ण नो एगंतवाले ति वत्तव्व सिया ॥ २७ जीवा ण भते ! कि वाला ? पटिया ? वालपडिया ?
  - गोवमा । वाला वि, पटिया वि, वालपटिया वि ॥
  - २=. नेरहयाग—पुच्छा । गोयमा ! नेरहया बाला, नो पंडिया, नो वालपंडिया । एव जाव चर्डारदिया ॥

रे. एर्नि (अ, य, व, म, म); अत्र पष्टीबहु- ३. म० पा०—विरन जाव पावकम्मे । यमन्त्र पर सुद्ध न प्रतिमाति । ४ म० पा०—वस्त्र जाव पावकमें

विभागा पर सुद्ध ने प्रीतमाति । ४ म० पा० — अस्पेजन जाव पावसमी । इ.स. १९७ — प्राप्तमात् वा वाद नुपद्धिनास् ।

- मरं पिनिविधितिकार पोतिस्थान् गुन्ताः । गोसमाः विधिविधितिकार पोतिष्यः अत्यः संस्तिकारः । १० वर्षत्यः विश सम्बद्धाः पान् क्षेत्रसः । पानसं स्वन्धे पित्रस्थेनस्योगस्य पत्रस्थे स्वयः ॥
- सीवाम जीवाबात तुनन-पर
  - The state of real of the following that the country set the firming since and a feathand who sail god in the motion and in minimum and and the fig. I formed to receive a maning to record in material superior and states of a specifical miles of a material day course in security and the course of th in butterlie un febrige biffigt bereif unglichtent ! mabet nated ; mit niebbin mit bereib met bereib er Bentier wenteren Geroft Bit. Rimbe beitette bogen Geben bie tigt and be and a de a was a way to the anticolour and the second of y and the first the same and have a minimum and the same totale to the same and the same and the same of the sa de de memment bandele undere der bei beiten under beite des gingen bei fer der angele er bester gie er and " المراوية أفعاه بالاعتراضية عمده فللراء الملاية الأنافية فالمراوة بالمناطء بإيامة ميشان ماء أواميك وواميك الداء و and the state of t In the law of and indicate manage of the comman shall and beautiful and the same shall save he त्रपृष्ट्रमुक्तम् प्रमुक्त क्रिकेत के पुर्वत प्रमुक्त क्रिकेत क्रमा क्रमाप्तम क्रिकेत विकार प्रमुक्त क्रिकेत अलाह क्राव्य का प्रमुक्त tominate the state of a man water that and a material to the man to the sales of a man and a second of the transfer
  - ward deales follows by whatever a word to be seen as done of the second of the second

wis confacts

३३. से केणहेणं भते ! एवं वुच्चइ—देवे णं' •मिहिड्ढए जाव महेसक्खे पुन्वामेव ख्वी भिवत्ता ॰ नो पभू अर्क्षव विउन्वित्ता ण चिहित्तए ? गोयमा ! अहमेयं जाणामि, अहमेयं पासामि, अहमेय वुज्भामि, अहमेय अभिसमण्णागच्छामि', 'मए एय' नाय, मए एय दिहु, मम एयं बुद्ध, मए एय अभिसमण्णागय—जण्ण तहागयस्स जीवस्स सर्क्षविस्स, सकम्मस्स, सरागस्स, सवेदस्स', समोहस्स, सलेसस्स, ससरीरस्स, ताओ सरीराओ अविष्पमुक्कस्स एव पण्णायति, त जहा—कालत्ते वा जाव सुक्किलत्ते वा, सुन्भिगधत्ते वा, दुन्भिगधत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा जाव लुक्खते वा। से तेणहेण गोयमा' ! •एव वुच्चइ—देवे णं महिड्ढिए जाव महेसक्खे पुन्वामेव ख्वी भिवत्ता नो पभू अर्क्षव विउन्वित्ता ण ॰ चिहित्तए।।

३४ सच्चेव ण भंते । से जीवे पुन्वामेव अरूवी भिवत्ता पभू रूवि विउन्वित्ता णं चिट्ठित्तए ?

नो इणट्ठे समट्ठे ।।

३५. •से केणट्ठेण भते । एव वुच्चइ—सच्चेव ण से जीवे पुग्वामेव ग्ररूवी भिवता नो पभू रूवि विउव्वित्ता ण ॰ चिट्ठित्तए ?
गोयमा ! ग्रहमेय जाणामि', •ग्रहमेयं पासामि, अहमेय वुज्भामि, ग्रहमेयं ग्रिभसमण्णागच्छामि, मए एय नाय, मए एय दिट्ठ, मम एय बुद्ध, मए एयं ग्रिभसमण्णागय ॰ — जण्ण तहागयस्स जीवस्स ग्ररूविस्स, ग्रकम्मस्स, ग्ररागस्स, ग्रवेदस्स, ग्रमोहस्स, अलेसस्स, ग्रसरीरस्स, ताग्रो सरीराग्रो विष्पमुक्कस्स नो एव पण्णायति, त जहा—कालत्ते वा' •जाव सुक्किलत्ते वा, सुव्भिगंघत्ते वा, दुव्भिगघत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कवखडत्ते वा जाव ॰ लुक्खते वा । से तेणट्ठेण' •गोयमा ! एवं वुच्चइ—सच्चेव णं से जीवे पुव्वामेव ग्रस्वी भिवत्ता नो पभू हिंव विउव्वित्ता ण ॰ चिट्ठित्तए ॥

३६. सेवं भते ! सेव भते ! ति ।।

१ में पा०-- पत्राव नो।

२. तिनममागन्द्रामि (अ. स. स. ता, च. म, है) ।

३ मान (ता) गरेन।

६ महेशमान (मा, म)।

६ ए॰ पा॰ —गीतमा जान विद्विनग्।

६. स॰ पा॰—समट्टे जाव चिट्ठिताए।

७. स॰ पा॰—जागामि जाय जण्म ।

म॰ पा॰—कालते वा जाव लुकाते।

६. ग० पा०—तेसाट्टेण जाव चिट्टिसए।

१०. म० १।५१।

## नहची उहेमी

### र्वदा-रइं

- The standing stands and the standards stands to great the standards and the standard
- and the state of t
- হার । পুরু ব্যক্তাক্ত করা ধানি ক্ষেত্রিক চারক ক্ষেত্রের বি সংগ্রেছর বি অস্ত্রিক ক্ষেত্রিক ক্ষাপ্রেছর । আনকা নিমান্ত্রের বিস্ফার্ড ক্ষিত্রিক ক্ষাপ্রিক ক্ষাপ্রিক ক্ষাপ্রিক ক্ষাপ্রের, ক্ষাণালকে হিল্পেক্স, বিক্রাণী ক্ষাপ্ত বুল
- - The figure of the second section is the second section of the second second second second second second section secti

  - And the make district the a make the ma

उवविज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? पुव्वि संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा ? गोयमा ! पुव्वि वा उवविज्जित्ता पच्छा सपाउणेज्जा, पुव्वि वा संपाउणिता पच्छा उववज्जेज्जा ।।

६८. से केणहेण जाव पच्छा उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! पुढविक्काइयाण तम्रो समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा—वेदणासमुग्घाए,
कसायसमुग्घाए, मारणंतियसमुग्घाए । मारणतियसमुग्घाएण समोहण्णमाणे
देसेण वा समोहण्णति, सब्वेण वा समोहण्णति, देसेण वा समोहण्णमाणे पुब्वि
सपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा, सब्वेण समोहण्णमाणे पुब्वि उववज्जेत्ता
पच्छा सपाउणेज्जा । से तेणहेण जाव पच्छा उववज्जेज्जा ।।

६६. पुढविक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए' समोहए, समोहणित्ता जे भविए ईसाणे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए० ? एव चेव ईसाणे वि । एवं जाव श्रच्चुय-गेवेज्जविमाणे, श्रणुत्तरिवमाणे, ईसिपटभाराए य एव चेव ।।

७० पुढविनकाइए णं भते ! सनकरप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे भिवए सोहम्मे कप्पे पुढिविनकाइयत्ताए॰ ? एव जहा रयणप्पभाए पुढिविनकाइश्रो उववाइश्रो एव सनकरप्पभाए वि पुढिविनकाइश्रो उववाएयव्वो जाव ईसिपव्भा-राए। एव जहा रयणप्पभाए वत्तव्वया भिणया, एवं जाव श्रहेसत्तमाए समोहए ईसिपव्भाराए उववाएयव्वो, सेस त चेव।।

७१. सेव भते ! सेव भते ! त्ति'।।

## सत्तमो उद्देसो

७२. पुटविनकाइए ण भते । सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पृढ्वीए पुढविनकाइयत्ताए उवविज्जित्तए, से ण भते ! कि पुढ्वि उवविज्जित पच्छा सपाउणेज्जा ? मेस त चेव ? जहा रयणप्पभाए पुढविन्यादण, मब्बकप्पेम् जाव ईिमपदभाराए ताव उववाइग्रो, एव सोहम्मपुढविनका टग्रो वि गनमु वि पृढवीमु उववाएयव्वो जाव ग्रहेमत्तमाए। एवं जहा सोहम्म-पुटविवकाइग्रो मब्बपुढवीमु उववाइग्रो, एव जाव ईिसपदभारापुढविवकाइग्रो मब्बपुढवीमु उववाएयव्वो जाव श्रहेसत्तमाए।।

७३ रोप भेते । गेव भने ! नि'॥

<sup>&</sup>gt; एडरेंग् भाव (व. स. ल. ता, व. म. म)। ३. स० १।५१।

节 報上養生意日

# श्रद्दमी उहेसी

- अथ आउम्बर्गाण्या गरेते । इसीमें गण्याप्रसाण् प्रावेश संसोधन, कर्णतिन्त्रपृत्ते भित्रण संस्थान स्थापन प्रावेशन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन
- अप संग क्या । क्षेत्र असे । दिन् ।

## नवमी उहेंसी

- उर नीप भारती में है स्थाप में किया है।

## द्मनो उर्मो

- where me details and all the control of the state of energy as the design and the first of extended the control of the state of the sta

# इक्कारसमो उद्देसी

प्तर्भ वाउनकाइए ण भते । सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए घणवाए, तणुवाए, घणवायवलएसु, तणुवायवलएसु वाउ-क्काइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते० ? सेस त चेव। एव जहा सोहम्मे वाउक्काइस्रो सत्तसु वि पुढवोसु उववाइस्रो एव जाव ईसिपव्भारावाउक्काइस्रो श्रहेसत्तमाए जाव उववाएयव्वो ॥

सेव भते । सेव भते । ति'॥

## वारसमी उद्देसी

### एगिदिय-पदं

एगि विया णं भते । सन्वे समाहारा० ? एवं जहा पढमसए वितियउद्देसए पुढिविनकाइयाण वत्तव्वया भिणया सा चेव एगिदियाण इह भाणियव्वा जाव' समाउया, समोववन्नगा ॥

एगिदियाण भने । कति लेस्साम्रो पण्णत्ताम्रो ? गोयमा । चत्तारि लेस्साम्रो पण्णत्ताओ, त जहा—कण्हलेस्सा •नीललेस्सा काउलेम्मा १ तेउलेस्सा ॥

एएसि ण भते । एगिदियाण कण्हलेस्साण बीललेस्साण काउलेस्साण तेउले-म्माण य कयरे कयरेहितो ग्रप्पा वा? बहुया वा? तुल्ला वा ? ॰ विमेमाहिया वा ? गोयमा । मध्यत्थोवा एगिदिया तेउलेस्सा, काउलेस्सा ग्रणतगुणा, नीललेस्सा

विसेमाटिया, कण्हलेम्या विसेमाहिया ॥ प्एमि ण भने ! एगिदियाण कण्ट्लेसाण ङड्ढी० ? जहेव दीवकुमाराण ॥

दर. सेव भने ! सेव भने ! ति'।।

<sup>\*.</sup> We \$122 1

म अंद १ व्यक्ति १

व स. राव-राष्ट्रीयमा जाद नेउदिसमा।

४. स॰ पा०—रुष्ह्लेम्मार्गं जाव विमेमाहिया।

प्र. भ० १६।१२८।

६ स० शपर ।

# १३-१७ उरेमा

### नगरमागरिना

- Auch geborgen wir des gin den die der bei der bei
- 我也 我许好你!! 好不好!!! 人們可 多如如此!!
- All and a second three has been a for a section of the first for the
- \* Fry fry the
- The following the ment of the profit destrations to the state of the
- 者在一点是如文章的文献的<sup>\*\*</sup> 145° 43
- के हैं। जाक्षण प्रकार रहे के र<sup>े</sup> का के बीचा जाता। है के के की के बी
- रह १६४० ११६४ १ कि.स
- gry langer to while the street of the property of the street of
- 15 4.14 m. 2001 11 m

# **अट्ठारसमं** सतं

### पढम्हे उद्देसो

१. पढमे '२ विसाह ३ मायदि १ य ४. पाणाइवाय ५ असुरे य । ६. गुल ७ केवलि ८. ग्रणगारे, ६. भविए तह १०. सोमिलट्ठारसे ।।१।।

#### पहम-श्रपहम-पद

- १. तेण कालेण तेण समएण रायिगहे जाव' एव वयासी—जीवे ण भते ! जीव-भावेण कि पढमे ? ग्रपढमे ? गोयमा ! नो पढमे, ग्रपढमे । एव नेरइए जाव वेमाणिए ।।
- सिद्धे ण भते । सिद्धभावेण कि पढमे ? अपढमे ? गोयमा ! पढमे, नो अपढमे ।।
- ३. जीवा ण भते ! जीवभावेण कि पढमा ? ग्रपढमा ? गोयमा ! नो पढमा, अपढमा । एव जाव वेमाणिया ।।
- ४. सिद्धा ण—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> पढमा, नो ग्रपढमा ॥
- थ्राहारए ण भते ! जीवे श्राहारभावेण कि पढमे ? श्रपढमे ? गोयमा ! नो पढमे, श्रपढमे । एवं जाव वेमाणिए । पोहत्तिए एवं चेव ।।
- श्रणाहारएण भने । जीवे ग्रणाहारभावेण—पुच्छा।
   गोयमा । सिय पढमे, सिय ग्रपढमे।।
- नरडए ण भते । जीवे अणाहारभावेण—पुच्छा । एव नेरइए जाव वेमाणिए नो पटमे, अपटमे । सिद्धे पढमे, नो अपढमे ।।

रे- ५४ मा (प्र. रा. स. म.)। 'अ' प्रताविष एषा गाथा लभ्यते।

२ प्रदेशनद्वारमध्यात्रों चेर्प गाया वयनिवृद्ध्यते— ३. म० ११४-१० । जीवात्रास्य मजान्तिवेसारिद्धी व सज्यवसात । एकं बीपुर तेरे, तेर व सरीरपद्यतनी ॥ (वृ),

- १६० सजोगी, मणजोगी, वइजोगी, कायजोगी एगत्त-पुहत्तेणं जहा आहारए, नवर जस्स जो जोगो अत्थि । अजोगी जीव मणुस्स-सिद्धा एगत्त-पुहत्तेण पढमा, नो अपढमा ।।
- १७. सागारोवउत्ता श्रणागारोवउत्ता एगत्त-पुहत्तेण जहा श्रणाहारए ।।
- १८. सवेदगो जाव नपुसगवेदगो एगत्त-पुहत्तेण जहा ग्राहारए, नवर जस्स जो वेदो ग्रित्थ । अवेदग्रो एगत्त-पुहत्तेण तिसु वि पदेसु जहा अकसायी ।।
- १६. ससरीरी जहा आहारए, एव जाव कम्मगसरीरी, जस्स ज ग्रत्थि सरीरं, नवर-ग्राहारगसरीरी' एगत्त-पुहत्तेण जहा सम्मिद्द्वी। ग्रसरीरी जीवो सिद्धो य एगत्त-पुहत्तेण 'पढमो, नो ग्रपढमो''।।
- २०. पचिह पज्जत्तीहि पचिह अपज्जत्तीहि एगत्त-पुहत्तेण जहा आहारए, नवर-जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पढमा, अपढमा । इमा लक्खणगाहा— जो जेण पत्तपुच्चो, भावो सो तेण अपढमओ होइ । सेसेसु होइ पढमो, अपत्तपुच्चेसु भावेसु ॥१॥

### चरिम-ग्रचरिम-पदं

- २१. जीवे ण भते । जीवभावेण कि चरिमे ? ग्रचरिमे ? गोयमा । नो चरिमे, ग्रचरिमे ॥
- २३. नेरडए ण भते । नेरइयभावेण—पुच्छा । गोयमा । सिय चरिमे, सिय ग्रचरिमे । एव जाव वेमाणिए । सिद्धे जहा जीवे ॥
- २३ जीवा ण --पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> नो चरिमा, अचरिमा । नेरइया चरिमा वि, अचरिमा वि । एव जाव वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ।।
- २८ श्राहारए मध्यत्थ एगत्तेण सिय चरिमे, सिय ग्रचरिमे, पृहत्तेण चरिमा बि, ग्रचरिमा वि। ग्रणाहारियो जीवो सिद्धो य एगत्तेण वि पृहत्तेण वि 'नो चरिमो, ग्रचरिमो''। सेमहाणेसु एगत्त-पृहत्तेण जहा ग्राहारियो।।
- २४ भविमदीयो जीवपदे एगत्त-पुरुत्तेण चरिमे, नो अचरिमे। सेसट्टाणेमु जहीं श्राहारयो। श्रभविमदीयो मध्यत्य एगत्त-पुरुत्तेण नो चरिमे, अचरिमे। नोभविमदीय-नोग्रभविमदीयजीवा मिद्धा य एगत्त-पुरुत्तेण जहां अभविमदीयो।

१. वारमान्योगेर्गा (स. ता)। ३. मो चरिमा अचरिमा (स. स., सा, स. म)।

# वीत्रो उद्सो

सक्कस्स कत्तिय-सेट्टिनाम-पुव्वभव-पद

३८. तेण कालेण तेण समएण विसाहा नाम नगरी होत्था—वण्णओ । वहुपुतिए चेइए—वण्णओ । सामी समोसढे जाव पञ्जुवासइ । तेण कालेण तेण समएण सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे—एव जहा सोलसमसए वितियउद्देसए तहेव दिन्वेण जाणविमाणेण ग्रागओ, नवर—एत्थ ग्राभियोगा वि अत्थि जाव वत्तीसतिवह नट्टविह उवदसेत्ता जाव पडिगए।।

३६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर •वदइ नमसइ, विद्ता नम-सित्ता ॰ एव वयासी—जहा तद्वयसए ईसाणस्स तहेव कूडागारदिट्ठतो, तहेव

पुव्वभवपुच्छा जाव' ग्रभिसमन्नागए ?

- ४०. गोयमादि । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी—एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हित्थणापुरे नाम नगरे होत्था—वण्णग्रो'। सहसंववणे उज्जाणे—वण्णग्रो'। तत्य ण हित्थणापुरे नगरे कत्तिए नाम सेट्ठी परिवसित ग्रड्ढे जाव' वहुजणस्स अपिरभूए, नेगमपढमासणिए, नेगमट्ठसहस्सस्स वहूसु कज्जेसु य कारणेसु य कोड्डेवेसु य " मितेमु य रहस्सेसु य गुज्भेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य ग्रापुच्छणिज्जे पिडपुच्छणिज्जे मेढी पमाण आहारे ग्रालवण चक्खू, मेढिभूए पमाणभूए आहारभूए ग्रालवणभूए० चक्खुभूए, नेगमट्ठसहस्सस्स सयस्स य कुडुवस्स आहेवच्च' पोरवच्च सामित्त भट्टित्त ग्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पानमाणे, समणोवासए, ग्रहिगयजीवाजीवे जाव" ग्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरड।।
  - ४१ तेण कानेण तेण समएण मुणिमुव्वए प्ररहा आदिगरे जहा सोलसमसए तहेव जाव ममोसढे जाव' परिसा पज्जुवासइ।।
  - ४२. तए ण मे कत्तिए मेट्ठी इमीसे कहाए लड्डहे समाणे हट्टतुट्टे एव जहा एवकारसम-सए सुदमणे तहेव निग्गय्रो जाव'' पज्जुवासति ॥

१. ओ० मृ०१।

२ औ० मू० २-१३।

३ ऑ॰ सू॰ २२-४२।

४. मन १६।३३, ३।२०।

४, मब पार-महाबीर ताव एव।

६ मध्येश्यान्य ।

च डॉम सुव १ १

महानवद्ये (म) ।

६. म० ११।५७।

१०. म० शहरा

११ म० पा०—एव जहा रायपसेणप्रको निते जाव चनसुभूए ।

१२. म० पा०—आहेवच्च जाव कारेमाणे।

१३. म० शहरा

१४ म० १६।६७,६८।

१४. म० १२।२१६।

मित्त-नाइ'-•िनयग-सयण-सविध-परियणं ग्रामंतेह, त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध-परियण विउलेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-गध-मित्नाल-कारेण य सक्कारेह सम्माणेह, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-सविध-परिजणस्स पुरम्रो ॰ जेट्ठपुत्ते कुडुवे ठावेह, ठावेत्ता त मित्त-नाइ'-•िनयग-सयण-सविध-परियण ॰ जेट्ठपुत्ते ग्रापुच्छह, ग्रापुच्छित्ता पुरिससहस्सवाहिणीग्रो सीयाग्रो द्रुहह, द्रुहित्ता मित्त-नाइ'-•िनयग-सयण-सविध ॰ -परिजणेण जेट्ठपुत्तेहि य समणुगम्ममणमाग्गा सिव्वड्ढीए जाव' दुदुहि-निग्घोसनादियरवेण ग्रकालपरि-हीण चेव मम ग्रतिय पाउवभवह।।

४८. तए ण त नेगमटुसहस्स पि कत्तियस्स सेट्ठिस्स एयमट्ठ विणएण पिडसुणेति, पिडसुणेता जेणेव साइ-साइ गिहाइ तेणेव उवागच्छित, उवागच्छिता विपुल ग्रसण' •पाण खाइम साइम॰ उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ'•िनयग-सयण-संवधि-पिरयण विउलेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-गध-मत्लालकारेण य सक्कारेड सम्माणेइ॰, तस्सेव मित्त-नाइ'•िनयग-सयण-संवधि-पिरयण शेट्ठपुत्ते कुडुवे ठावेति, ठावेत्ता त मित्त-नाई'•िनयग-सयण-सवधि-पिरयण शेट्ठपुत्ते य ग्रापुच्छइ, ग्रापुच्छित्ता पुरिससहस्स-वाहिणीओ सीयाओ द्रहति, द्रहित्ता मित्त-नाई'•िनयग-सयण-सवधि॰ पिजिंग्णेण जेट्ठपुत्तेहिय समणुगग्ममाणमग्गा सिव्वड्ढीए जाव' द्रहुहि-निग्घोसनादियरवेण ग्रकालपरिहीण चेव कित्तयस्स सेट्ठिस्स ग्रतिय पाउव्भवति ॥

४६. तए ण से कित्तए सेट्ठी विपुल ग्रसण पाण खाइम साइम उववखडावेति जहां गगदत्तो जाव" सीय दुहित, दुहित्ता मित्त-नाड"-●नियग-सयण-सविध०-परिजणण जेट्ठपुत्तेण नेगमट्ठसहस्सेण य समणुगम्ममाणमग्गे सिव्वड्ढीए जाव" दुर्द्धि निग्धोसनादियरवेण हित्थणापुर नगर मज्भमज्भेण निग्गच्छइ, जहां गगदत्तो जाव" श्रातित्तेण भंते । लोए, पित्तेण भते। लोए, ग्रालित्त-पित्तेण भंते ! लोए जाव" श्राण्गामियत्ताए भविस्सिति, त इच्छामि ण भते। नेगमिंद्ध-सहस्सेण सिद्ध सयमेव पव्वाविय जाव" धम्ममाइविखय।।

१. मं॰ पा॰ —नाइ जाव जेहुगुत्ते।

२. मं॰ पा॰—नाइ जाव जेट्टगुने।

दे. मं पा०-नाइ नाव परित्रेशा।

४. मा हारूमर ।

६ रा० गार-जगण जान डनगण्डावेति।

६ स॰ पा॰—नाइ जाव नरगेव।

<sup>:-</sup> F'> पार-नाइ प्राव पुरश्री।

६. ६० पा० —गार गाद बेट्युने ।

६ म० पा०-नाइ जाव परिजणेण।

१०. भ० हा१८२ ;

११. म० १६।७१।

१२. स० पा०--नाइ जाव परिजणेगा।

१३. भ० हार् दर ।

१४ म० १६।७१, ६।२१४।

१४. म० टार्श्४।

१६ भ० २।४२।



महावीरस्स' अतेवासी मागदियपुत्ते नाम अणगारे पगइभद्ए—जहा मडियपुत्ते जाव पञ्जुवासमाणे एव वयासी—

५७ से नूण भते । काउलेस्से पुढिवकाइए काउलेस्सेहितो पुढिवकाइएहितो अणतर उव्विद्या माणुस विग्गह लभित, लिभत्ता केवल बोहि बुज्भित, बुज्भिता तथ्रो पच्छा सिज्भित जाव' सव्वदुक्खाण अत करेति ?

हता मागदियपुत्ता । काउलस्से पुढिवकाइए जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ॥ ४८ से नूण भते । काउलेस्से ग्राउकाइए काउलेस्सेहिंतो ग्राउकाइएहितो ग्रणतरं उव्विष्टित्ता माणुस विग्गह लभित, लिभित्ता केवल वोहि बुज्भिति जाव सव्व-

दुक्खाण ग्रुत करेति ?

हता माग्दियपुत्ता । जाव सन्वदुक्खाण ग्रत करेति ॥

प्रह से नूण भते । काउलेस्से वणस्सइकाइए काउलेसेहितो वणस्सइकाइएहितो ग्रणतर उव्वट्टिता माणुस विग्गह लभित्त, लिभत्ता केवल वोहि बुज्भिति, वुज्भित्ता तग्रो पच्छा सिज्भित जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ?

हता मागदियपुत्ता । ॰ जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ॥

- ६०. सेव भते । सेव भते । ति मागदियपुत्ते ग्रणगारे समण भगव महावीर विद्र नमस्द्र, विद्या नमस्त्रा जेणेव समणा निग्गंथा तेणेव उवागच्छिति, उवागिच्छत्ता ममणे निग्गंथ एव वयासी—एव खलु ग्रज्जो । काउलेस्से पुढविकाइए तहेव जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति । एव खलु ग्रज्जो । काउलेस्से ग्राउक्काइए तहेव जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति । एव खलु ग्रज्जो ! काउलेस्से वणस्सई काउए तहेव जाव सव्वदुक्खाण ग्रतं करेति ।।
- ६१. तए ण ते समणा निग्गथा मागिदयपुत्तस्स ग्रणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स जाय एव पत्त्वेमाणम्स एयमह नो सद्दृति नो पत्तियति नो रोएति, एयमह ग्रसद्दिमाणा ग्रपत्तियमाणा ग्ररोएमाणा जेणेव समणे भगव महावीर तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता ममण भगव महावीर वदित नमसति, विदत्ता नमसित्ता एव वयागी—एव पन्तु भते । मागिदयपुत्ते ग्रणगारे ग्रम्ह एवमाइक्खित जाव पन्येति—एव पन्तु ग्रज्जो ! काउनेस्से पुढविकाइए जाव सव्वदुक्साण ग्रतं करेति । एव पन्तु ग्रज्जो ! काउनेस्से ग्राउक्काइए जाव सव्वदुक्साण ग्रतं करेति ! एव पन्तु ग्रज्जो ! काउनेस्से व्राप्तिकाइए जाव सव्वदुक्साण ग्रतं करेति ! एव पन्तु ग्रज्जो ! काउनेस्से व्राप्तिकाइए वि जाव सव्वदुक्साण ग्रतं करेति ! एव पन्तु ग्रज्जो ! काउनेस्से व्राप्तिकाइए वि जाव सव्वदुक्साण ग्रतं करेति ! एव पन्तु ग्रज्जो ! काउनेस्से व्राप्तिकाइए वि जाव सव्वदुक्साण ग्रतं करेति ! ।

६२. में पहमेय भते ! एवं १

र, स्ट्राप्टी कार (स) र

मा प्राथ में हैंदे हैंदे शिनवन, नवह र

<sup>5 8- 3,563</sup> 

४. माउनेमे (ब, म)।

५. म० पा०-- एव नेव जाय।

६. ग॰ पा॰--महायीर जाव नमसित्ता।

से केणहेण भते । एव वुच्चइ—छउमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाणं नो किचि श्राणत्त वा नाणत्त वा श्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ ?

9

- मागदियपुत्ता । देवे वि य ण ग्रत्थेगइए जे ण तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि आणत्त वा नाणत्त वा ग्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ। से तेणहुण मागदियपुत्ता । एव वुच्चइ—छउमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि श्राणत्त वा नाणत्त वा श्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ, सुहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्यलोग पि य ण ते श्रोगाहित्ता चिट्ठति ।।
- नेरज्या ण भते । ते निज्जरापोग्गले कि जाणित-पासित ? स्राहारेति ? उदाहु न जाणित न पासित, न स्राहारेति ? मागिदयपुत्ता । नेरज्या ण ते निज्जरापोग्गले न जाणित न पासित, स्राहारेति। एव जाव पिचिदयितिरिक्खजोणिया ।।
- मणुम्सा ण भते ! ते निज्जरापोग्गले कि जाणित-पासित ? स्राहारेति ? उदाहु न जाणित न पामित, न आहारेति ? मागिदयपुत्ता ! अत्थेगद्या जाणित-पासित, स्राहारेति । अत्थेगइया न जाणिति न पामित, स्राहारेति ।। मे केणट्टेण भते ! एव वुच्चइ—अत्थेगइया जाणित-पासित, स्राहारेति ?
  - अत्थेगड्या न जाणित न पासति, श्राहारेति ?

    सागिदयपुत्ता । मणुन्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—सिण्णभूया य, असिण्णभ्या य। तत्थ ण जे ते असिण्णभूया ते ण न जाणित न पासति, श्राहारेति ।

    तत्थ ण जे ने मण्णिभूया ने दुविहा पण्णत्ता, त जहा—उवउत्ता य, अणुवउत्ता
    य। तत्थ ण जे ने श्रणुवउत्ता ते ण न जाणित न पासित, श्राहारेति । तत्थ ण
    जे ने उवउत्ता ने ण जाणित-पासीत, श्राहारेति । से तेणहेण मागिदयपुता !

    एव वत्तर—सन्येगाया न जाणित न पासित, श्राहारेति । सत्थेगदया जाणितिपासित, श्राहारेति । वाणमतर-जोडिसया जहा नेर्हया ॥
- अभ्योगाण मते ते निज्जानामले कि जाणित-पासित श्रिष्ठाहारित ? सामित्याना ते जहा मण्यमा, नवर—वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा मापित्याना ते जहा मण्यमा, नवर—वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा मापित्यान्य दुविद्वा पण्यता, त जहा मापित्य प वे ते मापित्य प्रदिष्ट्रियवन्तमा ते ण न पाणित न पासित, प्राह्मरेति । तत्य प जे वे स्वर्णाय प्रदेशस्माद्द्वीयवन्तमा ते दुविद्रा पण्णना, न जहा— प्रणत्योगवन्तमा व पण्णा प्रवास प्रदेशस्माद्द्वीय पण्णा प । त्य प वे ते स्वर्णावयन्तमा ते ण न जाणित न पण्णा प्रवास प्रदेशस्माद्द्वीय पण्णा ते जहां पण्णा प्रवास प्या प्रवास प्य



00

- से केणट्टेण भते । एव वुच्चइ—छउमत्थे ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण ६७ नो किचि ग्राणत्त वा नाणत वा ग्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ?
  - मागदियपुत्ता । देवे वि य ण अत्थेगइए जे ण तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि आणत्त वा नाणत्त वा ग्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासड । से तेणहेण मागदियपुत्ता । एव वुच्चइ — छउमत्ये ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण नो किचि ग्राणत वा नाणत वा ग्रोमत वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्त वा जाणइ-पासइ, सुहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो! सव्वलोग पि य ण ते स्रोगाहित्ता चिट्ठिति ।।
- नेरङया ण भते । ते निज्जरापोग्गले कि जाणित-पासित ? स्राहारेति ? उदाहु न जाणति न पामति, न स्राहारेति ? मागदियपुत्ता । नेरइया ण ते निज्जरायोग्गले न जाणित न पासति, स्राहारेति। एव जाव पीचदियतिरिक्लजोणिया ॥
- मणुस्सा ण भते । ते निज्जरापोग्गले कि जाणति-पासति ? स्राहारेति ? उदाहु 33 न जाणित न पासति, न आहारेति ? मागदियपुत्ता ! अत्थेगद्या जाणति-पासति, आहारेति । अत्थेगद्या न जाणति न पासनि, ग्राहारेति॥
- में ने णहेण भने ! एव वुच्चइ ग्रत्थेगइया जाणति-पासति, ग्राहारेति ? श्रत्थेगऽया न जाणित न पासति, स्राहारेति ? मागदियपुत्ता । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभूया य, अस्णि-भया य। तत्थ णं जे ते असाण्णभूया ते ण न जाणति न पासंति, आहारेति। तत्य ण में ने मण्मिभूया ते दुविहां पण्णना, त जहा—उवउत्ता य, अणुवउता य । तत्य ण जे ते प्रण्यउत्ता ते ण न जाणति न पासति, श्राहारेति । तत्य ण रे ते उवउना ने ण जाणित-पासति, स्राहारेति । से तेणहेण मागिदयपुता ! एम बुड्नड- अत्थेगड्या न जाणति न पासति, आहारेति । अत्थेगड्या जाणति-
- पार्मात, आहारित । वाषमतर-जोडिसवा जहा नेरद्रया ॥ वेमाणिया पं भने ! ने निजनरापोग्गरे कि जाणित-पासीत ? श्राहारेति ? सामृद्रियपुना । जटा मणुस्मा, नवर-विमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-माजिमिन्छ दिहुँ। उदबन्नमा य, स्रमायिसम्मदिहुँ। उदबन्नगा य । तत्य ण जे त भाविभिच्छ र्रेट्ट उपयन्तमा ने ए न जाणित न पासति, स्राह्मरेति । तत्य ण जे त श्रमाणसम्मरिद्धीर वदन्तमा ते द्विता पण्याता, तं जहा - श्रणनरीयवन्तगा प्रदर्भ व्यस्ता य। तस्य घ ते ने अपनरोवयन्तमा तं ण न जाणाति न पान है होतीन । एक पान ने परपरीजवनना ने दुविहा पणाना, न जहां-परतन्त्र महाराज्या ह। तस्य प ते ने श्रवण्यनगा ते पान गाणीत



गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगधे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चड-फासे पण्णत्ते ।।

११४ चउपएसिए ण भते <sup>।</sup> खघे कितवण्णे जाव कितफासे पण्णत्ते <sup>?</sup> गोयमा <sup>।</sup> सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय एगगघे, सिय दुगघे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चउरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते ।।

११५ पचपएसिए ण भते । खघे कितवण्णे जाव कितफासे पण्णत्ते ?
गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय पचवण्णे, सिय प्गये, सिय दुगघे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चउरसे, सिय पचरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते। ॰ जहा पचपएसिओ एव जाव ग्रसखेजजपएसिओ।।

११६. सुहुमपरिणए ण भते । अणतपएसिए खधे कतिवण्णे जाव कतिकासे पण्णते ?

जहा पचपएसिए तहेव निरवसेस ।।

११७ वादरपरिणए ण भते । ग्रणतपएसिए खधे कतिवण्णे 'ण्जाव कतिकासे पण्णत्ते ? ॰

गोयमा ! सिय एगवण्णे, जाव सिय पचवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुगधे, सिय एगरसे जाव सिय पचरसे, सिय चउफासे जाव सिय श्रद्धफासे पण्णत्ते ॥

११८. सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥

## सत्तमो उद्देसो

### वेद्यनि-भामा-पदं

११६ रायिनिट जाव एव वयासी—ग्रण्णउत्थिया ण भते ! एवमाइक्तंति जाव पर्याति—एव ललु नेवली जनपाएमेण आडम्सड', एव सनु केवली जनगाए-मेण आइट्टें समाणे आह्च्च दो भामाओं भासित, त जहा—मोस बा, सच्चामोसं दा, से वहस्ट्रें, ें! एवं कुट्रें

गोयमा । एगे कायपणिहाणे पण्णत्ते । एव जाव वणस्सइकाइयाण ।।

१२८. वेइदियाण — पुच्छा । गोयमा <sup>!</sup> दुविहे पणिहाणे, पण्णते त जहा — वइपणिहाणे य, कायपणिहाणे य । एव जाव चर्डारिदयाण । सेसाण तिविहे वि जाव वेमाणियाणं ।।

१२६. कितविहे ण भते । दुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे दुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा—मणदुप्पणिहाणे, जहेव पणिहा-णेण दडगो भणिय्रो तहेव दुप्पणिहाणेण वि भाणियन्वो ।।

१३० कतिविहे ण भते । सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा—मणसुप्पणिहाणे, वद्सुप्प-णिहाणे, कायसुप्पणिहाणे ।।

१३१ मणुस्साण भते । कतिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? एव चेव ।।

१३२ सेव भते । सेव भते । ति जाव विहरइ।।

१३३ तए ण समणे भगव महावीरे •अण्णया कयाइ रायगिहास्रो नगरास्रो गुणिस-लास्रो चेडयास्रो पिडिनिक्समिति, पिडिनिक्सिमित्ता॰ विह्या जणवयिवहार विहरइ।।

### कालोदाइ-पिभतोणं पंचित्थकाए सर्वेह-पदं

१३४ तेण कालेण तेण समएण रायिगहे नाम नगरे । गुणसिलए चेइए—वण्णस्रो जाव पुढिविगिलापट्टस्रो । तस्म ण गुणसिलस्स चेइयस्स स्रदूरसामते वहवे अण्ण-उत्थिया परिवसित, त जहा—कालोदाई, सेलोदाई, सेवालोदाई, उदिए, नामुदए, नम्मुदए, अण्णवालए, सेलवालए, संखवालए, सुहत्थी गाहावई ॥

१३५. नए ण तेसि अण्ण उत्थियाण अण्णया कयाइ एगयओ सहियाण समुवागयाण सिण्णिवट्टाण सिण्णिसण्णाण अयमेयास्वे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पिजित्या— एव रालु समणे नायपुने पच अत्थिकाए पण्णवेति, त जहा—धम्मित्थकाय जाव पोग्गलियकाय ।

तत्व ण समणे नायपुत्ते चत्तारि ग्रत्थिकाए ग्रजीवकाए पण्णवेति, त जहां— धम्मित्यकाय, ग्रथम्मित्यकाय, ग्रागामित्यकाय, पोग्गनित्थकाय। एग न णं समणे नायपुत्ते जीवित्यकाय ग्रव्यविकायं जीवकाय पण्णवेति ।

तन्य ए गगप नागपुने चनारि प्रत्यिकाए प्रमविकाए पण्णवेति, त जहा-धम्मन्यिराय, श्रथम्मन्यिकाय, ग्रामायिकाय, जीवित्यकाय। एग चण

```
१४२. तए णं से मद्दुए समणोवासए ते ऋण्णउत्थिए एव वयासी —
        श्रित्थि ण ग्राउसो । वाउयाए वाति ?
        हंता ग्रत्थि।
        तुन्भे णं आउसो । वाउयायस्स वायमाणस्स रूवं पासह ?
        नो इणहे समहे।
        अत्थि ण आउसो । घाणसहगया पोग्गला ?
        हता मृत्यि।
        तुन्भे ण आउसो । घाणसहगयाण पोग्गलाणं रूव पासह ?
        नो इणहे समद्वे।
        श्रत्थि णं ग्राउसो ! ग्ररणिसहगए ग्रगणिकाए ?
        हता ग्रत्थि।
        तुन्भे णं आउसो ! ग्ररणिसहगयस्स अगणिकायस्स रूवं पासह ?
        नो इणहे समहे।
        श्रित्थि ण श्राउसो । समुद्दस्स पारगयाइ रूवाइ ?
        तुब्भे णं ग्राउसो । समुद्दस पारगयाइ रूवाइं पासह ?
        ग्रत्थि ण ग्राउसो । देवलोगगयाइ रूवाइ ?
        हंना ग्रहिय।
        तुन्मे ण ग्राउसो ! देवलोगगयाइ रूवाइं पासह ?
        नो रणहे समहे।
        एवामेव प्राउसो । श्रह वा तुटमे वा श्रण्णो वा छउमत्थो जइ जो जंन जाण्ड
न पासर न सहत न करते
       न पासर न सन्त्र न भवति, एवं भें सुबहुए लोए न भविस्सती ति कट्टु ते अण्या उत्थित एवं परिकार
        अण्य उन्थिए एव परिभण्ड', पडिभण्ता जेणेव गुणसिलए चेइए, जेणेव सम्पे
भगव महाबीरे केलेक नामा
       भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीर
       पचिवहेग अभिगमेण जाव' पज्जुवासित ॥
भगवपा मद्दुषम्म पसंमा-पदं
१४३ महद्वादी । नमणे भगव महावीरे मद्दुय समणीवासग एव वयासी – सुदृष्ठ ण
मदद्या । तम वे यहणाचिक्या — — — स्वाद्या
       मद्दुया । तुम ने प्रणाउत्थिए एव वयासी, साहु ण मद्दुया । तुम ते ग्रणाउत्थिए एव वयासी, साहु ण मद्दुया । तुम ते ग्रणाउत्थिए
       एवं बनामी, ते च मद्दुया । अहं वा हेउ वा पिसण वा वागरण वा प्रणीय
       क्षरिदृ ग्रन्तु प्रमुर्थ प्रविष्णायं वहुजणमज्भे आघवेति पण्णवेति •परवि
2. Trans / 17, 50 17, 87) 1
7 W. 7/1 + 5
                                          ३ म० पा०—पण्मवेति जाव उवदमिति।
```



१४६ पुरिसे ण भते । अंतरे हत्थेण वा 'प्पादेण वा अगुलियाए वा सलागाए वा कट्ठेण वा किलिचेण वा आमुसमाणे वा समुसमाणे वा आलिहमाणे वा विलिहमाणे वा, अण्णयरेण वा तिक्षेण सत्थजाएण आछिदमाणे वा विछिदमाणे वा, अगणिकाएण वा समोडहमाणे तेसि जीवपएसाण किचि आबाह वा विवाह वा उप्पाएड ? छिवच्छेद वा करेइ ? नो इण्ट्रे समट्रे । नो खल् तत्थ सत्थ कमित ।।

### देवासुर-सगाम-पद

- १५० अत्यिण भते । देवासुराणं सगामे,देवासुराण सगामे ? हता अत्यि ॥
- १५१. देवामुरेमु ण भते । सगामेसु वट्टमाणेसु किण्णं तेसि देवाण पहरणरयणत्ताए परिणमित ?

गोयमा <sup>।</sup> जण्ण ते देवा तण वा कट्ठं वा पत्त वा सक्कर वा परामुसति<sup>ः</sup> तण्णं नेर्सि देवाणं पहरणरयणत्ताए परिणमति ।

जहेव देवाण तहेव ग्रसुरकुमाराण ? नो इणहे समट्टे । असुरकुमाराणं निच्चं विउव्विया पहरणरयणा पण्णत्ता ॥

### देवस्स दीवसमुद्द-म्रणुपरियट्टण-पदं

१५३ देवे णं भेते ! महिड्डिए ' जाव महेसक्वे पभू घायइमड दीव अणुपरियद्वित्ता ण ह्व्यमागच्छित्तए ? ॰ हता पभू। एव जाव' रुयगवर दीव' श्रणुपरियद्वित्ता ण ह्व्यमागच्छित्तए ? ॰ हता पभू। तेण पर बीईबएजा, नो चेव ण अणुपरियद्वेज्जा।।

#### देवाणं कम्मश्यावण-काल-पद

१४८. अस्य प भंते <sup>1</sup> देवा जे अगते वस्ममे जहण्येण एवकेण वा दोहि वा तीहि वा, उनकीमेल पर्याह वासमण्डि खबयति <sup>?</sup> टका मरित्र ॥

१ में पाक नाम बहा बहुमाण कींग हिंदू- वे. ग० पाठ-मूर्व घावटमाट धीव बाव हेता । भारतकार

प्रकरण कर है। ५ मार प्राम्म कीय बाय हता।



निद्ध-लुक्बाइं, अण्णमण्णवद्धाइ, अण्णमण्णपुट्ठाइ, 'अण्णमण्णवद्धपुट्ठाइं", अण्णमण्णघडत्ताए चिट्ठति ?

हंता अत्थि। एवं जाव अहेसत्तमाए।।

- २०१. अत्य ण भते । सोहम्मस्स कप्पस्स अहेदव्वाइ ? एव चेव। एव जाव ईसिपव्भाराए पुढवीए।।
- २०२ सेव भते । सेव भते ! जाव विहरइ।।
- २०३. तए ण समणे भगव महावीरे' अण्णया कयाइ रायगिहास्रो नगरास्रो गुणिस-लास्रो चेइयास्रो पिंडिनिक्खमइ, पिंडिनिक्खिमत्ता विहरइ।।

### मोमिलमाहण-पदं

- २०४ तेण कालेण तेण समएण वाणियगामे नाम नगरे होत्था —वण्णग्रो । दूतिपलासए चेइए —वण्णग्रो । तत्थ ण वाणियगामे नगरे सोमिले नाम माहणे परिवसित ग्रड्ढे जाव वहुजणस्स ग्रपरिभूए, रिन्नेद जाव सुपरिनिट्ठिए, पचण्ह खडियसयाणं, 'सयस्स य', कुडुवस्स ग्राहेवच्च 'पोरेवच्चं सामित्त भट्टित ग्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे ० विहर । तए णं समणे भगव महावीरे जाव समोसढे जाव परिसा पज्जुवासित ।।
- २०५ तए णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्धद्वस्स समाणस्स अयमेवारुवे'

  \* अज्भत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे॰ समुप्पिजल्था—एव खलु समणे
  नायपुत्ते पुट्वाणुपुिंव चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुहसुहेण विहरमाणे'
  इहमागए' 

  \* इहमपत्ते इहसमोसढे इहेव वाणियगामे नगरे॰ दूतिपलासए चेदए
  अहापिंडस्व'' 

  \* ओग्गह ओगिण्हित्ता मजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे॰
  विहर्ट । त गच्छामि ण समणस्स नायपुत्तस्स अतिय पाउवभवामि, इमाद च
  णं एयान्वाड अट्टाइ'' 

  \* हेऊड पिसणाड कारणाइ॰ वागरणाइ पुच्छिस्सामि, त
  जट मे मे उमाद एयास्वाडं अट्टाइ जाव वागरणाइं वागरेहिति ततो ण
  वदीटामि नममीहामि जाव पञ्जुवासीहामि, अह मे से इमाद अट्टाइ जाव

१ अपने (अ, ४, ५, ना, प्र, म, स)।

म अव १/६१ ।

१ राज पाव - गराविषे जाव बरिना ।

<sup>1 3. 3.261</sup> 

<sup>\*</sup> チロ(で、な)、「可溶((本, ア))

<sup>· 4. ....</sup> 

८ म० पा० — आहेवन्च जाव विदुरः।

६. न० १८।१३७।

१०. सं० पा०-अयमेयान्त्रे जाव समुलिजन्या।

११. गाव (अ, क, रह, तह, व, म, स)।

१०. म॰ पा० — टर्मामण् जात्र द्विपलामण् ।

१३. म० पा० —अहापिडम्यं जात्र विरुद्धः।

१४ म० गा०—अद्वाद जार बाएरगाद।

विभागणात् की पानकित्ति के नोत्ता स्माहित के बाहेर्त स्वतान प्रतासनीति स्व विभागत्वाकितामात्वाक वाच्या पाकिकारणीति । तत्तु स्व काहेर्ति स्वतानिक स्वतान अवस्त अस्ताति । नाम्याक्षणात्वाकार वाच्या पाक्षणाया मेर्नि व्यावक विभागती स्वीतान स्मानित स्वीता अस्ताति । स्वता स्ववान स्वता कालकारोत्ता स्वतान क्रिकार काल क्रिकार स्वता स्वतान स्वतान विकास अस्तात्वा । स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान कालकार के स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान कालकार स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्व

- कर्त कर्त देश के ज्योगक्षित का भाव के के का शहरता हो का के के सामान्त्र वितास क्षेत्र भाव के के साहित ता के जाना की कि भावतिया के मालावात की मालावात की मालावात की सामान्त्र कि के क
- serdened geste unersig fit.

  serfetivel good of the conditional services to absorb themself technologicals or respect
  the end of the conditional services to absorb themself technologicals.
- التحريم ما 44 التحريف التحر
- graf de spile og former en generale gette megteren en te Higher og fin en e der entgeren e ge
- the second of th
- A may be a given to grown any to the property of the commentation of the commentation
- The state of the s

- २२२ तए णं से सोमिले माहणे समणोवासए जाए श्रभिगयजीवाजीवे जाव' ग्रहा-परिग्गहिएहि तवोकम्मेहि ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ।।
- २२३. भंतेति । भगव गोयमे समणं भगव महाबीर वदित नमसित, विदत्ता नमसित्ता एव वयासी—पभूण भते । सोमिले माहणे देवाणुष्पियाण अतिए मुडे भिवत्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए ?

नो इणहे समहे । जहेव सखे तहेव निरवसेस जाव सन्वदुक्खाण ग्रतं काहिति ॥ २२४. सेव भते । सेव भते ! ति जाव विहरह ॥

## एतृणवीमटमं मनं परको उन्ने

कु विकास का वा वारत हर सुद्धीर व का स्मायह के अनम दर रोज ५ जाउन का व सर्वेत की स्टार्टिंग वर जानमार वृक्ष विभावनसम्बद्ध स्था विद्यानाच्यान करत

### arrives

- ক্স কেন্দ্রেই ক্রেছিক ক্রেছিক সাজ্য সাজ্য ক্রিছিল জান্ত্রী ক্রিছিক ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিক ক্র ক্রেছিক ক্রেছিল ক্রেছিক সাজ্য ক্রেছিক ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল নাম্বানুহেই বহু ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল ক্রেছিল

## षाया उत्मा

- a the second with the second seconds of a many was a second to the second secon
- 4 62 2 x 2 4 x 2 2 2 2 3 4 x 34

# तइस्रो उद्देसो

### पुढविकाइय-पदं

४. 'रायगिहे जाव एव वयासी—सिय भते ! जाव चत्तारि पच पुढिवक्काइया एगयग्रो साधारणसरीर वधित, विधत्ता तओ पच्छा ग्राहारेति वा परिणामेंति वा सरीर वा वधित ?

नो इण्हे समट्ठे । पुढविवकाइयाण पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेय सरीर वधित, विधत्ता तथ्रो पच्छा आ्राहारेति वा परिणामेंति वा सरीर वा बंधित ॥

- ६ तेसि ण भते ! जीवाण कित लेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो ? गोयमा <sup>।</sup> चत्तारि लेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा, तेउलेस्सा ॥
- ते ण भते । जीवा कि सम्मिद्दृो ? मिच्छिदिद्वी ? सम्मामिच्छिदिद्वी ? गोयमा । नो सम्मिदिद्वी, मिच्छिदिद्वी, नो सम्मामिच्छिदिद्वी ।।
- द ते ण भते । जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी, नियमा दुअण्णाणी, त जहा—मतिअण्णाणी य, स्यग्रण्णाणी य।।
- ते ण भते ! जीवा कि मणजोगी ? वइजोगी ? कायजोगी ? गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ।।
- १० ने ण भते । जीवा कि सागारोवउत्ता ? ग्रणागारोवउत्ता ? गोयमा । सागारोवउत्ता वि, श्रणागारोवउत्ता वि ॥
- ११ ते ण भते ! जीवा किमाहारमाहारेति ? गोयमा <sup>!</sup> दव्वओ ण श्रणंतपदेसियाइ दव्वाइ—एव जहा पण्णवणाए पढमे श्राहारुद्देसए जाव' सब्वप्पणयाए श्राहारमाहारेति ॥
- १२. तेण भते । जीवा जमाहारेति न चिज्जति, ज नो ब्राहारेति त नो चिज्जति, चिण्णे या मे श्रोदाइ पिनसप्पति वा ? हना गोयमा । नेण जीवा जमाहारेति तं चिज्जति, ज नो ब्राहारेति जाव पिनमप्पति वा ॥

१ इह चेच दारमाथा स्वनिद् दृश्यते— निय नेगांदिहणाने, नितृष्टांसे सहा विसाहारी। राणाद्याय जारायांत्री, साहायाय जारायांत्री,

२ यावन् राणाद् ही वा त्रयो वा (वृ)।

३. मिच्छादिट्टी (ब, ग, ता, ब, म, ग)।

R. do seis 1

५. सन्तपयाण् (व) ।

ठिती उव्वट्टणा य जहा' पण्णवणाए सेस त चेव । वाउकाइयाण एव चेव, नाणत्त नवर - चत्तारि समुग्घाया ।।

२३. सिय भते । जाव चत्तारि पच वणस्सइकाइया—पुच्छा ।
गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । अणता वणस्सइकाइया एगयओ साहारणसरीर
वयति, विधत्ता तओ पच्छा आहारेति वा परिणामेंति वा सरीर वा वधित ।
सेस जहा तेउकाइयाण जाव उव्वट्टित, नवर—आहारो नियम छिद्दिस, ठिती
जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त, सेस त चेव ॥

## थावरजीवाणं ध्रोगाहणाए श्रप्पाबहुत्त-पद

२४. एएसि ण भते ! पुढिवकाइयाण म्राउ-तेउ-वाउ-वणस्सइकाइयाण सुहुमाण वादराण पज्जत्तगाण अपज्जत्तगाण जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरे-हितों • ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ॰ विसेसाहिया वा ? गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमनिस्रोयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा २ सुहुमवाउक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा असखेज्जगुणा ३. सुहुमतेउकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असखेज्जगुणा ४ सुहुम-म्राउकाइयम्स म्रपञ्जत्तगस्स जहण्णिया म्रोगाहणा म्रसखेञ्जगुणा ५ सुहुम-पुढविवकाइयस्स अपन्नत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा स्रसखेन्जगुणा ६. वादर-वाउकाइयस्स अवज्जत्तगस्स जहाण्णिया भ्रोगाहणा स्रसखेज्जगुणा ७ वादर-तेउवकाइयस्स अवज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेज्जगुणा ८. वादर-काउयरम अवन्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेन्जगुणा १०,११. पत्तेय-मरीरवादरवणस्मडकाइयस्स वादरिनग्रोयस्स एएसि ण पज्जत्तगाण एएसि ण ग्रपञ्चतगाण जहण्णिया ओगाहणा दोण्ह वि तुल्ला ग्रसखेजजगुणा १२ मुहुमनिगोयस्य पज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगोहणा श्रसखेज्जगुणा १३ तस्सेव श्रपञ्जनगम्म उवकोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया १४. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उनगोमिया ग्रोगाहणा विमेसाहिया १५ मुहुमवाजकाइयस्स पज्जत्तगस्स नत्षियमा स्रोगाहणा समयेजजगुणा १६. तस्य नैव स्रपज्जत्तगस्स उनकोतिया भीगारणा विमेगाहिया १७ तस्म चेत्र पज्जत्तगस्म उवकोमिया श्रोगाहणा विभेगाहिया १८-२० एवं मृहुमने उबकादयस्य वि २१-२३ एवं मुहुमग्राजनका-इयस्य वि २४-२६ एव मुहुमपुटविकाइयस्य वि २७-२६ एव बादरवाउका-दयम्म वि ३०-३२. एव बादरने उकाउयस्य वि ३३-३५ एव बादरम्राउकाउ-प्रसम् वि ३६-३६ एवं बादरपुढविवाऽयस्य वि सब्बेसि तिविहेण गमेणं नाणि-वल, ३६ बादरनिमीयस्य पञ्जलगस्य तहिष्णया स्रोगाह्या स्रमनेष्त्रगुणा देश मुक्क रेष काक्षण्यात्रमा एक दिनामा प्राप्ताकात विशेषणित है। एक दे दे बद्रान्यक्रम एक देशीसमा प्राप्ताकात विशेषीता एक काद्रान है। के देश है के देश है के देश है के देश है के काक्षण बाद्रप्रस्म का देशमान्त्री विशेषणिक कार्या कार्या है। स्वार्य कार्य के देश है के देश है के कार्य क

#### पावरशीयाम सरदम्हम मध्यवादर-पद

- abstehe g thmeanimale in anlige dinambanen berdillerte nere tig antegeligeelinbere in darg into milde en an det meter en metablere g namen da en er g
- अध्यक्ष्या त्या प्रदेश विद्यारिक त्या प्रशासन विद्यालय विद्यालय क्ष्या व्यापत विद्यालय व
- केल्या, त्राच्यास्य प्रदेश केल्या विश्व राष्ट्रणाणाच्या क्षेत्रणावश्या प्रदेश केल्या विश्व स्था है। स्था स्था स्था स्था स्था केल्या के
- কুই। সংগ্রেপ্ত কা আনুষ্ঠ নি পান্ধ কার্ম্বর কার্মিক কার্মি সংস্থানি হৈছে । সংগ্রেপ্ত কার্মিক কার্মিক
- wherehold to be the company of the c
- The statement of the second of
- wante a server of or a server of the server

. .

ठिती उव्बद्दणा य जहा' पण्णवणाए मेस त चेव । वाउकाटयाण एव चेव, नाणत नवर - चत्तारि समुग्वाया ॥

२३ सिय भते । जाव चत्तारि पच वणस्सडकाइया— पुच्छा ।
गोयमा । नो इणहे समहे । प्रणता वणस्सडकाइया एगयग्रो साहारणसरीरं
वंधति, विधत्ता तग्रो पच्छा ग्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा बधित ।
सेस जहा तेउकाइयाण जाव उव्बट्टित, नवर—ग्राहारो नियम छिद्दिस, ठिती
जहण्णेण ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि ग्रतोमुहुत्त, मेस त चेव ।।

### थावरजीवाणं श्रोगाहणाए श्रप्पावहुत्त-पद

एएसि ण भते । पुढविकाइयाण श्राज-तेज-वाज-वणस्सइकाइयाणं सुहुमाण वादराण पज्जत्तगाण अपज्जत्तगाण जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरे-हितो र • ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ? गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमनिग्रोयस्स ग्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा २ सुहुमवाउक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा असखेज्जगुणा ३. सुहुमतेजकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असखेज्जगुणा ४. सुहुम-ग्राउकाइयस्स ग्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा ग्रसंखेज्जगुणा ५ सुहुम-पुढविवकाइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया भ्रोगाहणा असखेज्जगुणा ६. वादर-वाउकाइयस्स अपन्नत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेन्जगुणा ७ वादर-तेउक्काइयस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा असखेज्जगुणा ८. वादर-ग्राउकाइयस्स ग्रपन्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा ग्रसखेन्जगुणा ६ वादरपुढ्वि-काइयस्स अपन्नत्तगस्स जहण्णिया भ्रोगाहणा असंखेन्नगुणा १०,११ पत्तेय-सरीरवादरवणस्सइकाइयस्स वादरिनश्रोयस्स एएसि ण पज्जत्तगाण एएसि ण ग्रपञ्ज्तगाण जहण्णिया ओगाहणा दोण्ह वि तुल्ला ग्रसखेज्जगुणा १२ सुहुमनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसखेज्जगुणा १३. तस्सेव अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १४. तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया ग्रोगाहणा विसेसाहिया १५ सुहुमवाउकाइयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा स्रसखेज्जगुणा १६. तस्स चैव स्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया १७ तस्स चेव पज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया १८-२० एव सुहुमतेउक्काइयस्स वि २१-२३ एव सुहुमझाउक्का-इयस्स वि २४-२६ एव सुहुमपुढविकाइयस्स वि २७-२६ एव वादरवाउका-इयस्स वि ३०-३२ एवं वादरतेउकाइयस्स वि ३३-३५ एव वादरम्राउकाइ-यस्स वि ३६-३८ एव वादरपुढिविकाइयस्स वि सन्वेसि तिविहेणं गमेण् भाणि-यव्वं, ३६ वादरनिगोयस्स पज्जत्तगस्स जहण्णिया स्रोगाहणा श्रसखेज्जगुणा

२. स॰ पा॰ -- कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

सरीरे, असंखेज्जाणं सुहुमवाउसरीराण' जावज्या सरीरा ने एगे मृहुमनेउमरीरे, असखेज्जाणं सुहुमतेउकाडयसरीराण जावज्या मरीरा गे एगे गृहुमे आउसरीरे, असखेज्जाण सुहुमआउक्काड्यसरीराण जावज्या सरीरा मे एगे सुहुमे पृढवि-सरीरे, असखेज्जाण सुहुमपुढविकाज्यसरीराण जावज्या सरीरा मे एगे वादर-वाउसरीरे, असंखेज्जाणं वादरवाउक्काड्याण जावज्या मरीरा मे एगे वादर-तेउसरीरे, असखेज्जाणं वादरतेउकाड्याणं जावज्या सरीरा से एगे वादरआउक्सरीरे, असखेज्जाणं वादरतेउकाड्याणं जावज्या सरीरा से एगे वादरपाउनसरीरे, असखेज्जाणं वादरआउकाड्याणं जावज्या सरीरा से एगे वादरपुढिविसरीरे। एमहालए णं गोयमा ! पुढिविसरीरे पण्णते।।

# पुढविकाइयस्स सरीरोगाहणा-पदं

३४. पुढिविकाइयस्स णं भते । केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ?
गोयमा । से जहानामए रण्णो चाउरतचक्कविद्वस्स वण्णगपेसिया तर्णी वलव जुगव जुवाणी ग्रप्पायका 'ण्थिरगगहत्या दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरु-परिणता तलजमलजुयल-परिघिनभवाहू उरस्सवलसमण्णागया लघण-पवण-जइण-वायाम-समत्था छेया दक्खा पत्तद्वा कुसला मेहावी निउणा विद्या-पिट्या तिक्खाए वइरामईए सण्हकरणीए तिक्खेण वइरामएण वट्टावर-एण एग मह पुढिविकाइय जतुगोलासमाण गहाय पिडसाहरिय-पिडसाहरिय पिडसिखिवय-पिडसिखिविय जाव इणामेवित्त कट्टु तिसत्तक्खुत्तो ग्रोप्पीसेज्जा, तत्थ ण गोयमा । अत्थेगतिया पुढिविक्काइया ग्रालिद्धा ग्रत्थेगतिया पुढिविक्का-इया नो आलिद्धा, ग्रत्थेगतिया सघट्टिया ग्रत्थेगतिया नो सघट्टिया, ग्रत्थेगितिया पिरयाविया, ग्रत्थेगितिया उद्विया अत्थेगितिया नो उद्विया, ग्रत्थेगितिया नो पिरयाविया, ग्रत्थेगितिया नो उद्विया, ग्रत्थेगितया पिट्ठा ग्रत्थेगितिया नो पिट्ठा, पुढिविकाइयस्स ण गोयमा । एमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ।।

## पुढविकाइयस्त वेदणा-पदं

३५. पुढिविकाइए ण भते । अक्कते समाणे केरिसिय वेदण पच्चणुटभवमाणे विहरइ ?
गोयमा । से जहानामए—केइ पुरिसे तरुणे वलव '•जुगव जुवाणे अप्पातके थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरुपरिणते तलजमलजुयल-परिघिनभवाह चम्मेट्ठग-दुहण-मुट्टिय-समाहत-विचितगत्तकाए उरस्सवलसमण्णागए लघण-पवण-जइण-वायाम-समत्थे छेए दक्खे पत्तद्वे कुसले मेहावी निउणे °

१. सुहुमवाउकाइयागा ति क्वचित्पाठः (वृ) ।

२. स॰ पा॰—वण्णयो जाव निउणसिप्पोवगया, नवर—चम्मेट्ठ -दुहण-मुट्टियसमाहयणिचिय-

गत्तकाया न भण्णति, सेसं त चेव जाव निउण १

३. स॰ पा॰-वलव जाव निज्रा॰।

- the fight in which the die Dunk was gibles of the more thank me for a fell for the substitution of the graph of the substitution of the first of the substitution of the substi
- er ben naben fish jod miner him sule semssion ji shish la An undin esh "him esh kungali, make semsyana beta sayini si shkusi na na kita na seminahin mahihin makelihata o hanayina maha na na baha sayini si saan (n. u. ma) asa uk sakenabis sa

#### Richtlich gent da

- The second of th
- 是中国民政治等人 电超级电流 1 mm 200

पत्रमी उर्हों

सरीरे, श्रसखेज्जाणं सुहुमवाउसरीराण' जावउया सरीरा ने एने सुहुमतेउमरीरे, श्रसखेज्जाण सुहुमतेउकाइयसरीराण जावउया गरीरा ने एने सुहुम श्राउमरीरे, श्रसखेज्जाण सुहुमग्राउनकाइयसरीराण जावउया सरीरा से एने सुहुम पृढ्वि-सरीरे, असखेज्जाण सुहुमपुढिविकाइयसरीराण जावउया सरीरा मे एने वादरवाउसरीरे, श्रसखेज्जाणं वादरवाउमकाइयाणं जावद्या सरीरा में एने वादरवाउसरीरे, ग्रसखेज्जाणं वादरतेउकाइयाणं जावद्या मरीरा से एने वादरशाउ-सरीरे, श्रसखेज्जाणं वादरशाउनाइयाणं जावद्या सरीरा से एने वादरपृढिविसरीरे, श्रसखेज्जाणं वादरशाउनाइयाणं जावद्या सरीरा से एने वादरपृढिविसरीरे। एमहालए ण गोयमा । पुढिविसरीरे पण्णते।।

### पुढिवकाइयस्स सरीरोगाहणा-पदं

३४. पुढिविकाइयस्स ण भते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ?
गोयमा । से जहानामए रण्णो चाउरतचक्कविष्ट्रस्स वण्णगपेसिया तर्णी वलव जुगव जुवाणी ग्रप्पायका 'ण्यिरगगहत्था दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरु-पिरणता तलजमलजुयल-पिरघिनिभवाह उरस्सवलसमण्णागया लघण-पवण-जइण-वायाम-समत्था छेया दक्खा पत्तद्वा कुसला मेहावो निउणा निउण-सिप्पोवगया तिक्खाए वइरामईए सण्हकरणोए तिक्खेण वइरामएण वट्टावर-एण एग मह पुढिविकाइय जतुगोलासमाण गहाय पिडसाहिरिय-पिडसिखिवय-पिडसिखिवय जाव इणामेवित्त कट्टु तिसत्तक्खुत्तो ग्रोप्पीसेज्जा, तत्थ ण गोयमा । ग्रत्थेगतिया पुढिविक्काइया ग्रालिखा ग्रत्थेगतिया पुढिविक्का-इया नो आलिखा, ग्रत्थेगतिया सघट्टिया ग्रत्थेगतिया नो सघट्टिया, ग्रत्थेगितिया पिरयाविया, ग्रत्थेगितिया नो परियाविया, ग्रत्थेगितिया नो उद्दिवया, ग्रत्थेगितिया नो परियाविया, ग्रत्थेगितिया नो उद्दिवया, ग्रत्थेगितिया नो परियाविया नो पिट्ठा, पुढिविकाइयस्स ण गोयमा । एमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ।।

#### पुढिवकाइयस्स वेदणा-पदं

३५. पुढिविकाइए ण भते ! श्रवकते समाणे केरिसियं वेदणं पच्चणुटभवमाणे विहरइ ?
गोयमा ! से जहानामए—केइ पुरिसे तरुणे वलवं '•जुगव जुवाणे श्रप्पातके थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिट्ठतरोरुपरिणते तलजमलजुयल-परिघिनभवाह चम्मेट्ठग-दुहण-मुह्रिय-समाहत-विचितगत्तकाए उरस्सवलसमण्णागए लघण-पवण-जइण-वायाम-समत्थे छेए दक्खे पत्तद्वे कुसले मेहावी निउणे °

१. सुहुमबाउकाइयाण ति ववचित्पाठ (वृ)।

२. स० पा०-वण्णम्रो जाव निउणसिप्पोवगया,

नवर--चम्मेट्ट-दुहण-मुट्ठियसमाहपणिचिय-

गत्तकाया न भण्णति, सेस त चेव जाव निउण १।

३. सं० पा०--वलव जाव निउरा <sup>०</sup>।

Enemoty understance name a gate course while it is a few than their E come for the time of the same of the sam helmeden a significant on whene the raids made termine defended to the way in the way ender the same of a second of same of same of to and discussion of t

white you become to be the the the mention of the contract of the same that we have And the real fine of the house of the state Radiom also district a di did not a reconstructione plant to

# the hand to high the fact the

- The state of the s the the same to th As of the same of the same of the same

४३. सिय भते । नेरज्या महासवा अप्यकिरिया महानेयणा अप्यनिज्जरा ? गोयमा । नो डणहे समद्धे ॥

४४. सिय भंते । नेरइया महासवा ग्रापिकरिया ग्रापवेयणा महानिज्जरा ?

नो' डणद्वे समद्वे ॥

४५. सिय भते । नेरउया महासवा श्रापिकरिया अपविषणा महानिज्जरा ? नो इणद्रे समद्रे ॥

४६ सिय भते । नेरइया ग्रप्पासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्यरा ?

नो इणट्टे समट्टे ॥

४७. सिय भर्ते <sup>।</sup> नेॅरडया ग्रप्पासवा महाकिरिया महावेषणा ग्रप्पनिज्जरा <sup>१</sup> नो डणट्ठे समट्ठे ।।

४८. सिय भते । नेरइया अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेषणा महानिज्जरा ?

नो इणट्ठे समट्ठे ॥

४६. सिय भते <sup>।</sup> नेर<sup>े</sup>इया ग्रप्पासवा महाकिरिया ग्रप्पवेयणा ग्रप्पनिज्जरा <sup>१</sup> नो इणट्ठे समट्ठे ॥

५० सिय भते ! नेरइया अप्पासवा अप्पिकरिया महावेयणा महानिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे ॥

५१ सिय भते । नेरइया अप्पासवा अप्पिकिरिया महावेषणा अप्पिनिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे ।।

५२ सिय भते । नेरइया अप्पासवा ग्रप्पिकिरिया ग्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे ॥

५३ सिय भते । नेरइया अप्पासवा अप्पिकिरिया अप्पिवेयणा अप्पिनिज्जरा ? नो इणट्ठे समट्ठे। एते सोलस भगा।।

५४. सिय भते । ग्रमुरकुमारा महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? नो इणद्वे समद्वे । एव चउत्यो भगो भाणियन्त्रो, सेसा पण्णरस भगा खोडे-यन्त्रा । एव जाव थणियकुमारा ॥

५५. सिय भंते । पुढविवकाइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ?

हता सिया। एवं जाव-

४६. सिय भते । पुढिविक्ताइया प्रप्पासवा श्रप्पिकिरिया श्रप्पवियणा श्रप्पिनिज्जरा ? हंता सिया। एव जाव मणुस्सा। वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा श्रसुर-कुमारा॥

५७ सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

सद्गप्रकरणेपि पूर्ववर्तिसूत्रेषु 'गोयमा' इति एतत् पद न दृश्यते ।
 पद लभ्यते । अग्मिन्नुतरवर्तिसूत्रेषु च

- गोयमा । श्रद्वविहा कम्मनिव्यत्ती पण्णत्ता, तं जहा नाणावरणिज्जकम्म-निव्यत्ती जाव श्रतराष्ट्रयकम्मनिव्यत्ती । एव जाव येमाणियाणं ॥
- चर्. कितविहा ण भते । सरीरिनव्यत्ती पण्णत्ता ?
   गोयमा । पंचिवहा सरीरिनव्यत्ती पण्णत्ता, त जहा—ग्रोगितयसरीरिनव्यत्ती जाव कम्मासरीरिनव्यत्ती ।।
- ५३ नेरइयाण भते ! कतिविहा सरीरिनव्वती पण्णता ? एवं चेव। एवं जाव वेमाणियाण, नवर—नायव्य जस्स जइ सरीराणि।।
- द४. कतिविहा ण भते <sup>।</sup> सिव्विदयिनव्वत्ती पण्णत्ता <sup>?</sup> गोयमा <sup>।</sup> पचिवहा सिव्विदयिनव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा—सोइदियिनव्वती जाव फासिदियिनव्वत्ती । एव' नेरइयाण जाव थिणयकुमाराणं ।।
- ५५ पुढिवकाइयाण—पुच्छा । गोयमा <sup>।</sup> एगा फासिदियनिव्वत्ती पण्णत्ता । एव जस्स 'जित इंदियाणि'' जाव वेमाणियाण ।।
- द६. कतिविहा ण भते । भासानिव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा । चउव्विहा भासानिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा—सच्चभासानिव्वत्ती, मोसभासानिव्वत्ती, सच्चामोसभासा निव्वत्ती, ग्रसच्चामोसभासानिव्वत्ती । एव एगिदियवज्ज जस्स जा भासा जाव वेमाणियाणं ।।
- द७. कतिविहा णं भंते । मणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा ! चउव्विहा मणनिव्वत्ती पण्णत्ता त जहा—सच्चमणनिव्वत्ती जाव असच्चामोसमणनिव्वत्ती । एव एगिदियविगलिदियवज्ज जाव वेमाणियाण ॥
- प्रम कितिवहा ण भते ! कसायिनव्यत्ती पण्णत्ता ? गोयमा <sup>।</sup> चउव्विहा कसायिनव्यत्ती पण्णत्ता, त जहा—कोहकसायिनव्यत्ती जाव लोभकसायिनव्यत्ती । एव जाव वेमाणियाण ॥
- प्रश्. कितविहा ण भते । वण्णिनव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा । पचिवहा वण्णिनव्वत्ती त जहा—कालावण्णिनव्वत्ती जाव सुक्किला-वण्णिनव्वत्ती । एव निरवसेस जाव वेमाणियाण । एवं गधिनव्वत्ती दु<sup>दिहा</sup> जाव वेमाणियाण । रसिनव्वत्ती पंचिवहा जाव वेमाणियाण । फासिनव्वत्ती श्रद्वविहा जाव वेमाणियाण ॥
  - ६० कतिविहा ण भते । सठाणिनव्वत्ती पण्णत्ता ? गोयमा । छिव्वहा सठाणिनव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा—समचउरससठाणिनव्वत्ती जाव हुंडसठाणिनव्वत्ती ॥

१. एव जाव (अ, क, स, ता, व, म, स)। २ जिंदिदयाणि (ता)।

गोयमा ! दुविहा उवग्रोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा - सागारोवग्रोगनिव्वती, श्रणागारोवग्रोगनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाण' ॥ १०१. सेवं भंते ! सेवं भते ! ति ॥

# नवमो उद्देसो

#### करण-पदं

- १०२. कितिविहे ण भते ! करणे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा—दब्बकरणे, सेत्तकरणे, कालकरणे, भवकरणे, भावकरणे ।।
- १०३. नेरइयाणं भते । कतिविहे करणे पण्णत्ते ? गोयमा । पचिवहे करणे पण्णत्ते, तं जहा—दन्वकरणे जाव भावकरणे । एवं जाव वेमाणियाण ॥
- १०४. कितविहे ण भंते । सरीरकरणे पण्णत्ते ? गोयमा ! पचिवहे सरीरकरणे पण्णत्ते, त जहा—ओरालियसरीरकरणे जाव कम्मासरीरकरणे । एव जाव वेमाणियाण, जस्स जित सरीराणि ॥
- १०५ कितिविहे णं भते । इितयकरणे पण्णत्ते ?
  गोयमा ! पचिविहे इितयकरणे पण्णत्ते, त जहा—सोइंदियकरणे जाव फार्सिदियकरणे। एव जाव वेमाणियाण, जस्स जित इितयाइ। एवं एएण कमेण
  भासाकरणे चउिव्वहे, मणकरणे चउिव्वहे, कसायकरणे चउिव्वहे, समुग्धायकरणे सत्तिविहे, सण्णाकरणे चउिव्वहे, लेसाकरणे छिव्वहे, दिट्ठीकरणे तिविहे,
  वेदकरणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा—इित्यवेदकरणे, पुरिसवेदकरणे, नपुसगवेदकरणे। एए सव्वे नेरइयादी दडगा जाव वेमाणियाणं, जस्स ज ग्रत्थि त तस्स
  सव्व भाणियव्व।।
- १०६ कतिविहे ण भते ! पाणाइवायकरणे पण्णत्ते ?

भासा य मणे कसाया य ॥१॥ वण्ण रस गघ फासे, सठाएविही य होइ वोद्धव्वा। लेसा दिट्टी नाणे, उवओंगे चैव जोगे य ॥२॥

श्रतोग्रे 'अ, क, ब, स' प्रतिषु सङ्ग्रह्णोगाथे दृश्येते——
जीवाण निव्वत्ती,
कम्मप्पगडी सरोरिनव्वत्ती।
सर्वियिनव्यत्ती,



# वीसइमं सतं पहमो उद्देसी

१- वेइदिय २. मागासे, ३. पाणवहे ४. उवचए य ४. परमाणू। ६. ग्रतर ७- वंधे ८. भूमी, ६. चारण १०. सोवक्कमा जीवा ॥१॥

### बेइंदियादि-पदं

- १. रायगिहे जाव एव वयासी——िसय भते । जाव चत्तारि पंच वेदिया एगयओ साहरणसरीर वधंति, विधत्ता तस्रो पच्छा स्नाहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा वधित ?
  - नो इणहे समहे । वेदिया ण पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयसरीर वंधित, विधित्ता तक्रो पच्छा ब्राहारेति वा परिणामेति वा सरीरं वा वधित ॥
- २. तेसि ण भते ! जीवाण कित लेस्साय्रो पण्णत्ताय्रो ? गोयमा ! तथ्रो लेस्साय्रो पण्णत्ताय्रो, तं जहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउ-लेस्सा । एव जहा एगूणवीसितमे सए तेउक्काइयाण जाव' उव्वट्टित, नवरं— सम्मिद्दि वि मिच्छिदिद्दी वि, नो सम्मामिच्छिदिद्दी, दो नाणा दो अण्णाणा नियम, नो मणजोगी, वइजोगी वि कायजोगी वि, य्राहारो नियमं छिद्दिस ।
- ३. तेसि णं भते ! जीवाण एव सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वईति वा— अम्हे ण इहाणिहे रसे, इहाणिहे फासे पिडसवेदेमो ? नो इणहे समहे, पिडसवेदित पुण ते । ठिती जहण्णेण अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस सवच्छराइ, सेस त चेव । एव तेइदिया वि, एवं चर्डारिदया वि, नाणतं इदिएसु ठितीए य, सेस त चेव, ठिती जहां पण्णवणाए ।।
- ४. सिय भते ! जाव चत्तारि पच पचिदिया एगयग्रो साहरणसरीरं वधित ? एवं जहा वेदियाण, नवर—छल्लेसा, दिट्ठी तिविहा वि, चत्तारि नाणा तिण्णि प्रण्णाणा भयणाए, तिविहो जोगो ॥

१. भ० १६।२२ ।

अत्थिउद्देशे तहेव इह वि भाणियव्यं, नवरं—ग्रिभलावो जाव' धम्मित्यकाएं णं भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयपुडे लोय चेव ग्रोगाहिता णं

चिट्ठति । एवं जाव पोग्गलित्थकाए ॥

१२. ग्रहेलोए ण भते । घम्मित्थकायरसं कैवतिय ग्रीगाढे ? गोयमा ! सातिरेग ग्रद्ध ग्रीगाढे । एवं एएण ग्रीभलावेणं जहा वितियसए जाव<sup>3</sup>—

१३. ईसिपव्भारा ण भते ! पुढवी लोयागासरस कि संखेज्जद्भागं ग्रोगाढा— पुच्छा । गोयमा । नो सखेज्जद्भागं ग्रोगाढा, ग्रसंखेज्जद्भागं ग्रोगाढा, नो संखेज्जे भागे ग्रोगाढा, नो ग्रसखेज्जे भागे ग्रोगाढा, नो सव्वलोयं ग्रोगाढा । सेसं तं चेव ॥

### म्रत्थिकायस्स भ्रभिवयग्-पदं

- १४. धम्मित्यकायस्स ण भते ! केवितया ग्रभिवयणा पण्णत्ता ?
  गोयमा । ग्रणेगा ग्रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा—धम्मे इ वा, धम्मित्यकाये इ वा, पाणाइवायवेरमणे इ वा, मुसावायवेरमणे इ वा, एवं जाव पिरग्गहवेरमणे इ वा, कोहिववेगे इ वा जाव मिच्छादसणसल्लिविगे इ वा, रियासिमिती इ वा, भासासिमिती इ वा, एसणासिमिती इ वा, ग्रायाणभडमत्तिविवेयि इ वा, उच्चारपासवणखेलिसिघाणजल्लपारिद्वावणियासिमिती इ वा, मणगुत्ती इ वा, वइगुत्ती इ वा, कायगुत्ती इ वा, जे यावण्णे तहप्पगारा सन्वे ते धम्मित्यकायस्स ग्रभिवयणा ॥
  - १५. श्रधम्मित्यकायस्स ण भते ! केवितया श्रभिवयणा पण्णता ? गोयमा ! श्रणेगा श्रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा —श्रधम्मे इ वा, ग्रधम्मित्यकाए इ वा, पाणाइवाए इ वा जाव मिच्छादसणसल्ले इ वा, रियाग्रस्सिमिती इ वा जाव उच्चारपासवण ' खेलिसिघाणजल्ल ॰ पारिट्ठाविणयाग्रस्सिमिती इ वा, मणग्रगुत्ती इ वा, वइत्रगुत्ती इ वा, कायग्रगुत्ती इ वा, जे यावण्णे तहप्पगारा सब्वे ते श्रधम्मित्यकायस्स श्रभिवयणा ।।
    - १६. श्रागासित्यकायस्स ण "भते । केवितया ग्रभिवयणा पण्णत्ता ? ॰ गोयमा । ग्रणेगा श्रभिवयणा पण्णत्ता, त जहा—ग्रागासे इ वा, ग्रागासित्य-

१. म० रा१३६-१४४।

२. भ० २।१४७-१५३।

३. ° खेलजरलसिंघाण ° (ख, म, स)।

४. सं॰ पा॰—जन्नारपासवण जाव पारिट्टा-वणिया १।

४. स० पा०-पुच्छा ।



ष्रोगाहे<sup>। •</sup>ईहा थ्रवाए ॰ धारणा, उद्घाणे नम्मे वने वीरिण् पुरिमनकार-पर-वकमे, नेरइयत्ते, असुरकुमारते जाव नेमाणियत्ते, नाणायरणिज्जे जाव अतराइए, कण्हलेस्सा जाव नुवक्तेरमा, सम्मिद्धी मिन्छिदिद्धी सम्मामिन्छ-दिद्धी, चक्खुदसणे अचक्खुदसणे श्रोहिदसणं केनलदमणे, आभिणियोहियनाणे जाव विभंगनाणे, आहारसण्णा भयसण्णा मेहुणमण्णा परिगह्सण्णा, श्रोरालिय-सरीरे वेडिव्ययसरीरे श्राहारमसरीरे तेयगसरीरे कम्मगसर्रारं, मणजोगे वडजोंगे कायजोगे, सागारोवश्रोगे, अणागारोवश्रोगे, ज यावण्णे तह्ण्यगारा सन्वे ते नण्णत्थ आयाए परिणमंति ?

हता गोयमा । पाणाइवाए जाव सच्चे ते नण्णत्थ स्रायाग् परिणमति ॥

### गव्भ वक्कममाणस्स वण्णादि-पदं

२१. जीवे ण भते । गट्भ वक्कममाणे 'कतिवण्ण कतिगध' भेकतिरसं कतिफास परिणाम परिणमइ ?

गोयमा । पचवण्ण, दुगघ, पचरसं, य्रहुफासं परिणाम परिणमइ ॥

२२ कम्मश्रो ण भते । जीवे नो श्रकम्मश्रो विभक्तिभाव परिणमड ? कम्मश्रो ण जए नो श्रकम्मश्रो विभक्तिभाव परिणमइ ? हता गोयमा । कम्मश्रो ण जीवे नो श्रकम्मश्रो विभक्तिभाव परिणमइ °, कम्मश्रो ण जए नो श्रकम्मश्रो विभक्तिभावं परिणमइ ॥

२३. सेव भते <sup>।</sup> सेव भते ! त्ति जाव विहरइ ॥

# चउत्थो उद्देशो

### इदियोवचय-पदं

२४. कितविहे ण भते । इितयोवचए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचिवहे इितयोवचए पण्णत्ते, तं जहा—सोइितयोवचए, एव बितिग्रो इितयउद्देसग्रो निरवसेसो भाणियव्वो जहां पण्णवणाए ॥

२४. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति भगवं गोयमे जाव विहरइ ॥

१. स॰ पा॰---ओग्गहे जाव घारणा।

४. भ० शप्रश

२. कतिवण्णे कतिगघे (अ, क, ख, ता, म)। ५. प० १४।२।

३. म० पा० एव जहा वारसमसए पचमुद्देसे ६. भ० १। ४१। जाव कम्मको।



२. सब्बे कबखंडे सब्बे गमए सब्बे सीए देगे निद्धे देगा ल्नमा, ३. मब्बे कन्वं सब्बे गमए सब्बे गमए सब्बे गमए सब्बे गमए सब्बे गमए सब्बे गमए सब्बे सिए देसा निद्धा देसा लुक्पा, सब्बे कवपाठे सब्बे गमए सब्बे हिंसे लुक्खे ४, सब्बे कवपाठे सब्बे कवपाठे सब्बे कारण रेमे निद्धे देगे लुक्पो ४, एव एए कक्वडंण काल सब्बे सब्बे महए सब्बे गमए सब्बे सीए देगे निद्धे देगे लुक्पो, एवं महण्य सोलस भगा, सब्बे महए सब्बे गमए सब्बे सीए देगे निद्धे देगे लुक्पो, एवं महण्य वि सोलस भगा, एवं वत्तीस भगा, मब्बे कवखंडे सब्बे गमए मब्बे लुक्पो देगे गीए देसे उत्तिणे, एए वत्तीस भगा, सब्बे कवखंडे सब्बे गमए मब्बे निद्धे देशे गमए देमे लहुए, एखं वि वत्तीस भगा, सब्बे कवखंडे साव्ये सीए सब्बे निद्धे देसे कवखंडे देमे महए, एखं वि वत्तीस भगा, सब्बे गमए सब्बे सीए, सब्बे निद्धे देसे कवखंडे देमे महए, एखं वि वत्तीस भगा, सब्बे गमए सब्बे सीए, सब्बे निद्धे देसे कवखंडे देमे महए, एखं वि वत्तीस भगा, एवं सब्बे एते पचफासे ब्रह्मांस भगसंय भवति।

जइ छप्फासे ? १ सब्वे कवखंडे सब्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे विछे देसे लुक्खे, २. सन्वे कवखडे सन्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा, एव जाव १६ सव्वे कक्खडे सव्वे गरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा लुक्खा, एए सोलस भगा, सब्बे कवखडे सब्बे लहुए देमें सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्य वि सोलस भगा, सब्वे मडए सब्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, सब्वे मउए सब्वे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, एए चउसिंह भगा, सब्वे कक्खडे सब्वे सीए देसे गरुए देसे लहुए देसे निद्धे देसे लुक्खे, एवं जाव सब्वे मउए सब्वे उसिणे देसा गरुया देसा लहुया देसा णिहा देसा लुक्खा, एत्थ वि चउसिंह भगा, १ सब्वे कक्खडे सब्वे निद्धे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे जाव सब्वे मउए सब्वे लुक्खे देसा गरुया देसा लहुया देसा सीया देसा उसिणा, एए चउसिंह भगा, सब्वे गरुए सब्वे सीए देसे कवलडे देसे मजए देसे निद्धे देसे लुक्खे, एव जाव सब्वे लहुए सब्वे उसिणे देसा कक्खडा देसा मज्या देसा निद्धा देसा लुक्खा, एए चज्रसिंह भगा, सब्वे गरुए सब्वे निर्दे देसे कवलडे देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे जाव सब्वे लहुए सब्वे लुक्से देसा कविषड़ा देसा मजया देसा सीया देसा उसिणा, एए चलसिंह भगा, सब्वे सीए सब्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहुए जाव सब्वे उसिणे सब्वे लुक्खे देसा कक्खडा देसा मजया देसा गरुया देसा लहुया, एए, चजसिंहु भगा, सब्वे एते छप्फासे तिण्णि चडरासीया भगसया भवति ।

जइ सत्तफासे ? १ सन्वे कवखडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिण देशें निद्धे देसे लुक्खे, सन्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देशा निद्धा देसा लुक्खा ४, सन्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा

एगत्तएहि। ताहे करपाठेणं एगत्तएण, मडण्णं पुर्त्तएण, एते नडमिट्ट भगा कायव्या। ताहे करपाठेण पुरुत्तएण, मडण्ण एगत्तएण नडमिट्ट भंगा कायव्या। ताहे एतेहिं चेव दोहि वि पुरुत्तिंह चडमिट्ट भंगा कायव्या जाव देगा करपाडी देसा मडया देसा गर्व्या देशा लहुया देशा गीया देशा उत्तिणा देशा निद्धा देशा लुक्खा एसो अपिच्छमो भंगो। गव्ये एते अद्भुक्तांगे दो छत्पन्ना भगमया भवति। एव एते वादरगरिणए अणतपण्मिए खंच गव्ये मु मजोण्मु वारस छन्तदया भगसया भवति।

#### परमाणु-पद

- ३७ कतिविहे ण भते । परमाणू पण्णत्ते ? गोयमा । चउव्विहे परमाणू पण्णत्ते, त जहा —दव्वपरमाणू, खेत्तपरमाणू, कालपरमाणू, भावपरमाणू ॥
- ३८. दव्वपरमाणू ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा —श्रच्छेज्जे, अभेज्जे, अडज्मे, श्रगेज्मे ॥
- ३६. खेत्तपरमाणू ण भते <sup>।</sup> कतिविहे पण्णत्ते <sup>२</sup> गोयमा <sup>।</sup> चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रणद्धे, ग्रमज्भे, ग्रपदेसे, ग्रविभाइमे ॥
- ४० कालपरमाणू '<sup>७</sup>ण भते <sup>।</sup> कतिविहे पण्णत्ते <sup>२०</sup> गोयमा <sup>।</sup> चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा—ग्रवण्णे, ग्रगंधे, ग्ररसे, ग्रफासे ॥
- ४१ भावपरमाणू ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा । चडिव्वहे पण्णत्ते, त जहा —वण्णमते, गधमंते, रसमते, फासमते ॥
- ४२. सेव भते । सेव भते । ति जाव विहरइ।।

# छट्ठो उद्देसो

## पुढिविग्रादीणं आहार-पद

४३. पुढिविक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भिवए सोहम्मे कप्पे पुढिविकाइयत्ताए उवविज्जित्त , से ण भते । कि पुर्विव उवविज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा ? पुर्विव आहारेता पच्छा उववज्जेज्जा ? गोयमा । पुर्विव वा उवविज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा एव जहा सत्तरसम्सए

१ म०पा०-पुच्छा।



- ४६ आउयाए ण भते ! सोहम्मोसाणाण सणंकुमार-माहिदाण य कप्पाण ग्रंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भिवए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहिवलएमु आउक्काइयत्ताए उवविज्जित्तए० ? सेस त चेव। एव एएहि चेव अतरा समोहग्रो जाव प्रहेसत्तमाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहवलएसु आउक्काइयत्ताए उववाएयव्वो। एव जाव प्रणुत्तरिवमाणाणं ईसीपव्भाराए य पुढवीए प्रतरा समोहए जाव अहेसत्तमाए घणोदिह-घणोदिहवलएसु उववाएयव्वो।।
- ५० वाउक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणिता जे भविए सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उवविज्जित्तए० ? एव जहा सत्तरसमसए वाउक्काइयउद्देसए तहा इह वि, नवर—अतरेसु समोहणा नेयव्वा, सेस त चेव जाव अणुत्तरिवमाणाण ईसीपव्भाराए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायवल- एसु वाउक्काइयत्ताए उवविज्जित्तए, सेस त चेव जाव से तेणहेण जाव' उवव-ज्जेज्जा।

प्र सेव भते ! सेव भते ! ति ।।

# सत्तमो उद्देशो

#### बंध-पदं

- ५२ कितविहे ण भते । वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा—जीवप्पयोगवधे, अणतरवधे, परपर-वधे ।।
- ५३ नेरइयाण भते । कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण ।।
- ५४. नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कतिविहे वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, तं जहा—जीवप्पयोगवधे, ग्रणतरवधे, परपर-वधे ॥
- ४४. नेरइयाण भते! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कितविहे वधे पण्णत्ते ? एव चेव। एव जाव वेमाणियाण। एव जाव ग्रतराइयस्स ॥

१. म० १७।७५-५०।

विषयत्वादुद्देशकत्रयमिदमतोऽष्टम (वृ)।

२. वाचनान्नराभिष्रायेगा तु पृथिव्यव्यायु-

- ४६ आजयाए ण भते । सोहम्मोसाणाण सणंकुमार-माहिदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहिवलएसु आउनकाइयत्ताए उवविज्जितए० ? संस त चेव। एव एएहि चेव अतरा समोहभ्रो जाव अहेसत्तमाए पुढवीए घणोदिह-घणोदिहवलएसु आउनकाइयत्ताए उववाएयव्वो। एव जाव अणुत्तरिवमाणाण ईसीपव्भाराए य पुढवीए अतरा समोहए जाव अहेसत्तमाए घणोदिह-घणोदिहवलएसु उववाएयव्वो।।
- ५०. वाजक्काइए ण भते । इमीसे रयणप्यभाए सक्करप्यभाए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भिवए सोहम्मे कप्पे वाजक्काइयत्ताए उवविजत्तिए० ? एव जहा सत्तरसमसए वाजक्काइयज्देसए तहा इह वि, नवर—अतरेसु समोहणा नेयव्वा, सेस त चेव जाव अणुत्तरिवमाणाण ईसीपटभाराए य पुढवीए अतरा समोहए, समोहणित्ता जे भिवए घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायवल-एसु वाजक्काइयत्ताए जवविजत्तिए, सेस त चेव जाव से तेणट्टेण जाव उवविजत्तिए।
- ४१. सेवं भते । सेव भते ! त्ति ।।

## सत्तमो उद्देशो

#### बंध-पदं

- ५२ कितविहे ण भते । वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा—जीवप्पयोगवधे, अणतरवधे, परपर-वधे ।।
- ५३. नेरइयाण भते । कतिविहे वधे पण्णते ? एवं चेव । एव जाव वेमाणियाण ॥
- ५४ नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कतिविहे वधे पण्णत्ते ? गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, त जहा—जीवप्पयोगवधे, अणंतरवधे, परंपर-वधे ॥
- ४५ नेरइयाण भते! नाणावरिणज्जस्स कम्मस्स कितविहे वधे पण्णत्ते? एव चेव । एव जाव वेमाणियाण । एव जाव श्रतराइयस्स ।।

१. भ० १७।७८-८०।

विषयत्वादुद्देशकत्रयमिदमतीऽष्टम (वृ)।

२. वाचनान्नराभिष्रायेण तु पृथिव्यव्वायु-

# ग्रद्ठमी उहेसी

#### समयखेते स्रोसिपणि-उस्सिपणि-पदं

- ६२ कित ण भते । कम्मभूमीयो पण्णत्तायो ? गोयमा । पन्तरस कम्मभूमीयो पण्णत्तायो, त जहा पच भरहाइ, पच एरवयाइ, पच महाविदेहाइ।।
- ६३. कित ण भंते । अकम्मभूमीओ पण्णताओ ? गोयमा । तीस अकम्मभूमीओ पण्णताओ, त जहा—पच हेमवयाइं, पच हेरण्णवयाइ, पच हरिवासाइ, पच रम्मगवासाइ, पच 'देवकुराओ, पच उत्तरकुराओ''।।
- ६४ एयासुण भते । तीसारा प्रकम्मभूमीसु श्रित्थ श्रोसिष्पणीति वा उस्सिष्पणीति वा ?

नो इणट्टे समट्टे ॥

६५ एएसु ण भते । पचसु भरहेसु, पचरा एरवएसु अस्थि ग्रोसप्पिणीति वा उस्सप्पिणीति वा ? हता ग्रित्थ । एएसु ण पचसु महाविदेहेसु नेवित्थ ग्रोसप्पिणी, नेवित्थ उस्स-प्पिणी, ग्रविद्रिए ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो !

#### पचमहस्वइय-चाउज्जाम-धम्म-पद

६६. एएसु ण भते ! पचसु महाविदेहेसु अरहता भगवतो पचमहत्र्वइय सपिडिवकमणं धम्म पण्णवयित ?

नो इणहें समद्रे।

एएसु ण पचसु भरहेसु, पचसु एरवएसु, पुरिम-पिच्छिमगा दुवे अरहता भगवतो पचमहन्वइयं सपिडियकमण धम्म पण्णवयित, अवसेसा ण अरहता भगवतो चाउज्जाम धम्म पण्णवयित । एएसु ण पचसु महाविदेहेसु अरहंता भगवतो चाउज्जाम धम्म पण्णवयित ।।

#### तित्थगर-पदं

६७. जबुद्दीवे ण भते <sup>।</sup> दीवे भारहे वासे इमीसे ग्रोसप्पिणीए कति तित्थगरा पण्णत्ता <sup>?</sup>

गोयमा । चउवीस तित्थगरा पण्णता, त जहा—उसभ-ग्रजिय-सभव-ग्रभिनदण-

१. देवपुरुओ पच उत्तरपुरओ (अ, क, घ, २ पंचमहत्वइय पचाणुत्वइय (ता, स)। य, म)। ३ पचमहत्वद्य पचाणुत्वइय (ता)।



गोयमा ! जावतिए ण उसभरस अरहुओ कोसलियस्म जिणपरिमाए एवइयाइ संखेज्जाइ आगमेस्साण चरिमतित्थगरस्म तित्ये अणुसज्जिस्सति ॥

७४ तित्थ भते ! तित्थ ? तित्थगरे तित्थ ? गोयमा ! अरहा ताव नियम तित्थगरे, नित्थ पुण चाउवण्णे समणसंघे, त जहा—समणा, समणीओ, सावया, सावियाओ ॥

७५ पवयण भते । पवयण ? पावयणी पवयण ? गोयमा । ग्ररहा ताव नियम पावयणी, पवयण पुण दुवालसगे गणिपिडगे, त जहा—श्रायारो भूयगडो ठाण समवाग्रो विग्राहपण्णत्ती णाया-धम्मकहाग्रो उवासगदसाग्रो ग्रतगडदसाग्रो ग्रणुत्तरोववाइयदसाग्रो पण्हावागरणाइ विवाग-सुय ९ दिद्विवाग्रो ॥

### उग्गादीणं निग्गथधम्माणुगमण-पदं

७६. जे इमे भते । उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्खागा, नाया', कोरव्वा—एए ण प्रस्सि धम्मे ग्रोगाहति, श्रोगाहिता श्रद्घविह कम्मरयमल पवाहेति, पवाहेत्ता तग्रो पच्छा सिज्भित जाव सव्वदुक्खाण ग्रत करेति ? हता गोयमा । जे इमे उग्गा, भोगा, र राइण्णा, इक्खागा, नाया, कोरव्वा—एए ण ग्रस्सि धम्मे ग्रोगाहति, ग्रोगाहित्ता ग्रद्घविह कम्मरयमल पवाहेति, पवाहेत्ता तग्रो पच्छा सिज्भित जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति, ग्रत्थेगतिया ग्रण्णयरेसु देवलोएसु देवताए उववत्तारो भवति।।

७७. कतिविहाँ ण भते । देवलोया पण्णत्ता ? गोयमा । चजिवहा देवलोया पण्णत्ता, त जहा—भवणवासी, वाणमतरा, जोतिसिया, वेमाणिया ।।

७८ सेव भते । सेव भते । ति ॥

## नवमो उद्देसो

#### विज्जा-जंघा-चारण-पदं

७६. कतिविहा ण भते ! चारणा पण्णता ?

१. चाउवण्णादण्णे (व, स, वृ), चाउवण्णे ३. नाता (अ, क, व)। (बृपा)। ४. स० पा०—त चेव जाव अत।

२. मं० पा०--श्रायारो जाव दिद्विवाओ ।

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

णस्स जघाचारणलद्धी नाम लद्धी समुग्यज्जनि । रा नेणद्वेण' प्रोगमा । एवं वृच्चइ - जघाचारणे-जघाचारणे ॥

- न्थ्र जघाचारणस्स ण भते । कह सीहा गती, कह सीहे गितिवराण पण्णते ? गोयमा । ग्रयण्ण जबुद्दीवे दीवे ' ' जाव किचिविसेसाहिए परिसपेवेण । देवे ण मिहड्ढीए जाव महेसक्खे जाव उणाभेव-उणामेन त्ति कट्टू केवलकृष्य जबुदीर्व दीव तिहि ग्रच्छरानिवाएहि । तिसत्तगुत्तो ग्रणुपरियद्वित्ता ण हृव्वमागच्छेज्जा, जघाचारणस्स ण गोयमा । तहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसए पण्णत्ते ।।
- द्द. जघाचारणस्स ण भते । तिरियं केविता गितिविसा पण्णत्ते ? गोयमा । से ण इत्रो एगेण उप्पाएण रुयगवरे दीवे रामोसरण करेति, करेता तिह चेइयाइ वदित, विदत्ता तओ पिडिनियत्तमाणे वितिएण उप्पाएण नदीसर-वरदीवे समोसरण करेति करेता तिह चेडयाइ वदित, विदत्ता इहमागच्छड, श्रागच्छित्ता इह चेइयाइ वदित, जघाचारणस्स ण गोयमा । तिरिय एवितए गितिवसए पण्णत्ते ।।
- पण्यते । उड्ढ केवतिए गतिविसए पण्यते ? गोयमा । से ण इग्रो एगेण उप्पाएण पडगवणे समोसरण करेति, करेता तिह चेदयाइ वदित, विद्या तग्रो पिडिनियत्तमाणे वितिएण उप्पाएण नदणवणे समोसरण करेति, करेत्ता तिह चेदयाद वदित, विद्या इहमागच्छद, ग्राग-च्छिता इह चेदयाद वदित, जघाचारणस्स ण गोयमा । उड्ढ एवितए गति-विसए पण्णते । से ण तस्स ठाणस्स ग्रणालोइय-पिडिक्कते कालं करेति ग्रत्थि तस्स ग्राराहणा । से ण तस्स ठाणस्स ग्रालोइय-पिडिक्कते कालं करेति ग्रत्थि

८८ सेव भते । सेव भते । जाव विहरइ।।

## दसमो उद्देसो

#### घ्राजय-पदं

८६. जीवा णं भते कि सोवक्कमाउया <sup>२</sup> निरुवक्कमाउया ? गोयमा <sup>1</sup> जीवा सोवक्कमाउया वि, निरुवक्कमाउया वि ॥

१. म० पा० --तेणहेण जाव जघाचारणे।

२ म० पा० — एव जहेव विज्जाचारणस्स नवर तिमत्तमुत्तो ।

३. पण्पत्ते, सेस त चेव (अ, क, ख, ता, ब, म, स)। ४. भ० १।५१।



गोयमा । नेरङया किनमिचया वि, अकिनगंचिया वि, अवनन्वगमंचिया वि॥

- ६८ से केणहेण जाव प्रवत्तव्वगर्माचया वि ?
  गोयमा । जे ण नेरइया सर्वज्जल्ण प्रेसणल्ण प्रविसंति ते णं नेरइया कतिसचिया, जे ण नेरइया प्रसम्वेज्जल्ण प्रवेसणल्ण प्रविस्ति ने णं नेरइया
  प्रकतिसचिया, जे ण नेरइया एवकल्ण प्रवेसणल्ण प्रविस्ति ने ण नेरइया प्रवत्तव्वगसचिया। से तेणहेण गोयमा । जाव प्रवन्तव्वगसंचिया वि । एव जाव
  धणियकुमारा।।
- ६६ पुढिवियकाइयाण -पुच्छा । गोयमा ! पुढिविकाइया नो कतिसचिया, ग्रकितसचिया, नो अवत्तव्वग-सचिया।।
- १०० से केणद्वेण भते । एव वुच्चड —जाव नो प्रवत्तव्वगसचिया ? गोयमा । पुढविकाइया ग्रसखेज्जएण पवेसणएण पविसति । से तेणद्वेणं जाव नो ग्रवत्तव्वगसचिया । एव जाव वणस्सइकाइया । वेदिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया ।।
- १०१ सिद्धाण-पुच्छा। गोयमा । सिद्धा कतिसचिया, नो प्रकतिसचिया, ग्रवत्तव्वगसचिया वि॥
- १०२. से केणद्वेण जाव अवत्तव्यगसचिया वि ? गोयमा । जे ण सिद्धा सखेज्जएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा कर्ति-सचिया, जे ण सिद्धा एक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा अवत्तव्वग-सचिया । से तेणद्वेण जाव अवत्तव्वगसचिया वि ॥
- १०३ एएसि ण भते । नेरइयाण कितसिचयाण अकितसिचयाण अवत्तव्वगसिचयाण य कयरे कयरेहितो प्रध्या वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गोयमा । सन्वत्थोवा नेरइया अवत्तव्वगसिचया, कितसिचया सखेज्जगुणा, अकितसिचया असखेज्जगुणा। एव एगिदियवज्जाण जाव वेमाणियाण अप्पा-वहुग। एगिदियाण नित्थ अप्पावहुग।।
- १०४ एएसि ण भते । सिद्धाण कितसचियाण ग्रवत्तव्वगमचियाण य कयरे कयरेहितो'

   ग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?

  गोयमा । सव्वत्थोवा सिद्धा कितसचिया, ग्रवत्तव्वगसचिया सखेजजगुणा॥

वनम्नतयम्नु यद्यप्यनन्ता उत्पद्यन्ते तथाऽपि प्रवेशनमा विजातीयेभ्य आगताना यस्त-श्रोत्पादम्तद्विवक्षित, प्रसट्स्याता एव

विजातीयेभ्य उद्वृत्तास्तत्रोत्यन्त इति सूत्रे उक्तम् (वृ) ।

२. स॰ पा॰--कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

३. म० पा० -- कयरेहितो जाव विसेसाहिया।



समज्जियाण य कयरे कयरेहिनो' • प्रापा चा ? चहुया वा ? वहुला वा ? ॰ विसेसाहिया वा ?

गोयमा । सन्वत्थोवा नेरङया छक्करामिजया, नोछक्कममिजिया सखेजजगुणा छक्केण य नोछक्केण य समिजिया सखेजजगुणा, छक्केहि समिजिया प्रमानेजन-' गुणा, छक्केहि य नोछक्केण य समिजिया सक्वेजगुणा। एव जाव थिणय-क्मारा।।

- ११० एएसि ण भते । पुढिवकाइयाण छ स्केहि समिजियाण, छ स्केहि य नोछवकेण य समिजियाण य कयरे कयरेहितो प्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ० विसेसाहिया वा ?
  - गोयमा । सन्वत्थोवा पुढविक्काडया छक्कोहि रामिजिया, छक्कोहि य नीछक्केण य समज्जिया सखेज्जगुणा । एव जाव वणस्सइकाउयाण । वेडदियाण जाव वेमाणियाण जहा नेरडयाण ॥
- १११. एएसि ण भते । सिद्धाण छक्कसमिज्जियाण नोछक्कसमिज्जियाण जाव छक्केहि य नोछक्केण य समिज्जियाण य कथरे कथरेहितो ' अप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? गोयमा । सव्वत्थोवा सिद्धा छक्केहि य नोछक्केण य समिज्जिया, छक्केहि सम-

गायमा । सन्वत्थावा सिद्धा छत्रकाह य नछित्रकण य समाज्जया, छक्काह सम-ज्जिया सखेज्जगुणा, छ क्षेण य नोछक्केण य समज्जिया सखेज्जगुणा, छक्कसम-ज्जिया सखेजजगुणा, नोछक्कसमज्जिया सखेज्जगुणा ।।

#### बारससमजिजयादि-पद

- ११२ नेरइया ण भते <sup>1</sup> कि वारससमिष्जिया ?, नोवारससमिष्जिया ? वारसएण य नोवारसएण य समिष्जिया <sup>?</sup> वारसएहि समिष्जिया <sup>?</sup> वारसएहि य नोवारस-एण य समिष्जिया <sup>?</sup>
  - गोयमा । नेरङया वारससमिज्जिया वि जाव वारसएहि य नोवारसएण य सम-जिज्ञया वि ॥
- ११३. से केणहेण जाव समिज्जिया वि ?

  गोयमा । जे ण नेरइया वारसएण पवेमणएण पविसति ते ण नेरइया वारससमिज्जिया। जे णं नेरउया जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण
  एक्कारसएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरइया नोवारससमिज्जिया। जे ण
  नेरउया वारसएण अण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण
  एक्कारसएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरउया वारसएण य नोवारसएण य

१. स॰ पा॰ -कयरेहितो जान विमेसाहिया। ३ स॰ पा॰ - कयरेहितो जान विमेसाहिया।

२. सं० पा०-नगरेहिनो जाच विमेसाहिया।

ते णं नेरइया चुलसीतीएहिं समिज्जिया। जे णं नेरइया नेगेहिं चुलमीतीएहिं य प्रण्णेण य जहण्णेणं एक्केण वा' बेहि वा तीहिं वा , उक्कोसेणं तेसीतीएण पवेसणएणं पविसति ते ण नेरइया चुलसीतीहिं य नोचुलसीतीए य ममिज्जिया। से तेणद्वेण जाव समिज्जिया वि। एव जाव थिणयकुमारा। पुढविक्काइया तहेव पिच्छिल्लएहिं दोहिं, नवर—श्रभिलाग्रो चुलसीतीग्रो। एव जाव वणस्सइ-काइया। वेदिया जाव वेमाणिया जहां नेरइया।।

११६. सिद्धाण-पुच्छा ।

गोयमा । सिद्धा चुलसीतिसमिज्जिया वि, नोचुलसीतिसमिज्जिया वि, चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समिज्जिया वि, नो चुलसीतीहि समिज्जिया, नो चुलसीतीहि य नोचुलसीतीए य समिज्जिया।।

- १२० से केणहेण जाव समन्जिया ?
  गोयमा ! जे ण सिद्धा चुलसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा चुलसीति
  समन्जिया। जे ण सिद्धा जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण
  तेसीतीएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा नोचुलसीतिसमन्जिया। जे ण
  - सिद्धा चुलसीतीएण अण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, जक्को-सेण तेसीतीएण पवेसणएण पविसति तेण सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जिया। तेणद्वेण जाव समज्जिया।।
  - १२१. एएसि ण भते <sup>।</sup> नेरइयाण चुलसीतिसमज्जियाण नोचुलसीतिसमज्जियाण'। —सव्वेसि श्रप्पावहुग जहा छक्कसमज्जियाण जाव वेमाणियाण, नवर—
  - ग्रभिलाग्रो चुलसीतीओ ।। १२२. एएसि ण भंते ! सिद्धाण चुलसीतिसमिष्जियाण, नोचुलसीतिसमिष्जियाण, चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समिष्जियाण य कयरे कयरेहितो • श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ° ? विसेसाहिया वा ?

गोयमा । सन्वत्थोवा सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जिया, चुलसीतिसमज्जिया अणतगुणा, नोचुलसीतिसमज्जिया अणतगुणा ।।

१२३ सेव भते ! सेव भते ! ति जाव विहरइ।।

१. स॰ पा॰ - एकोण वा जाव उक्कोसेण।

२. जाव (अ, क, प, ता, ब, म, स)।

३. पू०-भ० २०११०६।

४. स॰ पा॰--कयरेहितो जाव विसेसाहिया।

४. भ० शापश



६. ते णं भंते ! साली-बीही-गोधूम-जय-जवजवगमूलगजीव कालग्रो केविच्चरं होति ?

गोयमा ! जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोरोण श्रसखेज्ज काल ॥

से ण भते । साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजीयं पुढवीजीवे, पुणरिव साली-वीही-जव-जवजवगमूलगर्जीवे केवतिय काल सबेज्जा ? केवितयं काल गतिरागति करेज्जा ? एव जहा उप्पतुद्देगे । एएण अभिलावण जाव मणुस्म-जीवे, श्राहारो जहा' उप्पलुद्देमे, ठिती जहण्णेण प्रतीमुहुत्त, उपकामेण वासपुहर्त्त, समुग्धाया, समोहया, उव्बद्दणा य जहा' उप्पतुद्दे ॥

श्रह भते ! सन्ववाणा जाव सन्वसत्ता साली-वोही-गोधूम-जव-जवजवगमूलग-जीवत्ताए उववण्णपुन्वा ?

हता गोयमा । यसति यदुवा यणतखुत्तो ॥

सेव भते ! सेव भते ! ति ॥

## २-१० उद्देसो

- श्रह भंते । साली-वीही गोधूम-जव-०-जवजवाण —एएसि ण जे जीवा १० कदत्ताए वक्कमित ते ण भते । जीवा कथ्रीहिंनी उववज्जति ? एव कदाहि-गारेण सच्चेव मूलुहेंसो अपरिसेसो भाणियव्यो जाव असित अदुवा अणतखुत्तो॥
- सेव भते ! सेव भते ! ति ॥ ११
- एव खघे वि उद्देसग्रो नेयव्वो । एव तयाए वि उद्देसो भाणियव्वो । साले वि १२ उद्देसो भाणियन्वो। पवाले वि उद्देसो भाणियन्वो। पत्ते वि उद्देसो भाणि-यव्वो । एए सत्त वि उद्देसगा अपिरसेस जहा मूले तहा नेयव्वा । एव पुष्फे वि उद्देसओ, नवर —देवा उववज्जति जहा' उप्पलुद्देसे। चत्तारि लेस्साम्रो, मसीति भगा । स्रोगाहणा जहण्णेण स्रगुलस्स स्रसंखेज्जइभाग, उक्कोसेण स्रगुलपुहत्त, सेसंत चेव।।
  - सेव भते ! सेव भते ! ति ॥
  - जहा पुष्फे एव फले वि उद्सम्रो अपिरसेसो भाणियव्वो । एव वीए वि उद्सम्रो । एए दस उद्देसगा ॥

१ केवचिर (ग्र, क, स, ब)।

२. म० ११।३०-३४।

३. भ० ११।३५।

४ म० ११।३७-३६।

५. स॰ पा०—वीही जाव जवजवाण।

६. भ० ११।२।

### पंचमो वग्गो

१८. ग्रह भते । उबखु-उबखुवाडिय-बीरण-उबकड-भमाम-म्ब'-गर-वेत्त-तिमिर-सतपोरग'-नलाणं—एएसि ण जे जीवा मूलताए वनकमित ? एवं जहेब वसवग्गो तहेव एत्थ वि मूलादीया दम उहेसगा, नवर-- स्वाहंभे देवो उववज्जति। चतारि लेस्साग्रो, सस त चेव।।

# छट्ठो वग्गो

१६. ब्रह् भते । सेडिय'-भितय'-कोतिय-दृहभ-कुस-पृथ्वग-पोदद्वत ब्राज्जुण आसाहग-रोहियस-सुय'-विक्षीर'-भुस'-एरड-कुरुकुद'-करकर सुठ विभगु महुरतण' थुरग''-सिप्प्य-सुकलितणाण—एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वनकमिति० ? एव एत्य वि दस उद्देसगा निरवसेस जहेव वसवग्गो ।।

#### सत्तमो वग्गो

२० अह भते । अवभक्त "-वोयाण"-हरितग-तंदुलेज्जग-तण-वत्थुल-पोरग"-मज्जार-पाइ "-वित्लि"-पालक्क-दगपिप्पलिय- दिव्व-सोत्थिक-सायमंडुक्कि"-मूलग-सिर-सव-अविलसाग-जियतगाण-एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति० ? एव एत्थ वि दस उद्देसगा निरवसेस जहेव वसवग्गो ॥

```
१. मुडे (अ); सुठे (क, ख, ता)।
                                       E. नुडकुरुनुद (ता)।
२. सतवोरग (ख)।
                                      १०. बहुरयरा (क, व), महुरयण (ख)।
३. सेढिय (स)।
                                      ११. द्धुरग (ता)।
४. मतिय (अ), भात्तिय (क); भति (ता);
                                      १२. अज्भरुह (क, ख, ता, व)।
   भतेय (व)।
                                       १३ वेताण (अ), वायागा (ख)।
४ पदेइल (अ); वोदइल (ता)।
                                       १४ वोरग (अ); चोरग (स)।
 ६. मुत (क, स, व, स)।
                                       १५ याइ (ल, म)।
७. पमनीर (ता)।
                                       १६ विलि (ता); चिल्लि (व)।
 म्स (अ, क, ता, व)।
                                       १७. सायमंद्रविक (स, ता, म) ा
```



e engly with

,

٠.

- १७५ सो नेव जहण्णकाराहितीएगु उववण्णां जहण्णेणं संतामुद्दनः, उस्तीमण ति स्रतीगुह्नः। एव जहा सन्तमगमगो जाव' भवादेगाः। कार्तार्मण जहण्णेण वावीस वासगहरसाउ सनीमुहत्तमवगहियाउ, उत्तीमण स्रहामीई वामसहरमाउ चडिह स्रतीमुहत्तिह् स्रवभिद्याउ, एवित्य कार्ता मेथेच्जा, एवित्य कार्ता गित्रा-गित करेज्जा हा।
- १७६ सो चेव उनकोसकालद्वितीएमु उनवण्णां जत्ण्णेण वार्यासवासमहरमद्वितीएमु, उनकोसेण वि वानीसवासमहरसद्वितीएमु, एस चेव सत्तमगममवत्तव्यया जाणि-यन्वा जाव भवादेगो ति । कालादेगेण जहण्णेण नोयालाम वासमहस्साइ, उनकोसेण छावत्तर वाससयसहरम, एवितयं काल गेवेज्जा, एवितयं कालं गिति-रागित करेज्जा है।।

१७७ जङ याजनकाडयएगिदियतिरिक्खजोणिएहिनो उववज्जंति —िक सहुमयाउ० ? वादरयाउ० ? एव चजनकयो भेदो भाणियन्त्रो जहा पुढविक्काङयाणं॥

१७८ ग्राडक्काडए ण भते । जे भविए पुढविक्काडएम् उत्रविजत्ताए, रो ण भते । केवइकालिंद्वतीएस् उववज्जेज्जा ?

गोयमा । जहण्णेण यतोमुहुत्तद्वितीएसु उनकोसेण वावीसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा। एव पुढविवकाइयगमगसरिसा नव गमगा भाणियच्वा, नवरं थिवुगाविदुसठिए । ठिती जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उवकोसेण सत्त वाससहस्साई । एवं ग्रणुवधो वि । एव तिसु वि गमएसु । ठिती सवेहो तद्दयछद्वसत्तमद्वमनवमेसु गमएसु-भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उनकोसेण ग्रह भवग्गहणाइ, सेसेसु चउसु गमएसु जहण्णेण दो भवगगहणाइ, उवकोसेण ग्रसखेजजाइ भवगगह-णाइ । तितयगमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ अतोमुहुत्तमन्भ-हियाइ, उक्कोसेण सोलसुत्तर वाससयसहस्य, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गतिरागति करेज्जा। छट्ठे गमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वासस-हस्साइं ग्रतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, उनकोसेण ग्रहासीति नाससहस्साइ चर्डीह ग्रतोमुहुत्तेहि ग्रन्भिहियाइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा । सत्तमे गमए कालादेसेण जहण्णेण सत्त वाससहस्साइ प्रतोमुहुत्तमन्भ-हियाड, उक्कोसेण सोलसुत्तर वाससयसहस्स, एवतिय काल सेवेज्जा, एवितयं काल गतिरागित करेज्जा । अट्ठमे गमए कालादेसेण जहण्णेणं सत्त वाससहस्साइ अतोमुहुत्तमन्भिह्याइ, उनकोसेण अट्ठानीस वाससहस्साइ चउिह अंतोमुहुत्तेहि अन्भिह्याइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गतिरागित करेज्जा। नवमे[गमए भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण अहु भवग्गहणाइ,

१. भ० २४।१७४।

वि, मिच्छादिद्वी वि, नो सम्मामिच्छादिद्वी। दो नाणा, दो प्रण्णाणा नियम। नो मणजोगी, वइजोगी कायजोगी वि। उवग्रांगो दुविहो वि। ननारि सण्णाम्रो। चत्तारि कसाया। दो उदिया पण्णना, न जहा - जिह्निदिए य फासिदिए य। तिण्णि समुग्धाया। संस जहा पुरुविनकाउमाण, नवर — ठिती जहण्णेणं स्रतोमुहुत्त, उनकोसेण वारस सवच्छराउ। एव प्रणुवधो वि। सेन त चेव। भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उनकोसेण सरांज्जाउ भवग्गहणाइ। कालादेसेण जहण्णेण दो प्रतोमुहुत्ता, उनकोरोण मम्बज्जं काल, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागित करेज्जा १॥

१८५ सो चेव जहण्णकालिहतीएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्वया सव्वा २॥

१८६. सो चेव उनकोसकालिंदुतीएसु उन्नवणो एस चेव वंदियम्म लद्धी, नवरं— भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाङ, उनकोसेण ग्रह भवग्गहणाङ। कालादेमेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ श्रतोमुहुत्तमन्भिह्याङ, उनकोसेण ग्रहुासीति वाससहस्साइ अडयालीसाए सवच्छरेहि श्रद्भहियाङ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गितरागित करेज्जा ३॥

१८७ सो चेव ग्रप्पणा जहण्णकालिंद्वतीय्रो जाग्रो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिसु वि गमएसु, नवर—इमाइ सत्त नाणत्ताइ—१ सरीरोगाहणा जहा पुढिवकाइ-याण २. नो सम्मिदिद्वी, मिच्छािदिद्वी, नो सम्मािमच्छािदिद्वी ३ दो ग्रण्णाणा नियम ४. नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ५. ठिती जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त ६ अज्भवसाणा अपसत्था ७. अणुवघो जहा ठिती। सवेहो तहेव आदिल्लेसु दोसु गमएसु, तइयगमए भवादेसो तहेव अट्ठ भवग्गहणाइ। कालादेसेणं जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ अतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, उक्कोसेण अट्ठासीति वाससहस्साइ चउित अतोमुहुत्तेहि अञ्भिह्याइ, एवितयं काल सेवेज्जा, एवितयं काल गितरागित करेज्जा ४-६॥

१८८. सो चेव अप्पणा उनकोसकालिंद्वितीयो जाओ, एयस्स वि ओहियगमगसिरसा तिण्णि गमगा भाणियन्वा, नवर—ितसु वि गमएसु ठिती जहण्णेण वारस सवच्छराइ, उनकोसेण वि वारस सवच्छराइ। एव अणुवधो वि। भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उनकोसेण यह भवग्गहणाइ। कालादेसेण उवजुिक भाणियन्व जाव नवमे गमए जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ वारसिह सवच्छरेहि अन्भिह्याइ, उनकोसेणं यद्वासीति वाससहस्साइ अडयालीसाए सवच्छरेहि अन्भिह्याइ, एवितयं काल सेवेज्जा, एवितयं काल गितरागित करेज्जा ७-६॥

१८६. जइ तेइदिएहितो उववज्जिति ? एव चेव नव गमगा भाणियव्वा, नवर— आदिल्लेसु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहण्णेण श्रगुलस्स श्रसखेज्जइभाग,

१. म० २४।१८४-१८६।

वि, मिच्छादिद्वी वि, नो सम्मामिच्छादिद्वी। यो नाणा, दो अण्णाणा नियमं। नो मणजोगी, वइजोगी कायजोगी वि। उन्यंशंगी दुनिहो वि। नतारि सण्णाम्रो। चतारि कसाया। दो इदिया पण्णना, न जहा — जिव्लिदिए य फासिदिए य। तिण्णि समुग्धाया। मेस जहा पुढिविनकाइयाण, नवर — ठिती जहण्णेण भ्रतोमुहुत्त, उपकोसेण वारस मंबच्छराउ। एव प्रणुवधो वि। मेमं त चेव। भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उपकोरोण सरोज्जाइ भवग्गहणाइं। कालादेसेण जहण्णेण दो भ्रतोमुहुत्ता, उपकोरोण सखज्ज कालं, एवितय काल संवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा १॥

१८५. सो चेव जहण्णकालिंद्वतीएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्यया सव्या २॥

१८६. सो चेव उनकोसकालिहतीएस उववण्णो एम चेव बंदियस्स लद्धी, नवर— भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहणाड, उनकोसेण यह भवग्गहणाड। कालादेसेणं जहण्णेणं वावीस वाससहस्साड यतोमुहुत्तमव्भिह्याड, उनकोसेण यहासीति वाससहस्साइ अडयालीसाए सवच्छरेहि ग्रव्भिह्याड, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गतिरागित करेज्जा ३॥

१८७. सो चेव अप्पणा जहण्णकालिंद्वतीयो जायो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिसु वि गमएसु, नवर—इमाइ सत्त नाणताइ—१. सरीरोगाहणा जहा पुढिविकाइ-याण २ नो सम्मिदिद्वी, मिच्छािदिद्वी, नो सम्मामिच्छािदिद्वी ३ दो अण्णाणा नियम ४ नो मणजोगी, नो वडजोगी, कायजोगी ५. िठती जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त ६ अञ्भवसाणा अपसत्था ७ अणुवद्यो जहा िठती। सवेहो तहेव आदिल्लेसु दोसु गमएसु, तद्दयगमए भवादेसो तहेव अट्ठ भवग्गहणाइ। कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ अतोमुहुत्तमव्भिह्याइ, उक्कोसेण अट्ठासीति ,वाससहस्साइ चडिह अतोमुहुत्तीह अव्भिह्याइ, एवितय काल सेवेज्जा, एवितय काल गितरागित करेज्जा ४-६॥

१८८. सो चेव अप्पणा उनकोसकालिंद्वतीयो जाग्रो, एयस्स वि ग्रोहियगमगसिरसा तिष्णि गमगा भाणियन्वा, निवर—ितसु वि गमएसु ठिती जहण्णेण वारस सवच्छराइ, उनकोसेण वि वारस सवच्छराइ। एव अणुवधो वि। भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, उनकोसेण ग्रहु भवग्गहणाइ। कालादेसेण उवजुजिऊण भाणियन्व जाव नवमे गमए जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ वारसिह सवच्छरेहि अन्मिह्याइ, उनकोसेण प्रद्वासीति वाससहस्साइं अडयालीसाए सवच्छरेहि अन्मिह्याइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गितरागित करेज्जा ७-१।

१८६. जइ तेइदिएहितो उववज्जति० ? एव चेच नव गमगा भाणियव्वा, नवर— आदिल्लेसु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहण्णेण श्रंगुलस्स ग्रसखेज्जइभाग,

१. भ० २४।१८४-१८६।

